# 

क्रम सन्या

काल नः

खण्ड

Ka**xxxx**xxxxxxxxxxxxx

## विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाता

90g

कलिकालसर्वेज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचितः

## अभिधानचिन्तामणि:

## सटिप्पण 'मणिप्रभा' हिन्दीव्याख्याविमशोपितः

व्याख्याकार:---

साहित्य-व्याकरणाचार्य-साहित्यरह्न-रिसर्चस्कॉलर-मिश्रोपाह-

#### प्रविश्वीहरगोविन्दशासी

'म्रारा'स्थ-राजकीय-संस्कृतोचविद्यालय-साहित्याध्यापकः

प्रस्तावनालेखकः---

#### डॉ॰ नेमिचन्द्रशास्त्री

एम॰ ए॰ (हि॰ प्रा॰ सं॰ ), पी-एच॰ डी॰ ( ऋथ्यद्म, संस्कृत एवं प्राकृत विभाग, एच० डी० जैन कालेज, ऋारा )



चीखम्बा विद्याभवन ,वाराणसी-१

प्रकाशक : चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविस्तास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि॰ सं॰ २०२०

मुल्य : २०-००

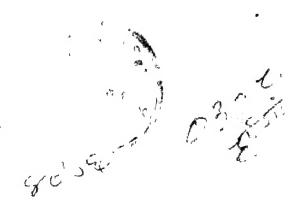

© The Chowkhamba Vidya Bhawan, Chowk, Varanasi-1 (India) 1964

Phone : 3076

# THE VIDYABHAWAN SANSKRIT SERIES 109

## **ABHIDHĀNA CHINTĀMANI**

OF

#### S'RI HEMACHANDRACHARYA

Edited with an Introduction

Вy

#### Dr. NEMICHANDRA S'ASTRÏ

M A, Ph D.

AND

The Maniprabha Hindi Commentary and Notes

BY

#### S'RĨ HARAGOVINDA S'ĀSTRĨ

(Sahityāchārya, Vyākaraņāchārya, Sāhityaratna and Sāhityādhyāpaka,



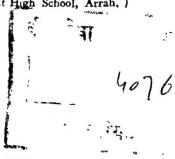

THE

#### CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Varanasi-1 (India) 1964

### विषय-प्रवेश

|   | विषय                                  |     | និន |
|---|---------------------------------------|-----|-----|
| ۶ | प्रस्तावना                            | ••• | ئ   |
| ? | त्रामुख                               | ••• | ąų  |
| 3 | सांकेतिक चिह्न                        | ••• | ઇફ  |
| ૪ | शब्द-सूची के संकेत                    | ••• | ४३  |
| ų | चक्रसूची                              | ••• | ઇઇ  |
| Ę | प्रथम देवाधिरंवकाण्ड ''( श्लो० १—⊏६ ) | ••• | ۶   |
| S | द्वितीय देवकाण्ड ( श्लो० १—२५० )      | •   | २४  |
| ζ | तृतीय मर्त्यकाण्ड ( श्लो० १—५६.८ )    | *** | 93  |
| 3 | चतुर्थ तिर्यक्काण्ड ( श्लो० १—४२३ )   | ••• | १३३ |
|   |                                       |     |     |

[ चतुर्थ काण्ड में पृथिवीकायिक एकेन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० १—१३४ ), ऋष्कायिक एकेन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० १३५—१६२), तेजःकायिक एकेन्द्रियजीववर्णन (श्लो० १६२—१७१), वायुकायिक एकेन्द्रियजीववर्णन (श्लो० १७२—१७५), वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियजीववर्णन (श्लो० १७६—२६७), द्वीन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० १७६—२६७ ), द्वीन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० २७२ चतुर्थ चरण—२७५ ), चतुरिन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० २७२ चतुर्थ चरण—२७५ ), चतुरिन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० २७६—२८१३ ), स्थलचर पञ्चेन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० २०६ उत्तरार्ष्व—३८१ ), खचर पञ्चेन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० ३८२—४०८३ ), जलचर पञ्चेन्द्रियजीववर्णन ( श्लो० ४८२ उत्तरार्ष्व—४२०३ ) तथा सर्वोत्पित्वर्णन ( श्लो० ४०६ उत्तरार्ष्व—४२०३ ) तथा सर्वोत्पित्तिजीविभागवर्णन ( श्लो० ४२१ उत्तरार्ष्व—४२३ ) ।

## 

| şo                                                             | पश्चम नारककाण्ड ( श्लो० १—७ )     | • • • | ३२७ |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|--|
| ٩٩                                                             | षष्ठ सामान्यकाण्ड ( श्लो० १—१७८ ) | •••   | 375 |  |
| [ षष्ठकाण्ड में—सामान्य श्राब्दवर्ष्मन (श्लो० १—१६०३)          |                                   |       |     |  |
| <b>अ</b> ञ्ययशन्दवर्गान ( <b>श</b> लो० १६१ उत्तरार्ड—१७८ ) । ] |                                   |       |     |  |
| 99                                                             | परिशिष्ट ?                        |       | 398 |  |
| 73                                                             | परिशिष्ट २                        | •••   | ३७० |  |
| १४                                                             | मूलस्य शब्द-सूची                  | •••   | ३७१ |  |
| १५                                                             | शेषस्य शब्द-सूची                  | •••   | ४८७ |  |
| ?5                                                             | विमर्श-टिप्पण्यादिस्थ शब्द-सूची   | • •   | ५०२ |  |

### प्रस्तावना

किसी भी भाषा की समृद्धि की स्थना उसके शब्दसमूह से मिलती है। भाषा ही क्या, किसी देश या राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास भी उसकी शब्द-राशि से ही आँका जा सकता है। जिस प्रकार किसी देश की आर्थिक सम्पत्ति या अर्थकोश उसकी भौतिकता का मापक होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का शब्दकोष उसकी बौद्धिक एवं मानसिक प्रगति का परिचायक होता है।

अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि जो एंजी कहीं छिपी रहती है या जो अर्थार्जन का हेतु नहीं है, इस प्रकार की पूंजी मृत है, अनुपयोगी है; किन्तु जिसे विधिपूर्वक व्यवसाय में छगाया जाता है, जो अर्थार्जन का कारण है, ऐसी पूंजी को ही सार्थक और जीवन्त कहा जाता है। इसी प्रकार भाषा के संसार में जो शब्दराशि इधर-उधर बिखरी पड़ी रहती है, वह भी मृत है और है वह प्रयोगाभाव में भूगर्भ में छिपी हुई अर्थ-सम्पत्ति के समान निरुपयोगी। अतः इधर-उधर बिखरी हुई शब्द-सम्पत्ति को व्यवस्थित रूप देकर उसके सामर्थ्य का उपयोग कराना आवश्यक होता है। कोशकार वैज्ञानिक प्रणाछी से समाज में यत्र-तत्र व्याप्त शब्दराशि को संकलित या व्यवस्थित कर कोश-निर्माण का कार्य करता है और निरुपयोगी एवं मृतशब्दावली को उपयोगी एवं जीवन्त बना देता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही कोश साहित्य का प्रणयन होता आ रहा है।

संस्कृत भाषा महती शब्द-सम्पत्ति से युक्त है, उसका शब्दकोश कभी न हम होनेवाली निधि के समान अच्य अनन्त है। इसका भाण्डार सहस्राब्दियों से समृद्ध होता आ रहा है। अत्र एव शब्द के वाच्यार्थ, भावार्थ एवं ताव्यर्थि की प्रक्रिया के अभाव में शब्द का अर्थवीध संभव नहीं। शब्द तो भावों को होने का एक वाहन है। जब तक संकेत प्रहण न हो, तब तक उसकी कोई हमयोगिता ही नहीं। एक ही शब्द संकेत-भेद से भिन्न-भिन्न अर्थों का वाचक होता है। भर्तहरि का मत है कि प्रस्थेक न्यक्ति अपनी-अपनी नियत वासना के अनुसार ही अर्थ का स्वरूप निर्धारित करता है। वस्तुतः कोई एक निश्चित अर्थ शब्द का है ही नहीं। यथा---

प्रतिनियतवासनावशेनैव प्रतिनियताकारोऽर्थः, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि नियतो नाभिधीयते—वान्य० २, १३६

अतएव स्पष्ट है कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है, किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का पृथक-पृथक अर्थ प्रहण करते हैं। ऐसी अवस्था में अर्थबोध के लिए संकेत-प्रहण अस्यावश्यक है। संकेत-प्रहण के अभाव में अर्थबोध की कोई भी क्यबस्था संभव नहीं है। आचार्यों ने संकेत-प्रहण के उपार्यों का वर्णन करते हुए कहा है—

शक्तिमहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेपाद् विष्टुनेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्धाः ॥

अर्थात्—व्याकरण, उपमान, कोश, आसवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और प्रसिद्ध शब्द के साम्निध्य से संकेत-प्रहण होता है। इनमे व्याकरण यौगिक शब्दों का व्युत्पत्ति द्वारा संकेत-प्रहण कराने की जमता रखता है, पर रूढ़ और योगरूढ़ शब्दों का संकेत-प्रहण क्याकरण द्वारा संभव नहीं। अतः कोश ही एक ऐसा उपाय है, जो सिद्ध, असिद्ध, यौगिक, रूढ़ या योगरूढ़ आदि सभी प्रकार के शब्दों का संकेत-प्रहण करा सकता है।

कोशज्ञान शब्दों के संकेत को समझने के लिए अस्यावश्यक है। साहित्य में शब्द और शब्दों के उचित प्रयोगों की जानकारी के अभाव में रसास्वादन का होना संभव नहीं है। अतएव शब्दों के अभिधेय बोध के लिए कोश ब्याकरण से भी अधिक उपयोगी है। कोश द्वारा अवगत वास्तविक बाच्यार्थ से ही लक्य एवं स्यंग्यार्थ का अववोध होता है।

#### शब्दकोपों की परम्परा

संस्कृत भाषा में कोशग्रन्थ लिखने की परम्परा बहुत प्राचीन है। वैदिक युग में ही कोशविषय पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे। वेद-मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि-महर्षि कोशकार भी थे। प्राचीन कोश ग्रन्थों के उद्धरणों को देखने से अवगत होता है कि प्राचीन कोश परवर्त्ती कोशों की अपेशा सर्वथा मिश्न थे। पुरातन समय में ध्याकरण और कोश का विषय लगभग एक ही भेणी का था, दोनों ही शब्दशास्त्र के अंग थे। विद्धस कोशप्रन्थों में भागुरिकृत केश का नाम सर्वप्रथम आता है। अमरकोश की टीका सर्वस्व में भागुरिकृत प्राचीन कोश के उद्धरण उपलब्ध होते हैं। सायणाचार्य की धातुवृत्ति में भागुरि के कोश का पूरा रलोक उद्धृत है। पुरुषोत्तमदेव की 'भाषावृत्ति', सृष्टिचर की भाषावृत्ति टीका तथा प्रभावृत्ति' से अवगत होता है कि भागुरि के उस कोशप्रम्थ का नाम 'त्रिकाण्ड' था। इनका एक 'भागुरि ब्याकरण' नामक ब्याकरण प्रन्थ भी था। ये पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं।

भानुजिदी चित ने अपना अमरकोश की टीका में आधार्य आपिशल का एक वचन उब्दुत किया है, जिसके अवलोकन से यह विश्वास होता है कि उन्होंने भी कोई कोशग्रन्थ अवश्य लिखा था। उणादि सूत्र के बृत्तिकार उज्जवलद्य हारा उद्धत एक वचन से उक्त तथ्य की पुष्टि भी होती है। आपिशल वैयाकरण भी थे तथा इनका स्थितिकाल पाणिनि से पूर्व है।

केशव ने 'नानार्थाणंव संदेप' में शाकटायन के कोश विषयक वसन उद्धृत किये हैं, जिनसे इनके कोशकार होने की संभावना है। ज्यादिकृत किसी विलुस कोश के उद्धरण भी अभिधान चिन्तामणि आदि कोशग्रम्थों की विभिन्न टीकाओं में मिलते हैं। श्री कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा है कि कात्यायन एक नाममाला के कत्ती, वाचस्पति शब्दार्णव के रचयिता और विक्रमादित्य संसारावर्त के लेखक थे।

उपलब्ध संस्कृत कोश प्रन्थों में सबसे प्राचीन और ख्यातिप्राप्त अमरसिंह का अमरकोश है। यह अमरसिंह बौद्ध धर्मावलम्बी थे। कुछ विद्वान् इन्हें जैन भी मानते हैं। इनकी गणना विक्रमादित्य के नवरत्नों में की गयी है। अतः इनका समय चौधी शताब्दी है। मैक्समूलर ने इनका समय ईस्वी छुठी शती से पहले ही स्वीकार किया है। इनका कथन है कि अमरकोश का चीनी-भाषा में एक अनुवाद छुठी शताब्दी के पहले ही हो चुका था। डाँ० हार्नले ने इसका रचनाकाल ६२५-९४० ई० के बीच माना है। कहा जाता है कि ये महायान सम्प्रदाय से सुपरिचित थे; अतः इनका समय सातवीं शती के उपरान्त होना चाहिए।

१ सर्वानन्दविरचित टांका सर्वस्व भाग १ ए० १९३

२ धातुबृत्ति भू धातु पृ० ३०

र भाषावृत्ति ४।४।१४३

४ गुरुपद हालदार:-ज्याकरणदर्शनेर इतिहास पृ० ४९९

५ अमरटीका १।१।६६ पृ० ६८

अमरकोश का दूसरा नाम 'नामिक झानुशासन' मी है। यह कोश यही वैज्ञानिक विश्व से संकल्पित किया गया है। इसमें समानार्थक शब्दों का संग्रह है और विषय की दृष्टि से इसका विम्यास तीन काण्डों में किया गया है। वृतीयकाण्ड में परिशिष्ट रूप में विश्वेष्यनिष्म, संकीर्ण, नानार्थक शब्दों, अव्ययों एवं लिक्नों को दिया गया है। इसकी अनेक टीकाओं में ग्यारहवीं शताब्दी में लिखी गयी श्रीरस्वामो की टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसके परिशिष्ट के रूप में संकल्पित पुरुषोत्तमदेव का त्रिकाण्डशेष है, जिसमें उन्होंने विश्व शब्दों का संकल्प किया है। इन्होंने हारावली नाम का एक स्वतन्त्र कोशप्रमथ भी लिखा है, इसमें ऐसे नवीन शब्दों पर प्रकाश ढाला गया है, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती प्रन्थों में नहीं हुआ है। इस कोश में समानार्थक और नानार्थक दोनों ही प्रकार के शब्द सगृहीत हैं। इस कोश के अधिकांश शब्द वीद्यन्थों से लिये गये हैं।

कवि और वैयाकरण के रूप में स्थानिप्राप्त हलायुध ने 'अभिधानरस्न-माला' नामक कोशग्रन्थ ई० सन् ९५० के लगभग लिखा है। इस कोश में ८८७ रलोक हैं। पर्यायवाची समानार्थक शब्दों का संग्रह इसमें भी है। ग्यारहवीं शताब्दी में विशिष्टाद्वेतवादी दाखिणात्य आचार्य यादव प्रकाश ने वैज्ञानिक ढंग का 'वैजयन्ती' कोश लिखा है। इसमें शब्दों को अचर, लिक्न नथा प्रारम्भिक वर्णों के क्रम से रखा गया है।

नवमी शती के महाकवि धनआय के तीन कोश प्रन्थ उपलब्ध हैं— नाममाला, अनेकार्थ नाममाला और अनेकार्थ निचण्टु। नाममाला के अन्तिम पद्य से इनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश पदता है:—

> ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनद्व्याजात्तुषाराचल-स्थानस्थावरमीश्वरं सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्। अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिर्ध्यानोपदेशादहो फूत्कुर्वन्ति धनंजयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिताः॥

धन अय के भय से पीढित होकर शब्द बह्याजी के पास जाकर वेहों के निनाद के छुछ से, हिमालय पर्वत के स्थान में रहनेवाले महादेव को प्राप्त होकर उनके प्रति स्वर्गगङ्गा की ध्वनि के मिष से एवं समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के प्रति समुद्र की गर्जना के छुछ से जाकर पुकारते हैं, यह नितान्त आश्चर्य की बात है। इसमें सन्देह नहीं कि महाकवि धन अय का शब्दों के उपर प्ररा अधिकार है।

माममाका कात्रोपयोगी सरक और सुन्दर केंद्री में किया यया कोका है। इसमें न्यावहारिक समानार्थक बाद्द संगृहीत किये गये हैं। कोकाकार ने २०० रकोकों में ही संस्कृत भाषा की आवश्यक बाद्दावकी का चयन कर गागर में सागर भर देने को कहाबत चिरतार्थ की है। अनरकोका, वैजयन्ती प्रसृति किसी भी कोकाकार ने इस पद्मति को नहीं अपनाया है। यथा—पृथ्वी के नामों के आगे घर घटद या घर के पर्यायवाची काद्द जोड़ देने से पर्वत के नाम; पित काद्य या पित के समानार्थक स्वामिन् आदि काद्य जोड़ देने से राजा के नाम एवं रुद्द शाद्य जोड़ देने से वृत्त के नाम हो जाते हैं। इस पद्मति से सबसे बड़ा काभ यह है कि एक प्रकार के पर्यायवाची काद्यों की जानकारी सहज में हो जाती है। इस कोका में कुछ १७०० काद्यों के अर्थ दिये गये हैं। इस पर १५ वी काती के अमरकीर्त्त का भाष्य भी उपलब्ध है।

अनेकार्थ नाममाला में ४६ पदा हैं। इसमें एक शब्द के अनेक अयों का प्रतिपादन किया गया है। अध, अज, अंजन, अध, अदि, अनन्त, अन्त, अर्थ, इति, कदली, कम्बु, चेतन, कीलाल, कोटि, चीर प्रश्वित सी शब्दों के नाना अर्थों का संकलन किया गया है।

अनेकार्थ निघण्टु में २६८ शब्दों के विभिन्न अर्थ संप्रहीत हैं। इसमें एक-एक शब्द के तीन-तीन, चार-चार अर्थ बताये गये हैं।

कोश साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से बारहवीं शताब्दी महस्वपूर्ण है। इस शती में केशवस्वामी ने 'नानार्थार्णवसंखेप' एवं 'शब्दकरूपदुम' की रचना की है। नानार्थार्णव कोश में एक शब्द के अनेक अर्थ दिये गये हैं और शब्दकरूपदुम में शब्दों की ब्युत्पत्तियाँ भी निहित हैं। महेश्वर ने विश्वप्रकाश नामक कोशग्रन्थ की रचना की है। इनका समय ई० १११९ के लगभग माना गया है। अभयपाल ने 'नानार्थररनमाला' नामक एक नानार्थक कोश लिखा है। इस शताब्दी में आचार्य हेमचन्द्र ने अभिधान चिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निधन्द्रशेष एवं देशी नाममाला कोशों की रचना की है। इस शताब्दी में ब्रेरवकित ने अनेकार्थ कोश का भी निर्माण किया है। इस प्रन्थ पर उनकी स्वग्नं की टीका भी है, जिसमें अमर, शाश्वत, हलायुध और धन्वन्तरि का कम्स्रोम किया है।

चौदहवीं शताब्दी में मेदिनिकर ने अनेकार्थ शब्दकोश की रचना की है। इस शब्दकोश का प्रमाण अनेक संस्कृत टीकाकारों ने 'इति मेदिनी' के रूप में उपस्थित किया है। हरिहर के मन्त्री इसगपद दण्डाधिनाथ ने नानार्थररनमाला कोश लिखा है। इसी शताब्दी में श्रीधरसेन ने विश्वलेखन कोश की रचना की है। इस कोश का दूसरा नाम मुक्तावली कोश भी है। कोश की प्रशस्ति के अनुसार इनके गुरु का नाम मुनिसेन था। इस कोश में २४५३ श्लोक हैं। स्वर वर्ण और ककार आदि के वर्णक्रम से शब्दों का संकलन किया गया है। संस्कृत में अनेक नानार्थक कोशों के रहने पर भी इतना बड़ा और इतने अधिक अर्थों को वतलाने वाला दूसरा कोष नहीं है।

सन्नहवीं शती में केशव दैवज्ञ ने करपदुम और अप्पय दीश्वित ने 'नाम-संग्रहमाला' नामक कोश ग्रन्थ लिखें हैं। ज्योतिष के फलित तथा गणित दोनों विषयों के शब्दों को लेकर वेटांगराय ने 'पारसी प्रकाश' नाम का कोश लिखा है।

इनके अतिरिक्त महिए का 'अनेकार्थतिलक', श्रीमञ्जमह का 'आक्यात-चिन्द्रका', महादेव वेदान्ती का 'अनादिकोश', सौरभी का 'एकार्थ नाममाला-द्वयचरनाममाला केश्व', राघव कवि का 'कोशावतंम', भोज का 'नाममाला कोश', शाहजी का 'शब्दररनसमुख्य', कर्णप्र का 'सम्कृत-पारसीकप्रकाश' एवं शिवदक्त का 'विश्वकोश' अच्छे कोशप्रस्थ है।

अभिधानचिन्तामणि के रचयिता आचार्य हेमचन्द्र

यह पहले ही लिखा गया है कि संस्कृत कोश-साहित्य के रचियता हैस-चन्द्र वारहवीं शताब्दी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हैं। ये असाधारण प्रतिसा-सम्यक्त ब्यक्ति थे। इनका विशाल ब्यक्तित्व वट वृक्ष के समान प्रसरणशील था। इन्होंने अपने पाण्डित्य की प्रत्यरिकरणों से साहित्य, संस्कृति और इतिहास के विभिन्न चेत्रों को आलोकित किया है। वारहवी शती मे गुजरात की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी परम्पराओं को इन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है। गुजरात की प्रत्येक गतिविधि की भव्यता मे उनका विशाल हृद्य स्पन्दित है। ए० वी० लट्टे ने लिखा है—"हेमचन्द्रा-चार्य ने अमुक जाति या समुदाय के लिए अपना जीवन ब्यतीत नहीं किया; उनकी कई कृतियाँ तो भारतीय साहित्य में महत्त्व का स्थान रखती हैं। वे केवल पुरातन पद्धति के अनुयायी नहीं थे। उनके जीवन के साथ तत्कालीन गुजरात का इतिहास गुंधा हुआ है। यद्यपि हेमचन्द्र विश्वजनीन और सार्व- देशिक उपलब्धि हैं, तो भी उनका निवास सबसे अधिक गुजरात में हुआ। इसलिए उनके व्यक्तित्व का भी सर्वाधिक लाभ गुजरात को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने ओजस्वी और सर्वाङ्गपूर्ण व्यक्तित्व में गुजरात को सँवारा-सजाया है और युग-युग तक जीवित रहने की जीवन्त शक्ति भरी है। सारे सोलङ्की वंश को अपनी लेखनी का अमृत पिला-पिलाकर अमर बनाया है। गुर्जर इतिहास में इन्हें अद्वितीय स्थान प्राप्त हैं।"

आचार्य का जन्म एवं बाल्यकाल

आचार्य हैमचाह का जनम विकास संवत् १९४५ कार्तिकी पूर्णिमा को गुजरात के अन्तर्गत धन्धुका नामक गाँव में हुआ था। यह गाँव वर्तमान में भाधर नदी के दाहिने नट पर अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिम में ६२ मील की दूरी पर स्थित है। इनके पिता शैवधर्मानुयायो मोदकुल के विगक् थे। इनका नाम चाचदेव या चाचिगदेव था। चाचिगदेव की पत्नी का नाम पाहिनी (पाहिणी) था। एक रान की पाहिनी ने सुन्दर स्पष्न देखा। उस समय वहाँ चन्द्रगच्छ के आचार्य देवचन्द्र सूरि पथारे हुए थे। पाहिनी देवी ने अपने स्वप्न का फल उनसे पूछा। आचार्य देवचन्द्र सूरि ने उत्तर दिया—'तुम्हें एक अलौकिक प्रतिभाशाली पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। यह पुत्र ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त होगा नथा साहित्य एवं समाज के कल्याण में संलग्न रहेगा।' स्वप्न के इस फल को सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई।

समय पाकर पुत्र का जनम हुआ। इनकी कुलदेवी चामुण्डा और कुलयच 'गोनस' था, अतः माना-पिता ने देवता के प्रीत्यर्थ उक्त दोनों देवताओं के आद्य अच्चर लेकर वालक का नाम चाङ्गदेव रखा। लाड-प्यार से चाङ्गदेव का पालन-पोषण होने लगा। शिशु चाङ्गदेव बहुत होनहार था। पालने में ही उसकी भवितन्यता के शुभ लच्चण प्रकट होने लगे थे।

एक बार आचार्य देवचन्द्र अणिहरूपत्तन से प्रस्थान कर भन्य जनों के प्रबोध-हेतु धन्धुका गाँव में पधारे। उनकी पीयूपसयी वाणी का पान करने के लिए श्रोताओं और दर्शनार्थियों की अगर भीड़ एकन्न थी। पाहिनी भी चांग-देव को लेकर गुरुवंदना के लिए गया। सहज रूप और शुभ लचगों से युक्त चांगदेव को देखकर आचार्य देवचन्द्र उस पर सुग्ध हो गये और पाहिनी से उन्होंने कहा—"बहिन! हम चिन्तामणि को तुम मुझे अर्पित करो। इसके हारा समाज और साहिन्य का बड़ा कल्याण होगा। यह यशस्त्री आचार्य पर

१ आचार्य भिक्षुस्मृति ग्रन्थ, द्वितीय खण्ड ५० ७३

को प्राप्त करेगा।" आचार्य की उक्त वाणी को सुनकर पाहिनी देवी व्याकुल हो गयी। माता की ममता ने उसके हृदय को मथ ढाला, अतः वह गद्गद कंट से बोली—'प्रभो! यह तो मेरा प्राणाधार है। इस कलेजे के टुकड़े के बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं। दूसरी बात यह भी है कि पुत्र के उपर माता-पिता दोनों का अधिकार होता है, अतएव इसके पिता की आज्ञा भी अपेचित है। इस समय इसके पिता प्रामान्तर को गये हैं। उनकी अनुमति के बिना में अकेली इस पुत्र को देने में असमर्थ हूँ।' कहा जाता है कि पाहिनी जैन कुल की थी और चाचदेव शैव। अतः पाहिनी को यह आज्ञा भी थी कि उसका पति जैनाचार्य को पुत्र देना शायद ही पसन्द करेगा।

आचार्य देवचन्द्र ने चांगदेव की प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा उसके द्वारा सम्पन्न होने गले कार्यों का भन्य रूप उपस्थित किया, जिससे उपस्थित सभी समाज प्रसन्न हुआ। अनेक न्यक्तियों ने साहित्य और शासन की प्रभावना के हेतु उस पुत्र को आचार्य देवचन्द्र स्रि को समर्पित कर देने का अनुरोध किया। पाहिनी ने उस अनुरोध को स्वीकार किया और उसने साहसपूर्वक उस शिशु को आचार्य को मौंप दिया। आचार्य इस भविष्णु बालक को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने वालक से पूछा—'वत्स! तू हमारा शिष्य बनेगा?' चांगदेव ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया—'जी हाँ, अवश्य बनुँगा।' इस उत्तर से आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में यह आशंका लगी हुई थी कि चाचिग यात्रा से वापस लौटने पर कहीं इसे छीन न ले। अतः वे उसे अपने साथ लेकर कर्णावती पहुँचे और वहाँ उदयन मन्त्री के यहाँ उसे रख दिया। उदयन उस समय जैनधर्म का सबसे बड़ा प्रभावशाली क्यक्ति था। अतः उसके संरक्षण में चांगदेव को रखकर आचार्य देवचन्द्र चिन्तामुक्त हुए।

चाचिग जब प्रामान्तर से लौटा तो पुत्रसम्बन्धी समाचार को सुनकर बहुत दुःखी हुआ और पुत्र को वापस लाने के लिए तत्काल ही कर्णावती को चल दिया। पुत्र के अपहार से वह बहुत दुःखी था, अतः देवचन्द्राचार्य की पूरी भक्ति भी न कर सका। ज्ञानराशि आचार्य तत्काल उसके मन की बात समझ गये, अतः उसका मोह दूर करने के लिए अमृतमयी वाणी में उपदेश दिया। इसी बीच आचार्य ने उदयन मन्त्री को भी अपने पास बुला लिया। मन्त्रिवर ने बड़ी चतुराई के साथ चाचिंग से वार्तालाप किया और धर्म के बड़े भाई होने के नाते श्रद्धापूर्वक उसे अपने घर ले गया और बड़े सत्कार से भोजन कराया। तदनन्तर उसकी गोह में चांगहेव को बैठाकर प्रवाह सहित

तीन दुशाले और तीन लाख रूपये भेंट किये। इस सम्मान को पाकर चाचिग द्रवीभृत हो गया और स्नेह-विद्वल हो बोला—'आप तो तीन लाख रूपये देते हुए उदारता के छल से रूपणता प्रकट कर रहे हैं। मेरा यह पुत्र अमृत्य है, परन्तु साथ ही मैं देखता हूँ कि आपका सम्मान उसकी अपेषा कहीं अधिक मृत्यवान् है। अतः इस बालक के मृत्य में अपना सम्मान ही बनाये रिखये। आपके द्रव्य का तो मैं शिव-निर्माल्य के समान स्पर्श भी नहीं कर सकता हूँ।'

चाचिंग के उक्त कथन को सुनकर उद्यन मन्त्री बोला—'आपके पुत्र का अभ्युद्य मुझे सौंपने से नहीं होगा। आप इसे गुरुदेव को समर्पण करें, तो यह गुरुपद प्राप्त कर बालेन्द्र के समान त्रिभुवन-पूज्य होगा। आप पुत्र-हितैषी हैं, पर सोचिये कि साहिश्य और संस्कृति के अभ्युश्यान के लिए इस प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता है? मन्त्री के इस कथन को सुनकर चाचिंग ने कहा—'आपका चचन प्रमाण है, मैंने अपना पुत्र गुरुजी को सौंपा। अब उनकी जैसी इच्छा हो, इसका निर्माण करें। शिद्य की शिक्षा का प्रबन्ध स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में सिद्धराज के मन्त्री उदयन के घर पर ही किया गया।

#### दीक्षा-प्रहण एव शिक्षा

हेमचन्द्र की प्रवार्था के सम्बन्ध में मत-भिन्नता है। प्रभावकचरित में पाँच वर्ष की अवस्था में उनका दीचित होना लिखा है। जिनमण्डनकृत 'कुमारपालप्रवन्ध' में विक्रम संवत् ११६६ में दीचित होने का उस्लेख प्राप्त होता है। प्रवन्धचिन्तामणि, पुरातनप्रवन्धसंप्रह, प्रवन्धकोश एवं कुमारपालप्रतिबोध आदि प्रन्थों से आठ वर्ष की अवस्था में दीचित होना सिद्ध होता है। हमारा अनुमान है कि चांगदेव—हेमचन्द्र की दीचा आठ वर्ष की अवस्था में ही सम्पन्न हुई होगी। प्रवज्या प्रहण करने के उपरान्त चांगदेव का नाम सोमचन्द्र रखा गया। सोमचन्द्र की प्रतिभा अत्यन्त प्रखर, सूचम और प्रसरणज्ञील थी। थोड़े ही समय में इन्होंने तर्क, व्याकरण, काव्य, अल्झार, कुन्द, आगम आदि प्रन्थों का बहुत गहरा अध्ययन किया । इनके पाण्डित्य का लोहा सभी विह्नान् स्वीकार करते थे।

१ सोमचन्द्रस्ततश्चन्द्रोज्ज्वरुप्रज्ञावरुप्रदेशौ । तर्करुक्षणसाहित्यविद्याः पर्यच्छिनद् दुतम् ॥ —प्रभावकचरितम्—हेमचन्द्र सूरि प्रदन्ध को ० ३७

प्रभावकचरित से यह भी ज्ञात होता है कि सोमचन्द्र ने अपने गृह देवचन्द्र के साथ देश-देशान्तरों में परिश्रमण कर शास्त्रीय एवं न्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि की थी। हमें इनका नागपुर में धनद नामक सेठ के यहाँ तथा देवेन्द्र सूरि और मल्यगिरि के साथ गौड देश के खिल्लर प्राम में निवास करने का उन्नेख मिलता है। यह भी बताया जाता है कि हेमचन्द्र ने बाह्यी देवी—जो विद्या की अधिष्ठात्री मानी गयी है—की साधना के निमित्त कश्मीर की एक यात्रा आरम्भ की। वे इस साधना द्वारा अपने समस्त प्रतिद्वन्द्वियों को पराजित करना चाहते थे। मार्ग में जब ताम्रलिप्ति होते हुए रैवन्तगिरि पहुँचे तो नेमिनाथ स्वामी की इस पुण्य भूमि में इन्होंने योगविणा की साधना आरम्भ की। इस साधना के अवसर पर ही सरस्वती उनके सममुख उपस्थित हुई और कहने लगी—'वस्स! तुम्हारी समस्त मनःकामनाएँ पूर्ण होंगी। समस्त प्रतिवादियों को पराजित करने की चमता नुम्हें प्राप्त होगी।' इस वाणी को सुनकर हेमचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी आगे की यात्रा स्थितत कर दी और वापस लौट आये?।

#### स्रिपद-प्रापि

स्रोमचन्द्र की अद्भुत प्रतिभा एवं पाण्डित्य का प्रभाव सभी पर था। अतः वि० सं० ११६६ में २१ वर्ष की अवस्था में ही उन्हें सुरिपद से विभूपित कर दिया गया। अब हेमचन्द्र स्रोमचन्द्र नहीं रहे, बर्किक आचार्य हेमचन्द्र बन गये।

आचार्य हेम और सिद्धराज जयसिंह

आचार्य हेमचन्द्र ने बिना किसी भेदभाव के जनजागरण और जीवनोतथान के कार्यों में अपने को समर्पित कर दिया था। प्रत्येक अवसर पर वे
नयी सूझ-बृझ से काम छेते थे और सदा के लिए अपनी तलम्पर्शी मेधा का
एक चमस्कारिक प्रभाव छोड़ देते थे। संभवतः चेतना की इस विलक्षणता ने
ही महापराक्रमी गुर्जरेश्वर जयसिंह सिद्धराज को आकृष्ट किया था। आचार्य
हेमचन्द्र का सिद्धराज के साथ प्रथम परिचय कब हुआ, इसका प्रामाणिक
रूप से तो कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता है, पर अनुमान ऐसा है कि
मालव-विजय के अनन्तर विक्रम संवत् १९९१-१९९२ में आझीर्वाद देने के
लिए आचार्य हेम सिद्धराज की राजयभा में पधारे थे। सिद्धराज मालव के

१ विशेष के लिए देखें — Life of Hemchandra, IIch.
तथा कान्यानुशासन की अंग्रेजी प्रस्तावना P. P. CCLXVI-CCLXIX.

अमुकरण पर गुजरात में हर प्रकार की उन्नति करने का इच्छुक था। उस समय मालव में राजा मोज का सरस्वनीप्रेम प्रसिद्ध था। भोजराज संस्कृत का स्वयं प्रकाण्ड पण्डित था। विद्वानों को राजाश्रय देकर शैन्नणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अहर्निश प्रयास करता रहता था। इस कार्य में उसे हेमचन्द्र से अपूर्व सहयोग मिला। हैमी प्रतिभा का स्पर्श पा गुजरात को सांस्कृतिक पूर्व साहित्यिक चेतना उत्तरोत्तर विकसित होने छगी।

सिखराज के आदेश से हेमचन्द्र ने सिखहैम नाम का युक नथा व्याकरण प्रन्थ लिखा, यह अन्य गुजरात का ज्याकरण कहळाता है। इस प्रम्थ को नेयार करने के लिए कश्मीर से ज्याकरण के आठ प्रम्थ मंगवाये गये थे'।

आचार्य हेमचन्द्र और सिद्धराज समवयस्क थे। सिद्धराज का जन्म हेमचन्द्र से दो वर्ष पूर्व हुआ था। दोनों में चिनष्ट मित्रता थी। सिद्धराज राष्ट्रीय नेता, शासक, संरक्षक के रूप में सम्माननीय थे तो हेमचन्द्र धार्मिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्राणदायी थे।

#### आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपाल

हेमचन्द्र का कुमारपाल के साथ गुरु-शिष्य का सम्बन्ध था। उन्होंने सात वर्ष पहले ही कुमारपाल को राज्य प्राप्त होने की भविष्यवाणी की थी। एक बार जब राजकीय पुरुष उसे पकड़ने आयं तो हेमचन्द्र ने उसे ताइपत्रों में छिपा दिया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। कहा जाता है कि सिद्धराज को कोई पुत्र नहीं था; इसमे उनके पश्चात् गही का झगड़ा खड़ा हुआ और अन्त में कुमारपाल नामक व्यक्ति वि० सं० ११९४ में मार्गशीर्ष कृष्ण १४ को राज्याभिषिक्त हुआ। सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल को मारने के प्रयन्न में था, पर वह किसी प्रकार बच गया । राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। अतः उसने अपने अनुभव और पुरुषार्थ द्वारा

१ दंग्वे—पुर।तस्व (पुस्तक चतुर्थ)—गुजरात नुं प्रधान व्याकरण पृ० ६१। गौरीशकर ओझा ने अपने राजपूताने के इतिहास भाग १ पृ० १९६ पर लिखा है कि जबसिह ने यशोवमी नो वि० मं० ११९२-११९५ के मध्य हराया था। उज्जयिनी के शिलालेख से जात होता है कि मालवा वि० मं० ११९५ ज्येष्ठ वर्दा १४ को सिद्धराज जयासह के अवीन था। इस उल्लेख के आधार पर 'सिडहैम' व्याकरण की रचना स० ११९० के लगभग हुई होगी। —बुद्धि प्रकाश, सार्च १९३५ के अंक में प्रकाशित

२--नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ६ १० ४४३-४६८
(कुमारपाल को कुल में हीन समझने के कारण ही सिद्धराज उसे मारना चाइता था।)
२ अ० चि० भू०

राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था की। यद्यपि यह सिद्धराज के समान विद्वान् और विद्यारसिक नहीं था, तो भी राज्यव्यवस्था के पश्चात् धर्म और विद्या से प्रेम करने छगा था।

हेमचन्द्र के प्रति कुमारपाल राजा होने के पहले से ही श्रद्धावनत था, पर अब राजा होने पर उसका सम्बन्ध उनके साथ घनीभूत होने लगा। डा० बुलहर ने कुमारपाल और हेमचन्द्र के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए लिखा है कि हेमचन्द्र कुमारपाल से तब मिले, जब राज्य की समृद्धि और विस्तार हो गया था'। डा० बुलहर की इस मान्यता की आलोचना काब्यानुशासन की भूमिका में डा० रिक्तिलाल पारिख ने की है और उन्होंने उक्त कथन को विवादास्पद सिद्ध किया है। जिनमण्डन ने कुमारपालप्रवन्ध में दोनों के मिलने की घटना पर प्रकाश डालने हुए लिखा है कि एक बार कुमारपाल जयसिंह से मिलने गया था। मुनि हेमचन्द्र को उसने सिहासन पर बैठे देखा। वह अत्यधिक आहुष्ट हुआ और उनके भाषण-कच्च में जाकर भाषण सुनने लगा। उसने पूछा—'मनुष्य का मबसे बड़ा गुण क्या है ?' हमचन्द्र ने कहा—'दूसरों की खियों मे माँ-बहन की भावना रखना सबसे बड़ा गुण है।' यदि यह घटना ऐतिहासिक है तो अवश्य ही वि० सं० ११६९ के आसपास घटी होगी; क्योंकि उस समय कुमारपाल को अपने प्राणों का भय नहीं था'।

आचार्य हेमचन्द्र ने कुमारपाल के चारित्रिक पक्ष को बहुत परिष्कृत किया था। ऐश्वर्य के विलासमय और उत्तेजक वातावरण में रहते हुए भी उसे राजिए एवं परमाईत बना दिया था। मांस, मदिरा आदि सम व्यसनों से उसे मुक्ति दिलायी थी। कुमारपाल ने अपने अधीन ५८ राज्यों में 'अमारि'—अहिंमा की घोषणा की थी। इसमें मन्देह नहीं कि कुमारपाल की राजकीय सफलता, सामाजिक नवसुधार की योजना, साहित्य एवं कला के संरक्षण-संवर्धन के संकल्प के पीछे आचार्य हेमचन्द्र का व्यक्तित्व, उनकी प्रेरणा एवं उनका वरद हस्त था।

<sup>?</sup> See Note 53 in Dr. Bulher's Life of Hemchandra P.P. 83-84

कुमारपाल प्रबन्ध पृ० १८-२२

see the Life of Hemchandra, Hemchandra's own account of Kumarpal's conversion pp. 32-40

देखें--कुमारपाल प्रतिबोध पृ० ३ शो० ३००-४००

#### कलात्मक निर्माण के प्रेरक

आचार्य हेमचन्द्र की भेरणा से पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर भारत में अनेक मिन्द्रों एवं विहारों का निर्माण हुआ। संसारप्रसिद्ध ऐतिहासिक सोमनाथ के मिन्द्र का पुनर्निर्माण आचार्य हेमचन्द्र की भेरणा से हुआ था। प्रबन्धचिन्ता-मिण के रचयिता मेरुतुंग ने इस घटना का उल्लेख किया है। पश्चकुल के मिन्द्र के सम्पन्न हो जाने पर आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपाल दोनों ही देवदर्शन करने गये थे। आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव एवं प्रेरणा से गुजरात तथा राजस्थान में बने मिन्द्र एवं विहार कला के उन्हृष्ट नमूने हैं।

#### शिष्यवर्ग

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिभाशार्ला व्यक्तिःव-सम्पन्न और उत्तमोत्तम गुणों के धारक थे, वैसा ही उनका शिष्य-समूह भी था। रामचन्द्र सूरि, बालचन्द्र सूरि, गुणचन्द्र सूरि, महेन्द्र सूरि, वर्धमान गणी, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, एवं यश-श्रन्द्र उनके प्रख्यात शिष्य थे। इन्होंने हेमचन्द्र की कृतियों पर टीकाएँ तथा वृत्तियाँ लिग्वी हैं, साथ ही इनके स्वतन्त्र प्रन्थ भी उपलब्ध हैं। रामचन्द्र सूरि इन सभी शिष्यों में अग्रणी थे। उनमें किन की प्रखर प्रतिभा एवं साधुस्त्र का अलीकिक तेज था। कुमारविहारगत्तक के रचिता ये ही हैं। इनहें 'प्रयन्धशत-कर्ना' कहा जाता है। रामचन्द्र और गुणचन्द्र सूरि ने मिलकर 'नाट्यदर्पण' की रचना की है। महेन्द्र सूरि ने अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्धनाममाला, देशोनाममाला और निघण्ड पर टीकाएँ लिखी हैं। देवचन्द्र सूरि ने 'चन्द्रलेखा-विजयप्रकरण' और बालचन्द्र गणि ने 'स्नातस्या' नामक काब्य की रचना की है।

#### साहित्य

हेमचन्द्र की साहित्य-साधना बहुन विशाल एवं व्यापक है। जीवन की संस्कृत, संवर्द्धित और संचालित करनेवाले जितने पहल होते हैं, उन सभी की उन्होंने अपनी लेक्नी का विपय बनाया है। व्याकरण, छुन्द, अलक्कार, कोश एवं काव्य विपयक इनकी रचनाएं बेजोड हैं। इनके प्रन्थ रोचक, मर्मस्पर्शी एवं सजीव हैं। पश्चिम के विद्वान् इनके साहित्य पर इतने मुग्ध हैं कि इन्होंने इन्हें ज्ञान का महासागर कहा है। इनकी प्रत्येक रचना में नया दृष्टिकोण और नयी शैली वर्तमान है। श्री सोमप्रभ सूरि ने इनकी सर्वाङ्गीण प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

कलुमं व्याकरणं नवं विरचितं छन्दो नवं ह्रचाश्रया— लंकारौ प्रथितौ मधी, प्रकटितं श्रीयोगशास्त्रं नवम् । सर्कः संजनितो नधी, जिनवरादीनां चरित्रं नवं धद्धं येन न केम केन विधिना मीहः कृतः दूरतः ॥ इससे स्पष्ट है कि हेम मे व्याकरण, छन्द, द्वधाश्रय काव्य, असङ्कार, योग-शास्त्र, स्तथन काच्य, चरित काच्य प्रशृति विषय के प्रन्थों की रचना की है । व्याकरण

न्याकरण के चेत्र में सिद्धहेमशन्दानुशासन, सिद्धहेमिळिङ्गानुशासन एवं धातुपारायण प्रन्थ उपलब्ध हैं। इनके न्याकरण प्रन्थ की प्रशंसा करते हुए प्रबन्धिचन्तामणि में लिखा है—

> भ्रातः संबुगु पाणिनिप्रलिपतं कातन्त्रकन्था वृथाः मा कार्पीः कटु शाकटायनवचः श्चुट्रेण चान्द्रेण किम् । किं कण्ठाभरणादिभिर्वठरयत्यात्मानमन्यैरिपः श्रृयन्ते यदि तावदर्थमधुरा श्रीसिद्धहेमोक्तयः॥

#### हैम व्याकरण

(१) मूलपाठ, (२) धातुपाठ, (३) गणपाठ, (४) उणादिप्रत्यय एवं (५) लिङ्कानुशासम इन पाँचों अंगों से परिपूर्ण है। सिद्धहेमशब्दानुशासन राजा सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से लिखा गया है। इस प्रन्थ में आठ अध्याय और ३५६६ सूत्र हैं। आठवाँ अध्याय प्राकृत ब्याकरण है, इसमें १९९९ सूत्र है।

आचार्य हेम ने इस ब्याकरण ग्रन्थ पर छः हजार श्लोक प्रमाण लघुनृत्ति और अठारह हजार श्लोक प्रमाण बृहद्वृत्ति लिखो है। बृहद्वृत्ति सात अध्यायों पर ही प्राप्त होती है, आठवें अध्याय पर नहीं है।

#### द्वशाश्रय काव्य

द्वधाश्रय नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें दो तथ्यों को सिश्वबद्ध किया गया है। इसमें बालुक्यवंश के चरित के साथ व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हेमचन्द्र ने एक सर्वगुण-सम्पन्न महा-काव्य में सूत्रों का सन्दर्भ लेकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। इस महाकाक्य में २० सर्ग और २८८८ श्लोक हैं। सृष्टिवर्णम, ऋतुवर्णम, रसवर्णन आदि सभी महाकाक्य के गुण वर्तमान हैं। प्राकृत द्वयाश्रय काव्य में कुसारपाल के चरित के साथ प्राकृत व्याकरण के सुत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस काव्य में कुमारपाल की धर्मनिष्ठा, नीति, परोपकारी आचरण, सांस्कृतिक चेतना, उदारता, नागर जनों के साथ सम्बन्ध, जैनधर्म में दीचित होना पूर्व दिनचर्या आदि सभी विषयों का विस्तारपूर्वक रोचक वर्णन है। इसमें आठ सर्ग और ७४७ गाधाएँ हैं।

#### त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित

इस प्रस्थ में २४ तीर्थंकर, १२ चक्कवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव, इस प्रकार हेसठ पुरुषों का चरित अंकित है। यह प्रस्थ बत्तीस हजार ख्रोंक प्रसाण है। इसका रचनाकाल वि० सं० १२२६-१२२९ के बीच का है। इसमें ईश्वर, परलोक, आत्मा, कर्म, धर्म, सृष्टि आदि विषयों पर विद्याद विवेचन किया गया है। दार्शनिक मान्यताओं का भी विशद विवेचन विद्यमान है। इतिहाम, कथा एवं पौगणिक तथ्यों का यथेष्ट समावेश किया गया है।

#### काव्यान्शामन

आचार्य हम ने मम्मट, आनन्दवर्द्धन, अभिनवगुप्त, रुद्धट, दण्डी, धनअय आदि के काव्यशास्त्रीय प्रन्थों का अध्ययन कर इस प्रन्थ की रचना की है। इस प्रन्थ पर हेमचन्द्र ने अलङ्कार चुड़ामणि नाम से एक लघुड़ाचि और विवेक नाम की एक विस्तृत टीका लिखी है। इसमें मम्मट की अपेशा काव्य के प्रयोजन, हेतु, अर्थालङ्कार, गुण, दोष, ध्वनि आदि सिद्धान्तों पर गह्य अध्ययन प्रनृत किया गया है।

#### **छ**न्दोनुशासन

इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य के छन्दों का विवेचन किया है। मूल ग्रन्थ सूत्रों में है। आचार्य हेम ने इसकी वृत्ति भी लिखी है। इन्होंने छन्दों के उदाहरण अपनी मौलिक रचनाओं से उपस्थित किये हैं।

#### न्याय

इनके द्वारा रचित प्रमाण-मीमांसा नामक प्रन्थ प्रमाण-प्रमेय की साङ्गो-पाङ्ग जानकारी प्रदान करने मे पूर्ण सम है। अनेकान्तवाद, प्रमाण, पार-मार्थिक प्रत्यस्त की तान्विकता, इन्द्रियज्ञान का न्यापारक्रम, परोस्त के प्रकार, अनुमानावयवीं की प्रायोगिक न्यवस्था, निग्रहस्थान, जय-पराजय-ध्यवस्था, सर्वज्ञत्व का समर्थन आदि मूळ मुद्दों पर विचार किया गया है।

#### योगशास्त्र

कुमारपाल के अनुरोध से आचार्य हेम ने योगशास्त्र की रचना की है। इसमें बारह प्रकाश और १०१३ श्लोक हैं। गृहस्थ जीवन में आरमसाधना करने की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है। इसमें योग की परिभाषा, क्यायाम, रेचक, कुम्भक और पूरक आदि प्राणायामों तथा आसनों का निरूपण किया है। इसके अध्ययन एवं अभ्यास से आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा मिलती है। क्यक्ति की अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों के उद्घाटन का पूर्ण प्रयास किया गया है। इस प्रस्थ की शैली पत्रक्ति के योगशास्त्र के अनुसार ही है; पर विषय और वर्णनक्रम दोनों में मौलिकता और भिन्नता है।

#### स्तोत्र

द्वान्निशिकाओं के रचियता के रूप में आचार्य हम प्रसिद्ध हैं। वीतराग और महावीर स्तोन्न भी इनके सुन्दर माने जाते हैं। भक्ति की दृष्टि से इन स्तोन्नों का जितना महश्व है, उससे कही अधिक काव्य की दृष्टि से।

#### कोशप्रनथ

आचार्य हेम के चार कोश्राप्रन्थ उपलब्ध है—अभिधानचिन्नामणि, अनेकार्यसंग्रह, निचण्ड और देशीनाममाला।

अनेकार्थसंग्रह में सान काण्ड और १९४० श्लोक है। इसमें एक ई! शब्द के अनेक अर्थ दिये राये हैं।

निषण्डु में छः काण्ड और ३९६ श्लोक हैं। इसमें सभी वनस्पतियों के नाम दिये गये हैं। इसके वृक्ष, गुल्म, लता, शाक, नृण और धान्य ये छः काण्ड हैं। वैद्यक शास्त्र के लिए इस कोश की अध्यधिक उपयोगिना है।

देशीनाममाला में ३९७८ देशी शब्दों का सकलन किया गया है। इस कोश के आधार पर आधुनिक भाषाओं के शब्दों की साङ्गोपाङ्ग आत्मकहानी लिखी जा सकती है। इस कोश में उदाहरण के रूप में आयी हुई गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अमूल्य हैं। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से मी इस कोश का बहुत बड़ा मूल्य है। इसमें संकलित शब्दों से दारहवी शनी का अनेक सांस्कृतिक परम्पराओं को अवगत किया जा सकता है।

#### अभिधानचिन्तामणि

संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी के लिए इस कोश का महत्त्व असरकोश की अपेका भी अधिक है। इसमें समानार्थक शब्दों का संग्रह किया गया है। इस पद्यमय कोश में कुल छः काण्ड हैं। प्रथम देवाधिदेव नाम के काण्ड में ८६ पद्य हैं, द्वितीय देवकाण्ड में २५० पद्य, तृतीय मर्थकांड में ५९८ पद्य, चतुर्थ भूमिकाण्ड में ४२३ पद्य, पद्मम नारककाण्ड में ७ पद्य एवं षष्ठ सामान्य काण्ड में १७८ पद्य हैं। इस प्रकार इस कोश में कुल १५४२ पद्य हैं। हेमचन्द्र ने आरम्भ में ही रूढ़, यौगिक और मिश्र शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रतिज्ञा इस तरह की है—

व्युत्पत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः। योगोऽन्वयः स तु गुणिकयासम्बन्धसम्भवः॥ गुणतो नीलकण्ठाद्याः क्रियातः स्रप्ट्सिन्नभाः।

स्वस्वामित्वादिसम्बन्धस्तत्राहुर्नाम तद्वताम् ॥ (अ० चि० १।२-३) ब्युत्पत्ति से रहिन—प्रकृति तथा प्रत्यय के विभाग करने से भी अन्वर्धि हीन शब्दों को रूढ कहते हैं; जैसे आखण्डल आदि । यद्यपि कुछ आचार्य रूढ शब्दों की भी ब्युत्पत्ति मानते हैं, पर उस ब्युत्पत्ति का प्रयोजन केवल वर्णानुपूर्वी का विज्ञान कराना ही हैं, अन्वर्थ प्रतीति नहीं । अतः अभिधानचिन्तामणि में संप्रहीत शब्दों में प्रथम प्रकार के शब्द रूढ़ हैं ।

हेम के द्वारा संग्रहीत दूसरे प्रकार के शब्द यौगिक हैं। शब्दों के परस्पर अर्थानुगम को अन्वय या योग कहते हैं और यह योग गुण, क्रिया तथा अन्य सम्बन्धों से उत्पन्न होता है। गुण के सम्बन्ध के कारण नीलकण्ड, शितिकण्ड, कालकण्ड आदि शब्द ग्रहण किये गये हैं। क्रिया के सम्बन्ध से उत्पन्न होने-वाले शब्द स्रष्टा, धाता प्रभृति हैं। अन्य सम्बन्धों में प्रधान रूप से स्वस्वानित्व, जन्य-जनक, धार्य-धारक, भोज्य-भोजक, पित-कल्प्न, सरूप, वाद्य-वाहक, ज्ञानेय, आश्रय-आश्रयी एव वध्य-वधक भाव सम्बन्ध ग्रहण किया गया है। स्ववाचक शब्दों में स्वामिवाचक शब्द या प्रथ्यय जोड़ देने से स्व-स्वामिवाचक शब्द वन जाते हैं। स्वामिवाचक प्रथ्यों में मतुप, इन्, अण्, अक् आदि प्रथ्य एवं शब्दों में पाल, भुज, धन और नेतृ शब्द परिगणित है। यथा—भू+ मतुप = भूमान, धन + इन् = धनी, शिव + अण् = श्रेवः, दण्ड + इक् = दाण्डिकः। इसी प्रकार भू + पालः = भूपालः, भू + पितः = भूपितः आदि। हैम ने उक्त प्रकार के सभी सम्बन्धों से निष्पन्न शब्दों को कोश में स्थान दिया है।

हेम ने मूल रलोकों में जिन शब्दों का संग्रह किया है, उनके अतिरिक्त 'शेषाश्च'—कहकर कुछ अन्य शब्दों को—जो मूल रलोकों में नही आ सके हैं— स्थान दिया है। इसके पश्चात् स्वोपज्ञ वृत्ति में भी छूटे हुए शब्दों को समेटने का प्रचास किया है। इस प्रकार इस कोश में उस समय तक प्रचलित और साहित्य में स्थवहत शब्दों को स्थान दिया गया है। यही कारण है कि यह कोश संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ट है।

#### विशेषताएँ

अभिधानचिन्तामणि कोश अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। जिज्ञास्ओं के लिए इसमें पर्यायवाची शब्दों का संकलनमात्र ही नहीं है, अपितु इसमें भाषा-सम्बन्धी बहुन ही महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित है। समाज और संस्कृति के विकास के साथ भाषा के अङ्ग और उपांगों में भी विकास होता है और भावाभिन्यक्षना के लिए नये-नये शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। कोश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि वह नवीन और प्राचीन सभी प्रकार के शब्दसमूह का रचण और पोषण प्रस्तुत करता है। हम ने इस कोश में अधिक से अधिक शब्दों को स्थान तो दिया ही है, पर साथ ही नवीन और प्राचीन शब्दों का समन्वय भी उपस्थित किया है। अतः गुप्तकाल में भुक्ति (प्रान्त), विषय (जिला), युक्त (जिले का सवीच अधिकारी), विषयपति (जिलाभीश), शाँत्किक (चुङ्गी विभाग का अध्यच), गाँत्निक (जंगल विभाग का अध्यच), बलाधिकृत (सेनाध्यच), महावलाधिकृत (फील्ड भार्शेल) एवं अक्षपटलाधिपति (रेकार्डकीपर) आदि नये शब्द ग्रहण किये गये हैं। अभिधानचिन्तामणि कोश की निश्चलिन्ति विशेषताण् दर्शनीय हैं—

इतिहास की दृष्टि से इस कोश का बढ़ा महत्त्व है। आचार्थ हेम ने इस प्रम्थ की 'स्वोपज्ञ हृत्ति' नामक टांका में अपने पूर्ववर्ती जिन ५६ प्रम्थकारों तथा ३१ प्रम्थों का उल्लेख किया है, उनके नाम स्वोपज्ञ हृत्ति (भावनगर से प्रका- शित संस्करण) की पृष्ठ एवं पंक्तियों की संख्याओं के साथ यहाँ लिग्या जाता है। उनमें ५६ प्रम्थकारों के नाम नथा कोष्ठ में क्रमशः पृष्टों तथा पंक्तियों की संख्याएँ हैं। यथा—अमर (५५-१७ तथा २१; ५६-२५, १०)। अमरादि (२०६-२१, २९९-१४)। अलङ्कारकृत् (११२-१३)। आगमविद् (७०-१४)। उत्पल्ल (७४-१४)। कात्य (५६-१०, ६१-८, १०)। कामन्दिक (५५०।४)। कालिदाय (४१३-२, ४४०-१६)। कीटल्य (७०-४, २९६-२, १०)। कीशिक (१६६-१३, १००-२८)। चीरम्बामी (३५०-९, ४६१-१७)। चीज (३६-२९, ५३-३, १०)। चाणक्य (३९४-५)। खान्द्र (५२८-२५)। दिन्तल (१२१-२२, ५६३-३)।

दुर्ग ( ५७-२८, १७४-२७,''' )। द्रिमिल ( १५१-७, २०९-२७ )। धन-पाल (१-५, ७६-२१,\*\*\*)। धन्वम्तरि (१६६-२८, २५९-७)। मन्दी ( ५२-२३ )। नारद ( ३५७-१८ )। नैरुक्त ( १६४-१८, १८६-६,… )। पदार्थविद् (२०८-२२)। पालकाप्य ( ४९५-२७ )। पौराणिक (३७३-६)। प्राच्य (२८-२६, ५७-२८,\*\*\*)। बुद्धिसागर (२४५-२५)। बौद्ध (१०१-१७)। भद्दतोत (२४-१०)। भद्दि (५९३-२३)। भरत (११७-९, १२४-२३,''')। भागुरि (६६-१४, ६८-२७,''')। भाष्यकार ( ६६–२३, ३४८–१३, ३८९–२६ ) । भोज ( १५७–१७, १८८–२६,''') । मनु (६३-११, १९५-१३,...)। माघ (९२-१७)। मुनि (१७१-८, २५४-२०,''')। याज्ञवल्क्य (३३६-२, ४८३-२०)। याज्ञिक (१०३-९)। लीकिक (३७८-२३, ४३३-३)। लिङ्गानुज्ञासनकृत् (५३६-२४)। वाग्भट ( १६७-१ )। वाचस्पति ( १-६, २९-४,''' )। वामुकि (१-५)। विश्वदत्त (४९-८)। वैजयन्तीकार (१३१-२३, १३३-१९,''')। वैद्य 🤇 ६६६-२८, २५३-२३,''' ) । ब्याडि ( १-५, ३४-२२ और २५,''' ) । शाब्दिक (४३–७, ६०२–७,⋯)। शाश्वत (६४–७, १०२–७,⋯)। श्रीहर्ष ( १९८-७ ), श्रुनिज्ञ ( ३३२-२७ ) । सभ्य (१३४-१, २५८-१२ ) । स्मार्त ( २०९-१०, ३४७-२, ३५८-१० )। हलायुध (१४४-१५ और १६) नथा हव ( ४५३।२७ )।

अव पृष्ठ-पंक्ति-संख्याओं के साथ ३१ प्रन्थों के नाम दिये जाते हैं—अमर-कोश (८-५)। अमरटीका (४५-१३, ५५-१, ''')। अमरमाला (४४०-३२)। अमरशेष (१५३-२०, ४५६-१५)। अर्थशास्त्र (२९७-२५, ३१६-२७)। आगम (२१८-१६)। चान्द्र (१५८-२६)। जैनसमय (८०-६)। टीका (५७४-२४)। नर्क (५५०-५)। त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित (१३-९, ८०-५)। द्वयाश्रयमहाकाव्य (६१०-१८ और २५)। धनुवेंद (३०९-१७, ३१०-४, ३११-७)। धानुपारायण (१-११, ६०९-५)। नाट्यशास्त्र (५१७-६, १२२-१३, २४३-१७)। निच्चतु (४८४-३०)। पुराण (५६-२१, ७०-१५, '')। प्रमाणमीमांसा (५५५-२१)। मारत (३३८-१३, ३९०-२७)। महाभारत (८१-२३)। माला (६८-२७, २१८-२५, ''')। योगशास्त्र (४४५-७)। लिङ्गानुशासन (८-४, १९३-१३, ६०९-१९)। वोमनपुराण (४६-२९, ८२-८, ''')। विद्यपुराण (६९-१९, ९३-१)। वेद (३५-२२)। वैजयन्ती (५७-३, १०९-१८, ''')।

शाकटायन (२-१)। श्रुति (२८-२५, ३०-१८,''')। संहिता (९३-४, ९६-६) तथा स्मृति (३५-२७, ३६-७,''')।

भागुरि तथा ज्यांडि के सम्बन्ध में इस कोश से बबी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जहां शब्दों के अर्थ में मतभेद उपस्थित होता है, वहाँ आचार्य हेम अन्य प्रन्थ तथा प्रन्थकारों के वचन उद्धृत कर उस मतभेद का स्पष्टीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए गूंगे के नामों को उपस्थित किया जा सकता है। इन्होंने मूक तथा अवाक—ये दो नाम गूंगे के लिखे हैं। 'शेपश्र' में मूक के लिए 'जड तथा कड' पर्याय भी बतलाये हैं। इसी प्रसङ्ग में मतभिष्ठता बतलाते हुए 'कलमूकस्त्ववाक्श्रुतिः। इति हलायुधः। अनेडोऽि अवर्करोऽि मूकः अनेडमूकः, 'अन्धो द्यानेडमूकः स्यात्' इति हलायुधः। अनेडमूकस्तु जडः। इति वैजयन्ती, 'शठो द्यानेडमूकः स्यात्' इति मागुरिः'।'' अर्थात् हलायुध के मत में अन्धे को 'अनेडमूक' कहा है, वैजयन्तीकार ने जड को 'अनेडमूक' कहा है और भागुरि ने शठ को अनेडमूक बतलाया है। इस प्रकार 'अनेडमूक' शब्द अनेकार्थक है। हेम ने गूंगे-वहरे के लिए 'अनेडमूक' शब्द को व्यवहत किया है। इनके मत में 'एडमूक, अनेडमूक और अवाक्श्रुति'—ये तीन पर्याय गूंगे-बहरे के लिए आये हैं।

इस प्रकार इतिहास और तुलना की दृष्टि से इस कोश का बहुत अधिक मृत्य है। भाषा की जानकारी विभिन्न दृष्टियों से प्राप्त कराने मे आये हुए विभिन्न प्रनथ और प्रन्थकारों के वचन पूर्णतः तम हैं।

इस कोश की दूसरी विशेषना यह है कि आचार्य हेम ने भी धनंजय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विधान में (कविरुद्धा ज्ञेयोदाहरणावली) के अनुसार उन्हीं शब्दों को प्रहण किया है, जो कवि-सम्प्रदाय द्वारा प्रचलित और प्रयुक्त हैं। जैसे पितवाचक शब्दों से कान्ता, प्रियतमा, वधू, प्रणयिनी एवं निभा शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ देने से परनी के नाम और कलन्नवाचक शब्दों में वर, रमण, प्रणयी एवं प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ दंने से पितवाचक शब्दों को जोड़ दंने से पितवाचक शब्द बन जाते हैं। गौरी के पर्यायवाची बनाने के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द बनते हैं। निभा का समानार्थक परिग्रह भी है, किन्तु जिस्स प्रकार शिवकान्ता शब्द ग्रहण किया जाता है, उस

१. अभि० चिन्ना० काण्ड ३ श्लोक १२ की स्वोपज्ञ**वृ**त्ति ।

प्रकार शिवपरिग्रह नहीं। यतः कवि-सम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण नहीं किया गया है।

कलश्रवाची गौरी शब्द में वर, रमण, प्रभृति शब्द जोडने से गौरीवर, गौरीरमण, गौरीश आदि शिववाचक शब्द बनते हैं। जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उसी प्रकार गंगावर शब्द नहीं। यद्यपि कान्तावाची गङ्गा शब्द में वर शब्द जोड़कर पितवाचक शब्द बन जाते हैं, तो भी किविस्प्रदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं होने से यह शिव के अर्थ में प्राह्म नहीं है। हेमचन्द्र ने अपनी स्वोपज्ञवृत्ति में इन समस्त विशेषताओं को बतलाया है। अतः स्पष्ट है कि "कविरूख्या ज्ञेयोदाहरणावलीं" सिद्धान्त वाक्य बहुत ही महस्वपूर्ण है। इससे कई सुन्दर निक्क निकलते हैं। आचार्य हेम की नयी सूझ-बृझ का भी पता चल जाता है। अत्तपृत्र शिव के पर्याय कपाली के समानार्थक कपालपाल, कपालधन, कपालधुक, कपालनेता एवं कपालपित जैसे अप्रयुक्त और अमान्य शब्दों के ब्रहण से भी रचा हो जाती है। ब्याकरण द्वारा उक्त शब्दों की सिद्धि सर्वथा संभव है, पर कवियों की मान्यता के विपरीत होने से उक्त शब्दों को कपाली के स्थान पर प्रहण नहीं किया जा सकता है।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह कोश बड़ा मूल्यवान् है। आचार्य हेम ने इसमें जिन शब्दों का संकलन किया है, उनपर प्राकृत, अपभ्रंश एवं अन्य देशी भाषाओं के शब्दों का पूर्णतः प्रभाव लक्षित होता है। अनेक शब्द तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिग्वलायी पडते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी है, जो भाषा बज्ञान के समीकरण, विपमीकरण आदि सिद्धान्तों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ शब्दों को उद्धत किया जाता है—

- (१) पोलिका (३।६२)—गुजराती में पोणी, ब्रजभाषा में पोनी, भोज-पुरी में पिउनी तथा हिन्दी में भी पिउनी।
- (२) मोदको लहुकश्च (शेप ३।६४)—हिन्दी में लड्इ, गुजराती में लाह, गाजस्थानी में लाइ।
- (३) चोटी (३।३३९)—हिन्दों में चोटी, गुजराती में चोणी, राज-स्थानी में चोडी या चुणिका।
- (४) समी कन्दुकगेन्दुकौ (३।३५३)—हिन्दी में गेन्ट, ब्रजभाषा में गेंद या गिंद।
- (५) हेरिको गृहपुरुषः (३।३९७)—अजभाषा में हेर या हेरना— देखना, गुजराती में हेर।

- (६) तरवारि (३।४४६)—मजभाषा में तरवार, राजस्थानी में तलवार तथा गुजराती में तरवार।
  - ( ७ ) जंगलो निर्जलः ( ४।१९ )—अजभाषा में जङ्गल, हिन्दी में जङ्गल ।
- ( ८ ) सुरुङ्गा तु सन्धिला स्याद् गृत्तमार्गो सुवोऽन्तरे ( ४।५१ )—ब्रज-भाषा, हिन्दी तथा गुजराती तीमों भाषाओं में सुरंग ।
- (९) निश्रेणी त्वधिरोहणी (४।७९)—ब्रजभाषा में नसेनी, गुजराती में नीसरणी।
- (१०) चालनी तितउ (४।८४)—ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती में चालनी, हिन्दी में चलनी या छलनी ।
- ( ११ ) पेटा स्थान्मञ्जूषा ( ४।८१ )—राजस्थानी में पेटी, गुजराती में पेटी, पेटो तथा ब्रजभाषा में पिटारी, पेटी।

इस कोश की चौथी विशेषता यह है कि इसमें अनेक ऐसे शब्द आये हैं, जो अन्य कोशों में नहीं मिलते। अमरकोश में सुन्दर के पर्यायवाची—सुन्दरम, रुचिरम, चारु, मुपमम, साधु, शोभनम, कान्तम, मनोरमम, रुच्यम, मनोश्रम, मंजु, और मंजुलम् ये बारह शब्द आये हैं। हेम ने इसी सुन्दरम् के पर्यायवाची चारुः, हारिः, रुचिरम, मनोहरम्, वरुगुः, कान्तम, अभिरामम, वरुषुरम, वामम, रुच्यम, शोअनम्, मंजुलम्, मंजुः, मनोरमम, साधुः, रम्यम, मनोरमम, पेशलम्, ह्यम, काम्यम, कमनीयम्, सौम्यम्, मधुरम आंर वियम् ये २६ शब्द बतलाये हैं। इतना ही नहीं, हेम ने अपनी वृत्ति में 'लडह' देशी शब्द को भी सौन्दर्यवाची ग्रहण किया है। इस प्रकार आचार्य हेम ने एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण कर अपने इस कोश को ख्व समृद्ध बनाया है। सैकड़ों ऐसे नवीन शब्द आये हैं, जिनका अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों को उपस्थित किया जाता है—

जिसके वर्ण या पद लुप्त हों — जिसका पूरा पूरा उचारण नहीं किया गया हो, उस वचन का नाम अस्तम और श्रुकसहित बचन का नाम अस्वृहतम् आया है। श्रुभवाणी का नाम कल्या; हर्प-क्रीड़ा से युक्त वचन के नाम चर्चरी, चर्मरी एवं निन्दापृर्वक उपालम्भयुक्त वचन का नाम परिभाषण आया है। जले हुए भात के लिए भिस्सटा और दिश्वका नाम आये हैं। गेहूँ के आट के लिए सिमता (३।६६) और जो के आट के लिए चिक्कत (३।६६) नाम आये हैं। नाक की विभिन्न बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी

१. ३ काड अ० चि० ६० छो०

शब्द-संकलन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। चिपटो नाकवाले के नतनासिक, अवनाट, अवटीट और अवभ्रट; नुकीली नाकवाले के लिए खरणस; छोटी नाकवाले के लिए नः खुद, खुर के समान बड़ी नाकवाले के लिए खुरणस एवं उंची नाकवाले के लिए उन्नास शब्द संकलित किये गये हैं?

पित-पुत्र से हीन स्त्री के लिए निर्वीरा (३।१९४); जिस ली के दाढी या मूछ के बाल हों, उसको नरमालिनी (३।१९५); बढ़ी शाली के लिए कुली (३।२१८), और खोटी शाली के लिए हाली, यन्त्रणी और केलिकुंचिका (३।२१८) नाम आये हैं। छोटी शाली के नामों को देखने से अवगत होता है कि उस समय में छोटी शाली के साथ हंसी-मजाक करने की प्रधा थी। साथ ही पत्नी की मृत्यु के पश्चात् छोटी शाली से विवाह भी किया जाता था। इसी कारण इसे केलिकुजिका कहा गया है।

वाहिनी और बायीं आँखों के लिए पृथक्-पृथक् शब्द इसी कोश में आये हैं। दाहिनी आँख का नाम भानवाय और बायीं आँख का नाम सौन्य (३।२४०) कहा गया है। इसी प्रकार जीभ की मैल को कुलकम् और दाँत की मैल को पिष्पिका (३।२९६) कहा गया है। स्रगचर्म के पंखे का नाम धवि-अम् और कपडे के पंखे का नाम त्रालावर्तम् ( ३।३५१-५२ ) आया है। नाव के बीचवाले डण्डों का नाम पोलिन्दाः ऊपर वाले भाग का नाम मङ्ग एवं नाव के भीतर जमे हुए पानी को बाहर फेंकनेवाले चमडे के पात्र का नाम सेकपात्र या मेचन (३।५४२) बताया है। ये शब्द अपने भीतर सांस्कृतिक इतिहास भी समेटे हुए हैं। छुप्पर छाने के लिए लगायी गयी लकड़ी का नाम गोपानसी ( ४। ७५ ); जिसमें बांधकर मधानी घुमायी जाती है, उस खम्मे का नाम विष्करभ (४)८९); सिका आदि रूप में परिणत सोना-चाँदी, ताँबा आदि सब धातुओं का नाम रूप्यम्: मिश्रित सोना-चाँदी का नाम घनगोलक ( ४।११२-११३ ); कूँआ के ऊपर रस्सी बाँधने के लिए काष्ठ आदि की वभी हुई चरखी का नाम तन्त्रिका ( ४।५५७ ); घर के पास वाले बगीचे का नाम निष्कुट; गाँव या नगर के बाहर वाले वगीचे का नाम पौरक ( ४।९७८ ); क्रीड़ा के लिए बनाये गये अगीचे का नाम आक्रीड या उद्यान ( ४।१७८ ); राजाओं के अन्तःपुर के योग्य धिरे हुए बगीचे का नाम प्रमद्वन ( ४।१७९ ); भनिकों के बगीचे का नाम पुष्पवाटी या बृच्चवाटी ( ४।१७९ ) एव छुँछे बगीचे का नाम चुद्राराम या प्रसीदिका (४।१७९) आया है। इसी प्रकार

१. अ० चि० ३ कोड ११५ शो०

मशाले, अंग-प्रत्यंग के नाम, मालाएँ, सेना के विभिन्न भाग, वृत्त, लता, पशु, पन्नी एवं धान्य आदि के अनेक नवीन नाम आये हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से इस कोश का अस्यधिक मृत्य है। इसमें व्याकरण की विशिष्ट परिभाषा बतलाते हुए लिखा है—

> प्रकृतिप्रत्ययोपाधिनिपातादिविभागशः । यदान्वाख्यानकरणं शास्त्रं व्याकरणं विदुः ॥

> > --- २।१६४ की स्वोपज्ञवृत्ति

अर्थात्—प्रकृति-प्रत्यय के विभाग द्वारा पर्दो का अन्वाख्यान करना व्याकरण है। व्याकरण द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट की जाती है। व्याकरण कं मूत्र मंज्ञा, परिभाषा, विधि, निषेध, नियम, अतिदेश एवं अधिकार इन सात भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक सूत्र के पदच्छेड, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि ये छः अङ्ग होते हैं।

इसी प्रकार वार्तिक (२११७०), टीका, पित्रका (२११७०), निबन्ध, संग्रह, पिरिशिष्ट (२११७३), कारिका, किलिन्दिका, निघण्ड (२११७२), इतिहास, प्रहेलिका, किंवदन्ती, वार्ता (२११७३), आदि की न्याख्याएँ और पिरिभाषाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। इन पिरभाषाओं से साहित्य के अनेक सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ना है।

प्राचीन भारत में प्रसाधन के कितने प्रकार प्रचलिन थे, यह इस कोश से भलीभाँति जाना जा सकता है। शरीर को संस्कृत करने को परिकर्म (३१२९९), उबटन लगाने को उत्सादन (३१२९९), कम्न्री-कुंकुम का लेप लगाने को अङ्गराग, चन्दन, अगर, कस्त्री और कुंकुम के सिश्रण को चतुः-समम; कर्पूर, अगर, कंकोल, कस्त्री और चन्दनद्व को मिश्रित कर बनाये गये लेप-विशेष को यस्तर्वम एवं शरीर-संस्कारार्थ लगाये जानेवाले लेप का नाम वर्ति या गात्राजुलेपनी कहा गया है। मम्तक पर धारण की जानेवाली फूल की माला का नाम माल्यम; वालों के बीच में स्थापित फूल की माला का नाम प्रश्रष्टकम, सामने लटकती हुई पुष्पमाला का नाम ललामकम, छाती पर तिर्छी लटकती हुई पुष्पमाला का नाम ललामकम, छाती पर तिर्छी लटकती हुई पुष्पमाला का नाम वेकसम, कण्ठ से छाती पर सीधे लटकती हुई फूलों की माला का नाम प्रालम्बम, शिर पर लपेटी हुई माला का नाम आपीड, कान पर लटकती हुई माला का नाम अवतंस एवं स्वियों के जूड़े में लगी हुई

माला का नाम वालपाश्या आया है । इसी प्रकार कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर आदि विभिन्न जड़ों में धारण किये जानेवाले आभूषणों के अनेक नाम आये हैं। इन नामों से अवगत होता है कि आभूषण धारण करने की प्रथा प्राचीन समय में कितनी अधिक थी। मोती की सी, एक हजार आठ, एक सौ आठ, पाँच सौ चौअन, चौअन, बत्तीस, सोलह, आठ, चार, दो, पाँच एवं चौमठ आदि विभिन्न प्रकार की लिड़ियों की माला के विभिन्न नाम आये हैं। वसों में विभिन्न अङ्गों पर धारण किये जानेवाले रेशमी, सूती एवं जनी कपड़ों के अनेक नाम आये हैं'। संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से यह प्रकरण बहुत ही महस्वपूर्ण है।

विभिन्न वस्तुओं के ज्यापारियों के नाम तथा ज्यापार योग्य अनेक वस्तुओं के नाम भी इस कोश में संग्रहीत हैं। शाचीन समय में मद्य—शराब बनाने की अनेक विधियों प्रचलित यीं। इस कोश में शहद मिलाकर तैयार किये गयं मद्य को मध्वासव, गुढ़ से बने मद्य को मरेय, चावल उवाल कर तैयार किये गयं मद्य को नग्नहू कहा गया है ।

गायों के नामों में बकेना गाय का नाम वक्तयणी, थोडे दिन की व्याची गाय का नाम धेनु, अनेक बार ब्याची गाय का नाम परेष्टु, एक बार ब्याची गाय का नाम परेष्टु, एक बार ब्याची गाय का नाम गृष्टि, गर्भग्रहणार्थ वृष्य के साथ मंभोग की इच्छा करनेवाली गाय का नाम काल्या, मरलता से दृध देनेवाली गाय का नाम सुव्रता, बडीं किंटनाई से दृही जानेवाली गाय का नाम करटा, बहुत दृध देनेवाली गाय का नाम द्रोणदुग्धा, मोटे स्तनों वाली गाय का नाम पीनोग्नी, बन्धक रखी हुई गाय का नाम धेनुच्या, उत्तम गाय का नाम नैचिकी. बचपन में गर्भधारण की हुई गाय का नाम पित्रक्नी, प्रत्येक वर्ष में ब्यानेवाली गाय का नाम समांसमीना, सीधी गाय का नाम सुकरा, एवं स्नेह से बस्म को चाहनेवाली गाय का नाम बस्सला आया है। गायों के इन नामों को देखने से स्पष्ट अवगत होता है कि उस समय गोसम्पत्ति बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती थीं

विभिन्न प्रकार के घोड़े के नामों से भी ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार के घोड़े काम में लाये जाते थे। सुशिक्षित घोड़े को साधुवाही,

१ देखें--काट ३ छोक ३१४-३२१

२ देखें--काण्ट ३ शी० ३२२-३४०

३ देखें--का० ३ श्रो० ५६४-५६९

४ देखें---का० ४ छो० ३३३-३३७

दुष्ट शिक्ति घोड़े को शूकल, कोड़ा मारने बोग्य घोड़े को करय, झाती तथा मुख पर वालों की भौरीवाले घोड़े को भीवृक्षकी; हृद्य, पीठ, मुख तथा दोनों पार्थ भागों में खेन चिह्नवाले घोड़े को पञ्चभद्द, खेत घोड़े को कर्क, पिंगल वर्ण घोड़े को खोड़ाह, दूध के समान रंगवाले घोड़े को सेराह, पीले घोड़े को हिरय, काले घोड़े को खुड़ाह, लाल घोड़े को कियाह, नीले घोड़े को नीलक, गधे के रङ्गवाले घोड़े को सुरूहक, पाटल वर्ण के घोड़े को चोरुखान, कुछ पीले वर्णवाले तथा काले घुटनेवाले को कुलाह, पीले तथा लाल वर्णवाले को उकनाह, कोकनव के समान वर्णवाले को जोएा, सटज वर्ण के घोड़े को हिरक, कांच के समान खेत वर्ण के घोड़े को एड़ल, चिनकबरे घोड़े को हलाह और अश्वमेष के घोड़े को ययु कहा गया है?

इतना ही नहीं घोडे की विभिन्न चार्लों के विभिन्न नाम आये हैं। स्पष्ट है कि घोड़ों को अनेक प्रकार की चार्ले सिखलायी जाती थीं।

अभिधानचिन्तामणि की स्वोपज्ञवृत्ति में अनेक प्राचीन आचार्यों के प्रमाण वचन तो उद्धृत हैं ही, पर साथ ही अनेक शब्दोंकी ऐसी व्युत्पत्तियाँ भी उपस्थित की गया हैं, जिनसे उन शब्दों की आत्मकथा लिखी जा सकती है। शब्दों में अर्थ परिवर्तन किस प्रकार होता रहा है तथा अर्थविकास की दिशा कीन सी रही है, यह भी वृत्ति से म्पष्ट है। वृत्ति से ब्याकरण के सूत्र उद्धत कर शब्दों का साबुद्य भी वतलाया गया है। यथा—

भाष्यते भाषा (केटो गुरोध्यं जनात् इत्यः, पाइ।१०६)। — २।११५ वण्यते वाणी ('कमिवमि-' उणा० ६१८) इति णिः । इयां वाणी ।

---- २1994

श्रूबते श्रुतिः ( श्रृवादिभ्यः ५।३।९२ ) इति किः । —२।१६२ सुष्ठु आ समन्तात् अधीयते स्वाध्यायः ( इडोऽपदाने तु टिट्वा ५।३।१९ ) इति घत्रु । —२।१६३

अवित विद्नाद् ओम् अव्ययम् ( अवैर्मः—उणा० ९३३ ) इति मः, ओमेव ओङ्कारः—( वर्णव्ययात् स्वरूपेकारः ७१२।९५६ ) इति कारः —२।९६४ प्रस्तृयते प्रस्तावः—( प्रात् स्नुद्रुस्तोः ५।३।६७ ) इति घत्र —२।९६८ न श्रियं ठाति—अश्लीलम्—न श्रीरस्यास्तीति वा, सिध्मादित्वान् ले

१ देखें-- का० ४ क्षो० ३०१-३०९

समुखं रूपमं संलापः, सम्मुखं कथनं संकथा (भीषिमूषि--- भार।१०९) इत्यङ्। ---२।१८९

सन्यते अभगा सिवः अर्थनिश्चयः, बुध्यते अवया बुद्धिः, ध्वायति इधाति वा धीः ( 'दियुत्–' पारा८३ ) इति किवन्तो निपास्यते । एष्णोस्यमया थित्यवा ( भृषिबद्देनिश्चोपान्स्यस्यः, उणा॰ १८९ ) इत्वणः । ——रार२२

नियतं द्रान्तीन्द्रियाणि अस्यां निद्रा, प्रमीलन्तीन्द्रियाण्यस्यां प्रमीका

पण्डते जानाति इति पण्डितः, पण्डा बुद्धिः संजाता अस्येति वा तारका-दिखादितः पण्डितः । —-३।५

छ्यति छिनत्ति मूर्वदृष्टचित्तानि इति छेकः (निष्कतुरुष्क-उणा॰ २६) इति कान्तो निपात्यने । विशेषेण मूर्वचित्तं दहति इति विदग्धः —३।७

वाति ग्रन्छति नरं वामा ('अकर्तरि-' उणा० ३३८) इति मः, यद्वा वामा विपरीतलक्षणयाः श्रङ्कारिखेदनाहा । ——३।१६८

विगतो धवो भर्ता अस्याः विधवा ——६।१९४

द्धते बिल्प्टितां दिध ......, ('पिद्पिटि-' उणा० ६०७) इति इ: ।——३।७० उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्दों की ब्युश्पत्तियाँ कितनी सार्थक प्रस्तुत की गयी हैं। अतः स्वोपज्ञवृत्ति भाषा के अध्ययन के लिए बहुत आव-स्यक है। शब्दों की निरुक्ति के साथ उनकी साधनिका भी अपना विशेष महस्व रखती है।

प्रस्तुत हिन्दी संस्करण-

यह हिन्दी संस्करण भावनगर संस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें मृल श्लोकों के अनुवाद के साथ स्वोपज्ञवृत्ति में आये हुए शब्दों का भी हिन्दी अनुवाद दिया गया है। अनुवादक और सम्पादक श्रीमान् पं० हरगोविन्द शास्त्री, व्याकरण-साहित्याचार्य हैं। आपने शब्दों की प्रातिपदिक अवस्था का भी निर्देश किया है। आवश्यकतानुसार विशेष शब्दों का लिङ्गादि निर्णय, विमर्श द्वारा गृद स्थलों का स्पष्टीकरण, स्थल-स्थल पर टिप्पणी देकर विषय की सम्पुष्टि एवं शेपस्थ तथा स्वोपञ्चवृत्ति पर आधृत शब्दों के अतिरिक्त यौगिक और अन्यान्य शब्दों का अनुवाद में समावेश कर दिया है। सभी प्रकार के शब्दों की सकारादि कमानुसार अनुक्रमणिका एवं विषय-सूची आदि

३ अ० चि० भू०

के रहने से ग्रन्थ और अधिक उपयोगी बन गया है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के आण्डार की इस कोश द्वारा प्रचुर समृद्धि हुई है।

श्री पं॰ हरगोविन्दजी शास्त्री अनुभवी एवं सुयोग्य विद्वान् हैं। अब तक आपने अमरकोष, नैपधचरित शिशुपालवध, मनुस्मृति एवं रघुवंश आदि प्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया है। आपकी प्रतिभा का स्पर्श पा यह अनुपम प्रन्थ सर्व-साधारण के लिए सुपाट्य बना है। में उनके इस अयोर परिश्रम के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके द्वारा माँ भारती का भाण्डार अहर्निश वृद्धिकृत होता रहेगा।

इस प्रन्थ के प्रकाशक लब्धप्रतिष्ठ श्री जयहरणदास हरिदाल गुप्त, अध्यक्ष-चौखम्बा संस्कृत मीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणमी हैं। अब तक इस संस्था द्वारा लगभग एक महस्व मंस्कृत-प्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। इस उपयोगी कृति के प्रकाशन के लिए में उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। साथ ही मेरा इतना विनम्र अनुरंध है कि अगले संस्करण में स्वोपज्ञवृत्ति को अविकल रूप से स्थान देना चाहिए। इस वृत्ति का अनेक दृष्यों से महस्वपृण् स्थान है। विद्वानों और जिज्ञासुओं के लिए वृत्ति में एंसी प्रचुर सामगी है, जिसका उपयोग शोध के विभिन्न जेशें में किया जा सकता है।

इस संस्करण को शिक्षण संस्थाओं, पुनतकालयों, छात्रों एवं अध्यापकों के बीच पर्याप्त आदर प्राप्त होगा ।

विजयादशमी २०२० वि० सं०

—नेमिचन्द्र शास्त्री

### आमुख

"एकः शब्दः सम्यक्तानः सुत्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवित ।" इस वचनके अनुमार सम्यक् प्रकारमे ज्ञात एवं प्रयुक्त शब्द उभय-लोकमें मनीविद्धित फल देनेवाला होता है, क्योंकि विश्वके हस्तामलक-वत् प्रत्यच्हिण हमारे आचार्योने 'शब्दं को साच्चात् बद्ध कहा है और प्राणियोने शब्द अथा। अनाहत नादरूपमे ही बद्धका साच्चात्कार किया है. अतएव शब्दके सम्यक्तान और अनुभवकी महत्ता सुतरा सिद्ध हो जाता है। शब्दप्रयोगके विना अपने मनीगत अभिप्रायको दूसरे व्यक्ति-मं कोई भी मनुष्य व्यक्त नह। कर सकता और वैसे व्यक्त, व्युत्पन्न एवं मार्थक शब्दके प्रयोगकी ज्ञमता एकमात्र मानवमे ही है, पशु-पद्मी आदि अन्य प्राणिया मे नहा। यद्यपि आचार्यो ने—

"सन्तिवरं व्यक्तरणोपमानकोषाप्रवाक्याद्रच<mark>वतारतश्च ।</mark> वाक्यस्य रोपादिकृतेवद्नि साक्रिध्यतः सि**छपदस्य बृद्धाः ॥**"

इम धचनके द्वारा व्याकरणा. उपभान. कीप. स्त्राप्तवाक्य, व्यवहार स्त्रादिकी व्युत्पन शब्दका शिक्तपाहक वतलाया है; तो भी उनमे व्याकरणा एवं कीप हा मुख्य है। इनमें भी व्याकरणके प्रकृति-प्रत्यय-विश्लेपण-द्वारा प्रापः योगिक शब्दोका ही शाक्तप्राहक होनेसे सर्वविध (रूढ, यागिक तथा गोगस्ट : राब्दोका पूर्णत्या स्त्रवाध ज्ञान कोश-द्वारा ही हो सकता है। सगवान-पत्रक्षालिने कहा है—

"एवं हि भूयते - बृहस्पितिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्र प्रतिपदोक्तानां शब्दाना शब्द्रारागण प्रेवाच- रान्त जगाम । बृहस्पितिश्च प्रवक्ता-इन्द्रश्चार्थिता, दिव्य वर्षतातस्त्रमध्ययनकालः न चान्त जगाम, कि पुनर-द्यत्वे । यः सर्वया चिर जीवित, वर्षशत जीवित ।" (महाभाष्य परूपशाहिक)

इस तथ्य की पुष्टि श्रनुभृतिस्वरूपाचार्य के निम्नोक्त पद्य मे भी होती है— ''इन्द्राद्योऽपि यस्यान्त न ययुः शब्दबारिघेः । प्रक्रियान्तस्य कुत्स्नस्य क्षमो वक्तुं नरः कथम् ॥''

श्रमरगुरु बृहस्पति-जैसे गुरु तथा श्रमरराज इन्द्र-जैसे शिष्य, दिव्य सहस्र वर्ष (३६०००० मानव वर्ष) श्रायु होनेपर भी जिस शब्द-सागरके पारगामी न हो सके, उस शब्द-सागरका पारङ्गत होना श्रिधिक-से-श्रिधिक १०० वर्ष परिमित श्रायुवाले वर्तमानकालिक मानवके लिए किस प्रकार सम्भव है ? हाँ, पूर्वकालमें योगबल-द्वारा मम्यन्ज्ञान-सम्पन्न, साद्मात् मन्त्रद्रष्टा महामहिम महिपगणा उनत शब्दः सागरके न्पारगामी श्रवश्य होते थे, किन्तु परिवर्तनशील संसारमें काल-चकके चलते उक्त योगवलके साथ ही माद्मात्-मन्त्रद्रष्ट्त्व शक्तिका भी हास होने लगा । फलतः वैसे साचात् मन्त्रद्रष्टा महर्षियोका सर्वथा श्रमाव होने-में मगवान् कश्यप मुनिने वेदिक मन्त्रार्थज्ञानके लिए सर्वप्रथम 'निचण्ट' नामक कोपकी रचना की। परन्तु कालचक्रके श्रवाध गतिसं उसी प्रकार चलते रहनेसे योगबलका और भी अधिक द्वास हुआ और उक्त 'निघण्टु'-के भी समभनेवालोका अभाव देखकर 'यास्क' मनिने 'निरुक्त' नामक कोषकी रचना की । जिस प्रकार श्राप्त निर्गत जालाको श्राप्त ही माना जाता है, उसी प्रकार वैदनिर्गत उत्रत कोपद्वयको भी वेद ही माना गया है।

### लौकिक कोयोंकी परम्परा

ज्ञान-हासक कालचक्रके अवाध रूपमे चलते रहनेंग लीकिक राध्यों के भी ज्ञाताओंका हाम हो जानपर आचायोंने लीकिक कोपोका निर्माण किया। इनमे सर्वप्रथम किस लीकिक कीपका किस आचायने निर्माण किया, इसका वाम्तियक लान आज्ञतक अध्यक्तारमे ही पड़ा है. वयोकि १२ वी शताब्दीमे रचित 'शब्दकलाइम' नामक कोपमे २६ कीपकारोंके नाम उपलब्ध होते हैं। प्रायः सी वपोने दुर्लम एव मार्वजनीन सरकत प्रत्योंके मुद्रणा-प्रकाशन-द्वारा अमरवाणी-माहित्यकी मेवामे सतत सेलग्न रहनेमे भारतमें ही नहीं. अपितु विदेशोतक्रमे ख्यातिप्राप्त 'चौम्बम्बा संस्कृत सीर्गज, वाराणासी' ने चिरकालमे दुष्पाप्य उक्त शब्दकल्पद्रुम तथा बाचस्पत्यम् नामक महान् प्रन्थरलोका प्रकाशन, गतवर्ष ही किया है। 'शब्दकल्पद्रुम'मे मिलनेवाले कात्यायन, साहसाङ्क, उत्पिलनी आदि कोपप्रन्थ यद्यप् वर्तमानकालमे सर्वथा अनुपलभ्य हैं, तथापि उनके प्रम्पराप्तक्ष वचन परवर्ती टीकाकारोंके आजतक उपजीव्य हो रहे है। विशेष जिज्ञासुओंको इस प्रन्थकी विस्तृत प्रस्तावनासे कोषप्रन्थोंकी प्रम्पराका ज्ञान करना चाहिए।

#### अमरकोष तथा अभिधानचिन्तामणि

वर्तमान कालमे उपलब्ध होनेवाले संस्कृत कोषग्रन्थोंमें श्रमरकोषके ही सर्वाधिक जनप्रिय होनेसे उसीके साथ तुलनात्मक विवेचनकर प्रस्तुत यन्थकी महत्ता वतलायी जाती है। इस श्रमिधानचिन्तामिणकी कुल क्षोकसंख्या १५४२ है, जो ग्रायः श्रमरकोपकी क्षोकसंख्याके बरावर ही है; फिर भी श्रमरकोपमे कहे गये नाम श्रोर उनके पर्यायोकी श्रपेद्धा प्रकृत प्रन्थमे उन्ही नामांके पर्याय श्रत्यधिक संख्या—कहीं-कहीं तो दुगुनीतक—में दिये गये है। दिग्दर्शनार्थ कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते है। यथा—

| कमाङ्क | नाम     | ऋ० कां० की पर्यायसंख्या | त्र <b>० चि० की पर्यायसंख्या</b> |
|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| ?      | सूर्य   | ३७                      | u?                               |
| 7      | ाकरगा   | 2.5                     | 35                               |
| 37     | चन्द्र  | 70                      | <i>₹</i> ?                       |
| 8      | श्चि    | 8=                      | SO                               |
| ¥      | गोरी    | ?0                      | ३२                               |
| Ģ      | वद्या   | 70                      | 80                               |
| Ŋ      | विषा    | <b>३</b> ९              | ড <b>५</b>                       |
| =      | श्रिप्त | રફ                      | y?                               |

उपरिन्ताखत नामाके पर्यायामे यदि श्रिमधानचिन्तामिणकी स्वीपज्ञ पृत्तिमे निश्वत पर्यायसंग्या जोड दी जाय तो उक्त संख्या कही-कही श्रमर-कोषमे तिगुनी-चागुनीतक पहुच जायेगो ।

इसा प्रकार ग्रमरकोषमे अविशान चक्रवितयो. श्रधेचक्रवर्तियो, उत्स-पिशी तथा श्रवसर्पिशी कालके तीर्धङ्करो एवं उनके माता, पिता, वर्शा, चिह्न श्रोर वंश श्रादिका भी माङ्गोपाह वर्शान प्रस्तुत यन्थमें किया गया है।

इसके त्रांतिरिक्त जब कि अमरकोपमें श्रद्धाल्य-संस्थक निद्यां. पर्वतों, नगर-शाखानगरों, भांज्य पदार्थिक पर्यायोका वर्णन किया गया है; वहाँ श्रिभधानिक्तामाणमें लगमग एक दर्जन निद्यों; उदयाचल, त्रस्ताचल, हिमालय, विन्ध्य त्रादि डेढ़ दर्जन पर्वतों; गया, काशी त्रादि सप्तपुरियोंके साथ कान्यकुट्ज, मिथिला, निषधा, विदर्भ त्रादि लगमग डेढ़ दर्जन देशों, वाल्मीकि, व्यास, याज्ञवल्क्य त्रादि यन्यकार महिषयों, श्रिश्वन्यादि सत्ताइस नद्धात्रों त्रीर साङ्गोपाङ्ग गृहावयवोंके साथ वर्तनों; सव, धेवर, लड्डू श्रादि

विविध भोज्य पदार्थों तथा हाट-बाजार आदि-आदि अनेक नामोके पर्याय दिये हैं।

प्रस्तुत प्रन्थकी महत्त्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि प्रन्थकारोक्त शैलीके श्रमुसार कविरूदिप्रसिद्ध शतशः योगिक पर्यायोकी रचना करके पर्याप्त संख्यामे पर्याय बनाये जा सकते है; किन्तु श्रमरकोषमे उक्त या श्रम्य किसी भी शैलीमे पर्याय-निर्माणकी चर्चातक नहीं की गयी है।

उपरिनिदिष्ट विवैचनमे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमरकाषादि प्रन्थोकी श्रपेक्ता प्रस्तृत 'श्रमिधानचिन्तामिणा' ही श्रेष्ठतम संस्कृत कोष है। श्रतण्य यह कथन भ्रव सत्य है कि श्राचार्य हेमचन्द्र सृरिन इस प्रन्थकी रचना कर संस्कृत-साहित्यके शन्द-भाण्डारकी प्रचुर परिमाण्में वृद्धिकी है।

काशीनरेश हि. हा. स्वर्गीय श्रीप्रभुनारायणिसहके राजपण्डित मेरे सम्बन्धी स्वरूप० द्वारकाधीश मिश्रजीके श्रातृज साठ प० स्वपनारायण् मिश्र (बचा पण्डित) जीम कुछ श्रन्य पुस्तकोके साथ हस्तिनिख्त श्रमिधानचिन्तामिणिकी एक प्रति तथा मेशिल विद्याकर मिश्र' प्रणीत हेमचन्द्र मृची प्राप्त हुई!

उसे श्राद्यन्त श्रध्ययन करनेके बाद मैन श्रमरकं एकी सीक्ति माहेश्वरी व्याख्याके ढक्नपर एक व्याख्या लिखी. किन्तु उक्न रयाख्यामें पूर्णानः सन्तोष नहीं होनेसे में उक्त बन्धकी विस्तृत सम्कृत व्याख्याकी लोजमें लगा, 'चोष्वम्या संस्कृत सीरीज' (वाराण्सी) के व्यास्थापक श्रीमान् बाय् कृष्ण्दासजी गुप्तमे पता चलनेपर भावनगरमे मुद्रित क्योपज्ञवृत्ति सिह्त प्रति मँगवाई श्रीर उसी वृत्तिके श्राधारपर इस 'माण्यमा' नामकी टीकाको राष्ट्रभाषामे पुनः तैयार किया। साथ हो इस प्रत्यकी स्वीपज्ञवृत्ति सिहते श्रीपक्ति लगभग डेट्ट महस्रमे श्राधक पर्याय के निर्देशक 'शेप'स्य श्लीकोको मी यथास्थान मिन्निष्ट कर दिया, उक्त वृत्तिमे श्राधे हुए मुलप्रक्योक्त पर्यायोके श्रातिक श्रीपिक्त व्यागिक पर्यायोके माप ही श्रान्याचार्यसम्भन श्रान्य बहुत-मे पर्याय शब्दोंका भी समावेश कर दिया एवं क्रिष्ट विपयोको विमर्श श्लीर टिप्पण्ति द्वारा श्रीषक सुस्पष्ट एवं सुवांध्य बना दिया।

१ "ममाप्तेय हेमचन्द्र मूचा मैथिलश्राविद्याकरिशश्रप्रणीता ।" हेमचन्द्र-मूर्चीके अन्तमे ऐसी 'पुष्पिका' लिखी हुइ है ।

२ उक्त मूर्नोमें "जिनस्य २५ अईदाहि २४ टी०, वृत्तार्रतामैकैस २४ ऋषमेति २६ स्टो०" इत्यादि रूपमें किस अभिधान (नाम ) के किस शब्दसे आरम्भ कर कितने पर्याय हैं, यह काण्ड तथा स्टोकसंख्याके साथ ठिखा गया है।

कोई भी पर्याय पाठकोंको सुविधाके साथ शीघ्र मिल जाय, इसके लिए यन्थान्तमें त्रिविध (मूलयन्थस्थ, रोपस्थ तथा मिणप्रमा-विमर्श-टिप्पणीस्थ) रान्दोकी त्र्यकारादि कमसे सूची भी दे दी गयी है। मूलयन्थमें विस्तारंक साथ कहे गये त्र्याशयोंके संद्येपमें एक जगह ही ज्ञात होनेके लिए त्र्यावश्यकतानुसार यथास्थान चक भी दिये गये है। इस प्रकार प्रकृत यन्थको सब प्रकारमे सुबोध्य एवं सरल बनानेके लिए भरपूर प्रयन्न किया गया है।

# आभारप्रदर्शन

इस प्रन्थकी विस्तृत एवं खोजपूर्ण प्रस्तावना लिखनेकी जो महती छपा मेरे चिरमित्र. ऋनेक प्रन्थोंके लेखक डॉ॰ नेमिचन्द्रजी शास्त्री ( ज्याँ० श्राचार्य. एम॰ ए॰ ( सस्कृत, प्राकृत श्रीर हिन्दी ), पी॰ एच॰ डी॰, अध्यक्त संस्कृत प्राकृत विभाग हरदास जैन कॉलेज श्रारा ) ने की है; तदर्थ उन्हें में कोटिशः घन्ययादपूर्वक शुमाशीः प्रदान करता है कि वे स्पित्वार सानन्द, मुखी, एव चिर्जीवी होकर उत्तरोत्तर उन्नात करते हु॰ इमी प्रकार सस्कृत साहित्यकी सेवामे सलग्न रहे। माथ ही जिन विद्वानी एाँ मित्रोगे इस यन्थकी रचनामें जो साहाय्य किया है. उन सवका भी श्राभार मानता हुआ उन्हें भूरिशः घन्यवाद देता है।

पूर्ण निष्ठाके साथ संस्कृत साहत्यके सेवार्थ दुर्लम तथा दुवा य अन्योको रयानिप्राप्त विद्वानोक भहयोगमे मुलभ एवं सुवेन्ध्य बनाकर प्रकाशन करनेवाले 'बांखम्या सस्कृत सीरीज, तथा बोखम्या वि । । । । वान , वारागासी' के व्यवस्थापक महोदयने वतमानम शताधिक अन्योका सुद्रग्रं कार्य वलने रहनेसे अस्याधिक व्यस्त रहनेपर मी चिरकालमे दुर्लम इन प्रस्थके प्रकाशनद्वारा इपे सर्वेमुलभ बनाकर सस्कृत साहित्यका स्वाम जो एक कही श्रीर जोड दी हैं: तद्ये उनका बहुत-बहुत श्रामार मानता हुआ उन्हें शुभाशाःप्रदानपृष्क मृरिशः धन्यवाद देता हूं।

श्रन्तमे माननीय विद्वानः, श्रध्यापका तथा स्नेहासपद छात्रीये भेग विनम्न निवेदन है कि मेरे द्वारा श्रनृदित श्रमरकोष, नेषधचारत, शिशुपाल-वध, रधुवंश तथा मनुस्मृति श्रादि यन्थोंको श्रद्याविध श्रपनाकर संस्तृत-साहित्य-येवार्थ मुफ्ते जिस प्रकार उन्होंने उत्साहित किया है: उसा प्रकार इसे भी श्रपनाकर श्रागेमी उत्साहित करनेकी श्रसीम श्रनुकम्पा करते रहेगे। मुफे दूरस्थ रहने, शिशेके टाइपोंके सूच्मतम होने तथा लेखन-संशोधनादिमें मानव-सुलम दोष रह जाना असम्भव नहीं होनेसे नव-मुद्रित इस यन्थमें त्रुटिका सर्वथा अभाव कहनेका साहस तो नहीं ही किया जा सकता, अतएव इस यन्थमे यदि कही कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो उसके लिए कृपालु पाठकोंसे करबद्ध प्रार्थनाके साथ च्रमायाचना करता हुआ आशा करता हूं कि वै—

> गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। हमन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धति मज्जनाः॥

इस सृक्तिको ध्यानमें रखकर मुक्ते अवश्यमेव चामा-प्रदान करनेकी सहज अनुकम्पा करेंगे। इति शम्।

विजयादशमी, वि० सं० २०२० } विद्युध-सेवकः— हरगोविन्द मिश्र, शास्त्री

### साङ्केतिक चिह्न तथा शब्द के विवरण

#### (क) मूल के सङ्केत--

मूल श्लोकों के पहले या मध्य में आये हुए अङ्क नीचे लिखी गयी 'मणि-प्रभा' व्याख्या के प्रतीक हैं। एवं श्लोकान्त में आये हुए अङ्क श्लोकों के कमस्चक हैं।

#### (ख) टीका तथा टिप्पणी के संकेत—

( ) इस कोश्क के अन्तर्गत —, = यं दो चिह्न मृल शब्दों के प्रातिप-दिकावस्था के रूप को सृचित करते हैं। प्रथमोदाहरण—"लच्म ( -च्मन् )" इससे जात होता है कि प्रातिपदिकावस्था में 'लच्मन्' शब्द तथा प्रथमा विभक्ति के पुकवचन में 'लच्म'—यं रूप होते हैं।

द्वितीयोदाहरण—''चौ: ( = चो ), चौ: ( = दिव् )" यहां यह ज्ञात होता हैं कि प्रथम शब्द के प्रातिपित्रकावस्था का स्वरूप 'चो' तथा द्वितीय शब्द के प्रातिपदिकावस्था का स्वरूप 'दिव्' होता है और उक्त दोनों शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन का स्वरूप 'चौ:' होता है।

- () इस कोष्ठान्तर्गत जन्द के पूर्व में दिया गया + चिह्न मूल प्रन्थ के बाहरी जन्द को सूचित करता है। यथा—बीडा ( + बीड: ), शाष्कुलः ( + जीव्हल: ), को सचित होता है कि मूल प्रन्थ में 'बीडा' और 'शाष्ट्रल' शन्द हैं; किन्तु अन्यन्न 'बीड' तथा 'शोष्कल' शन्द भी उपलब्ध होते हैं।
- ( ) इस लाए के अन्तर्गत दिये गये "यो०, ए०न०, द्विव०, व०व०, नि०, पु०, स्त्री०, न० या नपु०, त्रि०, अव्य०, जो० और उदा०"—ये सङ्कीत क्रमक्षः यौगित एउदाचन, द्विवचन, बहुवचन, तित्य, पुंतिहा, स्वीलिङ्ग, नपुंसक-लिङ्ग, त्रिलिङ्ग, अव्यय, भेप अर्थात बार्का, और उदाहणण" इन अर्थों को सुचिन करते है।

. .....तेब

पं०-पंक्ति

स्वो०—स्वोपज्ञवृत्ति

अभि० चिन्ता०-अभिधानचिन्तामणि

····—इत्यादि

#### देखने का प्रकार-

3—जिस शब्द के साथ जो सक्केत है, उसी शब्द के साथ उस सक्केत का सम्बन्ध है। २—संख्यासहित शब्द का पहलेवाले उतने ही शब्दों के साथ सम्बन्ध है। ३—कहीं-कहीं एक ही शब्द में एकाधिक संकेत भी हैं, उनका सम्बन्ध उसी क्रम से है। क्रमशः उदा०—१. "तारका (त्रि) और तारा (खी पु)" यहां 'तारका' शब्द को खिलिङ्ग तथा 'तारा' शब्द को खीलिङ्ग तथा पुंक्षिङ्ग जानना चाहिए। २. तथा ३.\*\* 'कल्यम, प्रन्युपः, उपः (२-पम्), काल्यम् ( + प्रातः, नर्, प्रगे, प्रात्ने, पूर्वेष्ठः चुस्। ४ अव्य०)। यहांपर '-२-पस्' का सम्बन्ध उसके एर्ववर्ती 'प्रन्युपः, उपः' इन दे शब्दों के साथ होने से इनके प्रातिपदिकावस्था का रूप कम्मः 'प्रत्युप्य' और 'उपम्' होता है। इसी प्रकार मृलस्थ 'काल्यम' अर्थात् 'काल्य' शब्द के अतिरिक्त अन्य स्थानों मे 'प्रातः' आदि शब्द भी 'प्रभात' अर्थ के वाचक है, इनमे 'प्रातः' शब्द के प्रातिपदिकावस्था का रूप 'प्रातर्' है तथा 'प्रातर' से ४ शब्द ( प्रातर, प्रगे, प्राह्मे, एवेंग्रम) अव्यय है, ऐसा जानना चाहिए।

( ) इस कोष्टक के अन्तर्गत किसी चिह्न से रहित शाद या शदद-समृह पूर्ववर्ती शदद के आश्रय को स्पष्ट करते हैं यथा -- "स्पाक्त (साथ में कहे गये), तीनों सन्ध्याकाल (प्रातः सन्ध्या, मध्याह सन्ध्या तथा साथ सन्ध्या)" """। यहां 'सहोक्त' शदद का आश्रय 'साथ से कहे गये' और तीनों सन्ध्याकाल का आश्रय 'प्रात, सन्ध्या' "" है।

'शेषश्च ''' ' इससे 'म्बे'पज्यत्वि में आये हुए होष शहतें के बोधक मूल रलोकों को लिया गया है।

### शब्द-सूची के संकेत

- (क) शब्द-सूची के प्रत्येक पृष्ठ के वाम तथा दक्षिण पार्श्व में क्रमशः उस पृष्ठ के आदि तथा अन्तवाले शब्द [ ] इस कोष्ठ के अन्तर्गत लिखित हैं, इसमे शब्द खोजनेवालों को शब्दोपलब्धि मे विशेष सुविधा होगी।
- ( ख) प्रत्येक शब्द-सूची में कहीं भी प्रथम या द्वितीय अत्तर तक ही अकारादिकम न रखकर प्रत्येक शब्द में आदि से अन्त तक अकारादि कम रखने का पूर्णत्या ध्यान रखा गया है।
- (ग) मृत्तस्य शब्द-मृची—-पहले मृल में कथित शब्दों के प्रातिपदिका-वस्था के रूप तथा बाद में काण्डों तथा म्लोकों की संख्याएँ दी गयी है। यथा—'अ' शब्द ६ छ काण्ड के १७५ वें स्लोक में उपलब्ध होगा। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।
- (घ) शेपस्थ शहद-मूची—पहले 'शेप' में आनेवाले शब्दों के प्राति-पिद्रायम्था का रूप तथा बाद में पृष्ठ पूर्व पिक्त (मूलस्थ श्लोकों की पिक्तियों को छोडकर 'मिणिप्रभा' ज्यास्था से पिक्त गणना करनी चाहिए) की संख्या दी गयी है। विशेष—जिस शब्द के अंत में 'परि० १' के बाद में संख्या है, यह शब्द 'पिश्शिष्ट १ में लिप्तित क्रमसंख्या में उपलब्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए। यथा—'अच्छक्त' शब्द ६२ वें पृष्ठ के 'मिणिप्रभा' ब्याख्या की २१ वीं पिक्त में मिलेगा। तथा 'अशोंझ' शब्द परिशिष्ट १ के क्रमाङ्क ९ में उपलब्ध होगा। यही क्रम सर्वश्र है।
- (ङ) 'मणिप्रभा' व्याख्या विमर्श तथा टिप्पणी के शब्दों की मृची—इसमें भी शब्दों के प्रातिपदिकावस्था के रूप के बाद पृष्ठ तथा पित्तयों की संख्या (पृत्वत मृलश्लोकों की पंक्तियों की संख्या छोड़कर यहाँ भी 'मणि-प्रभा' व्याख्या से ही पंक्ति-गणना करनी चाहिए) दी गयी है। यथा— 'अंशुपित' शब्द ८ वें पृष्ठ की 'मणिप्रभा' व्याख्या के ९वी पंक्ति में मिलेगा। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए।

# चक्र-सूची

|                                                              | <u>रहाइ</u> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| १. वर्तमान अवसर्पिणी काल में होनेवाले तीर्थं इरों के नाम-    |             |
| वंद्यादि का बोधक चक                                          | 10          |
| २, मारत के बारह चक्रवर्तिचीं का बोचक चक                      | 309         |
| ३. अर्द्धचिक्रयों एवं उनके अग्रजों, पिताओं और शत्रुओंका बोधक |             |
| चक                                                           | 903         |
| ४. 'पत्ति' आदि से लेकर 'असौहिणी' तक सेना-विशेष के गजादि-     |             |
| संख्या का बोधक चक                                            | 964         |
| ५. त्रिविध मानों का बोधक चक्र                                | 553         |
| ६. वर्णसङ्करों के माता-पिताओं की जाति का बोधक चक             | २२४         |





# 'मणिप्रभा'व्याख्योपेतः

----

अथ देवाधिदेवकाएड: ॥ १ ॥

१ प्रिणपत्यार्दतः सिद्धसाङ्गशब्दानुशासनः। रूढयौगिकमिश्राणां नाम्नां मालां तनोम्यहम्॥१॥

२ व्युत्पत्तिरहिताः शव्दा रूढा श्राखण्डलादयः।

३ योगोऽन्वयः स तु गुणिक्रयासम्बन्धसम्भवः॥२॥

शेषचीरसम्द्रकौरतुभमग्गीन दिण्णुर्मरालं विधिः
केलासादिशशाङ्कज्यतनयानन्यादिकान् शङ्करः ॥
यन्छ्कलत्वगुणस्य गौरववशीभृता इवाशिश्रयुगता विश्वव्यवहारकारण्मयी श्रीशारदां संश्रये ॥ १ ॥
भाचायहेमचनद्रकृताभिधानचिन्तामगोरमलाम् ॥
विबुधो हरगोविनदस्तनुते 'मिण्यिभा' व्याख्याम् ॥ २ ॥

- १. अङ्गो (लिङ्ग-धातुपारायणादि) सहित व्याकरण शास्त्रका जाता मैं (हेमचन्द्राचार्य) 'अर्हत्' देवीको प्रणामकर रूढ, यौगिक तथा मिश्र अर्थात् योगरूढ शब्दोकी माला—''अभिधानचिन्तामणि''नामक प्रत्य बनाता हूँ॥

विमर्श:—"नाम च धातुजम्" इस शाकटायनोक्त वचनके अनुसार यदापि 'कट' शब्दोकी भी ब्युत्पिन होती है, तथापि उस ब्युत्पिनका प्रयोजन केवल नगिनुपूर्वीका धिजान ही है, अन्वर्थ-प्रतीतिमें कारण नहीं है, अत एव 'कट' शब्द ब्युत्पिन्तिन ही हैं॥

३. ( अव यहाँमे १।१८ तक 'यौगिक' शब्दोंकी व्याख्या करते हैं—) शब्दोंक परस्पर अर्थीनुगमको अन्वय या 'योग' कहते हैं, वह योग 'गुण, किया तथा सम्बन्ध'से उत्पन्न होता है।

- १ गुणतो नीलकण्ठाद्याः क्रियातः स्रष्ट्रसन्निभाः।
- २ स्वस्वामित्वादिसम्बन्धस्तत्राहुर्नाम तद्वताम् ॥ ३ ॥ स्वात्पात्तधनभुग्नेतृपतिमत्वर्थकादयः ।
- ३ भूपालो भृधनो भूभुग् भूनेता भूपतिस्तथा।। ४॥ भूमाँश्चेति ४ कविरूद्धा क्षेयोदाहरणावली।

विमर्श:—'गुण्'से नीला, पीला इत्यादिको; २ 'क्रिया'से 'करोति' इत्यादि को और ३ 'सम्बन्ध'से आगे तृतीय श्लोकम कहे जानेवाले 'स्वस्वा-मिश्वादि'को समभना चाहिए।।

ै १. ( अब गुण-किया तथा सम्बन्धसे उत्पन्न योगते सिद्ध 'यौगिक' शब्दी-का उदाहरण कहते हैं—) १ 'गुणसे'—नीलकण्टः, इत्यादि ( 'आदि' शब्दसे 'शितिकण्टः, कालकण्टः, '''''' का संग्रह है ), २ 'किया'से स्रष्टा, इत्यादि ( 'श्रादि'से 'धाता, ''''''' का संग्रह है )।

विसर्श: -- सङ्ख्या भी 'गुरुए' ही मानी गयी है, अतः 'त्रिलोचनः चतुर्मुखः, पञ्चवारुः, परमुखः, अष्टअवाः, दशब्रीवः, '''''' शब्दोंको भी यौगिक ही समस्ता चाहिए ॥

- २. (श्रव ३ सम्बन्धसे उत्पन्न यौगिक शब्दोको कहते हैं—) स्वत्व तथा स्वामित्व श्रादिके सम्बन्धमें 'म्व' (श्रात्मीय)में परे रहनेपर पाल, धन, सुक्, नेतृ, पित शब्द तथा मत्वर्थक आदि 'ग्वामि'के वाचक होते हैं। ('स्वामित्व' श्रादिमें 'श्रादि' शब्दमें पण्चमादि श्लोकोमें द्वयमाण जन्य-जनक, धार्य-धारक, भोज्य-भोजक, पित कलत्र, सांख, वाह्य-वाहक, जातेय, श्राध्य-आश्रयी, दथ्य-वधक,— भाव सम्बन्धोको जानना चाहिए। उनके उदा-हरण भी यथास्थान वही षष्ठ श्लोकसे जानना चाहिए।
- ३ ( स्रव 'स्व' शब्दसे परे कमशः 'पाल' स्रादिका उदाहरण कहते हैं—) भूपालः, भृषनः, भूभुक् (-भुज्), भृनेता (-नेतृ), भृपतिः, भूमान् (-मत्), ये 'स्व' शब्दसे परे 'पाल' आदि शब्द श्रपने स्वामीके वाचक हैं, स्रतः 'भूपालः, भृधनः,'''''' शब्दोका "भूका स्वामी" अर्थात् राजा अर्थ होता है।

विमरी — मत्वर्थक श्रादि मे — 'आदि' शब्दसे मनुष्, इन , अण्, इक् इत्यादि प्रत्यय तथा 'पः' इत्यादिका ग्रहण है। क्रमशः उदार — भूमान् (-मत्); धनी, मानीः (२-निन्); तापसः, साहस्रः; दिखिकः, बीहिकः; — ; भूषः; धनदः, ——"।।

४. 'कविरुदि'से (कवियोंने जिन शब्दोंका प्रयोग शास्त्रोंमें किया हो ), उन्हीं शब्दोंका प्रयोग करना चाहिए। उनके श्रप्रयुक्त शब्दोंका नहीं, अत एव-कपाली शब्द में 'स्व-स्वािमभावसम्बन्ध' रहनेपर भी कविष्रयुक्त

२ जन्यात्कृतकरेसृट्स्रघ्ट्विधातृकरसूसमाः ॥ ५ ॥

२ जनकाद्योनिजरुइजन्मभूसृत्यशादयः

३ धार्योद् ध्वजाम्त्रपाख्यङ्कमौत्तिभूपस्यश्विभाः ॥ ६॥

मतुवर्धक 'इन्'प्रत्ययान्त 'कपाली' (-लिन् ) शब्दका ही प्रयोग करना चाहिए, कवियोमे अप्रयुक्त 'कपालपाल:, कपालधन:, कपालाभुक, कपालनेता, क्पालपतिः' इत्यादि शब्दोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥

- १. जन्य द्यर्थीत् कार्यसे परं 'ऋत्, कर्त्नु, स्टट् सप्टू, विधात्, कर, स् ' इस्यादि शब्द जनक अर्थात् कारमाके पर्यायवाचक होते हैं। ( क्रमशः उदा॰—विश्वकृत्, विश्वकर्ती (-कर्नुः), विश्वसृष्ट् (-मृज्), विश्वस्रष्टा (-सप्ट ), विश्विधाता (-धातु), विश्वकरः, विश्वसः, ""शब्द विश्वके कती 'ब्रह्मा'के पर्याय हैं। 'त्र्यादि' अर्थवाले 'सम' शब्दमे--- 'विश्वकारकः, विश्वजनक:: ''' '' 'शब्द भी 'ब्रह्मा'के पर्याय है। यहाँ भी 'कविरूटि'स ही प्रयोग होनेके कारण 'निष्ठकृतृ का प्रयोग तो होता है, परन्तु 'चित्रसः' का प्रयोग नहीं होता )॥
- २. जनक अर्थात 'कारगयाचक' शब्दोम परे 'योनि:, जः. घहः, जन्मन, भः तथा मृति:' शब्द श्रीर 'अगा' श्रादि ( 'आदि' शब्दमं ''एय, फ, ...... का संग्रह होता है ) प्रत्यय रहनेपर व शब्द 'कार्योंने पर्यायनाचक होतं हैं ा ( क्रमशः उदार- श्रात्मयोगिः, श्रात्मनः, श्रात्मनहः, श्रात्मननमा (-न्मन), श्रात्मभः, श्रात्मसूति शब्द 'ब्ह्या'के पर्याय हैं। 'अण' आदि प्रत्ययके परे रहनेसे बननेवाले पर्यायोका उदार- भागवः, औपगवः, ······:: दैत्यः, बार्हस्वत्यः, अर्गादत्यः, ·····ः; वात्सायनः, गाग्यायगाः, ·'···)। यहां भी 'कदिरुदि'के अनुसार ही प्रयोग होनेके कारण 'ब्रह्मा'के पर्यायमें 'आत्मयोनि' शब्दका तो प्रयोग होता है, किन्तु 'श्रात्मजनकः, श्रात्मकारकः, """ शब्दोंका प्रयोग नहीं होता )॥
  - ३. 'धार्य' अर्थात् 'धारण करने योग्य'के वाचक 'बृष' आदि शब्द से परे "ध्वज, अस्त्र, पाणि, अङ्क, मौलि, अषण, भृत के पंनमें ( ५दश ) शब्द न्त्रीर शाली. शेखर शब्द, मन्वर्यक प्रत्यय, तया माली, सत् और धर" शब्द 'धारक' श्रर्थात् ('वृष' त्रादि भायंको धारण करनेवाले ।शव ( स्रादि ) के पर्यायवाचक होते हैं। ( क्रमश: उदा०- वृषध्वज:, श्रूलाख:, ।पनाकपाणि:, वृषाद्धः, चन्द्रमौलिः, शशिमृषणः, शूलभृत्" इत्यादिः, तथा "पिनाकभर्ती (-मतु ) शशिशेखर: शूली (-लिन् ), पिनाकशाली (-लिन् ), पनाक-मर्ता (-र्तु) पिनाकधरः" शब्द 'बृष' (बैल ) आदिको धारण कर नेवाले 'शिवजी'के पर्याप होते हैं। यहां भी 'कदिरुढि'के अनुसार ी प्रयोग हो नके

शालिङोखरमत्वर्थमालिभर्तृघरा श्रपि । १ भोज्याद्भगन्धो व्रतलिद्पायिपाशाशनादयः ॥ ७ ॥

२ पत्युः कान्ताप्रियतमावधूप्रसायनीनिभाः

कारण 'शिवजी'के पर्यायोंमे 'वृषध्यजः'के समान 'श्लध्यजः'का,
'श्लाम्त्रः'के समान 'चन्द्राङ्कः'का, 'पिनाकपाणिः'के समान 'अहिपाणिः'का,
'वृषाङ्कः'के समान 'चन्द्राङ्कः'का, 'चन्द्रमौलिः'के समान 'गङ्गामौलः'का,
'शशिभृषणः'के समान 'श्लभृषणः'का, 'श्लशाली'के समान 'चन्द्रशाली'का,
'चन्द्रशेखरः'के समान 'गङ्गाशेखरः'का, 'श्ल्मा'के समान 'श्ल्म्यान्'का,
'पिनाकमाली'के समान 'चपमाली'का, 'पिनाकमतींके समान 'चन्द्रभती'
'का और 'गङ्गाथरः'के समान 'चन्द्रधरः'का प्रयोग नहीं होता है।

विमर्शः— 'नमान' अर्थमं प्रयुक्त 'निम' राब्दमे उनवे रुल्प 'नेतन, आयुध, लक्ष्म, शिरम् आमरण, "" राब्द मदि 'धार्यभाचक शब्दने यादमं रहें तो ने 'धारक'के पर्यायवाचक हो जाने हैं। क्रमशा उदा०—वृषकेतनः, श्रूलायुधः, वृपलक्षा (—दमन् ), चन्द्रशिरा (—रग् ), चन्द्राभरणः ")।

१. भोष्य अर्थात् खाने योग्य वस्तुके प्राचक शब्दके वादमे 'मुज्ं अन्धः. ब्रतः छिट् . पायीः पः ग्रागः. ब्रश्सः आदि शब्द रहे तो वे उन भोष्य बस्तुओं भोकाश्चों (भीजन करहेवाला )के पर्याय हाते हैं। (क्रमशः उदार अमृतमुजः ( -भुज्), अमृतास्थयः ( -स्थम्), ब्रमृतप्राः अमृतिलहः ( -िल्ट्), ब्रमृतपायिनः ( -ियम् ) अमृतपा , अमृताशाः अमृताशाः, आदि शब्द देवोके भोष्य (खाने योग्य वस्तु ) अमृतके यादमें 'भुज्, ज्यादि शब्द होनेसे देवोंके पर्यायवाचक होते है. क्योंकि 'अमृत' देवोंकी ओष्य वस्तु है, ऐसी हृद्धि है।

विसरी—'आदि' शब्दसे उन (भुज्ःः ) वे समानार्थक भोजन आदि शब्दोका ग्रह्ण है, श्रतः 'अमृतभाजनः ,ः' शब्द भी देवोके पर्यायवाचक होते हैं। यहाँ भी किथ-रुटिस प्रभिद्ध शब्दोका ही ग्राह्ण होनसे जिस प्रकार 'अमृतभुजः. श्रमृताशनाः' श्राद्ध शब्द देवोवे पर्यायवाचक होते हैं, उसी अवार 'अमृतपलभाः आद्ध शब्द रेवोके पर्यायवाचक नहीं होते ।।

२. 'पति' वाचक शब्दके वादमें 'कान्ता, ि यतमा. वधू, प्रयायिनी' के निम अर्थीत् सहशा (कान्तादिके सहशा—रमणी, वल्लमा, विया आदि) शब्द रहे तो वे शब्द उसकी मार्याके पर्यायवालक होने हैं। (कमशः उदा०—शिवकान्ता, शिवविषयतमा, शिववधूः, शिवप्रण्यिनी (तथा सहशायक 'निम' शब्दसे शासके उदा०—'शिवरमणी, शिवविष्या, शिवविषया, ''' )

- १ कलत्राद्वररमण्यग्यीशिवयाद्यः
- 11511
- २ सच्युः संखिसमा ३ बाह्याद्गाभियानासनादयः ।

शब्द 'शिव'के बादमें उनकी रमली आदि शब्दके होनेन शिवजीकी भाषी पार्वतीके पर्यायवाचक होते हैं: क्योंकि 'पार्वती' शिवकीकी भाषी है, यह रुद्धि है।

विसरी—यहाँ भी कवि-रुदिसे प्रसिद्ध शब्दोंका ही ग्रहण होतेन जिस प्रकार 'शिवकान्ता, शिववल्जना' आदि शब्द पार्वेतीके प्रयीववाचक हैं, उसी प्रकार 'शिवपरिग्रहः' आदि शब्द भी पार्वनीके प्रयीववाचक नहीं है।

१. कत्व अर्थात् स्त्रीवाचक शब्दके बादमें चर, रमण, प्रमायी, ईस, प्रिय' आदि शब्द रहें तो व उनके पिकं पर्यायवाचक होत हैं। (कमशः उवार—गीरीवरः, गीरीवम्णः, गीरीवम्णः) (-यिन्), गोरीशः: शब्द गीरीकं पित सिवजीकं पर्यायवाचक है; क्योंकि शिवजी पार्वीकं पर्या है, ऐसी करि है।

विमर्श—'आदि' शब्दमे तत्समानार्थक—( 'वर, रमण्' आदि शब्दोंके समान अर्थकाले 'पति. अर्गा, कल्लको आदि शब्दोका अहणा होनेमे 'गोरीपति:, गोरीनर्ता ( नर्ता), गोरीनर्ल्लक' आदि शब्द भी गीरीके पति 'शब्जीके पर्याय है। यहाँ भी कवि-रूदिने प्रसिद्ध शब्दोका ही ग्रहणा होनेसे जिस प्रकार 'गोरीवर' आदि शब्द शिवजीके पर्यायक्षाचक होते हैं, उसी प्रकार 'गङ्गावर:' आदि शब्द शिवजीके पर्यायक्षाचक होते हैं, उसी प्रकार 'गङ्गावर:' आदि शब्द शिवजीके पर्यायक्षाचक होते हैं।

र. सिंग अथीत् भित्रकं वाचक शब्दके बादमे 'निंग' श्रीर उसके (सिंग्व शब्दके) समान 'सुहृद्' श्रादि शब्द रहे तो ये उसके मित्रके पर्यायवाचक होते है। (क्रमशः उदा०—श्रीक्एटसखः, मधुमन्यः, वायुसन्यः, आंनस्यः, आदि शब्द क्रमशः 'खुबर, कामदेव, अभ्नि, और वायु'के पर्यायवाचक है; क्यांक 'श्रीक्एट (शियजी), मधु (वसन्त), वायु श्रीर अभ्नि' के क्रमशः 'खुबेर, कामदेव, अभ्नि के क्रमशः 'खुबेर, कामदेव, अभ्नि और वायु' भिन्न हैं, ऐसी हिंदि है।

निमर्श—समानार्थक 'सम' शन्दसे 'सिख'के समान अर्थवाले 'सुहृद्' आदि शब्दका प्रहण होनेसे 'काममुद्धद्, कामिमत्रम्' आदि शब्द भी कामके मित्र 'वसना'के पर्याय हो जाते हैं। यहाँ भी कविरुदिसे प्रसिद्ध शब्दोंका ही प्रहण होनेके कारण जिस प्रकार 'श्रीकण्डसखः' शब्द शिवजीके मित्र 'कुबेर'का पर्यायताचक है, उनी प्रकार 'धनदसखः' शब्द धनद ( कुबेर )के मित्र शिवजीका पर्यायवाचक नहीं होता ।।

'वाह्य' अर्थात् बाहन (सवारी)-वाचक शब्दके बाद नगमी,

१ जातेः स्वसृदुहित्रात्मजामजावरजादयः

11311

२ श्राष्ट्रयान् सद्मपर्यायशायवासिसदादयः

1

यान, श्रासन' आदि शब्द रहे तो व उन वाह्य (वाहन )वालेके पर्याय-वाचक होते है। (कमशः उदा०--वृषगामी (- मिन् ), वृषयानः, वृषासनः' श्रादि शब्द 'वृष' अर्थीत् बेल वाहनवाले शिवजीके पर्याय हैं। क्योंकि वृषम (बेल ) शिवजीका वाहन है, ऐसी रूढि है।

विसरी—'श्रादि' शब्दसे 'वाहन, रथ' आदि शब्दका ग्रहण होनेसे 'गरुडवाहनः, पत्ररथः……'आदि शब्द विष्णुके पर्यायवात्रक हे। यहां भी कवि-रुदिसे प्रसिद्ध शब्दोंका ही ग्रहण होनेसे अस प्रकार 'कुबेर'के वाहनभूत 'नर' शब्दके वादमे 'वाहन' शब्द रहनेपर 'नरवाहनः' शब्दका अर्थ कुबेर होता है, उसी प्रकार 'नर' शब्दके बादमे 'वाहन'के पर्यायभृत गामिन, यान' शब्द जोड़कर पने हुए 'नरगामी, नरपानः' शब्द भी कुबेरक पर्यायनानक नहीं होते हैं॥

१. 'जाति' स्रभीत् स्वजन (भाई, वहन, पुत्री, पुत्र आदि) के वाचक शब्दके वादमें 'स्वला, दुहिता, आत्मज, अग्रज. श्रवरको श्रादि शब्द रहे ता ये स्वजनवालोके पर्यायवाचक होते हैं। (क्रमशः उदा०—यमस्वला (न्स् ), हिमद्दु-दुहिता (न्त् ), 'चन्द्रात्मजः, गदाग्रजः, इन्द्रावरजः श्रादि शब्दे मे प्रथम तीन शब्द कमशः 'यमुना, पार्वती, बुधे के नथा श्रन्तिम दो शब्द कम्पृजी (विष्णु भगवान् ) के पर्यायवाचक हैं; क्यों क यमुना यमशाजका स्थमा (वहन ), पार्वती हिमवान् (हिमालय पर्यत )की दुहिता (पुत्री), बुध चन्द्रमाके आत्मज (पुत्र), कृष्ण्जी (विष्णु मगवान् ) भाद वे श्रयज्ञ (बंद भाई) तथा 'इन्द्र'के अवरज (होटे भारी) हैं, ऐसी कृष्टि हैं।

विमरी—'आदि' शब्दसे 'सोदर, अनुक' त्रादि शब्दका प्रहण होता है; अत एव 'कालिन्दीसोदरः' शब्दका अर्थ 'यमराक' त्रीर 'रामानुकः' शब्दका अर्थ 'यमराक' त्रीर 'रामानुकः' शब्दका अर्थ 'लक्मण' होता है, एवं अन्यत्र भी समस्ता नाहिए। यहाँ नी कवि-रुदिके त्रानुसार प्रसिद्ध शब्दोंका ही प्रहण होनेके कारण जिस प्रकार 'यमुना'का 'यम' (यमराक) की बहन होनेसे 'यमस्वसा (नमु)' शब्द 'यमुना' का पर्याय होता है, उसी प्रकार शनिकी बहन होनेपर भी 'शनिस्वसा' शब्द यमुनाका पर्याय नहीं होता ॥

२. श्राभय श्रयीत् निवासस्थान-वाचक शब्दोंके वादमें 'मझन्' (गृह) के पर्यायवाचक (सदन, श्रोक, वसति, आश्रय, """) शब्द तथा 'शय, वासी, सत् (-द्), """ शब्द रह तो वे उन (श्राभयवालों )के पर्यायवाचक

१ वध्याद्भिद्देपिजिद्घातिध्रुगरिष्वंसिशासनाः ॥ १०॥ अप्यन्तकारिद्मनद्पेच्छिन्मथनाद्यः ।

२ विवक्षितो हि सम्बन्ध एकतोऽपि पदात्ततः ॥ ११॥

होते हैं। (क्रमशः उदा०—'द्युसद्यानः ( घुसदनाः, दिवीकसः', द्युवसतयः, दिवा-भयाः', '''''), द्युशयाः, द्युवासिनः (-सिन्), द्युसदः (-द्)' श्रादि शब्द देवोंके पर्यायवाचक हैं, क्योंकि देवोंका श्राभय (निवासस्थान) दिव् और दिव अर्थात् स्वर्ग है, ऐसी कृदि है।

विमरी—यहाँ भी कवियोकी रुटिसे प्रसिद्ध शब्दोंका ही ग्रहण होनेसे जिस प्रकार देवोंका पर्यायवाचक 'सुसद्मानः (-द्मन् )' शब्द है, उसी प्रकार मनुष्योंके श्राक्षय (वासस्थान ) 'भूमि' शब्दके बादमें 'सद्मन्' श्रादि शब्द रखनेसे बना हुन्ना 'भूमिसद्मा' आदि शब्द मनुष्योंक पर्याय नहीं होते।।

१. "वध्य'वाचक शब्दके बादमें "भिद्, हेषी, जित्, घाती, धुक्, श्रारि, ध्वंसी, शासन, अन्तकारी, दमन, दर्पच्छिद्, मथन" श्रादि ( 'आदि' शब्दसे— "दारी, निहन्ता, केतु, हा, सूदन, अन्तक, जयी, """" शब्दोंका संग्रह हैं ) शब्द रहे तो वे 'वधक' अर्थात् मारनेवालेके पर्याय हो जाते हैं। कमश. उदा०— पुरिभत् (-भिद्), पुरहेषी (- धिन्), पुरिजत्, पुरिधाती (-तिन्), पुरिश्वक् (-दुह्), पुरिगरिः, पुरिध्वंसी (-सिन्), पुरश्चासनः, पुरान्तकारी (-रिन्), पुरद्यासनः, पुरद्याच्छित् (-द्), पुरमिथनः, आदि (आदि शब्दमें संग्रहीतके कमशः उदा०— पुरहारी (-रिन्), पुरिनहन्ता (-तृ), पुरकेतुः, पुरहा (-हन्), पुरस्दनः, पुरान्तक, पुरजयी (-यिन्), """) 'पुर'के मारनेव'ले 'शिवजी'के पर्यायवाचक हैं।

विमरी—'वध्य' शब्दसं वधके योग्यका भी संग्रह है, अर्थात् जिसका वध नहीं हुआ हो, किन्तु वह वध्यके योग्य है या उसको पराजितकर दयादि के कारण छोड़ दिया गया है, उसके बादमें भी उक्त 'भिद्, '''' शब्दोंके रहनेपर व शब्द वधक अर्थात् विजेताके पर्यायवाचक हो जाते हैं। यथा—"कालियभिद्, कालियदमनः, कालियािः, कालियशासनः, ''''' शब्द 'कालिय' को पराजित करनेवाले विष्णुके पर्याय होते हैं। यहा भी 'कविकिटि' अनुसार ही प्रयोग होनेसे 'कालियदमन' शब्दके समान विष्णुके पर्यायमें कालियधाती (—तिन्) शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता है।।

२. सम्बन्ध विवद्याके अधीन हुआ करता है, अत एव एक भी 'बृष'

१-२ अत्र शब्दद्वयेऽदन्तो 'दिव' शब्दो बोध्यः, श्रन्येषु तु 'दिव्' शब्दो दनस्योष्ठान्त इति ।

प्राक्षप्रदर्शितसम्बन्धिशन्दा योज्या यथोचितम् । १ दृश्यते खलु वाद्धात्वे यृपस्य वृपवाहनः ॥ १२ ॥ स्वत्वे पुनर्यृपपतिर्धार्यत्वे यृपलाञ्छनः । अंशोर्धायत्वेऽशुमाली स्वत्वेऽशुपतिरंशुमान ॥ १३ ॥ बध्यत्वेऽहेरहिरिपुर्भोज्यत्वे चाह्मिवशस्वो ।

२ चिह्नैर्व्यक्तेर्भवेद्वयक्तेर्जातिशब्दोऽपि वाचकः ॥ १४ ॥ तथा द्यगस्तिपृता दिग्दिक्त्णाशा निगद्यते ।

३ अयुग्विपमशब्दौ त्रिपऋसप्तादिवाचकौ ॥ १५॥

आदि सम्बधि-पदसे सम्बन्धान्तर ( दूसरे संबंध )के निमित्तक शब्दोंका मी यथो(चित प्रयोग होता है।।

- १. (पूर्वोक्त सिद्धान्तोंको ही उदाहरणोंके द्वारा स्पष्ट करते हैं—) 'वाह्य-वाहक-संवध'की विवक्षामें जिस प्रकार 'यृषवाहनः' शब्द 'शिवजी'का पर्याय होता है, उसी प्रकार—'स्वस्वामिमावसम्बन्ध'की विवक्षामें 'वृषपितः' शब्द, 'धार्य-धारकमावसम्बन्ध'की विवक्षाम 'वृषणाञ्छनः' शब्द मी शिवजीके पर्याय हो जाते हैं, श्रीर 'धार्य-धारक मावसम्बन्ध'की विवक्षामें जिस प्रकार 'श्रंशुमाली' (—िल्न्न् ) शब्द 'स्वं'का पर्याय होता है, उसी प्रकार 'स्व स्वामिम्मावसम्बन्ध'की विवक्षामें 'श्रंशुपितः. श्रंशुमान् (—मत् )' शब्द भी 'स्र्यं'के पर्याय हो जाते हैं। एवं 'दध्यवधकमावसम्बन्ध'की विवक्षामें जिस प्रकार 'श्रंहिरिपु' शब्द 'मोर'का पर्याय होता है, उसी प्रकार 'भोज्य-भोजकमाव-सम्बन्ध'की विवक्षामें 'अहिसुक्' (—सुज् ) शब्द भी भोर का पर्याय हो जाता है। ( इसी प्रकार अन्यत्र भी और उदाहरणोंको समक्षना चाहिए )।।
- र. सन्देहहीन निहीं (विशेषणो )के द्वारा, जातिवाचक भी शब्द व्यक्तिका वाचक हो जाता है। यथा—श्रगस्य मुनिके द्वारा पांचत्र की गया दिशा अगस्यपूना दिक अर्थात् दिशा कहलानी है। (यहाँपर अल्स्य मुनिके अपने नित्य निवाससे दिखण दिशाको पांचत्र किया है, यह चिह्न नन्देहहीन हैं, अत एव उनसे (अगस्य मुनिसे) चिह्नित दिक्' यह जाति शब्द दिशाख दिशास्य विशिष्ट दिशा (व्यक्ति )के अर्थमें प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार उत्तर दिशाको 'सप्तर्षियों'से पांचत्र होनेके कारण 'सप्तर्षिपृता दिक्' उत्तर दिशास्य व्यक्ति (विशिष्ट दिशा) के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'चन्द्रमा'का 'अत्रि' ऋषिके नेत्रसे उत्पन्न होनेके कारण 'अत्रिनेत्रोस्पन्ने ज्योतिः'से 'चन्द्रमा'का बोध होता है।
- ३. 'तीन, पाँच, सात, आदि ('आदि' शब्दमे--'नव, एका-दश, '''का संग्रह है) असमान (विषम, फूट ) संख्याके वाचक 'अयुक'

त्रिनेत्रपञ्चेषुसप्तपताशादिषु योजयत् ।

१ गुणशब्दो विरोध्यर्थं नन्मादिग्तिरोत्तरः॥ १६॥
द्र्याभ्यते, यथा कृष्णः स्यादसितः सितंतरः।
२ वाध्यदिषु पदे पूर्वे बढवाग्न्यादिषृत्तरे॥ १७॥
द्वयेऽपि भूभृदाष्यमु पर्यायप्रिवर्तनम्।

(-ज्) ग्रीर 'विषम' शब्दोंको 'त्रिनेत्रः, पञ्चेपुः, समपलाशः' आदि पदोमे जोड़ना चाहिए। ग्रत एव—त्रिनेशः, अयुङ्नेत्रः, विषमनेत्रः' शब्द 'शिवजी'के; पञ्चेषुः, श्रयुगिषुः, विषमेपुः शब्द पाच वाणवाले 'कामदेव'- के और 'ससपलाशः, अयुक्पलाशः, विषमपलाशः' शब्द सात पत्तोवाले 'ससपर्ण' (सतवना, लिनोना ) के पत्रीय होते हैं। 'ससादि' तथा 'पलाशादि' दोनां म्थलोंमे 'आदि' शब्द हीनेमे—'नवशक्तिः, ग्रयुक्शक्तः, विषमशक्तिः' शब्द नव शक्तियोदाले 'शिष्की'के ग्रीर त्रयद्यः, अयुक्शक्तः, विषमशक्तः' शब्द तीन नेश्रीवाले 'शिष्की'के प्रति पञ्चवाणः, श्रयुक्शासः, विषमवाशः शब्द पांच वाणोवाले 'कामदेव'के तथा समन्छदः, अयुक्छदः, विषमनन्छदः, समपर्णः शब्द मान पत्तीवाले 'समपर्णः के पर्याय वनने हैं। इसी प्रकार श्रम्यान्य पर्यायोका भी प्रयोग करना चाहिए )।।

- ग्रादि अर्थात् 'नज्पूर्वक' तथा 'इतरोत्तरः ('इतर' शब्द जिसके बादने रें वह ) शब्द स्वित्रोधीके अर्थको कहता है। क्रमशः उदाः 'असितः, सिततरः' शब्द 'सित' अर्थात 'श्वत'के विरोधी 'काले' अर्थमें प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 'अकृशः, वृशेतरः' शब्द 'कृशः' अर्थात 'तुर्वल'के विरोधी 'स्थूल' अर्थात् 'मोटा' अर्थम प्रयुक्त होते हैं।।
- २. 'वाधिः' न्यादि शब्दोमं 'पूर्वपद' ( 'वार' अर्थात जल )मं, 'वडवाग्नि' न्यादि शब्दोमें 'उन्नयपद' ( अग्नि') में तथा 'मृमृत' आदि शब्दोमं 'उन्नयपद' ( पूर्व 'मृ' तथा उत्तर 'मृत'—दोनो ही ) में पर्योयका परिवर्तन होता है। ( क्रमद्राः उदाय—''वाधिः, जर्लधः, नीरिषः, तोर्याधः, पर्योधः, '''''' में 'वार' अर्थात् 'जल'वान्यक पूर्व पदोका परिवर्तन करनेने उक्त शब्द 'समुद्र'के पर्याय बन जाते हैं। ( आदि' शब्दमें जलदः, तोयदः, नीरिषः, पर्योदः ''''', जल्धरः, तोयधरः, नीरिषरः, पर्योधरः, ''''''''' शब्द 'जल'वान्यक पूर्वपदके परिवर्तत होनेमं 'मेष'के पर्याय बनते हें)। 'बडवाग्निः, वडवान्लः, वडवान्विः, ''''''' इत्यादिमें 'म्यांग्न'वान्यक उत्तरपदका परिवर्तन करनेने उक्त शब्द 'बडवाग्निः'के पर्याय बनते हें। ( आदि' शब्दमें 'सरोजम, मरीष्ट्म, ''''' में 'उन्नरपद'का परिवर्तन करतेने उक्त शब्द 'क्रमल'के पर्याय बनते हें)। एवम्—''मृत्, उर्थामृत्, महीमृत्, ''''' में पूच्यका परिवर्तन

- १ एवं परावृत्तिसहा योगात्स्युरिति यौगिकाः ॥ १८ ॥
- २ मिश्राः पुनः पराष्ट्रस्यसद्दां गोर्वाणसिश्रभाः। प्रवच्यन्तेऽत्र २७ लिङ्गं तु क्षेयं लिङ्गानुशासनान्॥ १६॥ ३ देवाधिदेवाः प्रथमे काण्डे, देवा द्वितीयके।
- करनेसे और "भूभृत्, भूषरः,"""" में उत्तर पदका परिवर्तन करनेसे उक्त शब्द 'पर्वत'के पर्याय बन जाते हैं। ( 'ख्राद्य' शब्दसे—"सुरराजः, देवराजः, अमरराजः,""""" हत्यादिमे पूर्वपदके परिवर्तनसे ख्रीर "सुरप्रातः, सुरेशः, सरराजः, मरेन्द्रः,""" में उत्तरपदके परिवर्तनमे उक्त शब्द 'इन्ट्र'के

पर्याय बन जाते हैं।।

१. ('यौशिक' शब्दोंका उपसंहार करते हुए कहते हैं—) इस प्रकार अर्थात् कहींपर पूर्वपदके, कहींपर उत्तर पदके श्रीर कहींपर उभय पदों (दोनीं पदों) के परिवर्तनको महनेवाले "वाधिः, वडवाग्नः, भृभृत् . भृधरः, "" शब्द 'यौगिक' (प्रकृति—प्रत्ययके योगसे बने हुए) कहे जाते ह !!

२. (शर से आरम्भकर यहाँतक 'यौगिक' शब्दोका निर्देश करनेके उपरान्त श्रव कमप्राप्त तृतीय 'मिश्र' श्रथीत् 'योगस्ट' शब्दोका निर्देश करते हैं—) 'गर्वाणः' आदि शब्द (पूर्व पदमे या उत्तर पदमे ) पर्याय-परि-वर्तेनका सहन नहीं करने से अर्थात् पूर्व या उत्तर पदमे परिवर्तन करनेपर अभीष्टार्थका वीधक नहीं होने में 'मिश्र' अर्थात् 'योगस्ट ट' शब्द यहाँ (इस स्त्राभधा-निवन्तामिण नामक प्रन्थमे ) कहे जायेग । ('गीर्वाणसाल्याः' पद में 'आदि' अर्थवाले 'सिल्लभ' शब्दक प्रयोगसे— 'दश्रथः, कृतान्त', '''' ' हत्यादि 'मिश्र' शब्दोका संग्रह होता है )।।

र. इस ग्रन्थमं कहे जानेवालं पर्यायोके लिङ्कां (पुंलिङ्क, स्त्रीलिङ्क और नपुसंकलिङ्क ) का ज्ञान 'लिङ्कानुशासन'से करना चाहिए। (ग्रन एवं ध्वमरकोप' इत्यादि ग्रंथोके समान इस 'ग्रमिधानचिन्नामिण' ग्रंथमे लिङ्कोंका निर्णय नहीं किया गया है (कुछ सन्दिग्ध और श्रमेक लिङ्कधले पर्यायोका निर्णय स्वोपज्ञ वृत्तिमें किया गया है। यथा—''शर्णराधः पुंक्लीयलिङ्कः (२।५७), तिर्मिसम् स्त्रीक्लीयलिङ्कः (२।५७), तिर्मिसम् स्त्रीक्लीयलिङ्कः (२।५७), तिर्मिसम् स्त्रीक्लीयलिङ्कः (२।५७), तिर्मिसम् स्त्रीक्लीयलिङ्कः (२।५०), तिर्मिसम् स्त्रीक्लीयलिङ्कः (२।५०), तिर्मिसम्

४. जीवोंकी ५ गतियाँ हैं—? मुक्तगित, २ देवगित, ३ मनुष्यगित, ४ तिर्यगिति और ५ नारकर्गात । अतः इन भेदोंसे जीव भी ५ प्रकारके होते हैं— १ मुक्त, २ देव. ३ मनुष्य, ४ तिर्यञ्च और ५ नारक । पहले, कहे जानेवाले "कह, यौगिक तथा मिश्र" शब्दोंके विभागोंकी कहकर श्रव प्रथमादि ६ काएडोमें दच्यमाण 'मुक्त' आदि जीवोंके कमको कहते हैं—) १ म काएडमें— गण्धर श्रादि श्रङ्कोंके सहित देवाधिदेव (वर्तमान, मृत तथा मविष्यत् अर्हन्तों

नरास्तृतीये, तिर्येक्चस्तुर्य एकेन्द्रियादयः॥ २०॥ एकेन्द्रियाः पृथिव्यम्बुतेजोवायुमहोरुहः। कृमिपीलकछताद्याः स्युद्धित्रिचतुरिन्द्रियाः॥ २१॥ पञ्चेन्द्रिक्चस्येककेकिमत्स्याद्याः स्थलखाम्बुगाः। पञ्चेन्द्रिया एव देवा नरा नैरियका ऋषि॥ २२॥ नारकाः पञ्चमे साङ्गाः पष्ठे साधारणाः स्फुटम्। प्रस्तोध्यन्तेऽव्ययाश्चात्र १ त्वन्ताथादी न पृवंगो॥ २३॥ ऋर्वेन् जिनः पारगतस्त्रिकालविन्

तथा उनके वाचक शब्दों) को, २ य कार्यहमं—ग्रङ्गों ( भेदोपभेदों ) के सहित देवोंको, ३ य कार्यहमें—ग्रङ्गोंके सहित मनुष्योंको, ४थं कार्यहमं—ग्रङ्गोंके सहित तिर्थं उचोंको, इनमें एक इन्द्रियवालों प्रध्वीकायिक ( शुद्ध पृथ्वी, शर्करा ( कड़ाइ ), बालू ( रेत ), """ ), जनकायिक ( हिम ग्रंथीन् वर्ष आदि), तेचःकायिक ( अङ्गार आदि ), वायुकायिक ( उत्कालका ग्रादि ) तथा वनस्पतिकायिक ( शेवाल ग्रादि ) वोवोंको; दो ( स्पर्शन (चमड़ा) तथा रसना), इन्द्रियोवाले ग्रीम आदि जीवोंकोः तीन ( स्पर्शन, रसना तथा नाक ). इन्द्रियोवाले पिपीलिका ( चीटी ) आदि जीवोंको, चार ( स्पर्शन, रसना, नाक तथा नेत्र ) इन्द्रियोवाले लूता ( मकड़ी ) आदि जीवोंको और पाँच ( स्पर्शन, रसना, नाक, नेत्र तथा कान ) इन्द्रियोवाले स्थलचर अर्थात् मृत्यी भूमिम चलनेवाले हाथी, मनुष्य, ग्री आदि; खेचर ग्रंथीन् ग्राकाशमे चलनेवाले मोर, कबूतर, ग्रीभ, चील ग्रादि ग्रीर जलचर अर्थीत् ग्राकाशमे चलनेवाले मोर, कबूतर, ग्रीभ, चील ग्रादि ग्रीर जलचर अर्थीत् ग्राकाशमे चलनेवाले मछली, मगर, धड़ि-याल, स् स ग्रादि जीवोंको तथा उक्त पाच इन्द्रियोवाले ही देवों, मनुष्यो तथा नारकीय ( नरकवासी ) क्षोवोको; एवं ५म काण्डमं—अङ्गोंक सहित नारकीय जीवोंको और ६ष्ठ काण्डमं—साधारण तथा अव्यय शब्दोंको कहुँगा।।

- १. 'त्वन्त' (जिसके श्रम्तमे 'तु' शब्द है वह ) शब्द तथा 'अथादि' (जिसके पूर्वमे 'श्रथ' शब्द है वह ) शब्द श्रपनेसे पहलेवाले शब्दके साथ सम्बद्ध नहीं होता है। (क्रमशः उदा०—१ म 'स्वन्त' जैसे—'स्यादनन्त-जिदनन्तः मुविधस्तु पुष्पदन्तः' (शश्ह ) यहाँपर 'सुविध' शब्दके वादमे 'तु' शब्दका प्रयोग होनेसे 'सुविध' शब्द आगेवाले 'पुष्पदन्त' शब्दका ही पर्याय होता है, पूर्ववाले 'श्रमन्त' शब्दका नहीं। २ य 'अथादि' जैमे—'मुक्मोंचो-ऽपवगाँऽथ मुमुत्तुः श्रमणो यितः' (शब्ध) यहाँपर 'मुमुत्तु' शब्दके आदिमें 'श्रथ' शब्दका प्रयोग होनेसे 'मुमुत्तु' शब्द आगेवाले 'श्रमण' शब्दका ही पर्याय होता है, पूर्ववाले 'श्रपवर्ग' शब्दका नहीं ।॥
  - २. 'जिनेन्द्र भगवान्'के २५ नाम हैं-अर्हन् (-त्). जिनः, पारगतः,

चीगाएकमा परमेष्ट्रय वीश्वरः। शम्भुः स्वयम्भूभगवान् जगत्प्रभु-स्तीर्थक्ररस्तीर्थकरो जिनेश्वरः ॥ २४ ॥ स्याद्वाद्यभयदसार्वाः सर्वज्ञः सर्वदर्शिकेवलिनी । देवाधिदेववोधिदपुरुषोत्तमबोतरागाताः 11 28 11 १ एतस्यामवसर्विण्यामृपभोऽजितशमभवौ सुमतिस्ततः पद्मप्रभाभिधः ॥ २६ ॥ अभिनन्दनः मुविधिश्वाथ मुपार्श्वश्चन्द्रशमश्च शीतलः। वाम्पुज्यक्ष विमलोऽनन्ततीर्थकृत् ॥ २७॥ धर्म: शान्तिः कुन्धुररो मल्लिश्र मुनिम्ब्रतः। पार्श्वी वीरश्चतुर्विश्वतिरहताम् ॥ २८ ॥ २ ऋपभो वृपभः ३श्रेयान् श्रेयांमः ४स्याद्नन्तजिद्नन्तः । ५ मुत्रिधिम्तु पुष्पदन्तो ६ मुनिमुत्रतमृत्रता तुल्यौ ॥ २६ ॥ श्वरिष्टनेमिस्तु नेमि-वीरश्वरमतीर्थकृत ।

त्रिकालिवत् (-ट ), चीणाष्टकमी (-मिन् ), परमष्ठी (-ष्टिन् ), ग्राधीश्वरः, शम्भुः, ग्वयम्भूः, भगवान् (-वत् ), जगत्प्रभुः, तीर्थकुगः, तीर्थकगः, जिनेश्वरः, स्याद्वादी (-ष्टिन । + ग्रानेकान्तवादी, -ष्टिन ), अभयदः, मार्वः, सर्वेदः, सर्वेदशीं (-शिन ). केवली (-लिन ), दे ाधिदेवः, बोधिदः, (न बोधदः ), पुरुषोत्तमः, वीतरागः, आमः ॥

महाबीरो वर्धमानो देवार्था जाननन्दनः ॥ ३०॥

- १. वर्तमान अवस्पिंगी ( दश नागर को ड़ाकोड़ी पांगमित नमय िशेष ) में २४ तीर्थं इर हुए हैं, उनका कमशः वस्यमाण १-१ नाम है--ऋषमः, व्यक्तिः, शम्मवः (-१ सम्मवः ), श्रीमनन्दनः, सुमितः, पद्मप्रमः, पप्रार्थः, चन्द्रप्रमः, सुविधः, शीतलः, श्रेयासः, ( + श्रेयाशः ), वासुपृष्यः, निमलः, अनन्तः, धर्मः, शान्तिः, कुन्थुः, श्ररः, मिल्लः, सुनिसुव्रतः, निमः ( + निमः ), निमः ( + निमः निमः ), पाश्वैः ( + पाश्वैनाथः ), बीरः ॥
  - २. 'ऋषमदेव'कं २ नाम हें—ऋषमः, वृषमः ॥
  - ३. 'श्रेपांसनाथ'के २ नाम हैं-श्रेयान (-यस्), श्रेयाम: ॥
  - ४. 'अनन्तिंबत्'के २ नाम हैं—अनन्तिंबत् , अनन्तः ॥
  - प्र. 'पुष्पदन्त'के २ नाम हैं—सुविधि:. पुष्पदन्त: ॥
  - ६. 'मुनिसुत्रत'के २ नाम हैं—मुनिसुत्रतः, सुत्रतः॥
  - ७. 'नेमिनाथ'ने २ नाम हैं--अरिप्टर्नाम:. नेमि: (+ नेमी, -मिन्)॥
- महाबीर स्वामी'के ६ नाम ई —दीरः, चरमतीर्थञ्चत् , महाबीरः, वर्षमानः, देवार्यः, शातनन्दनः ॥

- १ गणा नवास्यर्षिसङ्खा २ एकादश गणाधिपाः । इन्द्रभृतिरग्निभृतिर्वायुभृतिश्च गोतमाः ॥ ३१ ॥ व्यक्तः सुधर्मा मण्डितमौर्यपुत्रावकग्पितः । श्रचलश्राता मेतार्यः प्रभासश्च पृथक्कुलाः ॥ ३२ ॥
- ३ केवली चरमो जम्ब्रूस्वाम्य प्रभवप्रमुः। शय्यम्भवो यशोभद्रः सम्भृतविजयम्ततः॥३३॥ भद्रबाहुः पम्थृलभद्रः श्रृतकेवलिनो हि पट्।

#### १. इस महावीर स्वामीके नव ऋषियोंके समृह 'गगा' हैं।

विमर्शः -- यद्यपि महावीरके ११ गण्धर थे. तथापि केवल नव ही गण्धरोंके विभिन्न 'वाचन' हुए । 'अर्काम्पत' तथा 'ग्राचलभाता'के और 'मेतायं' तथा 'ग्रामाच'के चूंके परम्पर ममान ही 'वाचन' हुए थे, अत एव यहाँ महावीर म्वामांके नव ही गण्डोंका कहना ग्रासङ्गत नहीं होता। यही वात 'विपिष्टिशलाकापुरुषचिरित'के---

"श्रीवीरनाथस्य गण्धरेष्येकादशस्वीप ! द्वयोद्धयोकीचनयोः साम्यादासन् गणा नक्षा"

कथनमें भी पृष्ट होती है।।

२. गणाधिय (गणधर, गणेश्वर) ११ है, उनका अपशः पृथक्-पृथक् १-१ नाम है---१ इन्द्रभृतिः २ श्रांक्नभृतिः, ३ वासुभृतिः ४ व्यक्तः ५ सुधर्मा (-र्मन् ). ६ मण्डितः, ७ मौर्यपुत्रः, ८ श्रक्तिभातः ६ श्रवलभ्राता (-तृ ), १० मेनार्यः और ११ प्रभासः । इनके कुल पृथक्-पृथक् हैं।

विसर्शः—प्रथम तीन ( इन्द्रभूति, श्राग्नभूति और वायुभूति ) तथा श्रष्टम 'अक्षांम्पत' गण्धर 'गोतम' (+गोतम ) वंशमं उत्पन्न है, ४६ं 'व्यक्त' गण्धर 'भारष्टाज' गोत्रोत्पन्न है, ५म 'सुधमी' (-मेन् । + सुधमं-मं ) गण्धर 'श्राग्नवैश्य' गोत्रमं उत्पन्न है, ६ष्ठ 'मण्डित्रकृ तथा ७म 'मौर्यपुत्र' गण्धर क्रमशः 'वसिष्ठ' तथा 'क्श्यप' गोत्रमं उत्पन्न हुए हैं, ६म 'श्रचलश्राता' गण्धर 'हान्ति' गोत्रोत्पन्न हैं और १०म 'मेतार्य' तथा ११श 'प्रमास' गण्धर 'कौण्डन्य' गोत्रोत्पन्न हैं ॥

३. इस अवसर्पिणी कालमें अन्यकी उत्पत्ति असम्भद है. अतः 'जम्बूस्वामी' (-भिन्) अन्तिम 'केवली' (-लिन्) हैं ॥

४. 'श्रुतकेवां व्योका कमरा १-१ नाम है, १ प्रस्वप्रभुः (न प्रमदः) २ शाच्यम्भवः, ३ यशोमद्रः, ४ सम्भृतविषयः, ५ भद्रवाहुः श्रौर ६ स्थूलभद्रः ।

दशपूर्विगः ॥ ३४ ॥ वज्ञान्ता १ महागिरिम्सह्याचा २ इच्याकुकुलसम्भृताः स्याद् द्वाविशतिरईताम्। हरिवंशसमुद्भवी ॥ ३५ ॥ म्तिस्वतनेमी न् ३ नाभिश्च जितरात्रश्च जितारिरथ संवरः। महासेननरेश्वरः॥ ३६॥ मेघा धरः प्रतिष्ठश्च सुमीवश्र रहरथो विष्णुश्च बसुपूज्यराट्। कृतवर्मा सिंहसेनो भानुत्र विश्वसेनराट्॥३७॥ सूरः सुदर्शनः कुम्भः सुमित्रो विजयस्तथा। समुद्रविजयश्चाश्यसेनः सिद्धार्थ एव मरुदेवा विजया सेना सिद्धार्था च महला। ततः मुसीमा पृथ्वी लदमणा रामा ततः परम् ॥ ३६ ॥ नन्दा विष्णुर्जया श्यामा सुयशाः सुत्रताऽचिरा । श्रीदेंबी प्रभावती च पद्मा वप्रा शिवा तथा॥ ४०॥ वासा त्रिशला कमतः पितरो मातारोऽर्हताम्। ४ स्यादगोमुखा महायज्ञीसमुखो यज्ञनायकः ॥ ४१ ॥

ये ६ 'श्रुतकेदली' (-ांलन् ) कहे जाने हैं।।

१. महागिरि:, सुहम्ती (्रिन्त ) आदिमें '६जः' अर्थात 'बज्रम्बामी' तक दशपूर्वी (-िर्विन ) अर्थात् 'दशपूर्वेधर' हैं । (इनके बाद 'दशपूर्वेधरें का होना ग्रमम्बव हैं )।।

२. पूर्व (१। २६-२८) में करे गये २४ तीर्थङ्करे में-में ('मुनिसुब्रत तथा नेर्मि' को छोड़कर) २२ तीर्थङ्कर 'इन्द्रबाकु' वशमें और 'मुनिसुब्रत तथा नेमि'— ये दो तीर्थङ्कर 'हरिवंश'में उत्पन्त हैं।।

३. पूर्वोक (१।२६-२८) \*ऋषभ' श्रादि २४ तीर्थक्करोक पिताश्रांका कमशः १-१ नाम है—नाभिः, जितशतुः, जितारिः, संवरः, मेपः, घरः, प्रतिष्ठः, महासेनः, सुप्रीदः, हतरथः, विष्णुः, वसुपूज्यः कृतवर्मा (-मेन), सिह्सेनः, मानुः, विश्वसेनः, सरः, सुदर्शनः, वृम्मः, सृप्तिः, विजयः, समुद्रविजयः, अश्वसेनः, सिद्धार्थः।। तथा कमशः उक २८ तथिकुरोकी माताओका १-१ नाम है—महदेवा ( + महदेवी), विजयाः सेना, सिद्धार्थः, मङ्गला, सुसीमा, पृथ्वी, लद्मणा, रामा, नन्दा, विष्णुः ( + विश्वा ), जया, श्यामा, सुयशाः (-शस्), सुवता, श्रावरा, श्रीः, देवी, प्रभावती, पद्मा, वप्रा ( विप्रा ), शिवा, वामा, त्रिशला।।

४. पूर्वोक्त (१।२६-२८) 'ऋषम' श्रादि २४ तीर्थक्करोके उपासक यद्योका कमश: १-१ नाम है— गोमुखः, महायदाः त्रिमुखः, यद्यनायकः, उम्बुकः,

तुम्बुरुः बुसुमश्चापि मातङ्गो विजयोऽजितः। त्रह्मा यद्वेट् कुमारः परमुखपातालकिन्नराः॥ ४२॥ गरुहो गन्धर्वी यद्तेट् कुबेरी वरुगोऽपि च। भृकुटिगोंमेधः पार्को मातङ्गोऽहंदुपासकाः॥ ४३॥ १ चक्रेश्वर्यजितवला दुरितारिश्च कालिका। महाकाली श्यामा शान्ता भृकुटिश्च सुतारका॥ ४४॥ श्रशोका मानत्री चण्डा विदिता चाङ्कशा तथा। कन्दर्पा निर्वाणी बला धारिणी धरणप्रिया।। ४५ ॥ नरदत्ताऽथ गान्धार्यम्बिका पद्मावती तथा। सिद्धायिका चेति जैन्यः कमाच्छासनदेवताः॥ ४६॥ २ वृषो गजोऽयः प्लवगः कौख्रोऽच्जं स्वस्तिकः शशी। मकरः श्रीवत्सः खड्गो महिपः शुक्ररस्तथा ॥ ४७ ॥ इयेनो बक्रं मगइछागो नन्दावर्ती घटोऽपि च। कूमों नीलोत्पलं शङ्कः फर्णी सिहोऽहेतां ध्वजाः ॥ ४८ ॥ च पद्मश्रभवासुपूज्यौ श्वलौ तु चन्द्रप्रभपुष्पदन्ती

बुसुमः, मातङ्गः, विजयः, श्राजितः, ब्रह्मा (-हान् ), यद्गेट् (-ह्मेश् ), कुमारः, धरमुखः, पानालः, किन्नरः, गरुडः, गन्धर्वः, यद्गेट् (-ह्मेश् ), कुबेरः, वरुगाः, भकुटिः, गोमेधः, पार्श्वः, मातङ्गः ॥

१. पृशंक (१। २६ - २८) 'मृष्मं आदि २४ तीर्थं इरांकी शासन-देवताओं (जिन-शासनकी श्रांधष्ठात्री देवियां) का कमशः १-१ नामहै— चक्रेश्वरी (+ श्रप्रतिचका), अजितवला ं + श्रांजिता), दुरितारिः, काल्का, महाकाली, श्यामा (+ श्राच्युतदेवी), शान्ता, सक्रीटः, सुनारका (+ सुतारा), श्रशोका, मानवी, चण्डा, विदिता, अङ्गुशा (+ अङ्गुशी) कन्दपी, निर्वाणी, बला, धारिणी, धरणप्रिया (+ वैरोट्या), नरदत्ता, गान्धारी, अभ्वका (+ कुष्माण्डी), पश्चावती, सिद्धार्थिका।।

२. पूर्वोक्त (१।२६ - २८) 'ऋषम' श्रादि २४ तीर्थङ्करोके दक्षिणा-द्वामें स्थित चिद्वोका क्रमश. १-१ नाम है—वृषः, गजः, अश्वः, प्लवगः, क्रीड्वः, श्रब्जम, स्वस्तिकः, शशी (-शिन), मकरः, श्रीवत्सः खड्गी (-हिगन्), महिषः, श्रुक्तरः, रुथेनः, स्ज्रमः, मृगः, छागः, नन्दावतः, घटः. कुर्मः, नीलोत्पलम्, शङ्कः, पर्णी (-िण्न्), सिहः॥

३. पद्मप्रभ तथा वासुपृज्य तीर्थक्करोका वर्ण 'लाल', चन्द्रप्रभ तथा पुष्प-दन्त ( सुर्विध ) तीर्थक्करोंका वर्ण 'शुक्ल', नेमि तथा मुनिसुवत तीर्थक्करंकः

पुनर्ने मिमुनी, कच्यो विनीली श्रीमन्तिपाइवी, कनकत्विपोडन्ये ॥ ४६ ॥ १ उत्सिपिश्यामतीतायां चतुर्विशतिरर्हनाम् केवलजानी निर्वाणी सागरोऽथ महायशाः॥ ५०॥ विमलः सर्वानुमृतिः श्रीघरो दत्ततीर्थकृत । दामोदरः रखेजात्र स्वास्ययो मुनिसुव्रतः ॥ ५१ ॥ समितः शिवगतिश्चैवास्तागोऽथ निमीश्वरः! श्चनिलो यशोधराज्यः कृतार्थोऽथ जिनेश्वरः॥ ५२॥ शृद्धमतिः शिवकरः स्यन्द्नश्चाय सम्प्रतिः। २ भाविन्यां तु पद्मनामः श्रदेवः स्पार्वकः॥ ५३॥ सर्वान्भृतिदेवश्रतोद्यो । स्वयम्द्रभक्ष पोडिलब्बापि शतकीर्तिब्ब स्वतः ॥ ५८ ॥ श्रममा निष्कषायश्र निष्पुलाकोऽथ निर्ममः। चित्रगृप्तः समाधिश्च मंबरश्च यशोधरः॥ ५५ ॥ विजयो मल्लदेवी चानन्तवीर्यश्च भद्रकृत्। ३ एवं मर्वावसर्पिण्यत्सर्पिणीप जिनोत्तमाः ॥ ५६ ॥

वर्ण कृष्ण (काला), माल्लनाथ तथा पार्शनाथ तीर्थक्करोका वर्ण 'विनील श्रीर रोष १६ तीर्थक्करोका वर्ण 'सुवर्णकी कान्तिके समान पीला' होता है।।

#### विसरी-परिशिष्टमं चक्रसख्या १ देखं।

- १. गत उत्सिषिणी काल ( दशसागर परिमित को झाको झी वर्षों का समय विशेष ) में २४ तीर्थं क्षर हुए हैं, उनका कमशः १-१ नाम है—केवलज्ञानी (-िनन्), निर्वाणी (-िणन्). सागरः, महायशाः (-शस्), विमनः, स्वीनुमृतिः, श्रीधरः, दत्तः, दामोदरः, मृतेजाः (-जस्), स्वामी (-िमन्), मुनिसुत्रतः, सुमतिः, शिवगतिः, श्रम्भागः, निनिः (+िनमीश्वरः), अनिनः, यशोधरः, कृतार्थः, जिनेश्वरः, शुद्धमतिः, शिवकरः, स्यन्दन , सम्प्रतिः ॥
- २. भावी ( आगे-आग आनेवाले ) उत्सर्षिणीकालमें भी २४ तीर्थक्कर होनेवाले हैं. उनका अगशाः १-१ नाम है—पद्मनाभः श्रूरदेवः, मुवार्श्वः (+ सुवार्श्वकः ). म्बयंप्रमः. सर्वानुभृतिः, देवश्रुतः. उदयः. पेटालः. पोट्टिलः शतकार्तिः, सुवनः. अममः, निष्कषायः, निष्पुलकः, निर्ममः, न्वित्रगुप्तः. समाधिः, संवरः, यशोधरः, विजयः, मल्लः, देवः, अनन्तवीर्यः, भद्रकृत् ( + भद्रः ) ॥
- ३. ( उपसंदार करते हैं--) इस प्रकार सव ( वर्तमान, भृत तथा भावी ) श्चयनपिंगी तथा उत्सर्थिंगी कालमे २४-२४ तीर्थंद्वर होते हैं॥

| वर्षांनामानि    | सुनग्निय:      | 2             | 33         | \$         | \$.       | (कवरा:      | सुवर्शी वया: | शुक्ति वि    | 31      | सुवर्षावर्षाः | 31            | रक्षेत्रा: | स्तियोन्याः | :            | : %             | . 2      |          | . *              | विनीस:     | कुरुषान्याः | 3.5      | मुनयान्याः | विनीस:        | -            |
|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|
| ाचद्वनामानि     | वृष: (बृष्यमः) | - N           | अर्थन:     | प्लवग:     | म्रोडियः  | <b>张</b> 鲁耳 | स्वास्तकः    | शसी          | मकर:    | अीवस्त:       | तम्           | महिष:      | श्रक्तः     | श्येन:       | नक्रम्          | मृग:     | खाग:     |                  |            |             |          | 兴趣:        | फत्ती (सर्पः) |              |
| शासनदेवतानाम् . | चक्रेश्ररी     | आंबतबला       | द्धारतारः  | करलिका     | महाकाली   | श्यामा      | शान्ता       | मुक्ति:      | सुतारका | श्रम्भाका     | मानवी         | चराडा      | निविता      | य क्रा       | क्रिव्या        | निर्वासा | बला      | भारिका           |            |             |          |            | पद्मावती      | 0            |
| उपासक्तामान् ।  | गोमुख:         | महायक्:       | त्रिमुख:   | यदानायक:   | नुम्बुरु: | क्रसुम:     | मान्याः      | विजयः        | स्रजित: | अला           | यक्ट (यक्षाः) | क्रमार:    | वस्त्रेखः   | पाताल:       | <b>क्रि</b> शरः | 1163:    | गन्धर्य: | यन्नेट (यन्नेशः) | の事業に       | वस्या:      | भुक्तरि: | गोमेषः     | पाश्व:        |              |
| मातृनामानि      | . महदेवा(-बी)  | विजया         | सेना       | सिद्धायाँ  | म्हाता    | सुसीमा      | पृथ्यो       | लंदमस्ता     | रामा    | नन्दा         | िब्राय:       | जय।        | श्यामा      | सुयशा:       | मुबता           | आचिरा    | 왜):      | AU AU            | प्रमात्रती | पशा         | नग्रा    | शिवा       | बामा          | 4            |
| [यतृतःमानि      | नाभः           | जित्रामु:     | जिनारिः    | थीं जार    | मेच:      | : 4:        | मनिष्ठ:      | महामन:       | सुगीय:  | हत्य:         | निध्या:       | चम्पुल्य:  | क्रतवम्।    | सिंह सेन:    | मानुः           | विश्वमनः | 74:      | मुद्शनः          | Fri:       | स्मित्र:    | विजय:    | समुद्रिजय: | अश्वस्त:      | P. Taraballa |
| वंशनामानि       | इक्नाङ.        | 64            | 7,         | 86         | 33        | 32          | 33           | •            | 9.9     | 33            | 66            | 33         | <b>,</b>    | *            | 4               | 3.5      | 33       | E.C.             | 35         | हरिबंश:     | इ दवाकुः | हरिसंश:    | इ स्वाकुः     |              |
| तीर्यद्भरनामानि | ऋषम:           | <b>अभित</b> ः | शास्त्रमन: | आभिनन्द्नः | सुमति:    | पद्मग्रम:   | सुपाश्रजे:   | चन्द्र प्रभ: | मुविधिः | शीतल:         | भ्यांस:       | वास्तुष्यः | विमल:       | अमन्त (जित्) | षम्:            | शास्तिः  | कुन्य:   | 对(:              | मिक्सि:    | मुनिस्नत:   | नाम:     | <br>E      | पाश्वाः       | (mar) -3x.   |
| अन्तर्भक        | ~              | Pr            | m          | >×<br>←    | 24        | US'         | 9            | ប            | L.      | °~            | ۰۰<br>۰۰      | e.<br>G.   | W.          | >=<br>~      | ವ್              | w.       | 9        | ស្               | al<br>~    | ê           | (P)      | 8          | er<br>er      | 100          |

- १ तेषां च देहोऽद्भतक्षपगन्धो निरामयः स्वेदमलोज्भितश्च। श्वासोऽज्जगन्धो रुधिरामिपन्तु गोत्तीरवाराधवलं द्वावस्त्रम्।। ५७॥ स्वाहारनीहारविधिस्त्वदृष्ट्यश्चत्वार एतेऽतिशयाः सहोत्थाः।
- त्रेत्रे स्थितियोंजनमात्रकेऽपि नृदेवितर्यग्जनकोटिकांटेः ॥ ५८ ॥ वाणी नृतिर्यक्सुरलोव भाषासंवादिनी योजनगामिनी च ।
   भामण्डलं चारु च मौलिपृष्ठे विडम्बिताहपेतिमण्डल्छीः ॥ ५६ ॥ सामे च गट्यृतिशतद्वयं रुजावैरेतयो मार्यतिवृष्ट्यवृष्ट्यः ।
   दुभित्तमन्यस्वकचकतो भयं स्यान्नैत एकादश कर्मघातजाः ॥ ६० ॥
- १. उन तीनों कालोमें होनेवाले २४-२४ तीर्थं इरोंके जन्मके साथ ही होनेवाले ४ अतिशय होते हैं; उनमें से प्रथम अतिशय यह है कि—उन तीर्थं इरोंके शरीरका रूप तथा गन्ध अद्भुत होता है, उनके शरीरमें रोग, पमीना, तथा मेल नहीं होती। दितीय अतिशय यह है कि—उन तीर्थं इरोका श्वास कमलके समान सुर्राम होता है। तृतीय ब्रांतशय यह है कि—उन तीर्थं इरोका रक्त गौके दूधकी धारके समान श्वेत होता है तथा मास अपक मासके समान गंधवाला नहीं होता है। श्रोर चतुर्थं अतिशय यह है कि—उन तीर्थं इरोका मोजन और मलमूब्रत्याग सामान्य चर्मचत्नुसे नहीं देखा जा सकता, (किन्तु अवधिलोचनवाले पुरुषमें ही देखा जा सकता है)।।
- २. पूर्वोक्त (२।२६-२८) तीर्यङ्करोंक ज्ञानावरणीय कर्मके जय होनेसे उत्पन्न ११ अतिशय होते हैं। १म अतिशय—कंवल एक योजनमात्र स्थान (सम्वसरण-भृमि) में कोटि-कोट मनुष्यां, देवी तथा तीर्यञ्चोकी स्थिति हो जाती है। २य अतिशय—उनको वाणी (अर्द्धमागधी भाषा) मनुष्यों तिर्यञ्चों तथा देवोकी माषामें परिवर्तित हो जाता है अर्थात तीर्थङ्कर अर्द्धमागधीरूप एक ही भाषामें उपदेश देते हैं, किन्तु वह मनुष्य तिर्यञ्च तथा देवलोगोंकी भाषामें बदल जाती है, अत एव एक ही भाषाकों वे तीनों अपनी-अपनी भाषामें प्रहण् करते हैं तथा वह तीर्थङ्करोक्त वाणी एक योजनतक सुनायी पड़तों हैं। ३ य अतिशय—तीर्थङ्करोंके शिरके पिछले भागमें स्थमण्डलकी शोभाके समान तेजःपूर्ण और सुन्दर भामण्डल (प्रभासमूह) होता है। कमशः ४-११ श अतिशय—साम्र दो सौ गव्यूति अर्थात् एक सौ पञ्चीस योजनतक जर आदि रोग, परस्पर विरोध, ईतियां (धान्यादिको नष्ट करनेवाले चूहा तथा पश्-पची आदिके उपद्रविशेष, मारों (किसी उपद्रवसे सामूहिक मृत्यु ), अत्यधिक वृष्टि, वृष्टिका सर्वया अभाव (स्ला), दुर्मिच्च और अपने या दूसरे राष्ट्रसे भय नहीं होते हैं।।

| Ą | खे धर्मचक्रं चमराः सपादपीठं मृगेन्द्रासनमुञ्ज्बलस्य       | ł            |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------|
|   | <b>छत्रत्रयं रत्नमयध्वजोंऽह्निन्यासे च चामीकरपङ्कजानि</b> | । ११॥        |
|   | वप्रत्रयं चारु चतुर्भुखाङ्गता चैत्यद्रमोऽघोवद्नाश्च कण्टन | T: 1         |
|   | द्रमानतिदु न्दु भिनाद उच्चकंबति।ऽनुकूतः शकुनाः प्रदिच     | णाः ॥६२॥     |
|   | गन्धाम्बुवर्पं बहुवर्णपुष्पवृष्टिः कचरमभनसाप्रवृद्धिः     | 1            |
|   | चतुर्विधाऽमर्त्यनिकायकोटिर्जघन्यभावाद्पि पार्वदेशे        | ॥ ६३ ॥       |
|   | ऋनून।मिन्द्रियार्थानामनुकूलत्वीमत्यमी                     | 1            |
|   | एकोनविशतिदैं व्याश्च उस्त्रंशच्च मीलिताः                  | 11 88 11     |
|   | २ संस्कारवत्त्वमौदात्यमुपचारपरीतता                        | ł            |
|   | मेघगम्भीरघीपखं प्रातनादविधायिता                           | ॥ ६५ ॥       |
|   |                                                           | ા<br>કાફપ્રા |

१. उन तीर्थक्करोंके देवकृत १६ अतिशय होते हैं--क्रमशः १-५ म अति-शय-आकाशमें धर्म-प्रकाशक चक होता है, आकाशमे चामर ( चॅवर ) होते हैं. आकाशमें पादपीट (पैर ग्खनेके लिए आसन) के सहित रफाटकमय उज्ज्वल सिहासन होता है, आकाशमे तीन छत्र होते हैं, और आकाशमें ही रत्नमय ध्वज ( भ.एडा ) होता है । ६ष्ठ अतिशय-पैर रखनेक लिए सुवर्णराचित कमल होते हैं। ७म अतिशय-समबसरणमें रत्न, सुवर्ण तथा चांदीके बने सुन्दर तीन वप (चहारदीनारियाँ) होते है । 🖛 म अतिशय-चार मुखोबाले गात्र होते हैं। ६ म आंतराय - जैत्यनामक 'अशांक' वृत्त होता है। १० म त्र्यांतराय-कॉटोका मुख नीचेकी ओर होता है। ११ रा श्रांतशय-पेड़ (फल-फूलकी श्रिधिकतामें ) अत्यन्त भूके हुए रहते हैं । ४२ श आंतशय—दुन्दुभिका शब्द लोकमं फलनेवाला उच्च स्वरंस युक्त होता है। १३ श आतिशय — सुखपद श्चनुकुल वायु बहती है। १४ श श्चतिशय-पित्तगण प्रदक्तिण क्रमस (दहने भाग होकर ) उड़ते हैं। १५ श अतिशय—सुगन्धित जलकी वृष्टि होती है। १६ श श्रतिशय-धुटनेतक ऊँची पाच रंगवाले प्रजीकी वृष्टि होती है। १७ श श्रति-शय—बाल, रोऍ, दाढी, मूल और नखा नहीं बढते हैं। १८ श अतिशय-— समीपमे कमसे कम एक काटि भवनपति आदि चतुर्विध (१ भवनपति या भवनवासी, २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क और ४ वैमानिक ) देवोंका निवास रहता है । १६ तम ऑतशय-रूप रस गन्ध स्पर्श ग्रीर शब्दसे वसन्त आदि ऋतु सर्वदा अनुकुल रहते हैं। इस प्रकार देवकृत ये १६ अतिशय, सहज ४ अतिशय और ज्ञानावरणीय कर्मचयजन्य ११ अतिशय (१६ +४ + ११=३४) कुल मिलाकर ३४ आंतशय उन तीर्थक्करोंके होते हैं ॥

२. उन तीर्थक्करोंकी वागीके बच्चमाण ३५ अतिशय होते हैं—१ संस्कार-से युक्त, २ उच्च स्वरयुक्त, ३ अग्राम्य, ४ मेघके तुल्य गम्भीर ध्वनिवाला, ५ प्रति- 8

| दक्षिणत्वमुपनीतरागत्वं च महार्थता                | •        |
|--------------------------------------------------|----------|
| श्रव्याहतत्वं शिष्टत्वं संशयानामसम्भवः           | ॥ ६६ ॥   |
| निराकृतान्योत्तरत्वं हृद्यक्रमसाऽपि च            | ŧ        |
| मिथः साकङ्कता प्रस्ताबौचित्यं तत्त्वनिष्ठता      | 11 80 11 |
| चप्रकीर्णप्रसृतत्वमस्व <b>रता</b> घा ऽन्यनिन्दता | 1        |
| चाभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यत।            | ॥ ६८ ॥   |
| अमर्भवेधितौदार्यं धर्मार्थपतिबद्धता              | 1        |
| कारकाद्यविपर्यासो विश्रमादिवियुक्तता             | ॥ इह ॥   |
| चित्रकृत्त्वमङ्गतत्वं तथाऽनतिविलाम्बता           | 1        |
| श्रनेकजातिवैचित्र्यमारोपिति । शोपता              | 11 00 11 |
| मस्त्रप्रधानता वर्णपद्वाक्यविविक्तवा             | 1        |
| अन्युच्छितिरखेदित्वं ५ऋविशच्च वाग्गुणाः          | 11 48 11 |
| श्रन्तराया दानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः                | 1        |

ध्वनिसे युक्त, ६ सरल, ७ मानव कैंशकी आदि ग्रामरागसे युक्त, 🖛 अधिक अर्थवाला, ६ प्वीपर वाक्योंके विरोधाभाववाला, १० शिष्ट ( अभिमत विद्धान्तका स्चकतथा वक्ताकी शिष्टताका स्चक), ११ सन्देहहीन, १२ दूमरोके उत्तरोका स्वयं निराकरण करनेवाला, १३ हृदयग्राह्म, १४ पर्दा तथा वाक्योंकी परस्परापेक्तास्त्रोंसे युक्त, १५ प्रस्तावनाके अनुकूल, १६ विविद्यत वस्तुस्वरूपके अनुकूल, १७ असम्बद्ध अधिकार तथा अतिविस्तारसं हीन, १८ आस्मप्रशासा तथा परनिन्दासे हीन, १६ वका या वकव्यकी भृमिकाके अनुकृत, २० घृत गुड़के तृल्य अध्यन्त स्निग्ध तथा मधुर, २१ प्रशंसित, २२ दूसरेका मर्मवेध नहीं करनेवाला, २३ उदार ( वक्कव्य अर्थम पूर्ण ), २४ धर्मार्थयुक्त, २५ कारक-काल-वचन-लिङ्क आदिके विपर्ययरूप दांषसे रहित, २६ वकाने भ्रान्ति आदि मानसिक दोषोंस हीन, २७ उत्तरोत्तर कौतृहल-( उत्करटा-)वर्डक, २८ अद्मुत, २६ अधिक-विलम्बित्य दोषसं हीन, ३० वर्णनीय वस्तुकं स्वरूपवर्णनकं सथयमे विचित्र, ३१ अन्य बचनोमं विशिष्ट, ३२ सत्त्वप्रधान ( साहमयुक्त ), ३३ वर्गः पद तथा वाक्योंके प्रथक्त्वस युक्त , ३४ विश्वचितार्थकी सम्यक् सिद्धि होनेतक निरन्तर वचनोंकी प्रमेयतायुक्त और ३५ अगयामका अनुस्पादक - ऐसे तीर्थक्करांकि वचन होते हैं, स्रत एव इन गुर्गोसे युक्त होना तीर्थङ्करोंके वचनोंके आंतशय (गुरा) हैं। इनमें प्रथम सात शब्दकी अपेचामे और शेष २८ अप्रथंकी अपेचासे उन तीर्थंद्वरोंके वननोंके अतिशय ( गुरा ) होते हैं, ऐसा नानना चाहिये ॥

१. उन 'ऋषम' श्रादि तीर्यहरोमें ये १८ दोष नहीं होते हैं—१ दानगत श्रन्तराय, २ लामगत श्रन्तराय, ३ वीर्यगत श्रन्तराय, ४ माला आदिका

हासी रत्यरती भीतिर्जु गुप्सा शोक एव च ॥ ७२ ॥ कामो मिध्यात्वमञ्चानं निद्रा चाविरतिस्तथा रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी 11 50 11 महानन्दोऽमृतं सिद्धिः कैवल्यमपुनर्भवः शिवं निःश्रेयसं श्रेयो निर्वाणं ब्रह्म निर्वृतिः 11 80 11 महोद्यः सर्वदुःखक्षयो निर्याणमन्नरम् मुक्तिमीं चोऽपवर्गी २ ऽय मुमुद्धः श्रमणो यतिः । ७५ ॥ वाचंयमो यती साधुरनगार ऋषिर्भुनिः निर्प्रन्थो भिद्ध३रस्य स्वं तपोयोगरामादयः मोत्तीपायी योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः अभाषणं पुनर्मीनं ६ गुरुधमीपदेशकः 11 00 11 ų अनुयोगकृदाचार्यः —

भोगगत अन्तराय. ५ स्त्रो आदिका उपभोगगत अन्तराय, ६ हास, ७ किसी पदार्थमं प्रीति, ८ किसी पदार्थमं हेष, ६ भय, १० वृग्गा, ११ शोक, १२ काम ( सुरत ), १३ मिथ्यात्व ( दर्शनमोह देश आजान, १५ निद्रा, १६ अविरति, १७ राग ( सुखज्ञाताके सुख-स्मृतिपूर्वक सुख या उसके साधनरूप इष्ट विषयमं लोभ ), श्रौर १८ हेष ( दु:खज्ञाताक दु:ख-स्मृतिपूर्वक दु:ख या उसके साधनरूप श्रमिमत विषयमं कोध )।।

१. 'मोत्त'के १८ नाम हें—महानन्द', अमृतम्, सिद्धः, कैवल्यम्, अपु-नर्भवः, शिवम्, नि.श्रेयसम्, श्रेयः (-यस्), निर्वाणम्, अस (-सन्, पुन), निर्वृतिः, महोदयः, सर्वदुःखत्तयः, निर्याणम्, अत्तरम्, मुक्तिः, मोत्तः, अपर्वाः ॥ शेषश्चात्र—निर्वाणे स्थात् शीतीभाषः । शान्तिनैश्चिन्त्यमन्तिकः ।

२. 'मुमुत्तु' ( मुक्ति चाहनेवाला, मुनि ) के ११ नाम हैं — मुमुद्धः, अमणः (+अवण ), यतिः, वाचंयमः, यती (-तिन् ), साधुः, अनगारः, ऋषिः, मुनिः ( पु स्त्री ), निर्म्रन्थः, मिद्धः ॥

३. इस 'मुमुद्धु'का धन 'तप, योग, शम, आदि ( "आदि' शब्दसे 'द्धमा, "" का संग्रह है) हैं, अत एव मुनिके यौगिक नाम—तपोधनः, योगी (-गिन्), शमभृत्, द्धान्तिमान् (-मत्), "" होते हैं।।

४. यथास्थिति तत्त्वका जान, भद्धान (सम्यक् तत्त्वमें रुचि), श्रीर चरित्र—ये तीनों मोच्चके उपाय हैं॥

५. भीन, चुप रहना' के २ नाम ई-अभाषणम् , मौनम् (पुन)॥

६. 'धर्मके उपदेशक' का १ नाम है-गुकः (+धर्मोपदेशकः )॥

७. 'अनुयोग ( व्याख्या ) करनेवाले 'का १ नाम है-आन्वार्यः ॥

— १ चपाध्यायस्तु पाठकः ।

२ अनुचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती गणिश्च सः ॥ ७८॥

३ शिष्यो विनेयोऽन्तेवासी ४ शक्षः प्राथमकल्पिकः ।

५ सतीध्यस्त्वेकगुरवो ६ विवेकः पृथगात्मता ॥ ७६॥

७ एकब्रह्मव्रताचारा मिथः स्युर्बह्मचारिएः ।

स्यात्पारम्पर्यमाम्नायः सम्प्रदायो गुरुक्रमः ॥ ६० ॥

६ व्रतादनं परिव्रज्या तपस्या नियमिस्थितिः

१० श्रहिंसासूनृतास्तेयत्रह्माकिञ्चनताः यमाः ॥ ८१ ॥

११ नियमाः शोचसन्तापौ स्वाध्यायतपसी श्राप । देवताप्रणिधानस्त्र १२ करणं पुनरासनम् ॥ ८२॥

१३ प्राणायामः प्राणयमः स्वासप्रद्वासरोधनम्

- १. 'उपाध्याय' ( पढानेवाले ) कं २ नाम हैं उपाध्यायः, पाठकः ॥
- २. 'आचारादि अङ्गयक प्रवचन (आगम) को पटे हुए'के २ नाम हैं---अनुचान:, गिंग: ॥
  - ३. 'शिष्य, छात्र'के ३ नाम हैं शिष्य', विनेय:, श्रन्तेवासी (-ांसन् )॥
  - ४. 'प्रथम कल्पको पढ्नेवाले'के २ नाम हे—शैचः, प्राथमकल्पिकः ॥
  - ५. 'एक गुरुके पास पढनेवालो'क २ नाम हैं—सतीर्था., एकगुरव: ।।
  - ६. 'विवेक'के २ नाम हैं-विवेक:, पृथगात्मता ॥
- ७. एक समान शास्त्र पढ़नेवाले, बत करनेवाले और आचार रखने-वाले परस्परमें एक दूसरेके प्रति ) 'सब्रह्मचारी' (-रिन्) कहे काते हैं।।
- द. 'सम्प्रदाय'के ४ नाम है---पारम्पर्यम्, आम्नायः, सम्प्रदायः, गुरुकमः।।

'त्रत ग्रहण करने 'के ४ नाम हैं—व्रतादानम्, परिव्रज्या ( → प्रविष्या),

नपस्या, नियमस्थितिः ॥

- १०. आहसा, स्तृतम ( प्रियं तथा सत्य वचन ), श्रस्तेय ( विना दिये किसीकी कोई वस्त नहीं लेना ), अध्यचर्यम् ( श्रष्टांवध मेथुनका त्याग ), श्रिकिञ्चनता (परिश्रहका त्याग )— इन पाँचोंको 'यमाः' ( श्रथीत् 'यम' ) कहते हैं ॥
- ११. शौचम् (शारीरिक तथा मानस्कि शृद्धि), सन्तोषः, न्वाध्यायः (अध्ययन, या प्रणवमंत्रका जप), तपः (-स्। चान्द्रायणादि व्रतोका पालन), देवताप्रशिधानम् (देवोंका ध्यान)—इन पाँचोंको 'नियमाः' (अर्थात् 'नियम') कहते हैं॥
- १२. 'आसन' (सिद्धासन, पद्मासन आदि ) के २ नाम हैं—करण्म, आसनम ॥
  - १३. 'प्राणायाम' श्वास लेने अर्थात् नाकसे बाहरी वायुक्तो भीतर

- १ पत्याहारस्त्विन्द्रयाणां विषयेभ्यः समाहृतिः ॥ ५३ ॥
- २ धारणा तु क्वचिद्धेये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्।
- ३ ध्यानं त विपये तस्मिन्नेकप्रत्ययसन्ततिः ॥ ५४॥
- ४ समाधिस्तु तदेवार्थमात्राभासनरूपकम् ।
- ५ एवं योगो यमाद्यक्षैरष्टभिः सम्मतोऽष्टधा ।। ५५ ॥
- ६ इवःश्रेयसं शुभशिते कल्याणं श्वीवसीयसं श्रेयः ।

न्तेमं भावुकभविककुशलमङ्गलभद्रमद्रशस्तानि ॥ ५६॥

इत्याचार्थ्यहेमचन्द्रविरचितायाम् 'श्विभिधानचिन्तामणिनाममालायां'' प्रथमो 'देवाधिदेवकाण्डः' समाप्तः ॥ १ ॥

खींचने श्रीर प्रश्वास ( उसे रोकनेके बाद पुनः उस कोष्टम्थ वायुकी बाहर छोड़ने ) के २ नाम हैं—प्राणायामः, प्राणयमः ॥

- १. नेत्रादि इन्द्रियोको रूप आदि विषयोंसे हटाने का १ नाम है— प्रत्याहारः॥
- २. 'ध्यान करने योग्य देव ह्यादिमें चित्तको स्थिर करने'का १ नाम है—धारणा॥
- २. 'ध्यान करने योग्य देवादिमे ध्येयके आलम्बनके समान प्रवाह होनेश्का १ नाम है—ध्यानम् ॥
  - ४. 'त्र्रथमात्रके आभासस्य ध्यान'का १ नाम है-समाधि: ॥
- ५. यम आदि श्राठ श्रङ्गों (१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान और ८ समाधि ) से 'योग' ८ प्रकारका होता है ॥
- ६. 'गुभ, कल्याग्'के १४ नाम हैं १व: अयसम्, गुभम्, शिवम्, कल्याग्म्, श्वोवनीयसम्, अयः (-यन्), त्तेमम् (पुन), भावुकम, भविकम्, कुशालम, मङ्गलम्, भद्रम् (+ भन्द्रम्), महम्, शस्तम् (+ प्रशस्तम्)॥

शेषश्चात्र - भद्रे भव्यं काम्यं सुकृतसुनृते ।

इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाचार्यादिपदभृषित मिश्रोपाह श्री'हरगोविन्द शास्त्रि'विरचित 'मण्डिपमा' व्याख्यामें प्रथम 'देवाधिदेवकायड' समाप्त हुआ ॥१॥

## अथ देवकागुडः ॥ २ ॥

१ स्वर्गिस्त्रविष्टपं द्यौदिवौ भुविस्तविषताविषौ नाकः। गौस्त्रिदिवमूर्ध्वेलोकः सुरालय२स्तत्सदस्त्वमराः ॥१॥ देवाः सुपर्वसुरनिर्जरदेवतर्मु -

बर्हिर्मुखानिमिपदैवतनाकिलेखाः

वृन्दारकाः सुमनसिखदशा श्रमत्र्याः

स्वाहास्वधाकतुसुधाभुज आदितयाः ॥ २ ॥ गीर्वाणा मरुतोऽस्वप्ना विबुदा दानवारयः ।

१. 'स्वर्ग'के १२ नाम हैं—स्वर्ग:, त्रिविष्टपम् (न), चौ: (=चो), चौ: (=विव्), श्रुवि. (३ स्त्री), तविषः, ताविषः, नाकः (पुन), गी: (=गो, पुस्ती), त्रिविवम् (पुन), ऊर्ध्वलोकः, सुरालयः (शे०पु)।।
शेषश्चात्र—फलोदयो मेरुपृष्टं वासवावाससैरिकौ।
दिदिविदीदिविद्युष्टिव दिवञ्च स्वर्गवाचकाः।।

२. 'देवों' के २७ नाम हैं—स्वर्गसदः (-द्। यौ०-सुसद्मानः,-म्मन्, ''''), समराः, देवाः, सुपर्वाणः ( र्वन् ), सुराः, निर्जराः, देवताः (स्त्री , स्टमवः (-भुः ), बिहर्मुखाः, आनिमिधाः, देवतानि ( पु न ), नाकिनः (-िकन् । यौ०-स्वर्गिणः,-गिन् , विद्याधीशाः, '''''), लेखाः, वृन्दारकाः, सुमनसः (-नस् ), त्रिदशाः, स्रमर्त्याः, स्वाहाभुजः, स्वधाभुजः, ऋतुभुजः, सुधाभुजः ( ४ - भुज् । यौ०--वाहाशनाः, स्वधाशनाः, यश्चारानाः, अमृतान्धसः --धस् , '''''), आदितयाः ,यौ०--स्रादित्याः, अदितिजाः, '''''), गीवीणाः, मरुतः (-रुत् ), अस्वानाः, विबुधाः, दानवारयः (-रि । यौ०--दनुजद्विषः, -िद्देष् , ''''' । शो० पु ) ॥

शेषाश्चात्र—निलिम्पाः कामरूपाश्च साध्याः शोभाश्चिरायुवः।
पूर्जिता मर्ल्यमहिता सुवाला वायुभाः सुराः॥
तथा—द्वादशाकोः वसवोऽष्टी विश्वेदेवास्त्रयोदशः।
पट्त्रिंशत्तृषिताश्चैव षष्टिरामाम्वरा अपि॥
पट्त्रिंशद्धिके माहाराजिकाश्च शते उभे।
यदा एकादशेकोनपञ्चाशद्वायवोऽपरे ॥
चतुर्दश तु वैकुएठाः सुशर्माणः पुनर्दशः।
साध्याश्च द्वादशेल्याचा विशेषा भाग्रदेवताः॥

- १ तेषां यानं विमानोरऽन्धः पीयृषममृतं सुधा॥३॥
- ३ श्रमुरा नागास्तिहृतः सुपर्णका बह्नयोऽनिलाः स्तिनिताः।

**उद्धिद्वीपदिशो दश भवनाधीशाः कुमारान्ताः** ॥ ४ ॥

- ४ स्युः पिशान्ता भृता यत्ता रात्तस्याः किन्नरा श्रापि । किन्पुरुषा महोरगा गन्धर्वा व्यन्तरा श्रामी ॥ ५ ॥
- ५ ज्योतिष्काः पद्म चन्द्रार्कप्रहनक्षत्रतारकाः
- ६ वैमानिकाः पुनः कल्पमवा द्वादश ते त्वमी ॥६॥ सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलान्तकजाः ।
- १. 'उन देवोंके यान' (विमान, सवारी) का १ नाम है—विमानः (पुन। + क्योमयानम्। उन देवोका यान विमान है, ऐसा सम्बन्ध होनेसे यौ० द्वारा—"विमानयानाः, वैमानिकाः, विमानिकाः, """ नाम भी देवों के होते हैं)।।
- २. 'श्रमृत' ( देवोंके भोज्य पदार्थं ) के ३ नाम हैं—पीयूषम् (+ पेयूषम्), अमृतम् (२ न ), सुधा (स्त्री। + समुद्रनवनीतम्। यौ०—देवान्य:-न्धस्, देवालम्, देवभोज्यम्, देवाहार:-----)।।
- 3. (जैन-सिद्धान्तके अनुसार "१ भवनपति (या भवनवासी), २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क और ४ वैमानिक" भेदमे देवोंके ४ भेद होते हैं; उनमेसे क्रमप्राप्त 'भवनपति' देवोंके नामको पहले कहते हैं—) ये 'भवनपति' (या—'भवनवासी') देव १० होते हैं—ऋसुरकुमाराः, नागकुमाराः, तिब्कुमाराः, सुपर्णकुमाराः, विद्वकुमाराः, अनिलकुमाराः, स्तिनतकुमाराः, उदिधकुमाराः, द्वीपकुमाराः, दिकुमाराः।।

विमर्श— ये देव कुमारके भमान देखनेमं मुन्दर, मृदु, मधुर एवं लिखत गतिवाले, मृङ्गार मुन्दर रूप एवं विकारवाले श्रोर कुमारके समान ही उद्धत वेष भाषा भृषण शास्त्र श्रावरण यान तथा वाहनवाले, तीव रागवाले एवं कीडा रायण होते हैं, अत एवं ये 'कुमार' कहे जाते हैं।।

- ८. ( अब कमप्राप्त दितीय 'ध्यन्तर' देवोको कहते हैं—) ये 'ध्यन्तर' देव
   ८ होते हैं—पिशाचाः, भृताः, यत्ताः, राद्यसाः, किन्नराः, किम्पुरुषाः, महोरगाः, गन्धर्वाः ।।
- प्र. ( श्रव कमप्राप्त तृतीय 'ज्योतिष्क' देवोंको कहते हैं--) ये 'ख्योतिष्क' देव प्र होते हैं -- चन्द्र:, श्रक्ः, प्रहाः, नच्त्राणि, तारकाः ॥
- ६. ( श्रव सबसे अन्तमं क्रमप्राप्त चतुर्थ 'वैमानिक' देवोंको कहते हैं—) इन 'वैमानिक' देवोंके २ भेद हैं—१ कल्पभव श्रीर २ कल्पातीत । उनमें ने प्रथम 'कल्पभव' वैमानिक देव १२ होते हैं—सौधर्मजाः, ऐशानजाः, सनस्कुर

शुक्रसहस्रारानतप्राणतजा श्रारणाच्युतजाः ॥७। कल्पातीता नव प्रैवेयकाः पश्च त्वनुत्तराः । १ निकायभेदादेवं स्युर्देवाः किल चतुर्विधाः ॥ ८॥

२ आदित्यः सवितार्थमा खरसहस्रोष्टणांशुरंशू रवि-मार्तएडस्तरणिर्गभस्तिररूणा भानुर्नभोऽहर्मणाः । सूर्योऽर्कः किरणा भगो महपुषः पूषा पतङ्गः खगो

मारजाः, माहेन्द्रजाः, ब्रह्मजाः, लान्तकजाः, महागुक्रजाः, सहसारजाः, आन-तजाः, प्राण्तजाः, स्थारण्जाः, अच्युतजाः । दितीय 'कल्पातीत' वैमानिक देव १४ होते हैं, उनमें-से ६ 'लोकपुरुप'के ग्रेवियक अर्थात् करटभृषण् हैं तथा ५ स्रमुत्तर हैं।।

विमरो—कल्पातीत ग्रेंबेयक देव ३ है, तथा प्रत्येकके ३-३ मेद होनेसे वे समष्टिरूपमें ६ हो जाते हैं, श्रीर 'विजयः, वैजयन्तः, ज्ञयन्तः, श्रपराजितः, सर्वार्थिसिद्धः (+सर्वार्थिसिद्धः) -ये ५ 'अनुत्तर कल्पातीत' वैमानिक देव है, इस प्रकार (३ × ३ = ६ + ५ = १४) 'कल्पातीत' वैमानिक देवके १४ मेद हो जाते हैं।

१. इस प्रकार निवास-स्थानके भेदमे देवींके v भेद होते हैं।

विसरी — इनमे-से प्रथम 'मवतपति' देव एक लाख अस्मी हजार योजन परिमित रत्नप्रमामे एक-एक हजार योजन छोडकर जन्म-प्रहण करते हैं। दितीय 'ब्यन्तर' देव उम (रत्नप्रमा) के ऊपर छाड़े गये एक हजार योजनके ऊपर तथा नीचे (दोनों श्रांग) एक-एक भी योजन छोड़कर योजवाले आट भी योजनमें जन्म-प्रहण करते हैं। तृतीय 'ब्योतिष्क' देव समतल भृ-भाग में सात भी नब्बे योजन ऊपर चहकर एक भी दम योजन पिएडवाले तथा लोकान्त-से बुछ कम आकाशदेशमें जन्म प्रहण् करते हैं और चतुर्थ 'वैमानिक' देव डेढ़ रब्जु चहकर मवर्थिसिद्ध विमानके अन्त भीधमीदि कल्पोमें जन्म-प्रहण् करते हैं। अपने-श्रपने नियन स्थानोंमें उत्पन्न भवनपत्यादि देव 'स्ववण समुद्र, मन्दर पर्वत, वर्षयर पर्वत एव जङ्गलों'मं निवास तो करते हे, किन्तु पूर्वीक नियन स्थानोंके अतिरिक्त स्थानोंगे इनकी उत्पन्त नहीं होती, अत एव यहाँ मुल (१) में निवास थे या सहार्थमें 'निकाय' शब्दका प्रयोग किया गया है।।

२. 'स्यं'के ७२ नाम हं—आदित्यः, स्रविता (-तृ), अर्थमा (-मन्), खरांगुः, सहस्रागुः, उष्णांगुः (यो०—खरर्राश्मः, सहस्राग्नः, शिततर-रिमः, अंगुः, रविः, मार्तग्रः, तरिणः (पुस्त्री), गमस्तः, अरुणः, भानः, नमोमणिः, अहर्मणिः (यो०—क्योमरत्नम्, दिनरत्नम्, दुमणिः, दिनमणिः, अर्थः, अर्थः, अर्थः, करणः, भगः, महपुषः, पूषा (-षन्),

मार्तण्डो यमुनाकृतान्तजनकः प्रद्योतनस्तापनः ॥ ६॥ विका हंसिश्चित्रभानुर्विवस्वान् स्रस्त्वष्टा द्वादशात्मा च हेलिः। भिन्नो ध्वान्तारातिर्व्जाशुहस्तर्वकाव्जाहर्वान्धवः सप्तसप्तिः॥ १०॥ दिवादिनाहर्दिवसप्रभाविभाभासः करः स्यान्मिहिरो विरोचनः। महाव्जिनांगोद्यपितिर्विकतेनो हरिः शुचीनौ गगनाद्ध्वजाध्वगौ॥ ११॥ हरिदश्वो जगत्कर्मसाची भास्वान् विभावसुः ॥ १२॥ त्रयीतनुर्जगच्चचुस्तपनोऽरुणमारिथः ॥ १२॥

पतकः, खाः, मार्ताषदः, यमुनाजनकः, कृतान्तजनकः (यौ०—कालिन्दीसः, यमसः, ""), प्रद्योतनः, तापनः, ब्रध्नः, हंसः, चित्रभानः, विद्ध्वान् (-स्वत् ), स्रः (+श्रूरः ), त्वष्टा (-ध्ट्ट् ), द्वादशात्मा (-त्मन ), हेलिः, मित्रः, ध्वान्ता-रातिः (यौ०—तिमिरारिः, """), श्रव्जहस्तः, श्रंगृहस्तः (यौ०—पद्मपाणिः, गमस्तिपाणिः, """), चकवान्धवः, श्रव्जवान्धवः, श्रद्धिन्धवः (यौ०—वक्षाशवः, विद्यक्षयः, पद्मवन्धः, पद्मवन्धः, विद्यक्षयः, विद्यक्षयः, विद्यक्षयः, प्रभाकरः, विभाकरः, भास्तरः (यौ०—नासरकृत्, दिनकरः, श्रद्धक्ष्यः, दिवसकरः, प्रभाकरः, विभाकरः, भास्तरः (यौ०—नासरकृत्, दिनप्रग्तिः, हिन्द्रन्त्, ""), मिहिरः (+ मिहरः, मिहरः ), विरोचनः, ग्रहपतिः, अध्वतिः, अध्वतिः, गोपितः, द्युपतिः (यौ०—प्रदेशः, पद्मिनीशः, स्विषामीशः, दिनेशः, """), विक्तेनः, हिरः, ग्रुचिः, हनः, गगनध्वजः, गगनाध्वगः (यौ०—नभःकेतनः, नभःपान्थः, """), हिर्दश्वः, खगरचाची, कर्ममाची ( - चिन् ), भाग्वान् ( -स्वत् , यौ० —श्रंगुमान् -मत् , श्रंगुमाले -लिन् ; """), विभावसः, त्रयीतनः, जगरचन्तः ( -न्तुस् ), तपनः, अद्यसारिः।।

विमर्श: - ऋतुभेदमे प्रत्येक मासमे सूर्य-िकरणे घटती-वढ़ती हैं, अत एव 'पृष्ठित दर्द्धत'इस विग्रहमे सूर्यका नाम 'पृष्ठा' होता है। 'व्याडि'के मतमें सूर्य-रिश्मयोंकी संख्यामे वद्ध्यमाण विभिन्नता होती है। यथा - चित्रमे १२००, वैशाखमे १३००, ब्येष्ठमे १४००, आवादिने १५०० आवण तथा माइपदमें १४००-१४००, आश्विनमे १६००, कार्तिकमे ११००, अग्रहनमे १०५०, पौषमे १०००, माधमें ११०० और फाल्गुनमें १०५० सूर्यकी किरणे होती है ॥

\* यथाऽऽह व्याहि: --

"ऋतुभेदात्पुनस्तम्यातिर्द्रच्यन्तेर्द्राप् रश्मयः । शतानि द्वादश मधौ त्रयोदशैव माधव ॥ चनुर्दश पुनर्ज्येष्टे नभोनभस्ययोस्तथा ॥ पञ्चदशैव स्वाषाढे षोडशैव तथाऽर्द्राश्वने ॥ कार्तिकके स्वकादश शतान्येवं तपस्यपि ॥ मार्गे तु दश सार्द्धानि शतान्येवं च फाल्गुने ॥ पौष एव परं मासि सहसं किरया रवेः ॥" इति ॥

| १        | रोचिरुस्ररुचिशोचिरंशुगो ज्योतिरर्चिरुपघृत्यभीशवः | 1        |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
|          | प्रमदः शुचिमरीचिदीप्तयो धाम केतुषृष्णिरिसपृश्नयः | ॥ १३ ॥   |
|          | पाददीधितिकरस्तिवृतो रुग्विरोकिकरस्तिविवित्विषः   | 1        |
|          | भाः प्रभावसुगभस्तिभानवो भा मयूखमहसी छविविभा      | 11 88 11 |
| <b>२</b> | प्रकाशस्तेज उद्योत आलोको वर्च आत्पः।             |          |
| Ę        | मरोचिका मृगतृष्णा ४ मण्डलं तूपसूर्यकम्           | 11 84 11 |
|          | परिधिः परिवेषश्च ४ सूरसूतस्तु काश्यपिः           | 1        |
|          | अन्रविनतासूनुररुणो गरुहामजः                      | ।। १६ ॥  |

शेषश्चात्र—सूर्ये वाजीलोकबन्धुमनिमिमनिकेसरः

सहस्राङ्की दिवापुष्टः कालभृद्रात्रिनाशनः ॥
पपीः सदार्गातः पीतुः सावत्सरस्थः कपिः ।
दशानः पुष्करो ब्रह्मा बहुरूपक्ष कर्णसः ॥
चदोदयः स्रतिनकः प्रस्यूषागडं सुरावृतः ।
लोकप्रकाशनः पीथो जगदीपोऽम्बुतस्करः ॥

- १. 'किरग्'के ३६ नाम हैं—रोनिः (-चिस्), उस्तः, ६चिः (स्त्री), शोनिः (-चिस् न), श्रंशः (पु), गौः (-गो, पुस्त्री), ज्योतः (-तिस् न), श्राचिः (-चिस् न), अर्थाः (पु), गौः (मोगः (+अमीषुः । २ पु), प्रमहः, श्रचिः, मरीनिः (स्त्री पु), दी।तः (स्त्री), धाम (-मन्), केतः, खृणिः (च्रिष्ट्यः, पृष्ट्यः), राष्ट्रमः, पृष्ट्रिनः (पुस्त्री । + पृष्ट्यः , वृष्ट्यः), पादः, दीधितः (स्त्री), करः, श्रुतिः (स्त्री), स्तुत् , ६क् (-च्), विरोकः, किरगः, खिर्वाः (स्त्री ), क्रिः, मातः (-म्, पुस्त्री ), प्रमा, वसः, गमस्तिः, मातः (३ पु), मा (मा, स्त्री ), मयूखः, महः (-स्, न), छविः (स्त्री ), विमा ॥
- २. 'धूप, घाम'के ६ नाम हैं--प्रकाशः, तेनः (-नस्), उद्योतः, आलोकः, वर्चः (-र्चस्), आतपः (+द्योतः)।।
  - ३. 'मृगतृष्णा'के २ नाम हैं-मरीचिका, मृगतृष्णा ॥
- ४. 'मगडल' ( स्र्यंकी चारों ओर दिखलायी पड़नेवाले गोलाकार तेज:- समूह) के ४ नाम हैं—मगडलम् (त्र), उपस्यंकम् (न), परिवेष: (पु), परिवेष: (+परिवेष:)॥
- भ. 'सूर्यके सार्राथ, अरुग्राके ६ नाम हैं—सूरस्तः (यौ०—रवि-सार्राथः, """), काश्यपिः, अन्रः, विनतास्तुः (यौ०—वैनतेयः, """), गरुडामनः ॥

- १ रेवन्तस्त्वर्करेतोजः प्लवगो हयवाहनः ।
- २ ऋष्टादश माठराचाः सवितुः पारिपार्श्विकाः ॥ १०॥
- ३ चन्द्रमाः कुमुद्बान्धवो दशस्वेतवाज्यमृतसूस्तिधिप्रणीः । कौमुदीकुमुदिनीभद्चजारोहिणीद्विजनिशौषधीपतिः ॥ १८॥ जैवात्कोऽब्जस्य कलाशशैणच्छायाभृदिन्दुविधुरत्रिस्जः। राजा निशो रत्नकरौ च चन्द्रः सोमोऽमृतस्वेतहिमद्यतिग्लीः॥१६॥

## शेषधात्र-अवरो विपुलस्कन्धो महासारियराष्ट्रमनः ।

- १. 'रेव्न्त' (दर्तमान १४ मनुश्रोंमें-मे पञ्चम मनु ) के ४ नाम हैं— रेवन्त: (+ रेव्त: ), अर्करेतोजः, प्लवगः, हयवाहनः ॥
  - २. 'स्र्यंके पारिपार्श्विक' ( पार्श्ववर्ती ) 'माठर:' इत्यादि १८ हैं !!

विमरी—सर्थके १८ पार्श्ववितियोंके ये नाम हैं— "माटरः, पिङ्गलः, दएडः, राजश्रीयौ, स्वरद्वारिकौ, कल्मावपित्तशौ (-ित्तन), जातृकारः, कृतापकौ, पिङ्गाजौ, दिखिडपुरुषौ, किशोरकौ"। (इन्द्रादि देव ही दूसरे दूसरे नामोमे सर्थके पार्श्वधती वनकर रहते हैं)।।

३. 'चन्द्र'के ३० नाम हैं—चन्द्रमाः (-मन्), कुमुद्रवान्धवः (यो०—कैरवबन्धः, कुमुद्रमुहृत् -हृद्, .....), दशवाजी (+दशाश्वः), श्वेतवाजी (+श्वेताश्वः। २-जिन्), श्रमृतसः (यो०—मुधासः, .....), तिथिप्रणीः, कीमुद्रीपतः, कुमुद्रनीपतः, भपतिः, दक्षजापतः, रोह्णीपतः, दिखपतः, विद्यापतः, श्रोषधीपतः (यो०—ज्योरस्नेशः, कुमुद्रतीशः, नक्षत्रेशः, दाक्षाय-णीशः, रोह्णीशः, दिजशः, निशेशः, श्रोषधीशः, ......), जवातृकः, श्रवः, (-+ समुद्रनवनीतम), कलाभ्न , शशभ्त , एणभृत् , छायाभृत् (यो०—कलानिधः, शशधरः मृगाकः, छायाकः, श्राहः मृगाहः, कलाधरः, ......), इन्तुः, विधुः, आत्रह्रगः (यो०—तशामिणः, रजनीकरः, .....), चनदः, सोमः, अमृतद्यतिः, श्वेतद्युतिः, हिमयुतिः (यो०—सुधागः, स्तावः, सोतागुः, सोतागुः, सोतागुः, ....), ग्लौः ।।

विमर्श:—चन्द्रमाके दश घोड़े होनेसे उसे 'दशवाजी' कहते हैं, उन दश घोड़ोंके ये नाम हैं—यजु: (-जुष्), चन्द्रमनाः (-नस्), वृषः, सप्तघादः, हयः, वाजी (-जिन्), हंसः, व्योममृगः, नरः श्रीर अर्वा (-वेन्)। इनमेंसे कहीं-कहीं 'चन्द्रमनाः'के स्थानमें 'त्रिधनाः' तथा 'सप्तधातः'के स्थानमें 'सहरुयः' नाम भी श्राते हैं॥

पोहशोंऽशः कला २ चिह्नं लच्चणं लच्म लाञ्छनम् श्रद्धः कलङ्कोऽभिज्ञानं ३ चन्द्रिका चन्द्रगोलिका 11 20 11 चन्द्रातपः कौसुदी च ज्योत्स्ना ४ विम्बं तु मण्डलम् नत्तत्रं तारका ताराज्योतिषी भमुडु प्रहः 11 28 11 धिष्ण्यमृत्त६मथाश्विन्यश्विकनी दस्त्रदेवता श्चरवयुवालिनी चाथ ७ भर्गी यमदेवता 11 22 11 कृत्तिकाबहुलाश्चाग्निदेवा १ ब्राह्मी तु रोहिग्गी मृगशीर्षं मृगशिरो मार्गश्चान्द्रमसं 11 23 11 १० मृग: इल्वलास्तु मृगशिरःशिरःस्थाः पद्म तारकाः ११

शेषश्चात्र-चन्द्रस्तु मास्तपोराजौ श्माशुः श्वतवाहनः।

जर्णः सृप्रो राजराजो यजतः कृत्तिकाभवः ॥ यक्तराडौषधीगर्भम्तपतः शयतो बुधः । म्यन्दः लिक्छुः सिन्धृत्यः अविष्ठारमण्स्तया ॥ आकाशचमतः पीतः क्लेदः पर्वरिचिक्लिदौ । परिज्या युवनो नेमिश्चन्दिरः स्नेहुरेकभृः॥

- १. 'चन्द्र'के मोलहवे भागका 'कला' यह १ नाम है।।
- २. 'चन्द्रकलङ्क, या चिह्नमात्र'के ७ नाम हैं—चिह्नम्, लच्चणम्, लच्म (-चमन्), लाञ्छनम्, अङ्कः, कलङ्कः, अभिज्ञानम्॥
- ३. 'चाँदनी'के ५ नाम हैं चिन्द्रका, चन्द्रगोलिका, चन्द्रातपः, कौमुदी, ज्योरना (+चिन्द्रमा)।।
  - ४. 'मगडल'के २ नाम हैं-विम्बम् (पुन), मगडलम्॥
- भू, 'नच्न, तारा'के ध नाम हैं—नच्चम्, तारका (वि), तारा (स्त्री पु), क्योतिः (–तिस ), भम्, उडु (स्त्री न ), ग्रहः, ।धष्ययम्, ऋच्म्।।
- ६. 'ग्रिश्वनी नचत्र'के ५ नाम हैं—ग्रिश्वनी, अश्विनी, दस्रदेवता, अश्वयुक् (-युज् स्त्री), बालिनी॥
  - ७. 'भरणी नत्तत्र'के २ नाम है-भरणी, यमदेवता ॥
- द्र. 'कृत्तिका नचत्र'कं ३ नाम हैं कृत्तिकाः, बहुलाः ( २ स्त्री० नि० व० व० ), ऋग्निदेवाः ॥
  - ६. 'रोहिखी नचत्र'के २ नाम हैं- ब्राह्मी, रोहिखी ॥
- १०. 'मृगशिरा नक्तत्र'के ५ नाम हैं-- मृगशीर्षम्, मृगशिरः (-रस्, पुन), मार्गः, चान्द्रमसम्, मृगः॥
- ११. मृगशिरा नचत्र'के उत्पर भागमें स्थित ५ ताराओका 'इल्क्लाः' (सी। + इन्क्काः) यह १ नाम है।।

- १ श्रार्धा तु कालिनी रौद्री २ पुनर्वसू तु यामकौ ॥ २४॥ श्रादित्यौ च ३ पुष्यस्तिष्यः सिद्धयम्र गुरुदैवतः । ४ सार्प्यश्लेषा ५ मघाः पित्र्याः ६ फलगुनी यानिदेवता ॥ २५॥ ७ सा तृत्तरार्यमदेवा ८ इन्तः सिवत्देवतः । १ त्वाष्ट्री चित्रा१०ऽऽनिली स्वाति११विशास्त्रेन्द्राग्निदेवता ॥ २६॥ राधा१२ऽनुराधा तु मैत्री १३ ज्येष्ठैन्द्री १४ मूल श्राष्ठपः । १५ पूर्वापाढापी १६ सोत्तरा स्याद्वैश्वी १७ श्रवणः पुनः ॥ २७॥ इरिदेवः१८श्रविष्ठा तु धनिष्ठा वमुदेवता । १८ वारुणी तु शतभिप२०गजाहिर्बुध्नदेवताः ॥ २८॥
  - १. 'आर्द्री नक्तत्र'के ३ नाम हैं-श्राद्री, कालिनी, रौद्री ॥
- २. 'पुनर्वसु नक्तत्र'के ३ नाम हैं—पुनर्वम् (पु), यामकी, आदित्यौ (३ नि० द्वि व०)॥
  - ३. 'पुष्य नन्नत्र'कं ४ नाम हैं--पुष्यः, तिष्यः, सिद्धयः, गुरुदैयतः ॥
  - ४. 'अश्लेषा नचत्र के २ नाम हैं—सापीं, अश्लेषा (पुस्त्री)॥
  - ५. भाषा नक्तन्र के काम है—मधाः, पिन्याः ॥
- ६. 'पूर्वफल्युनी नन्नत्र'क र नाम है—पूर्वफल्युनी (द्विव० व० व०। + ए० व०) योनिदेवता।।
  - ७. 'उत्तरफल्गुनी नन्नत्र'के २ नाम है—उत्तरफल्गुनी (नि० द्विव० व०व०), अर्थमदेवा॥
  - =. 'इस्त नचत्र'ने २ नाम हैं—हस्तः ( पु स्त्री ), सवितृदेवतः ॥
  - 'चित्रा नक्त्र'के २ नाम हैं—खाष्ट्री, चित्रा ।।
  - १०. भवाति नजनके २ नाम हैं—स्मानिली, म्वातिः ( पु स्त्री ) ॥
  - ११. 'विशाखा नकत्र'के ३ नाम हैं-विशाखा, इन्द्राव्निदेवता, राधा॥
  - १२. 'ग्रनुराधा नक्तत्र'के २ नाम हैं --अनुराधा (+ ग्रन्राधा), मैत्री ॥
  - १३. 'ब्येष्ठा नक्तत्र'के २ नाम हैं ब्येष्ठा, ऐन्द्री !!
  - १४. 'मूल नचत्र'के २ नाम हैं-मूलः ( पुन ), श्राथपः ॥
  - १५. 'पूर्वाषाटा नक्तत्र'के २ नःम हैं पूर्वाषाटा, आपी ॥
  - १६. 'उत्तराषाढा नत्त्र'के २ नाम हैं उत्तराषाढा, वैश्वी ॥
  - १७. 'अवरण नक्तत्र'के २ नाम हैं-अवरणः ( पु स्त्री ), हरिदेवः ॥
  - १८. 'धनिष्ठा नक्तत्र'के ३ नाम हैं-अविष्ठा, धनिष्ठा, वसुदेवता ॥
  - १६. 'शषभिषा नक्त्र'के २ नाम हैं--वारुखी, शतभिषक (-जु, स्त्री)॥
- २०. 'पूर्वभाद्रपदा नक्तत्र'के २ नाम हैं—अबदेवता:, पूर्वभाद्रपदाः (२ स्त्री )। 'उत्तरभाद्रपदा नक्तत्र'के २ नाम हैं—अहिब् धनदेवताः

पूर्वोत्तरा भाद्रपदा द्वटयः प्रोष्ठापदाश्च ताः । १ रेवती तु पौष्णं २ दाचायण्यः सर्वाः शशिप्रियाः ॥ २६ ॥

(+ श्रहित्रध्नदेवताः ), उत्तरभाद्रपदाः (२ स्त्री ) । उक्त दोनौं नक्त्रोंका १-१ नाम श्रीर भी है—श्रोष्ठपदाः (स्त्री व० व० ) ॥

१. 'रेवती नक्त प्रेके २ नाम हैं - रेवती (स्त्री), पौष्णम् (न)॥

विम्शे:-इन 'ग्रश्विनी' श्रादि २७ नक्षत्रोंके लिङ्ग तथा वचन अन्य शास्त्रानुसार इस प्रकार हैं-श्रश्विनीसे रोहिणीतक ४ नचत्र स्त्रीलिङ्ग तथा बहवचन, 'मृगशिर' स्त्रीलिङ्ग नपुंसक तथा एकवचन, 'श्राद्वी' स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचन, 'पुनर्वेमु, पुष्य' पुंल्लिङ्ग तथा एकवचन, 'श्रश्लेषा, मघा' स्त्रीलिङ्ग तथा बहुबचन, 'पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी' स्त्रीलिङ्ग तथा द्विवचन, 'हम्त' पंक्लिक स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचन, चित्राः स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचन, 'स्वाति' -स्त्रीलिङ्ग पुंक्तिङ्ग तथा एकवचन, 'विशाखा, अनुराधा' स्त्रीलिङ्ग तथा बहुवचन, 'क्रोष्ठा' स्त्रीलिङ्क तथा एकवचन, 'मूल' पुंत्तिचङ्क नपुंसक तथा एकवचन, 'प्रविवादा, उत्तराषादा' स्त्रीलिङ्ग तथा बहुवचन, 'अवगा' पु'ल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचन, 'धनिष्ठा, शतमिषज' स्त्रीलिङ्ग तथा बहुवनन, 'पूर्वभादपदा तथा उत्तरभाद्रपदा' स्त्रीलिङ्ग तथा द्विवचने और 'रेक्ती' स्त्रीलिङ्ग तथा एक्वचन है। 'मकट'ने जो- "अश्वनी, भरणी, रोहिणी आदि ३, पुष्य, आश्लेषा, हस्त आदि ३, अनुराधा आदि ८ और रेवती—ये १६ नचत्र एकवचनः पुनर्वसु, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, विशाखा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा-ये ६ नचत्र द्वियन्तन और कृत्रिका तथा मधा- ये २ नच्छ बहुवचन हैं " ऐसा कहा है, धह आर्षोक्तिष्टद्ध होनेसे चिन्त्य है ॥

२. 'आंश्वनी'में 'रेवती' तक समिष्टि २७ रूपम नस्त्रोके २ नाम हैं—दासाः यर्यः, शशिप्रियाः (२ स्त्री । यहाँ बहुक्चन नस्त्रोकी बहुलतासे है, उक्त दानीं शब्द नि॰ बहुक्चन नहीं है )।

विमरी—यद्यपि ''अष्टािशांतिराख्यातास्तारका मुनिमत्तमेः'' इस वचनके श्चनुसार २८ नक्षत्रगरानाकी पूर्तिके लिए 'श्रिभांजन्' नक्षत्रका भी सन्निवंश करना उचिन था, तथापि—

> "ऋभिजिद्धोगमेतहै वैश्वदेवान्त्यपादमस्त्रिलं तत्। आद्याश्चतसो नास्यो हरिभस्यैतस्य रोहिस्सीविद्धम्॥"

इस वचनके ऋनुसार 'ऋश्विनी' ऋादि नचत्रोंके समान 'अभिजित्' नचत्रन का स्वतन्त्र मान नहीं होनेके कारण मुख्य २७ नचत्रोंका कथन शुटिपूर्ण नहीं सममना चाहिए।।

- १ राशीनामुदयो बानं २ मेपप्रमृत्यस्तु ते ।
- ३ चारो वको लोहिताको मक्कोऽक्रारकः कुनः॥ ३०॥ चाषाढाभूनवार्निश्च ४ बुधः सौम्यः प्रहर्षु तः ।

इः पर्वाचिः अविद्यासुः स्यामाङ्गो रोहिणीसुतः ॥ ३९ ॥

- ५ बृहस्यितः सुराचार्यो जीवश्चित्रशिखण्डिजः।
   वाचस्पितिर्द्वाशिर्धिषणः फल्गुनीभवः ॥ ३२ ॥
   गीर्बृहत्योः पितस्तथ्यानुजाङ्गिरसौ गुरुः।
- ६ शुक्रो मघाभवः काव्य उशना आर्गवः कविः॥ ३३॥ षाडशार्चिदैत्यगुरुधिष्ण्यः ७ शनैश्चरः शनिः । झायासुतोऽसितः सौरिः सप्तार्ची रेवतीभवः॥ ३४॥
- १. 'राशियोंके उदय'का १ नाम है-लग्नम् ( पु न )॥
- २. 'वे राशियाँ' मेष इत्यादि १२ हैं।

बियरी—'मेष:, वृष:, मिधुनम्, कर्कः, खिहः, कन्या, तुला, वृक्षिकः, धनुः (-स्), मकरः, कुम्भः, मीनः'—ये १२ 'राशियाँ' हैं, इन्हींको 'लब्न' कहते हैं ॥

- ३. 'मङ्गल प्रह'के ८ नाम हैं—आरः, वकः, लोहिताङ्गः, मङ्गलः, श्रङ्गारकः, कुजः (यो०—भौमः, माहेयः, धग्णीसुतः, महीसुतः, """), आषादामूः, नवार्चिः (-चिंस् )।।
- ४. 'बुध ग्रह'के प्र नाम हैं—बुधः, सीम्यः (यी०—चन्द्रात्मजः, चान्द्रमसायनिः, ""), प्रहर्षु लः, कः, पञ्चाचिः (-चिंस्), अविष्ठाभूः, श्यामाङ्गः, रोहिसीसुतः (यी०—रौहिसोयः, """)।।
- ५. 'बृहस्पति ग्रह'के १३ नाम हैं—बृहस्पतिः, सुराचार्यः (यौ० देव-गुरः, .....), जीवः, चित्रशिखरिष्डजः (यौ० — सन्तर्षिजः, ......), बाचस्पतिः (+ वाक्पतिः, वागीशः, ), द्वादशाचिः (-चिस्), धिषशः, फल्गुनीमवः (+ फाल्गुनीमवः), गीःपतिः, बृहतीपतिः, उतथ्यानुजः, आक्रिस्टः, गुरुः।।

शेषश्चात्र-गीर्षातस्तु महामतिः।

प्रख्याः प्रचन्ना वाग्वाग्मी गौरो दीदिविगीरथौ ॥

६. 'शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य'के ६ नाम हैं—शुक्रः, मधाभवः, काव्यः, उश्चनाः (-नस्), भार्गवः, कविः, घोडशार्चिः (-चिस्), दैत्यगुरुः (यौ०— असुराचार्यः, ""), धिष्ययः ॥

शेषश्चात्र-शुक्ते भृगुः।

७. 'शनि ग्रह'के १० नाम हैं--शनैश्चरः, शनिः, छायासुतः, श्रस्तिः, १ श्र० चि०

\* •

मन्दः कोहो नोल्यासाः १ स्वर्भाणुस्तु विधुन्तुदः । तमो राहुः सैहिकेयो मरखीभूररथाहिकः ॥ ३५ ॥ ष्रश्लेषाभूः शिखी केतु३र्धु व उत्तानपादजः ।

४ ध्रमस्त्योऽगस्तिः पीताब्धिश्रातापिद्विद्घ्षटोद्भवः।। ३६ ॥ मैत्रावरुणिराग्नय श्रीवंशेयाग्निमारुतौ ।

५ लोपामुद्रा तु सद्भार्या कीपीतकी वरप्रदा॥३०॥

६ मरीचिप्रमुखाः सप्तर्पयश्चित्रशिखण्डिनः ।

७ पुष्पदन्ती पुष्पवन्तावेकोक्त्या शशिभास्करी॥ ३८॥

सोरि:, (+सौर:, शौरि:, स्रः), सप्तार्चिः (-चिस्), रेवतीमवः, मन्दः, कोडः, नीलवासाः (-सस्)॥

शेषश्चात्र-शनौ पङ्गः श्रुतकमी महाग्रहः ।

श्रुतश्रवोऽनुजः कालो ब्रह्मरयश्च यमः स्थिरः ॥ क्रूरात्मा च।

१. 'राहु ग्रह'के ६ नाम हैं—स्वर्भागुः (+स्वर्भानुः), विधुन्तुदः, तमः (-मस्, पुन।+तमः,-म, पु), राहुः (+ अभ्रापशान्तः, ग्रहकल्लोलः), सेंहिवेयः, भरगीभूः॥

शेषश्चात्र-अय राही स्यादुपराग उपव्नवः।

२. 'नेतु ग्रह'के ४ नाम हैं---आहिक:, अश्लेषाभूः, शिखी (-खिन्), केतु: ॥

शेषश्चात्र—केताव्ध्वकचः।

३. 'प्रुव तारा'के २ नाम है—ध्रुवः, उत्तानपादजः (यो०-- ओत्ता-नपादिः, श्रोत्तानपादः, ''''')।।

शेषश्चात्र-ज्योतीरथप्रहाभयौ धुव ।

- ४. 'अगस्य मुनि'के ६ नाम हैं—ग्रगस्यः, ग्रगस्तः, पीताब्धः, वातापिद्विट् (-द्विष् ), घटोद्भवः (+कुम्भजः ), मैत्रावर्धाणः, आग्नेयः, और्वशेयः, आग्निमास्तः॥
- ५. 'अगस्त्य मुनिकी पत्नी'के ३ नाम हैं-लोपामुद्रा, कौचीतकी, वरपदा।।
- ६. 'मरीचि' आदि सप्तर्षियोंके २ नाम हैं—सप्तर्षयः, चित्रशिखरिडनः (-रिडन्)।

विमर्शः—मरीचिः, अत्रिः, अङ्गिराः (-रस् ), पुलस्यः, पुलहः, ऋतुः, वसिष्ठः (+वशिष्ठः )—ये 'सप्तर्षि' हैं ॥

७. 'एक साथ कहे गये सूर्य तथा चन्द्र'के २ नाम हैं---पुष्पदन्ती, पुष्पवन्ती (-वत्। २ नि दिव•)॥

१ राहुमासोऽर्केन्द्वीर्मेह उपराग उपप्लवः।

२ उपलिक्षं त्वरिष्टं स्यादुपसर्ग उपद्रवः ॥ ३६ ॥ श्रजन्यसीविरुत्पातो ३ बहुय त्यात उपाहितः ।

- ४ स्यात्कालः समयो दिष्टानेहसौ सर्वमृषकः॥४०॥
- ५ कालो द्विविधोऽवसर्पिएयुत्सर्पिण्विभेदतः । सागरकोटिकोटीनां विंशत्या स समाप्यते ॥ ४१ ॥
- ६ श्रवसर्पिण्यां पडरा उत्सर्पिण्यां त एव विपरीताः । एवं द्वादशभिररैविवर्तते कालचकमिदम् ॥ ४२ ॥
- १. 'स्यंप्रहण तथा चन्द्रग्रहण'के ३ नाम हैं--राहुमासः, उपरागः, उपरागः,
- २. 'उपदव'के ७ नाम हैं—उपलिक्सम्, आरिष्टम्, उपसर्गः, उपद्रवः, अधन्यम् (पुन), ईतिः (म्धी), उत्पातः ॥
- ३. 'अग्निबन्य उपद्रव' ( मता० 'धूमकेतु' नामक उपद्रव ) के २ नाम है—बहुत्य त्यात', उपाहित: ॥
- ४. 'सम र'के ५ नाम हैं--काल:, समय: (पुन), दिष्टः, श्रनेहाः (-इस्), सर्वमूखक:।
- प्र. काल'के २ मेद हैं अवस्पिणी, उत्सिपिणी। वह काल (समय) बीस सागर को हाकोड़ी व्यतात होनेपर समाप्त होता है।

िमरी—प्रथम 'श्र्य सर्पिणी' नामक कालमे भाव कमशः घटते जाते हैं और दितीय 'उत्सर्पिणी' नामक कालमें भाव कमशः बढ़ते जाते हैं। एक कोटि (करोड़) को एक जोटिस गुणित करनेपर एक कोटि-कोटि (एक कोड़ाकोड़ी अर्थात् दश नील) होता है। ऐसे बीस सागर कोटिकोटि (कोड़ाकोड़ी) समयमें वह दिविध काल पूरा होता है।

६. प्रथम 'अवस्थिंगी' नामक काल (२।४३ में उद्यमाण 'एकान्त-सुषमा' इत्यादि ) में ६ 'अर' होते हैं और दिवीय 'उत्स्थिणी' नामक कालमें वे ही ६'अर' विषरीत कमसे होते हैं, इस प्रकार यह कालचक १२ अरोसे घुमा (चला) करता है।

विमरी—प्रथम 'अवस्पिंगी' नामक कालमे १ एकान्तसुषमा अर्थात् सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुःषमा, ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषमा, श्रीर ६ एकान्तदुःषमा अर्थात् दुःषमदुःषमा'—ये ६ 'अर' होते हैं, तथा दितीय 'उत्सपिंगी' नामक कालमे व ही छहीं बार विपरीत क्रमसे अर्थात् १ एकान्त-दुःषमा अर्थात् दुःषमदुःषमा, २ दुःषमा, ३ दुःषमसुषमा, ४ सुषमदुःषमा, ५ सुषमा और ६ एकान्तसुषमा अर्थात् सुषमसुषमा, होते हैं, और इन्हीं १२ अरोंके द्वारा यह उभयविष कालचक चलता रहता है। इन सरोंका मान आगे (२। ४३-४५ में) कहा गया है। उक ८ वालाग्र = भरत ऐरावत श्रीर विदेश द्वेत्रके मनुष्यका वालाग्र, उक द वालाग्र = १ लीख, द लीख = १ जूँ, द जूँ = १ यवमध्य, द यवमध्य = १ उत्सेघांगुल, ५०० उत्सेघांगुल = १ प्रमाणांगुल ( अवसर्पिणी कालके प्रथम चकवर्तीका आरमांगुल ), ६ अगुल = १ पाद, २ पाद = १ वित्ता, २ वित्ता = १ हाथ, २ हाथ = १ किब्कु, २ किब्कु = १ दग्ड, २००० दग्ड = १ गन्यूत और ४ गव्यत = १ योजनका प्रमास है।

'पल्य' प्रमाणके ३ भेद हैं—१ व्यवहार पल्य, २ उद्घार पल्य और ३ अद्धा पत्य । इनमेसे १म व्यवहार पत्य आगेवाले पत्योंके व्यवहारमें कारण होता है, उससे दूसरे किसीका परिच्छेद नहीं होता । २य उद्धार पल्यके लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गराना की जाती है और ३य अद्वा पल्यसे स्थिति-का परिच्छेद किया जाता है। उस पल्यका प्रमाग इस प्रकार है-उपर्युक्त 'प्रमाणांगुल'से परिमित १-१ योजन लम्बे-चौड़े और महरे तीन गर्तों ( गर्दों ) को सात दिन तककी आयुवाले भेड़के बच्चोंके रोख्नोंके अतिसूद्म (पुन: अप्रसरहनीय ) दुकड़ोंसे दवा-दवाकर भर देनेके बाद एक-एक सी वर्ष व्यतीत होनेपर एक-एक दुकड़ेको निकालते रहनेपर जितने समयमें वह खाली हो जाय उस समयविशेषको १ व्यवहार पत्य कहा जाता है। उन्हीं रोमच्छेदींको यदि अधंख्यात करोड़ वर्षींसे छिन्न कर दिया नाय और प्रस्थेक समयमें एक-एक रोम-छेदको निकालनेपर वह गर्त जितने समयमे खाली होगा, वह समय-विशेष 'उदार पल्य' कहलाता है ....। उढार पल्योंके रोमच्छेदोंको सी वर्षींके समयसे छेदकर अर्थात् सी-सी वर्षमें एक-एक रोमच्छेद निकालते रहनेपर जितने समयमें वह गर्त खाली हो जाय वह समय-विशेष 'श्रद्धा पल्य' कहसाता है। दस कोड़ाकोड़ी (१ करोड़ × १ करोड़ = १० नील) 'श्रद्धा 'पल्यों'का १ 'अद्धासागर' परिमित समय होता है। १० 'श्रद्धा सागर' परिमित चमय 'अवसर्पिसां भीर उतना हो समय 'अस्पर्पिसां होता है। विशेष प्रमार्गके जिल्लासुओंको "नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहुर्ते" (तत्त्वार्थसत्र ३।३८) की व्याख्या सर्वार्थासह और तत्त्वार्थराजवार्तिक प्रन्थो-को देखना चाहिए।

१-१ योजन लम्बा, चौड़ा तथा गहरा गढ़ा खोदकर एक दिनसे चातं दिन तककी भायुवाले मेंड़के बच्चोंके रोओं (बालों) के असङ्ख्य ुदुकड़े करके - जिसमें उनका पुन: टुकड़ा नहीं किया जा सक-उन रोओ ( नाली ) के दुकड़ोसे उक्त खोदे गये गढेको लोहेकी गाड़ीसे दवा-दवाकर भर दिया जाय। फिर एक-एक सौ वर्ष बीतनेपर उन खरिहत रोओं के १-१ हुकुड़ेको निकालके रहनेसे वह गढ़ा जिल्ला वर्षीमें बिसकूत खाली हो जाय,

इतने समयको 'पल्य' कहते हैं।

-- १ चतुर्थे त्यरके नराः।

पृर्वकोट्यायुषः पञ्जयनुःशतसमुच्छ्रयाः ॥ ४७ ॥

२ पद्धमे तु वर्षशतायुषः सप्तकरोच्क्रयाः।

षष्ठे पुनः चोढशान्दायुपो इस्तसमुच्छ्याः॥ ४८॥

एकान्तदुःखप्रचिता ३ इत्सिपिण्यामपीदृशाः।

पञ्चानुपूर्व्या विज्ञेया अरेषु किल षट्स्विप ॥ ४६ ॥

प्रत्यकारकी 'स्वोपज्ञकृत्त' तथा अग्रिम बचन (३।५५१)के अनुसार 'गब्यूत'का मान एक कोश है, किन्तु पाटान्तरमें 'गब्यूतिः' शब्द होनेसे तथा आगे (३।५५२में) 'गब्यूत' तथा 'गब्यूति'—इन दोनों शब्दोंके परस्पर पर्योयवाची होनेसे, तथा दिगम्बरजैन सम्प्रदाय एवं अन्यान्य कोषप्रन्थोंमें भी 'गब्यूति' शब्दका प्रयोग दो कोश-परिमित मार्ग-विशेषमें होनेसे यहाँ भी 'गब्यूत' शब्दका दो कोश मानना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। तस्वार्थ-राजवार्तिकके अनुसार दो सहस्र दण्ड अर्थात् आठ हजार ( ८००० ) हाथका एक गब्यूत होता है\*।

१. चौथे ('दुःश्रमसुषमा' नामक ) अरमें मनुष्योंकी आयु पूर्वकोटि तथा ऊँचाई पाँच सौ धनुष होती है।।

विसरी:— प्र लाख वर्षी का १ पूर्वींग श्रीर प्र लाख प्रवींगोंका श्रमीत् सत्तर लाख छप्पन इजार करोड वर्षींका १ पूर्व होता है, उसी प्रमाण से १ करोड़ पूर्वपरिमिन श्रायु चतुर्थ अर (दुःषमसुषमा) के मनुष्योंकी होती है। उन मनुष्यों की कैंचाई ५००धनुष श्रमीत् २००० हाथ होती है, क्योंकि १ धनुष ४ हाथ का होता है।।

- २. पञ्चम ('दुःषमा' नामक ) श्ररमे मनुष्योंकी आयु सौ वर्ष तथा ऊँचाई सात हाथ होती है और पष्ठ ('एकान्तदुःषमा' अथीत् 'दुःषम दुःषमा' नामक ) अरमे मनुष्योंकी आयु सोलह वर्ष तथा ऊँचाई एक हाथ होती है। इस अरमें प्राणी बहुत दुःसी रहते हैं।
- ३. 'उत्मिर्पिणी' कालमें भी इन ६ अरोंके विषरीतक्रमसे मनुष्योकी श्राय, केंचाई तथा मोजनादि जानना चाहिये।।

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup>तत्र वडङ्गुलः पादः, द्वादशाङ्गुलो वितस्तिः, द्विवितस्तिर्द्धतः, द्विहस्तः किन्दुः, द्विकिन्दुर्देण्डः, द्वे दण्डसद्दसे 'गन्यूतम्'। चतुर्गन्यूतं योजनम्। (तत्त्वा० रा० वा० (३।३८ स्त्रस्य) टीका प्र०२०८)।

<sup>†</sup> तथा च बृहस्पति:—'धनुईस्तचतुष्टयम् ।' इति ।

- १ अष्टादश निमेषाः स्यः काष्ट्रा २काष्ट्राद्वयं लवः ।
- ३ कला तैः पञ्चदशमिश्रलेशस्तद्द्वितयेन च ॥ ५०॥
- प इत्यास्तैः पञ्चदशभिः ६ त्रगौः पड्भिस्तु नाडिका । सा धारिका घटिका च अमुहूर्तस्तद्द्वयेन च ॥ ५१॥
- न त्रिशता तैरहोरात्रस्तत्राध्हर्दिवसो दिनम् । दिवं द्य्वासरो घस्तः १०प्रमातं स्यादहर्भुखम् ॥ ५२॥ इयुष्टं विभातं प्रत्यूषं कल्यप्रत्युषसी उषः । काल्यं ११ मध्याह्नस्तु दिवामध्यं मध्यन्दिनं च सः ॥ ५३॥
- १२ दिनावसानमुत्सूरो विकालसब्सी ऋषि । सायम्—
- १. (नेत्रके पलक गिरनेका १ नाम है 'निमेषः', वह रुढ़े विषल या कृष्ट्रेस सेकेयडका होता है) १८ निमेषकी १ 'काष्ठा' (के विषल=कर्पे सेकेयड) होती है।
  - २. २ काष्टाका १ 'लव:' ( र्वु विपल = नर्द सेकेगड ) होता है ॥
  - ३. १५ लवकी १ 'कला' (२० विपल = ८ सेकेगड ) होती है ॥
  - ४. २ कलाका १ 'लेश:' (४० विपल = १६ सेकेयड ) होता है।।
  - ५. १५ लेशका १ 'च्याः' (१० पल = ४ मिनट) होता है।।
  - ६. ६ 'च्या'की १ नाडिका (१ घटी = २४ मिनट) होती है, इस 'नाडिका'के ३ नाम हैं—नाडिका (+नाडी), धारिका, घटिका (घटी)॥
    - ७. २ नाडिकाका १ 'मुहूर्तः' ( ४८ मिनट ) होता है ॥
    - द. ३० मुहूर्तका १ 'अहोरात्रः' ( पु न ), अर्थात् 'दिन-रातः होता है ॥
- इ. उसमें 'दिन'के ७ नाम हैं--- अहः (-हन् ), दिवसः, दिनम् (२ पु न ), दिवम् , द्युः (पु ), वासरः (पु न ), वसः (+ दिवा, अञ्य॰ )।।
- १०. 'प्रभात' ( सकेरा-स्योदियसे कुछ पूर्वका समय )के ह नाम है— प्रभातम्, ऋहर्मुखम्, व्युष्टम्, विमातम्, प्रत्यूषम् ( पु न ), कल्यम्, प्रत्युषः, उषः ( २-षस् ), काल्यम् (+प्रातः,—तर्, प्रगे, प्राह्वं, पूर्वेशुः-खुस्, ४ सन्य०, गोवः )॥

शेषरचात्र-व्युष्टे निशात्ययमोदगीं।

- ११. 'मध्याह्र' (दोपहरी) के ३ नाम हैं—मध्याह्र:, दिवामध्यम्, सध्यन्तिनम् ॥
- १२. 'खायक्काल' (दिनान्त ) के द नाम हैं—दिशावनानम् (न । + दिनान्तः ), उत्स्रः, विकालः, वदिलः (पु), सायम् (न । + सायः, पु । + सायम्, श्रव्य ) ।।

- —१ सन्ध्या तु पितृसूरिक्षसन्ध्यं तूपवैणवम् ॥ ५४॥
- ३ मादकातस्तु कृतपोऽष्टमो भागो दिनस्य यः ।
- ४ निशा निशीथिनी रात्रिः शर्दरी स्रणदा स्त्रपा ॥ ५५॥ त्रियामा यामिनी मौती तमी तमा विभावरी । रजनी वसितः श्यामा वासतेयी तमस्विनी ॥ ५६॥ तथा दोषेनदुकान्ता। ८४ तमस्त्रा दशैयामिनी ।
- ६ ज्यौत्स्नी तु पूर्णिमारात्रिर्ज्जागरात्रो निशागणः ॥ ५७॥
- ८ पश्चिणी पन्ततुल्याभ्यामहोभ्यां वेष्टिता निशा ।
- ६ गर्भकं रजनीद्वन्द्वं १०प्रदोषो यामिनीमुखम् ॥ ५८॥
- १. 'सन्ध्या'के २ नाम हैं-सन्ध्या, पितृस्: ॥
- २. 'सहीक ( सायमें कहे गये ) तीनों सन्ध्याकाल' ( प्रातः सन्ध्या, मध्याद्व सन्ध्या तथा सायं सन्ध्या )के २ नाम हैं त्रिसन्ध्यम् , उपवैषावम् ॥
- ३. 'श्राद्धके समय' (दिनके श्राटवें भाग )के २ नाम हैं—श्राद्धकालः, कुतपः (पुन)॥
- ४. 'रात'के २० नाम हैं—निशा, निशीथिनी, रात्रिः (+रात्री), श्वरी, च्लादा, च्ला, त्रियामा, यामिनी (यौ०—यामवती), भौती, तमी, तमा, विभावरी, रचनी, वसतिः, श्यामा, वासतेयी, तमस्विनी, उषा, दोषा (+२ अव्य० भी), इन्दुकान्ता (नक्तम्, ऋव्य०, तुङ्गी)।

रोषश्चात्र-निशि चक्रभेदिनी।

निषद्वरी निशिष्या निट् घोरा वासरकन्यका। शताबी राज्ञसी याम्या पूर्तार्जिस्तामसी तिमः॥ शावरी ज्ञियानी नका पैशाची वासुरा उद्याः।

- ५. 'श्रॅंबेरी रात या श्रमावस्याकी रात'के २ नाम हैं—तिमस्रा, दर्शयामिनी ।।
- ६. 'उजेली रात या पूर्णिमाकी रात'के २ नाम ई-- ज्योस्नी, पूर्णिमारात्रिः ॥
  - ७. 'निशा-समूह'के २ नाम है---गर्गरात्रः, निशागर्यः।।
- द्र. 'दो पद्योकी मध्यवाली रातः (पूर्णिमा तथा कृष्णापद्यकी प्रतिपत् तिथियों और अमाक्या तथा शुक्लपद्यकी प्रतिपत् तिथियोंके बीचवाली रातः) का १ नाम है—पद्यिशी। (इसी प्रकार उक्त दोनों तिथियोंके मध्यवाले दिनका १ नाम है—पद्यी दिन्।।।
  - (दो रात्रियोंके उनुदाय'के २ नाम है—गर्भक्रम् , रचनीब्रम्बम् ॥
- १०. 'प्रदोषकाल' (रात्रिके प्रारम्भ काल )के २ नाम है—प्रदोषः, यामिनीमुखम् (न-रजनोमुखम् , निशामुखम् )।।

- १ यामः प्रहरो २निशीयस्त्वर्द्धरात्रो महानिशा ।
- ३ उच्चन्द्रस्त्वपररात्रप्रस्तिमस्यं तिमिरं तमः ॥ ५६॥ ध्वानतं भूच्छायान्धकारं तमसं समवान्धतः ।
- ५ तुल्यनक्तिन्दने काले विषुवद्विषुवञ्च तत् ॥६०॥
- ६ पञ्जादशाहोरात्रः स्यात्पन्नः ७स बहुलोऽसितः ।
- म तिथिः पुनः कर्मवाटी ६प्रविषयक्षतिः समे ॥ ६१॥

## शेषश्चात्र-दिनात्यये प्रदोषः स्यात् ।

- १. 'पहर' (३ घंटेका समय )के २ नाम हैं--यामः, प्रहर: !!
- २. 'आधीरात'के ३ नाम हैं—निशीयः, अर्धरात्रः, महानिशा (+िनः-सम्पातः)॥
- ३. 'रातके अन्तिम भाग'के २ नाम हैं—-उच्चन्द्रः, अपरराप्तः (+ पश्चिमराष्ट्रः) ॥
- ४. 'अन्धकार'के ६ नाम हैं—तिमस्तम् (पुस्ती), तिमिरम (पुन), तमः (-मस्), ध्वान्तम् (पुन), भून्छाया (+भून्छायम्), श्रन्धकारम् (पुन), सन्तमसम्, अवतमसम्, श्रन्धतमसम् (+अन्धातमसम्)॥

शेषश्चात्र-ध्वान्ते वृत्रो रजीवलम् ।

राफिरागो नीलपङ्को दिनागडं दिनकेसर: । खपरागो निशावमें वियद्भतिर्दिगम्बर: ।।

विमरी—'अमरसिंह'ने 'नामलिङ्गानुशासन'मे ''ध्वान्ते गाढेऽन्धतमधं चीरोऽवतमसं तमः ॥ विध्वक् मन्तमसम्, '''''''''''''''''''''''''''' (१।८।३-४) उक्ति हारा अस्यधिक अन्धकारका नाम—'अन्धतमसम', थोड़े (चीरा) श्रन्धकारका नाम—'अवतमसम्' श्रीर चारों ओर फैले हुए अन्धकारका नाम —'सन्तमसम्' कहा है ॥

भू. 'जिस समय रात-दिन वरावर हों, उस समय' के २ नाम हैं— विषुत्रत् (पुन), विषुत्रम्।

विसरी—उक्त समय सर्वकी मेघ तथा व्रला-संकान्तिके प्रारम्भमं होता है।।

- ६. १५ ब्रहोरात्र (दिन-रात )का १ 'पद्मः' ( है मास ) होता है ॥
- ७. वह पद्ध २ प्रकारका होता है—'बहुतः, श्रासितः'। अर्थात् शुक्ल-पद्ध और कृष्णपद्ध ॥
  - द्र भीतियं के २ नाम हैं तिथि: ( पुस्त्री ), कर्मवादी !!
- ह. 'प्रतिपद्' (परिवा) तिथिके २ नाम हैं—प्रतिपत् (-पद्), पच्चितः (२ स्त्री) ॥

- १ पुद्धदश्यी यक्तकाली पन्नान्ती पर्वणी अपि।
- २ तत्पर्वमूलं भृतेष्टापञ्चदश्योर्यदन्तरम् ॥ ६२ ॥
- ३ स पर्व सन्धिः प्रतिपत्पस्चद्दश्योर्यद्नतरम्।
- ४ पृश्चिमा पौर्श्वमासी पसा राका पूर्णे निशाकरे ॥ ६३ ॥
- ६ कलाहीने त्वनुमतिज्यागिशीर्ध्यामहायणी।
- प्रमाटमावस्यमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः ॥ ६४ ॥ अभावास्याटमावासी च १सा नष्टेन्दुः कुहुः कुहुः ।
- १० दृष्टेन्दुस्तु सिनीवाली ११ भूतेष्टा तु चतुर्दशी ॥ ६५ ॥
- १२ पत्ती मासो १३वत्सरादिर्मार्गशीर्पः सहः सहाः । श्रायहायणि सम्ब--
- १. 'पूणिमा तथा अमावस्था तिथियों'के ४ नाम हैं—पञ्चदश्यौ. यज्ञ-कालौ, पद्मान्तौ, पर्वेणी (-र्वन । ४ नि द्विव )।।
- २. 'पूर्णिमा तथा शुक्लपत्तकी चतुर्दशी और श्रमावस्या तथा कृष्णपत्तकी चतुर्दशी तिथियोके मध्यकाल'का १ नाम है—'पर्वमूलम्'।।
- ३. 'पूर्णिमा तथा कृष्णापत्तकी प्रतिपदा तिथियों और अमावस्या तथा शुक्त पत्तकी प्रतिपदा तिथियोंके मन्धिकाल' (मध्य भाग )का १ नाम है-- पर्व (-र्वन् । निपर्वसन्धः)।।
  - ४. 'पूर्विमा तिथि'के २ नाम है--पूर्विमा, पौर्णमासी ॥
  - ५. 'पूर्ण चन्द्रवाली पूर्णिमा तिथि'का १ नाम है-राका ॥
  - ६. 'कलासे हीन पूर्णिमा तिथि'का १ नाम है-अनुमतिः ॥
  - ७. 'अगहनकी पूर्णिमा तिथि'के २ नाम हैं—मार्गशीर्षी, आप्रहायसी॥
- ं अमावन्या तिथि'के ७ नाम हैं अमा, अमावसी, अमावस्या,
   दर्श:, स्येंन्द्रसङ्गमः, श्रमावास्या, श्रमावासी ॥
- ह. 'जिसमें चन्द्रका बिलकुल दर्शन नहीं हो, उस अमापस्या तिथि'क र नाम हैं—कुहु: (स्त्री), कुहू: ।।
- - ११. 'बतुर्दशी तिथि'के २ नाम हैं-भृतेष्टा, चतुर्दशी ॥
  - १२. २ पत्तका १ 'मासः' श्रयीत् 'महीनां' होता है ॥
  - रोषर्चात्र-मासे वर्षाशको भवेत्।

वर्षकोशो दिनमलः॥

१२. 'श्रवाहन मास'के ५ नाम हैं—क्सरादिः, मार्गशीर्षः (यौ०—मार्गः), वहः, सहाः (–हसु, पु), आग्रहायखिकः॥

```
-श्याय पौषस्तेषः सहस्यवत् ॥ ६६ ॥
```

- २ माघस्तपाः ३ फाल्गुनस्तु फाल्गुनिकस्तपस्यवत् ।
- ४ चैत्रो मधुरचैत्रिकश्च ५ वैशाखे राधमाधवी ॥ ६७ ॥
- ६ ज्येष्ठस्तु गुक्कोण्डथाषाढः ग्रुचिः स्यान्च्क्रावयो नभाः।
  श्राविषकोह् ऽथः नभस्यः प्रौष्ठभाद्रपरः पदः॥६८॥
  भाद्रश्चा१०प्याश्विने त्वाश्वयुजेषा११वथं कार्तिकः।
  कार्तिकिको बाहुलोजौँ १२ द्वौ द्वौ मार्गादिकावृतः॥६६॥
- १. 'पीष मारु'के ३ नाम हैं-पीष:, तैष:, सहस्य: ॥
- २. 'माघ मास'के २ नाम हैं--माघः, तपाः (-पस्, पु)॥
- ३. 'फाल्गुन मास'के ३ नाम हैं—फाल्गुनः, फाल्गुनिकः, तपस्यः ॥ शेषश्चात्र—फल्गुनालस्तु फाल्गुने ।
- ४. <sup>(</sup>चेत्र मास'के ३ नाम हैं—चेत्रः, मधुः ( पु ), चेत्रिकः ॥
- शेषश्चात्र-चेत्रे मोर्हानकः कामसलक्ष फाल्गुनानुजः ॥
- ५. 'वैशाख मास'के ३ नाम हैं—वैशाखः, राधः, माधवः ॥
- शेषश्चात्र-वैशाखे त्च्छरः।
- ६. 'स्येष्ठ मास'कं २ नाम हैं—स्येष्ठः, शुक्तः (पुन)॥
- शेषश्चात्र- व्येष्टमासे तु खरकोमलः । व्येष्टाम्लीय इति च ।
- ७. 'ब्राषाढ़ मास'के २ नाम हैं—आषादः, शुचिः ( पु )।।
- प्त. 'भावण मास'के ३ नाम हैं--- भावणः, नभाः (-भस्, पु), भावणिकः ॥
- ६. 'भाद्रपद (भादों ) मास'के ४ नाम हैं—नभस्यः, प्रौष्ठपदः, भाद्र-'पदः, भादः ।।
- १०. 'आश्विन (कार) मास'के ३ नाम हैं—आश्विनः, आश्वयुषः, इष:॥
  - ११. 'कार्तिक मास'के ४ नाम हैं-कार्तिकः, कार्तिकिकः, बाहुलः, ऊर्जः ॥ शेषश्चात्र-कार्तिके सैरिकीमुदी ।
- १२. 'मार्ग ( अगइन )' आदि २-२ मासका १-१ 'ऋतु' होता है, यह "ऋतु:' पुंक्लिक है ॥

विमर्श- 'ऋतु' ६ होते हैं, उनके क्रमशः ये नाम हैं--हेमन्तः, शिशिरः, वस्तः, श्रीष्मः, व्याः और शरद्॥

- १ हेमन्तः प्रसत्तो रौद्रो२ऽय रोपशिशिरौ समी ।
- ३ वसन्त इच्यः सुरभिः पुष्पकालो बलाङ्गकः ॥ ७० ॥
- ४ उद्या उद्यागमो भीष्मो निदाघस्तप उद्मकः ।
- ५ वर्षास्तपात्ययः प्राष्ट्र मेघात्कालागमौ स्ररी ॥ ७१ ॥
- ६ शरद् घनात्ययो७ऽयनं शिशिराद्यैक्षिभिक्षिभिः ।
- द श्रयने हे गतिरुद्ग्द्विणार्कस्य बत्सरः ॥ ७२ ॥
- र. 'हमन्त ऋतु'के ३ नाम हैं—हमन्तः, प्रस्तः, रौद्रः (यह ऋतु अगहन तथा पौष मासमें होता है)॥

शेषश्चात्र-हिमागमस्त हेमन्ते ।

- २. 'शिशिर ऋतु'के २ नाम हैं —शेषः, शिशिरः (पुन)। (यह ऋतु माघ तथा फाल्सुन माधमें होता है)।।
- रै. 'वसन्त ऋतु'के ५ नाम हैं—-वसन्तः, इध्यः (२ पुन), सुरिभः (पु), पुष्पकातः, बलाङ्गकः। (यह ऋतु चैत्र तथा वैशाख मासमें होता है)॥

शेषश्चात्र-वसन्ते पिषवान्धवः।

पुष्पसाधारसञ्ज्वापि ।

४. 'ग्रीष्म (गर्मी ) ऋतु'के ६ नाम हैं—उष्णः, उष्णागमः, ग्रीष्मः, निदाधः, तपः, ऊष्मकः (+ऊष्मः)। (यह ऋतु ज्येष्ठ तथा श्राषाढ़ मास में होता है।

शेषश्चात्र-प्रीब्मे त्ब्मायणो मतः।

श्राखोरपद्मी

- भू. 'वर्षा ऋतु'के ६ नाम हैं—वर्षाः ( नि० व० व० स्त्री ), तपाल्ययः, प्रावृट् (-वृष्, स्त्री ), मेघकालः, मेघागमः, स्तरी (-रिन् )। ( यह ऋतु भावण तथा भाद्रपद मासमे होता है )।।
  - ६. 'शरद् ऋतु'के २ नाम हैं-शरद् (स्त्री), घनात्ययः ॥
- ७. शिशिर आदि ३-३ ऋतुत्रो का 'अयन' होता है। ('अयनम्'-नपुं—है)।

विमरी—शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म तीन ऋतुश्रों (मापसे श्राषाढ़तक ६ मासों) का 'उत्तरायसां श्रीर वर्षा, शरद् तथा हेमन्त तीन ऋतुश्रों (भावस-से पौषतक ६ मासों) का 'दिविशायन' होता है।

द्र. 'सूर्यकी उत्तर तथा दक्षिण दिशाकी ओर गतिसे दो अयन होते हैं— 'उत्तरायग्रम्' 'दिल्शायनम्'। इन दोनों श्रयनोंका (६ श्रृतुओंका, श्रयवा १२ मासोंका ) 'वत्तरः' अर्थात् १ वर्ष होता है ॥

- १ स सम्पर्यनूद्रयो वर्षं हायनोऽन्तं समाः रारत् ।
- २ भवेत्पैत्रं त्वहोरात्रं मासेना३ब्देन देवतम् ॥ ७३ ॥
- ४ देवे युगसहस्रे हे नाहां --

१. 'वर्ष, सालग्के ६ नाम हैं—संवत्सरः, परिवत्सरः, अनुवत्सरः, उद्धत्सरः, वर्षम, हायनः, अब्दम (३ पुन), समाः (स्त्री व॰ व॰), शारत् (-रद्, स्त्री) ।

२. मनुष्योंके एक मासका 'पैत्रम् ऋहोरात्रम्' (पितरोंकी १ दिन-रात)

होता है ॥

विमरो—मनुष्योंके कृष्णापत्त तथा शुक्लपत्तमें पितरोंका क्रमशः दिन श्रौर रात होता है। वास्तिकहिं हमें यह क्रम उस स्थितिमें है, जब आधी रातसे दिनका परिवर्तन माना जाता है, स्योंद्यसे दिनारम्म माननेपर मनुष्योंके कृष्णापत्तको अष्टमी तिथिके उत्तराई सं शुक्लपत्तकी अष्टमी तिथिके प्राईतक पितरोंका दिन तथा मनुष्योंके शुक्ल पत्तकी अष्टमी तिथिके उत्तराई में कृष्णा-पत्तकी अष्टमी निथिके प्रवीईतक पितरोकी रात होती है, इस प्रकार मनुष्योंकी श्रमावस्या तथा प्रिणमा तिथियोंके श्रम्तमे पितरोंका क्रमशः मध्याह तथा श्राधीरात होती है।

३. मनुष्योंके एक वर्षका 'दैवतम् भहोरात्रम्' ( देवनास्रोंकी १ दिन-रात )

होता है।

विमशं—मनुष्योका उत्तरायण (स्यंकी मकरसंक्रान्तसे मिधुनसंक्रा-न्तनक) देवोंका दिन श्रीर मनुष्योका दिल्लायन (स्यंकी कर्कसंक्रान्तिसे धनुसंक्रान्तितक) देवोंकी रात होती है। वास्तिवकमे यह कम भी उसी स्थितिमें है, जब आधीरातके बादसे दिनका प्रारम्भ माना जाता है, स्रोदयसे दिनका प्रारम्भ माननेपर तो मनुष्योंके उत्तरायणके उत्तराईसे दिल्लायनके पूर्वाईतक (स्यंकी मेषसंक्रान्तिके प्रारम्भसे कन्यासंक्रान्तिके अन्ततक) देवोंका दिन श्रीर मनुष्योंके दिल्लायनके उत्तराईसे उत्तरायणके पूर्वाईतक (स्यंकी तुलासंक्रान्तिके प्रारम्भसे मीनसंक्रान्तिके अन्ततक) देवोंकी रात होती है। इस प्रकार मनुष्योंके उत्तरायण तथा दिल्लायन (स्यंकी मिधुन तथा धनुसंक्रान्ति)के अन्तिम दिनोंमे देवोंका क्रमशः मध्याह तथा आधीरात होती है।

४. देवीके दो हजार युगका 'ब्राह्मम् अहोरात्रम्' (ब्रह्माका दिन-रात) होता है।

विमरी---मनुष्योंके ३६०वर्ष देवोंके ३६० दिन श्रर्थात् १ दिव्य वर्ष होते हैं। तथा १२००० दिव्य वर्ष (मनुष्योंके ४३२०००० तैंतालिस लाख

## -- १ कल्यो तु ते नृशाम्।

- २ मन्वन्तरं तु दिञ्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ ७४ ॥
- ३ कल्पो युगान्तः कल्पान्तः संहारः प्रत्वयः चयः ।

संवर्त्तः परिवर्त्तश्च समसुप्तिजिंदानकः ॥ ७५ ॥

- ४ तत्कालम्तु तदात्वं स्यापत्तज्जं साम्द्रष्टिकं फलम् ।
- ६ श्रायतिस्तृत्तरः काल ७ उदर्कस्तद्भवं फलम् ॥ ७६॥
- व्योमान्तिरक्षं गगनं घनाश्रयो विहाय त्राकाशमनन्तपुष्करे ।
   अर्थ मुराभ्रोडुमरुत्पर्थोऽन्वरं खं द्योदिवौ विष्णुपदं वियन्नभः ॥ ७७ ॥

बीस हजार वर्ष = १ चतुर्युंग (सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग) = दिव्य (देवंका) १ युग होता है। उक्त दो हजार दिव्य युगकी ब्रह्माकी दिन-रात होती है अर्थात् एक हजार दिव्य युगका ब्रह्माका दिन तथा एक हजार दिव्ययुगकी ब्रह्माकी रात होती है। इस प्रकार मनुष्यंकि ⊏६४०००००० आट अरब चौसट करोड़ दबींकी ब्रह्माकी 'दिन-रात' होती है अर्थात् मनुष्योंके ४३२०००००० चार अरब बनीस करोड़ वर्षोंका 'ब्रह्माका दिन' तथा उतने ही मानव दबींकी 'ब्रह्माकी रात' होती है।।

- १. यं ही दा इजार देव वर्ष या ब्रह्माकी दिन-रात मनुष्यंका कल्पद्वय (दो कल्प) अर्थात् स्थिति तथा प्रलयकान होता है। इसपे ब्रह्माका दिन मनुष्यंका स्थितिकाल और ब्रह्माकी रात मनुष्यंका प्रलयकाल होती है।
- २. देवंकि ७१ युगोका (मनुष्योंक ३०६७२००० तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार वर्षोंका ) एक 'मन्दन्तर' (१४ मनुओंम-स प्रत्येक मनुका स्थिति-काल ) होता है। विशेष जिज्ञासुओंको 'अमरकोष'को मस्कृत 'मर्ग्यप्रभा' नामकी हिन्दी टीका तथा टिप्पणी देखनी चहिए॥
- ३. 'कल्प, प्रलय'के १० नाम हैं—कल्प:, युगान्तः, कल्पान्तः, संहारः, प्रलयः, च्यः, संवर्तः, परिवतः, समस्रुतिः, जिहानकः।
- ४. 'उस समयके भाव' अर्थात् उस समयवालेके २ नाम है—तत्कालः, तदात्वम् ॥
- प्र. 'तत्काल ( उस समय )में होनेवाले फल' श्रर्थात् तात्कालिक फलका १ नाम है---सान्दिष्टिकम् ॥
  - ६. 'उत्तर काल' (भविष्यमें आनेवाला समय) का १ नाम है-आयित:।
- ७. 'उत्तरकालमें होनेवाले फल' (भावी परिसाम )का १ नाम है— उदर्क: ।।
- ८ 'आकाश'के २० नाम हैं--व्योम (-मन्), अन्तरिच्चम् (+ अन्त-रीच्चम्), गगनम्, धनाअयः, विहायः (-यस्), आकाशम् (२ पुन),

- १ नम्राट्तिङ्खान्मुदिरो घनाघनोऽभ्रं धूमयोनिस्तनयित्नुमेघाः । जीमृतपर्जन्यवताहुका घनो भाराधरो वाह्रवसुग्धरा जलात् ॥ ७५ ॥
- २ कादम्बिनी मेघमाला ३दुर्दिनं मेघनं तमः।
- ४ आसारो वेगवान् वर्षो पवातास्तं वारि शीकरः ॥ ७६ ॥
- ६ बृष्ट्यां वर्षेण वर्षे जतद्विष्ने प्राहमहाबवात्।
- द घनोपलस्तु करकः ६काक्षाऽऽशा दिग्हरित् ककुप् ॥ द० ॥

रोषधात्र—नज्ञवर्गान पुनर्गहनेमिर्नभोऽटवी । छायापथश्च ।

१. 'मेघ, बादल'के १७ नाम हैं — नम्राट् (-म्राच् ), तडिस्वान् (-स्वत्), मुदिरः, धनाधनः, अभ्रम् (न), धूमयोनिः, स्तनियत्तः, मेघः, जीमृतः, पर्जन्यः, बलाहकः, धनः, धाराधरः, जलवाहः, जलदः, जलमुक् (-मुच् ), जलधरः (शे॰ पु )॥

शेषश्चात्र—मेघे तु व्योमधूमी नभोष्वतः। गडयिस्तुर्गद्यिस्तुर्वोर्मसिवीरिवाहनः॥ स्वतमालोऽपि।

- २. 'मेघ-समूह'का १ नाम है-कादम्बिनी ( +कालिका ) ॥
- ३. 'मेघकृत अन्धकार'का १ नाम है-दुर्दिनम् ॥
- ४. 'वेगसे पानी बरसने'का १ नाम है-शासार: ॥

शेवाधात्र-श्रयासारे धारासम्पात इत्यपि।

- ५. 'इवासे उड़ाये गये जलकरा'का एक नाम ई-शीकरः ॥
- ६. 'वर्षी, पानी वरसने'के ३ नाम हैं कृष्टि:, क्ष्र्यम्, क्ष्रम् (पुन) ॥
- ७. 'स्र्ला पड़ना, पानी नहीं बरसने'के २ नाम हैं—अवग्राहः, ग्रावग्रहः ॥
  - ंओला, बनौरी'के २ नाम हैं—धनोपलः, करकः ( त्रि ) ।।
     रोषश्चात्र—करकेऽम्बुधनो मेघकपो मेघास्थिमिञ्चिका ।
     बीजोदकं तोयहिम्मो वर्षाबीजिमरावरम् ।।
- पूर्वीदि दिशा'के ५ नाम हैं—काष्टा, ब्राशा, दिक् (-श्), हरित्,
   ककुप् (-कुम् । सब स्त्री ) ।।

१पूर्जा प्राची २दिष्णाऽपाची २प्रतीची तु पश्चिमा।
श्रपराऽप्रशेचारोदीची प्रविद्धः त्वपदिशं प्रदिक्॥ म१॥
६दिश्यं दिग्भववस्तु अन्यपागपाचीन न्सुद्गुदीचीनम्।
६प्रावप्राचीनं च समे १०प्रत्यक्तु स्यात्प्रतीचीनम्॥ म२॥
११तियिग्दिशां तु पत्य इन्द्राग्नियमनैऋ ताः।
वरुणो वायुकुवेरावीशानश्च यथाकमम्॥ म३॥
१२ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुसुदोऽक्जनः।
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः॥ म४॥

१. 'पूर्व दिशा'के २ नाम हैं- पूर्वी, प्राची ॥

- २. 'दिक्तिण दिशा'के २ नाम हैं—दिक्तिणा, अपाची (+अवाची )॥
- २. 'पश्चिम दिशा'के ३ नाम हैं—प्रतीची, पश्चिमा, अपरा ॥

शेषश्चात्र-यथाऽपरेतरा पूर्वीऽपरा पूर्वेतरा तथा ।

- ४. 'उत्तर दिशा'के २ नाम हैं उत्तरा, उदीची ॥ शेषश्चात्र—यथोत्तरेतरापाची तथाऽपाचीतरोत्तरा ।
- ५. 'कोगा' ( पूर्वीद किन्हीं दो दिशाओंके बीचवाली दिशा )के ३ नाम हैं--विदिक् (-दिश् ), अपदिशम्, प्रदिक् (-दिश् ) ॥
  - ६. 'दिशामें होनेवाली वस्तु'का एक नाम है-दिश्यम् ॥
- ७. 'दिन्निण दिशावाला' या 'दिन्निण दिशामें उत्पन्न'के २ नाम हैं--अपाक् (-पाच्), अपाचीनम् ॥
- ५. 'उत्तर दिशावाला' या 'उत्तर दिशामें उत्पन्न'के २ नाम हैं—उदक् (-दञ्च्), उदीचीनम् ॥
- ह. 'पूर्व दिशावाला' या 'पूर्व दिशामें उत्पन्न के २ नाम है—प्राक् (-ज्व), प्राचीनम्॥
- ११. 'आठो दिशास्त्रों' (चार कोणो तथा चार पूर्व आदि दिशाओं )के ये इन्द्र स्नादि कमशः पति (स्वामी) हैं—इन्द्रः, अन्तिः, यमः, नैऋितः, वक्षः, वायुः, कुवेरः, ईशानः।

विमर्शः - पूर्व दिशाके स्वामी 'इन्द्र', अग्निकोस ( पूर्व तथा दिल्लास् दिशाश्रों की बीचवाली दिशा ) का स्वामी 'अग्नि', दिल्ला दिशाका स्वामी यम, ....

१२. ४ को गों सहित पूर्व आदि आठों दिशाश्रों के ये 'ऐरावत' आदि गज ४ अ० चि०

१इन्द्रो हरिर्दु इच्यवनोऽच्युतामजो वस्त्री विद्धीजा मधवान् पुरन्दरः ।
प्राचीनवर्द्धः पुरुहृतवासवौ सङ्कन्दनाखण्डलमेघवाहनाः ॥ न्यू ॥
सुत्रामवास्तोष्पितद्दिमशका वृषा शुनासीरसहस्रनेत्रौ ।
पर्जन्यहर्थश्वस्रभुत्त्वाहुदन्तेयवृद्धश्रवमम्नुरापाट् ॥ न्द् ॥
मुरर्षभस्तपस्तको जिष्णुर्वरशतकतुः ।
कौशिकः पूर्वदिग्देवाष्मरःस्वर्गशचीपतिः ॥ ५७ ॥
पृतनापाडुमथन्वा मरूवान्मधवान् ऽस्यतु ।
द्विपः पाकोऽद्रयो वृत्रः पुलामा नमुचिर्वतः ॥ ६८ ॥

दिशाज हैं — ऐरावतः, पुग्डरीकः, वामनः, कुमुदः, अञ्जनः, पुष्पदन्तः, सार्वभौमः, सुप्रतीकः ॥

विमरी—पूर्वका दिगाज 'ऐरावत', 'अग्नि' को ग्रका दिगाज 'पुराडरीक', दिलिण दिशाका दिगाज 'वामन', ''' ।। परन्तु अ नार्य 'भागुरि'ने—''ऐरावत, पुराडरीक, कुमुद, अञ्चन, वामन, ''' ऐसा, और 'मालाकार'ने—''ऐरावत, मुप्रतीक, '''' ऐसा पूर्वीदिक दिगाजें का ममना है।।

१. (पहले (२।८३) पूर्व श्रादि ८ दिशाओं के स्वामी (विक्यालों) के नाम कह चुके हैं, उन 'इन्द्र' आदि आठ दिक्पालों में—में 'श्राम्न तथा वायु'को तिर्यक् काग्रड (४।१६३–१६६ तथा १७२–१७३) में करेगे. शेष इन्द्रादि ६ दिक्पालों के नामादि यथाकम कहते है—)। 'इन्द्र'क ४२ नाम है—इन्द्रः, हरिः, दुश्च्यवनः, अन्युतायज्ञ., बजी (-जिन्), विडीचाः '-जम्), मघवान् (-वन्), पुरन्दरः, प्राचीनविद्दः (-िहस्), पुस्तृतः, वासवः, संकन्दनः, श्राख्यङ्कः, मेघवाहनः, सुत्रामा (-मन्। + स्त्रामा, मन्), वास्तोष्पतिः, दिल्मः, शकः, वृषा (-पन्), शुनासीरः (+सुनासीरः), सहस्रनेत्रः, पर्जन्यः, हर्यश्वः, श्रमुखी (-िच्च्), वाहुदन्तयः, बृद्धभवाः (-वस्), तुराषाट् (-ह्), सुर्व्यः, तपस्तचः, जिष्णुः, वन्कनः, शतकतः, कीशिकः, पूर्विद्वपितः, देवपितः, अप्सरःपतिः, स्वर्गपितः, शचीपितः (यो० कमशः—प्राचीशः, पूर्विद्वपीशः; सुरशः, सुरस्त्रीशः, नाकेशः; शचीपाः, पीलोमीशः, """), वृत्तनाषाट् (-षाह्), उप्रधन्वा (-च्वन्), मक्त्वान् (-च्वन्), मघवा (-चन्)।

शेषश्चात्र—इन्द्रे तु खिदरा नेग वयिश्वशपितर्जयः।

गौरादरकन्दी वन्दीकां वराणी देवदुन्दुभिः॥

किणालातश्च हरिमान् वामनेमिरसन्महाः।

शपीविर्मिहिरो वज्जदिन्छो वयुनोर्ऽाप च॥

८१. 'इन्द्रके शत्रुश्चो'का १-१ नाम है— पाकः, अद्रयः, कृतः, पुळोमा

जम्भः १पिया शचीन्द्रागी पीलोमी जयवाहिनी। २तनयस्त जयन्तः स्याज्जयद्त्तो जयश्च सः॥ ८६॥ उसता जयानी त्रियी ताविष्युप्रचर्चैः श्रवा इयः। प्रमातिलः सारथि६दैवनन्दी द्वाःस्थो जाजः पुनः॥ ६०॥ णरावलोऽश्रमातङ्गश्चतुर्दन्तोऽर्कसोदरः । ऐरावतो हम्तिमहः इवेतगजोऽभ्रमुप्रियः ॥ ६१ ॥ दवैजयन्ती त प्रासादध्यजौ ६पुर्यमरावती।

(-मन् ), नमुचिः, बलः, जन्मः । ( वध्याद्भिद्देशेषिज्यवाति .....११०-११ वचनके अनुसार---''पाकडिट् , श्रद्रिहिट् , वृत्रहिट् , पुलोमहिट् , नमुचिडिट् , वलदिंद्, जम्मिद्दिर्, "" " तथा यौ०—"पाकशासनः, श्रद्धिशासनः, वन्न-शासनः, "" नाम भी 'इन्द्र'के हैं )॥

१. 'इन्द्रागी' (इन्द्रकी प्रिया )के र नाम हैं-शची, इन्द्रागी, पौलोमी, जयवाहिनी ।।

शेषश्चात्र-म्यात पीलोम्यां तु शकाणी चारधार। शतावरी । महेन्द्राणी परिपूर्णसहस्रचन्द्रवस्यि॥

२. 'त्न्द्रके पुत्र'वं ३ नाम ह— अयन्तः, जयदत्तः, जयः ॥

शेषश्चात्र--जयन्त यागसन्तानः।

३. 'इन्द्रकी पुत्री'क ३ नाम हैं-जियन्ती, तथियी, ताविषी ॥

४. 'इन्द्रके घोड़े का १ नाम है-- उच्चे:अवाः (-इन )॥

रेषश्चात्र-वयसार्वे हर्नहर्यः

५. 'दन्द्रके लारथि'का १ नाम है-मातलि: ॥

रोषश्चात्र-मानली हयंकषः स्यात्।

६. 'इन्द्रके हारपाल'का १ नाम है—देवनन्दी (निन्दन् )॥

७. धन्द्रके हथीं (ऐरावत पूर्व दिशाका दिगाज) के 🖛 नाम हैं-पेरावणः, अभ्रमातङ्गः, चतुर्दन्तः, अर्कसोदरः, ऐरावतः ( पु न ), हस्तिमल्लः, श्वतगजः, अभ्रनुप्रियः ॥

शेषश्चात्र--ऐरावरो मदाम्बरः । सदादानो मद्ररेशुः ॥

दः 'इन्द्रके महल तथा ध्वजा'का १ नाम है—वैजयन्ती ।।

(दोकी अपेकामे द्विवचन कहा गया है, अतः 'वैजयन्तः' ए० व० भी होता है )॥

'इन्द्रप्री'का १ नाम है—अमरावती ।।

शेषश्चात्र—पुरं स्वैन्द्रे मुदर्शनम्।

१सरो नन्दीसरः २पर्षत् सुधर्मा ३नन्दनं वनम् ॥ ६२ ॥ ४ष्ट्रज्ञाः कल्पः पारिजातो मन्दारो हरिचन्दनः । सन्तानश्च ५धनुर्देवायुधं ६तद्दजु रोहितम् ॥ ६३ ॥ ७दीर्घक्वैरावतं प्रवज्ञं त्वशनिर्ह्वादिनी स्वरः । शतकोटिः पविः शम्बोः दम्भोलिभिंदुरं भिदुः ॥ ६४ ॥ व्याधामः कुलिशोऽ ६स्यार्चिरतिभीः १०स्फूर्जंथुर्ध्वनि । ११स्ववैद्यावश्विनीपुत्रावश्विनौ वदवामुतौ ॥ ६५ ॥ नासिक्यावर्कजौ दस्नौ नासत्याविध्वजौ यमौ । १२विश्वक्रम् पुनस्त्वष्टा विश्वकृद् देववर्द्धिकः ॥ ६६ ॥ १३स्वःस्वर्गिवध्वोऽप्सरसः स्ववैद्या उर्वशीमुखाः ।

- १. 'इन्द्रके तडाग'का १ नाम है- नन्दीसर: (-रस्) ॥
- २. 'इन्द्रकी सभा'का १ नाम है—सुधर्मा ॥
- ३. 'इन्द्रके वनं ( उद्यान )का १ नाम है जन्दनम् ॥
- ४. 'इन्द्रके वृद्धी' (देव-वृद्धीं)का क्रमशः १-१ नाम है-कल्पः, पारिजातः, मन्दारः, इरिचन्दनः, सन्तानः। (ये ही पाँची 'देववृद्ध' कहलाते हैं)॥
  - ५. 'इन्द्रधनुष्'का १ नाम है—देवायुधम्॥
  - ६. 'वीघे इन्द्र-धनुष'का १ नाम है--रोहितम् (+ऋजुरोहितम् )॥
  - ७. 'इन्द्रके बड़े तथा सीधे धनुष्'का १ नाम है—ऐरावतम् (पुन)।।
- इ. 'बज़' (इन्द्रके हथियार )के १२ नाम हैं—बज़म् (पुन), अद्यानिः (पुन्नी), हादिनी, स्वरुः (पु), शतकोटिः (पु। +शतारः; शतधारः ), पिंदः (पु), शंवः, दम्भोतिः (पु), भिदुरम्, भिदुः (पु), आधामः, कुलिशः (पुन)।।
  - ६. 'वज्रकी ब्वाला'का १ नाम है-आंतमीः (स्त्री)।।
  - १०. 'वज की व्वनि'का १ नाम है—स्फूर्वथु: (पु)॥
- ११. 'श्रश्विनीकुमार'के १० नाम हैं—स्वर्वेद्यो, अश्विनीपुत्री (यो०— आश्विनेयो, ....), अश्विनी, वडवासुती, नासिक्यी, अर्क्बी, दसी, नास्त्यी, अभ्यिबी, यमी (सवदा युग्म रहनेसे सब शब्द नि.डि.व. हैं)।।

शेषश्चात्र--नासिक्ययोस्तु नासत्यदस्तौ प्रवरवाहनौ । गदान्तकौ यशवहौ ।

- १२. 'विश्वकर्मा'के ४ नाम हैं—विश्वकर्मा (-मैन्), त्वष्टा (-पृ), विश्वकृत्, देववर्धकि:॥
  - १३. 'अप्सराओ'के ४ नाम हैं-स्वर्वध्वः, स्वर्गिवध्वः, ( यौ०-स्वर्गस्त्रयः,

१हाहादयस्तु गन्धर्वा गान्धर्वा देवगायनाः ॥ ६७ ॥ २यमः कृतान्तः पितृद्विणाशाप्रेतात्वित्र्रंण्डधरोऽर्कसूनुः । कीनाशमृत्यू समवितिकाली शीर्णाहिहर्यन्तकधर्मराजाः ॥ ६८ ॥ यमराजः श्राद्धदेवः शमनो महिष्ण्वजः । कालिन्दीसोदरश्चापि ३धूमोर्णा ६स्य वक्षमा ॥ ६६ ॥ ४पुरी पुनः संयमनी ५प्रतीहारस्तु वैध्यतः । ६दासौ चण्डमहाचण्डौ ७चित्रगुप्तस्तु लेखकः ॥ १०० ॥

सुर्रास्त्रयः, '''''), श्रप्सरसः (-रस् , व. व. स्त्री । ंने अप्सराः ), स्वर्वेश्याः, (+देवगणिकाः )। वे 'श्रप्सराप्' 'उर्वेशी' आदि ('श्रादि'से—प्रभावती, '''')।।

विमर्श—उन 'अप्सराओं'के नाम ये हैं—प्रभावती, वेदिवती, सुलोचना, उर्वशी, रम्भा, चित्रलेखा, महाचित्ता, कार्कालका, वसा, मरोचिस्विका, विद्युत्पर्या, तिलोत्तमा, अद्रिका, ल्ल्स्या, चेमा, दिव्या, रामा, मनोरमा, हेमा, सुगन्धा, सुवपुः (-पुस्), सुवाहुः, सुवता, सिता, शारहती, पुगहरीका, सुरसा, स्ट्रता, सुवाता, कामला, इंस्पादी, पर्यानी, पुक्तिकास्थला, ऋदुस्बला, खृताची, विश्वाची ॥

- १. 'गन्धवीं' (देवोके गायको-गान करनेवालों) के ३ नाम हैं— गन्धवीः, गान्धवीः, देवगायनाः (बहुत्वकी अपेद्धासे बहुत्वन है, अतः इन नामोंके एकवचन भी होते हैं)। वे 'गन्धवीं' 'हाहा' आदि ('आहि' शब्दसे--- 'हहू:, तुम्बुरः, वृषणाकाः, विश्वावसुः, वसुकचिः, ''''। हृहाहाहूः। पु-भव्यय)।।
- २. 'यमराज' के २० नाम हैं—यमः, कृतान्तः, पितृपतिः, दिल्ल्याशापितः, प्रेतपतिः, दराहधरः, ऋकंस्तः, कीनाशः, मृत्युः, समवर्ती (-र्तिन्), कालः, शीर्णाहिः, हरिः, अन्तकः, धर्मराजः, यमराजः (+यमराट्,—राख्), आहरेवः, शमनः, महिष्ववः (+महिषवाहनः), कालिन्दीसोदरः +यमुनाभ्राता,(—तृ,……)॥

शेषश्चात्र-यमे तु यमुनाग्रनः।

महासत्यः पुराणान्तः कालकूटः ।

- ३. 'यमराजको स्त्री'का १ नाम है-धूमोर्गा॥
- ४. 'यमपुरी'का १ नाम है--संयमनी।
- 'यमराजके द्वारपाल'का १ नाम है—वैध्यतः ।।
- ६. 'यमराजके दोनों दासी'का १-१ नाम है-चरहः, महाचरहः ॥
- ७. 'यमराजके लेखक'का १ नाम है-चित्रगुप्तः ॥

१स्याद्राह्मसः पुण्यजनो नृचत्ता यात्वाशरः कोण्पयातुधानो । रात्रिक्करो रात्रिचरः पतादः कीनाशरत्तानिकसात्मजारुच ॥१०१॥ कव्यात्वर्जुरनेर्ऋतावस्वयो २वरुणस्त्वर्णवमन्दिरः प्रचेताः । जलयादःपतिपाशिमेधनादा जलकान्तारः स्यात्परक्जनश्च ॥१०२॥ ३श्रीदः सितोद्रकुद्देशसखाः पिशाचकीच्छावसुस्त्रिशिरण्लिविलैकपिङ्गा पौलस्त्यवैश्रवण्यत्नकराः कुचेरयत्त्रो नृधर्मधनदौ नरवाहनश्च ॥१०३ कैलासीका यक्षधननिधिकिम्पुरुपेश्वराः ।

४विमानं पुष्पकं ५चैत्ररथं वनं-

१. 'राज्ञत'क १ नाम हें—राज्ञतः, पुर्यजनः, नृचक् (-क्मू), याद्ध (न+पु), आशरः, कीरणपः, यादुधानः, रात्रिञ्चरः, रात्रिचरः, पलादः, कीनाशः, रक्षः (-क्ष्य्, न), निक्रसाध्मजः (+नैक्संयः,+निक्ष्यात्मजः, नैक्षेयः), कव्यात् (-व्याद् + श्रुव्यादः), कव्याः, नैक्र्यं तः, अस्क्ष्यः (अस्तपः, अभ्रषः)।।

शेषरचात्र-अय राह्मसे।

पलप्रियः खसापुत्रः कर्बरो नरविष्वणः! स्रशिरो इनुषः शङ्कुर्विथुरो जललोहितः॥ उद्धरः स्तब्धसमारो रक्तग्रीवः प्रवाहिकः। सम्ध्यावलो रात्रिबलक्षिशिराः समितो दः॥

२. 'वरण'के ६ नाम हैं—वरणः, श्रर्णवमिन्दरः, प्रचेताः (-तम्), जलपितः, यादःपितः (यौ०—अण नाथः, यादोनाथः, ....), पाशी (-शिन्। यो०—पाशपाणिः), मेघनादः, जनकान्तारः, परज्ञनः॥

शेषश्चात्र--वरुशे तु प्रतीर्चाशो हुन्दुभ्युद्यमसंबृतः:।

३. 'कुबेर'के २२ नाम हे—श्रीद', सितांटर:, कुहः, ईशस्यः, पिशाचकी (-किन्), इच्छावम्, त्रिशराः (-रस्), एकपिकः, † ऐडिवनः ), एकपिकः, पौलस्यः, वैश्ववणः, रत्नकरः, कुबेरः, यणः, नृथमी (-र्मनः। + मन्ब्यधमी,—र्मन्), धनदः, नरवाहनः, केलासीकाः (-क्स्), यज्ञेश्वरः, धनेश्वरः, निधीश्वरः, किपुरुवेश्वरः (पी. —गुह्यकेशः, वित्तेशः, निधानेशः, किन्नरेशः, ज्ञानराजः)।।

रोषश्चात्र—धनदे निधनाचः स्यान्महाकतः प्रमोदितः । रस्नगर्भ उत्तराशाऽधिपतिः सत्यनङ्गरः ॥ धनकेलिः सुप्रसन्नः परिविद्धः ।

४. 'कुबेरके विमान'का १ नाम है—पुष्पकम् ॥

५. 'कुबेरके वन' ( उद्यान, फुलवाड़ी )का १ नाम है—चैत्ररयम् ॥

—१ पुरी प्रभा ॥ १०४ ॥

श्रवका वस्वोकसारा २सुतोऽस्य नलकृवरः ।

वित्तं रिक्थं स्वापतेयं राः सारं विभवो वसु ॥ १०५ ॥

गुम्नं द्रव्यं पृक्थमृत्रथं स्वमृत्रणं द्रविणं धनम् ।

हिरण्यार्थौ अनिधानं तु कुनाभिः शेवधिर्निधिः ॥ १०६ ॥

पमहापदाश्व पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ ।

मुकुन्दकुन्दनीलाश्च चर्चाश्च निधयो नव ॥ १०७ ॥

६यक्षः पुएयजना राजा गुह्मको वटवास्यि ।

पकिन्नरस्तु किन्पुरुपस्तुरङ्गवदनो मयुः ॥ १०८ ॥

दशम्भुः शर्वः स्थाणुरीशान ईशो रुद्रोड्डीशौ वामदेवो वृषाद्भः ।

कएठेकालः शङ्करो नीलकण्ठः श्रीकण्ठोमौ धूर्जटिभीममगौ ॥१०६॥

- 'कुबेर की पुरी'के ३ नाम हैं—प्रमा, अलका, वस्वोकसारा ॥
   शेषश्चात्र—अलका पुनः ।
   वस्त्रमा वसवारा ।
- २. 'कुबेरके पुत्र'का १ नाम है-नलक्वरः ॥
- ३. 'धन'के १७ नाम हैं—िवत्तम्, रिक्थम्, स्वापतेयम्, राः (रे, स्त्री पु), सारम् (न। +पु), विभवः, वसु (न), ब्यन्नम्, द्रव्यम्, पृक्थम्, ऋक्थम्, स्वम् (पुन), ऋक्णम्, द्रविणम्, धनम् (पुन), हिर्रायम्, ऋर्थः।।
- ४. 'निधान' ( उत्तम खजाण )के ४ नाम हैं—निधानम् , कुनाभि (पु), शेविध: (पु। +पुन), निधः (पु)॥
- प्र. महापद्म:, पद्म: (पु । +पु न ), शङ्काः, मकरः, कच्छपः, मुकुन्दः, कुन्दः, नीनाः, चनीः, -ये ६ 'निधिया' हैं । 'निधिः' शब्द पुंक्तिःङ्क है ॥

चिमरी—जैन सिढान्तके श्रनुसार ६ निधियोक ये नाम हैं—नैसर्पः, पारहुकः, पिकुलः, सर्वरस्नकः, महापद्मः, कालः, महाकालः, माग्यदः, राहुः। उन्हींके नामवाले उनके श्रीधष्ठाता देव हैं, 'पल्य' परिमाण श्रायुवाले नागकुमार वहाँक निवासी हैं॥

- ६. 'यन्त्र'के ५ नाम हैं--यन्तः, पुर्यजनः, राजा (-जन्), गुह्यकः, दटवासी (-सिन्)॥
  - ७. 'किन्नर'के ४ नाम हैं--किन्नर:, किम्पुरुव:, तुरङ्गवदन:, मयु:॥
- ८. 'शिवजी'के ७७ नाम हैं -शम्भुः, शर्वः, स्थासुः, ईशानः, ईशानः, इंदः, उद्वोशः, वामदेवः, वृषाङ्कः, कएठेकालः, शङ्करः, नीलकएठः,

मृत्युक्जयः पद्ममुखोऽष्टमृतिः श्मशानवेश्मा गिरिशो गिरीशः ।

पण्ढः कपद्दिवर ऊर्ध्वलङ्ग एकत्रिहम्भालहगेकपादः ॥ ११०॥

मृद्धोऽहृहासी घनवाहनोहिर्नुध्नो विकृपाचिषान्तकौ च ।

महाजती बह्विहिरण्यरेताः शिवोऽस्थिधन्वा पुरुपास्थिमाली ॥ १११॥

स्याद्वयोमकेशः शिपिविष्टभैरवौ दिक्कृत्तिवासा भवनीललोहितौ ।

सर्वज्ञनाट्यप्रियखण्डपर्शवो महापरा देवनटेश्वरा हरः॥ ११२॥

पशुप्रमथभूतोमापतिः पिङ्गजटेक्णः।

पिनाकश्लखट्वाङ्गगङ्गाऽहीन्दुकपालस्त् ॥ ११३॥

गजपूषपुरानङ्गकालान्धक्मखासुहृत् ।

श्रीकरुटः, उमः, धूर्जिटः, भीमः, भगः, मृत्युखयः, पञ्चमुतः, श्रष्टमूर्तिः, श्रमशानवेश्मा (-श्मन् ), शिरिशः, शिरीशः, षरदः, कपदां (-दिन् ), १श्वरः, कप्वंलिङ्गः, एकदृक्, शिद्दक्, भालदृक् (१-दृश् ), एकपात् (पाद् ), मृदः, अदृश्यो (-लिन् ), वनवाहनः, श्राहर्जु भनः, विरुपादः, विषान्तकः, महानती (-तिन् ), विष्ठितः, हिरएयरेताः (२-तस् ), शिवः, श्राह्यभन्वा (-न्दन् ), पृष्ठशास्थिमाली (-लिन् ), व्योमवेशः, शिपिविषः, भरवः, दिग्वासाः (दिग-प्यरः), कृत्तिवासाः (२-सस् ), भवः, नीललोद्दितः, सर्वशः, नाट्यभियः, खरद्वशः, महानेदः, महानेदः, महेश्वरः, हरः, पशुपतिः, प्रमथपतिः, भूतपतिः, उमापतिः, पिङ्गवटः, पिङ्गव्यः, पिनाकभृत्, श्राह्मभृत् 'खट्वाङ्गभृत्, गङ्गाभृत्, श्राह्मभृत्, इन्दुभृत्, कपालभृत्, गजासुदृत् पृषासुदृत्, पुरासुदृत् भनङ्गासुदृत्, कासुदृत्, कपासुदृत्, मलासुदृत्, (७-दृद् । यो०--- गजासुरदृष्टी (-षिन् ), पृषद्वत्तहरः, त्रिपुरान्तकः, कामध्वंसी(-सिन् ), यमित्, अन्धकारिः, दल्लाव्वरध्वंसकः, गजारिः, गजान्तकः, गजान्तकः, गजारिः, दल्लाव्वरध्वंसकः, गजारिः, गजान्तकः, गजारिः, गजान्तकः,

शेषश्चाश-शक्करे नन्दिवर्धनः।

बहुरूपः सुप्रशादो मिहिराणोऽपराजितः ॥
कक्कटीको गुत्रगुरुभँगनेत्रान्तकः खरुः।
परिणाद्दो दशबाहुः सुप्रगोऽनेकलोचनः॥
गोपालो वरबृद्धोऽहिपयङ्कः पांसुचन्दनः।
कृटकृत्मन्दरमणिर्नवशक्तिम्हाम्बकः ॥
कोणवादो शेल्धन्वा विशालाचोऽज्ञतस्वनः।
उत्मन्तवेषः शबरः सिताको धर्मवाहनः॥
महाकान्त विद्वनेत्रः स्त्रीदेहाधौ स्वेष्टनः।
महानादो नराधारो भृरिरेकादशोन्तमः॥

१कपर्देऽस्य जटाजृटः २खट्वाङ्गस्तु सुखंसुणः॥ ११४॥ ३पिनाकं स्यादाजगवमजकावश्च तद्धनुः । ४ब्राह्मवाचा मातरः सत्र**५प्रम**थाः पार्षवा गर्णाः ॥ ११५ ॥ ६लचिमा वशितेशित्वं प्राकाम्यं महिमाऽणिमा । यत्रकामावसायित्वं प्राप्तिरैश्वर्यमप्ट्या 11 888 11

> जांटी जोटीक्कोऽर्घकृटः सिमरा धूम्रयोगिनौ। उलन्दो जयतः कालो जटाघरदशाव्ययौ ॥ सम्ध्यानाटी रेरिहाणः शङ्कुरुच कविलाझनः। नगद्रोसिरधंकालां दिशां प्रयतमोऽतलः॥ नगरस्था कटप्रहीरहत्कराः। कटाटकः

- १. 'शिवजीके कटासमूह'के २ नाम हैं-फपर्द:, बटाजूट: ॥
- २. 'शिवजीके खट्वाङ्क'के २ नाम है—खटवाङ्कः (पु।+न), सुखंसुगः ॥
- २. 'शिवकीके धनुष'के २ नाम है-पिनाकम् (पुन), आजगवम्, अजकावम् (+ अजगवम् , अजगावम् )॥
  - ४. शिवजीके परिकर 'बाझी' आदि सात माताएं हैं।

विमरी-उन कात माताश्रोंके ये नाम है-ब्रह्माणी, विद्वी, मादेशवरी, कौमारी, वैष्ण्यी, वाराही, चामुण्डा ।

- प्र. 'शिवजीके गरा'के ३ नाम है-प्रमथा:, पार्षदाः (+पारिषदाः), गराः ॥
- ६. 'ब्राट ऐस्वर्गे ( विदियों )का कमशः १-१ नाम है-विमा (-मन् ), वशिता, ईशिल्बम्, प्राकाम्यम्, महिमा, ऋणिमा (२ मन् ), यत्रकामावसायिस्वम्, प्राप्तिः ॥

विमरी-इन आट ऐरवरोंके ये कार्य है- 'लांघमा'में भारी भी कईके समान इलका होकर आकाशमें उड़ता है। 'वशिता'में पृथ्वी आदि पंचमृत ( पृथ्वी, कल, तेज, वायु और आकाश ), मौतिक पदार्थ गी, घट आदि उसके दशीभृत हो जाते हैं और वह (विशता शिद्धको पाया हुआ व्यक्ति) उनका वश्य नहीं होता, अतः उनके कारण पृथ्वी आदिके परमाग्रुके वशमें होनेसे उनके कार्य भी दशमें हो चाते हैं तब उन्हें जिस रूपसे वह रखता है, उसी रूपमे वे ( भौतिक कार्य ) रहते हैं। 'ईशिल्व'में भूत एवं भौतिक पदार्थोंकी मूलप्रकृति-के वशमें हो जानेसे उनकी उत्पत्ति, नाश तथा स्थितिका स्वामी होता है। 'प्राकाम्य'में इच्छाका विवात नहीं होता, ख्रतः उक्त सिद्धिको पाया हुआ १गोरी काली पार्वती मारुमाता ऽपर्णा रुद्वाण्यम्बिकाय-स्वकोमा । दुर्गा चण्डी सिंह्याना मृहानीकात्यायन्यो दत्तजा ऽऽर्या कुमारी ॥११८॥ शित्रा सती महादेवी शर्वाणी सर्वमङ्गला । भवानी कृष्णमैनाकस्वसा मेनाद्रिजेश्वरा ॥ ११८॥ निशुम्मशुम्भमहिषमथनी मृतनायिका ।

व्यक्ति पृथ्वीपर भी उसी प्रकार हूबता उतराता (तैरता) है जिस प्रकार पानीमें। 'मिहमा'म छोटा भी व्यक्ति पर्वत-नगर-आकाशादिके समान अस्यिधिक बड़ा हो सकता है। 'अग्रिमा'में बहुत बड़ा भी व्यक्ति कीट, मच्छर, परमाशु आदिके समान मृद्धमसे स्ट्रम हो सकता है। 'यत्रकामावसायिक्व'में इच्छानुमार कार्य होता है अतः उकत सिद्धि पाया हुआ व्यक्ति विषक्तो भी अमृतकार्यमें संकल्प कर खिलाकर किसी को जिनाता है। 'प्राप्ति'मे समस्त कार्य उसके समीपवर्ती हो रहने हैं, अतः वह भूमिपर यैटा हुआ ही श्रॅगुठेसे आकाशस्य चन्द्रको क्रू सकता है।।

१. 'पार्वती'के ३२ नाम हैं—गौरी, काली, पार्वती, मातृमाता (नातृ), अपणी, कद्राणी, अभ्वका, ज्यम्बका, उमा, दुर्गा, चरडी, विहयाना (यौ०—विहवाहना, '''), मृहानी, काल्यायनी, दक्षजा (यौ०—वालायणी), आर्था, कुमारी, शिवा (+शिवी), गती, महादेवी, शर्वाणी, धर्वमक्कला, भवानी, कृष्णस्वसा, मनावस्थ्या (२-५०म्), मेनाजा, अदिवा, ईश्वरा (+ईश्वरी), निशुम्ममथनी, गुम्भमथनी, महिषमथनी, मृतनायिका ॥

रेषश्चात्र—गौतमी कौशिकी कृष्णा तामनी बाभनी जया।

कालरात्रिमें हामाया भ्रामरी यादवी वरा।
विश्विका श्रूष्ठा परमवनदा ब्रह्मचारिणी।।
व्रमोघा दिन्ध्यनिनया पण्टी कान्तारवासिनी।
जाङ्गुळी यदरीतामा धरदा कृष्ण्पिङ्गला।।
हष्ठतीन्द्रमणिनी प्रगलना रेवती तथा।
महादिद्या सिनीधाली रक्तदन्त्येष्ठपाटला।।
एक्पण् यहुभुजा नन्दपुत्री महाजया।
महकाली महाकाली योगिनी गग्गनायिका।।
हासा भीमा प्रकृष्माण्डी गदिनी धारुण्णी हिमा।
व्यनन्ता विजया सेमा मानस्तोका कुहावती।।
चारणा च पितृगणा स्कन्दमाता घनाञ्जनी।
गान्धवीं कर्जुरा गार्गी सावित्री ब्रह्मचारिणी।।
कोटिशीमेन्दरावासा कशी मल्यवासिनी।

१तस्याः सिंहो मनस्तातः २सल्यो तु विजया जया ॥ ११६ ॥ ३चामुण्डा चर्चिका चर्मभुण्डा मार्जारकर्णिका । कर्णमोटी महागन्धा भरवी च कपालिनी ॥ १२० ॥ ४हरम्यो गणविष्नेशः पशुपाणिविनायकः । होमातुरा गजास्यकदन्ती लम्बादराखुगौ ॥ १२१ ॥ ५म्कन्दः स्वामी महासेनः सेनानीः शिखिबाहनः । पाणमातुरो ब्रह्मचारी गङ्गोमाञ्चत्तिकासुतः ॥ १२२ ॥

कालायनी विशालाची किराती गोकुलोद्भवा !!

एकानधी नारायणी शैला शाकम्मरीश्वरी !

प्रकीर्णकेशी वृण्डा च नीलक्कोप्रचारिणी !!

प्रघादशभुजा गेत्री शिवदूती यमस्वथा !

सुनन्दा विकचा लम्बा जयन्ती नकुला कुला !!

विलक्का नन्दिनी नन्दा नन्दयन्ती निरञ्जना !

कालकारी शतमुखी विकराला करालिका !!

विरजाः पुरला बारी बहुपुत्री कुलेश्वरी !

कैटभी कालदमनी दर्दुरा कुलेश्वरी !

रौद्री कुन्दा महारौद्री कालक्कमा महानिशा !

बलदेवस्वसा पुत्री हीरी चेमक्करी प्रभा !!

मारी हैमवती चापि गोला शिखरवासिनी !

- पार्वतीक वाहन सिंह का १ नाम है—मनन्तालः ।।
- २. 'पार्वतीकी साम्बयो'का १-१ नाम है जिल्ला, जगा।
- ३. 'चान्एडा देवी'के = नाम हैं—चान्यहा, चिक्ता, चर्मन्यहा, माजीरक्षिका, कर्णमोटी, महागन्धा, शैरवी, अपालिनी ॥

शेपश्चात्र—चामुरदायां मदाचरही चरदमुरदाऽपि ।

४. 'गरोश'के = नाम है—हेन्म्बः, गरोशः, विध्तेशः (यो०— प्रमथाधियः, विध्नराजः, ....), पर्शुपाणः (यो०—पर्शुधरः, ...), विनाः यकः, हैमातुरः, गजाम्यः (+ गजाननः, गजवदनः, .....), एकदन्तः, लम्बो-दरः, श्राखुगः (यो०—मृषिक्रथः, मृषिकवाहनः, ....)।

शेषश्चात्र-अथाख्गे।

पृश्चिमभः पृश्चिमगृङ्गो दिशरीरस्त्रिधानुदः। इस्तिमल्लो विषाणान्तः।

प्र. 'कार्तिकेय'कं २१ नाम हैं - स्कन्दः, स्वामी (-मिन्), महासेनः, सेनानीः, शिखिवाहनः (यौ०-मयूररथः, .....), बायमातुरः, ब्रह्मचारी

डादशाक्षो महातेजाः कुमारः परमुखो गुहः। विशाखः शक्तिशृत् कौख्वतारकारिः शराग्निभूः॥ १२३॥ १भृङ्गी भृङ्गिरिटिभ् क्रिरीटिर्नाड्यस्थिविष्रहः । २कूष्मारहके केलिकिलो ३नग्दीशे तण्डुनन्दिनौ॥ १२४॥

(-रिन्), गञ्जामुतः, उमामुतः, कृत्तिकासुतः (यौ०- गाञ्जेयः, पार्वतीनन्दनः, बाहुलेयः, कार्तिकेयः, ''''), द्वादशाचः, महातेजाः (-जस्), कुमारः, धरमुखः, गुहः, विशाखः, शक्तिभृत (यौ०-शक्तिपाणिः, ''''), क्रौज्ञारिः, तारकारिः (यौ०-कौञ्चदारणः, तारकान्तकः, '''''), शरभूः, अग्निभृः (यौ०-शरबन्मा, अग्निबन्मा, २-न्मन्, ''''')।।

शेषश्चात्र-स्फन्दे तु करवीरकः।

षिद्धसेनो वैजयन्तो वालचयौ दिशम्बर: ॥

१. 'स्क्री'के ५ नाम हैं—स्क्री (-क्रिन्), स्क्रिरिट:, स्क्रिरिट:, स्क्रिरिट:, स्क्रिरिट:, स्क्रिरिट:, स्रियविमह:।।

शेषभात्र-भूजी तु चर्मी।

२. 'क्ष्मागडक' (शिवजीके गर्गमें रहनेवाले पिशाच-विशेष )के २ नाम हैं—क्ष्मागडक:, केलिकल: ।।

रे. 'नन्दी'के रे नाम हैं—नन्दीशः, तरहु., नन्दी (-न्दिन् )।

विमर्श—पूर्वोक (२११२४) मृक्षी ब्रादि शिवकीके 'गया-विशेष' हैं; इनके ब्रांतिरेक उनके श्रीर भी गया हैं, जिनके नाम ये हैं— महाकालः, बायः, लूनबाहुः, इवायकः, वीरभद्र., धीराजः, हेदकः, कृतालकः, चरुटः, महाचरः, लूनबाहुः, इवायकः, वीरभद्र., धीराजः, हेदकः, कृतालकः, चरटः, महाचरः, कृशायदी (-ध्वहन्), कक्कण्राप्रयः, मरुजनः, उन्मर्जनः, छागः, छागमेषः, महाघरः, महाकपालः, आलानः, सन्तापनः, विलापनः, महाकप्रः, ऐलीजः, शक्कर्षः, खरः, तपः, उल्कामाली (-लिन्), महाकप्रः, श्वतप्रदः, खरायदकः, गोपालः, ग्रामणीमालुः, घरश्वकर्णः, करन्धमः, कपाली (-लिन्), जूम्भकः, लिम्पः, स्थूनः, अकर्णः, विकर्णकः, लम्बकर्णः, महाशोषः, हिन्तकर्णः, प्रमर्दनः, ज्वालाजिहः, धमधमः, संहातः, ज्वेमकः, पुलः, मीषकः, ग्राहकः, सिस्तः, धीरुरः, मकराननः, पिशिताशी (-शिन्), महाकुरुदः, नखारिः, अहिलोचनः, कृणकुल्छः, महाजानः, कोष्ठकोटः, श्वावक्रः, कलानकः, चर्मग्रीवः, जलोन्मादः, उन्तुकः, राज्ञज्वकः, हर्यः, वर्तेलः, पारुः, भ्रिरः, जलोन्मादः, उन्तुकः, राज्ञज्वकः, हर्यः, वर्तेलः, पारुः, भ्रिरः, जलोन्मादः, उन्तावक्षः, दिहुर्यःनः, हृत्यः, वर्तेलः, पारुः, भ्रिरः, राणः।

१द्रहिएो विरिक्किट्रं घएो विरिक्कः परमेष्ट्यजोऽष्टश्रवणः स्त्रयम्भः। कमनः कविः सास्विकवेदगर्भौं स्थविरः शतानन्दिपतामहौ कः ॥१२५॥ धाता विधाता विधिवेधसौ ध्रुवः पुराण्गो इंसगविश्वरेतसौ। प्रजापतिर्श्रहाचतुर्मुखौ भवान्तकृष्जगत्कन् सरोस्हासनौ ॥ १२६ ॥ । शम्भुः शतधृतिः स्रष्टा सुरच्येष्ठो विरिक्रिनः । हिरण्यगर्भी लोकेशो नाभिपद्मात्मभूरपि ॥ १२७॥ ८ र्विष्णुर्जिष्णुजनार्द्नौ हरिहृपीकेशाच्युताः केशवा दाशाहः पुरुषोत्तमोऽब्धिशयनोपेन्द्रावजेन्द्रातुजौ । विष्वक्सेननगयणी जलशयो नारायणः श्रीपति-र्दैत्यारिश्च पुराण्यज्ञपुरुपस्तार्च्यञ्चजोऽघोत्तजः ॥ १२८॥ गोबिन्दपङ्बिन्दुमुकुन्दकृष्णा वैकुण्ठपद्मे शयपद्मनाभाः। वृपाकिपमीधववासदेवी विश्वस्थरः श्रीधरविश्वकृषी ॥ १२६ ॥

१. 'ब्रह्मा'के ४० नाम हैं-हृहिए:. विरिज्य:, द्रुघए:, विरिज्य:, परमेष्ठी (-ष्टिन् ), अजः, अष्टभवराः, स्वयम्भूः, कमनः, कविः, सास्विकः, वेदगर्भः, स्थविरः, शतानन्दः, पितामहः, कः, धाता, विधाता (,र-धात ), विधि:, वेधा: (-धस् ), श्रृवः, पुराखगः, इंसगः ( यौ०-श्वेतपत्ररथः, इंस-वाहनः ), विश्वरेताः (-तस् ), प्रजापतिः, ब्रह्मा (-ह्मन् , पु न ), चतुर्मुखः, मवान्तकृत् , जगत्कर्ता (-व । यौ - विश्वस्ट्-ज्) , सरोवहासनः (यौ -कमलासनः, पद्मासनः, ""), शम्भः, शतभृतिः, श्रद्या (-ष्ट् ), सुर्ज्येष्ठः, विरिष्टिचनः, हिरएयगर्भः, लोकेशः, नाभिभूः, पद्मभूः, आत्मभूः (यौ०-नाभिजन्मा, कमलजन्मा,-२ न्मन् , आत्मयोनिः, """)॥

शेषमात्र-ब्रह्मा तु देत्रवः पुरुषः सनत् ।

२. 'विष्णु भगवान्'के ७५ नाम हैं-विष्णुः, जिष्णुः, जनार्दनः, इरिः, हषीकेशः, अन्युतः, केशवः, दाशार्हः, पुरुषोत्तमः, अन्धिशयनः, उपेन्द्रः, श्रजः, इन्द्रानुजः (यी - वासवावरजः, .....), विष्वस्तेनः, नरायणः, बलशय: (+ बलेशय:), नारायराः, श्रीपति: (यौ०-लन्दमीपति:, लदमीनामः, ....), देस्यारिः, पुराखपुरुषः, यशपुरुषः, तार्च्यःवनः ( यौ०--गरडाङ्कः, गरडध्वजः, ....), अघोत्तजः, गोविन्दः, षड्विन्दुः, मुकुन्दः, कृष्णः, वैकुरटः, पद्मेशयः, पद्मनाभः, वृषाकषिः, माधवः, वासुदेवः, विश्वस्भरः, श्रीधर:, विश्वरूप:, दामोदर:, शौरि:, सनातनः, विधु:, पीताम्बर:, मार्जः, बिनः, कुमोदकः, त्रिधिकमः, जहुः, चतुर्भुषः, पुनर्वसः, शतावर्तः, गदाग्रजः, स्वभूः, मुझकेशी (-शिन्), वनमाली (-लिन्), पुण्डरीकास्तः, बभुः, शर्शावन्दुः, वेधाः (-धस् ), प्रश्निशृङ्गः, धरणीधरः ( यौ०--महीधरः, """), द्मोदरः शौरिमनावनौ विघुः पीताम्बरो मार्जजिनौ कुमोदकः । त्रिबिक्रमो जहुँचतुर्भु जौ पुनर्वसुः शतावर्तगदामजौ स्वमूः ॥१३०॥ मुख्जकेशिवनमालिपुण्डरीकाद्मबभुशशबिन्दुवेधसः । पृश्चिनशृङ्गधरणीधरात्मभूषाण्डवायनसुवर्ण बिन्दवः ॥ १३१॥ श्रीवत्सो देवकीमृनुर्गोपन्द्रो विष्टरश्रवाः । सोमसिन्धुर्जगन्नाथो गोवर्धनधरोऽपि च ॥ १३२॥

श्चात्मभूः, पागडवायनः, सुवर्णविन्दुः, श्रीवत्सः, देवकीसूतः ( न देवकी-, नन्दनः, , , गोपेन्द्रः, विष्टरश्रवाः (- न् ), सोमसिन्धः, जगननायः, गोवर्षनघरः, यदुनायः, गदास्त् , शाङ्गस्त् , चक्रस्त् , श्रीवत्सस्त् , शङ्कस्त् (वी०—गदाधरः, शाङ्गीं (-क्किन् ), चक्रपाणिः; श्रीवत्साद्भः, शङ्कपाणिः, , )।।

शेषश्चात्र—

नारायणो तीर्थपादः पुरायश्लोको बलिन्दमः। उरुक्रमोरुगायौ च नमोध्नः अवसोर्जाप च॥ <sup>1</sup> उदारथिर्लतापर्गः सुमद्रः पांगुजालिकः। चतुर्व्यृहां नवस्यृहो नवशक्तिः पदद्गाजित्॥ द्वादशमूलः शतका दशावतार एकटक। हिरएयवंशः सोमोऽहिस्त्रिधामा त्रिककुत् त्रिपात् ॥ पराविद्धः पृश्चिनगर्भोऽपराजितः। हिरएयनामः श्रीगमीं वृषोत्नाहः सहस्राजत्॥ यज्ञधरो धर्मनेमिरनंयुतः। **क**र्षकर्मी पुरुषो योगानद्रालुः खण्डाग्यः शलिकाजितो ॥ कालक्र्यटो वरारोहः श्रीकरो दायुवाहनः। वर्धमानश्चत्रदेष्ट्रो नृसिह्वपुरव्ययः ॥ कपिलो भद्रकांपनः सुपेगाः समितिञ्जयः। कतुधामा बामुभद्रो बहुरूपो महाक्रमः॥ विधाता धार एकाङ्की वृषाचः मुवृषाऽचातः। र्रान्तदेवः सिन्धुवृषो जितमन्यव् कोदरः॥ वहुमृङ्गो रत्नवाहुः पुष्पहास्रो महातपाः। लोकनामः सद्यनामो धर्मनामः पराक्रमः॥ पद्महामी महाहंसः पद्मगर्भः स्रोत्तमः। शतवीरो महामायो ब्रह्मनाभः सरीसपः॥ चृन्दाङ्कोऽघोमुखो धन्वी सुधन्वा विश्वमुक् स्थिर: ।

यदुनायो गदाशाङ्ग चक्रभीवत्सशङ्खभृत् । १मध्येनुकचारारपूतनायमलाजुनाः ।। १३३ ॥ कालनेमिहयशीवशकटारिष्टकैटभाः । कंसकेशिम्राः साल्बमैन्दद्विविद्राहवः ॥ १३४ ॥ हिरण्यकशिपुर्वाणः कालियो नरको वलिः। शिश्यालश्चास्य बध्या २वैनतंयस्तु बाहनम् ॥ १३५ ॥ इशङ्कोऽम्य पास्त्रजन्यो ४८द्धः श्रीवत्सो ५८सिम्तु नन्दकः । ६गदा कीमोदकी ज्वापं शाङ्ग = चकं मृद्रीनः ॥ १ ६ ॥

शतानन्दः शरश्चापि यदनारिः प्रमर्दनः॥ यजनेमिलौहिताचा एकपाद द्विपद: काँप:। एक प्रकृति यमकीलः आसन्दः शिवकीर्तनः॥ शद्रवंशः भीवराहः सदायोगी सुयामुनः।

- १. विष्णु मगवान्के वध्यों (मारनं योग्य शत्रयों) का १-१ नाम है चे २३ हैं- मधु:, धेनुक:, चारारूर:, धूतना (न्त्रा), यनलार्जुन:, कालनेाम:, हथगीवः, शकटः, आरष्टः, कैटमः, कंमः, के**शी (**-शिन् ), नुरः, शारूःः, मिन्दः, हिविद:. राहु:, हिरगपक्षशिपु:, बागाः, कालियः, .नरकः, विलः, शिगुपालः, (यो ०-- मध्मथनः, धेन्कध्वंशं-- मिन् , चाणु खदनः, पूतना इपणः, यमलार्जनभञ्जनः, कालनेमिहरः, हयप्रीवरिषुः, शकटारिः, अरिष्टहा-हन्, कैटभारिः, कंमजित् , पेशिडा-इन् , मुरारिः, माल्यारिः, मन्दमर्दनः, द्विविदारिः, राहुमूर्थहरः, हिरययक्षीशपुदारणः, बार्णाजत् , कालियदमनः, नरकारिः, बलियन्थनः, शिशुपालनिपृदनः, ""मी विष्णु नगवान् के नाम होते हैं )॥
- २. 'विष्णु भगवान्'का बाहन 'वैनतेयः', अर्थात् 'गरुड्' हे ॥ ( अतः यौर-गरुडगामी मिन्, गरुडवाहनः, गरुडस्यः, ....नाम भी 'विष्णुभगवान्'क होते हैं )।
  - ३ 'विष्णु भगवान्के श्राह्मं १ नाम है-पाञ्चजन्यः ॥
- प्र. 'विष्णु भगवान्के श्रङ्क (हृदयम्थ चिह्न)'का १ नाम है-भीवरसः ॥
  - ६. 'विष्णु भगवान्की तलवार'का १ नाम ह--नन्दक: ॥
  - ७. 'विष्णु भगवान् की गदा'का १ नाम है-कौमोदकी ॥
  - ५ 'विध्सु भगवान्के धनुष'का 'र नाम है-शार्क्कम् ॥
  - ह. 'विष्णु भगवानके चक्र'का १ नाम है-मुदर्शन: (पु+पुन)॥

१मणिः स्यमन्तको इस्ते २भुजमध्ये तु कौस्तुमः । ३वसुदेवो भूकश्यपो दिन्दुरानकदुन्दुभिः ॥ १३७॥ ४रामो इली मुसलिसात्त्रतकामपालाः

सङ्कर्षणः प्रियमधुबंलरौ हिरोयौ ।

रुक्मिप्रलम्बयमुनाभिद्नन्तताल-

लक्ष्मेककुण्डलसिवासितरेवतीशाः ॥ १३८॥

बलदेवो बलभद्रो नीलबस्त्रोऽच्युतामजः ।

प्रमुसलं त्वस्य सौनन्दं **६इलं** संवर्तकाह्यम् ॥ १३६ ॥

७लदमीः पद्मारमा या मा ता सा श्रीः कमलेन्दिरा।

हरित्रिया पद्मशासा श्लीरोदतनयाऽपि च ॥ १४० ॥

प्मद्नो जराभीरुरनङ्गमन्मथौ कमनः कलाकेलिरनन्यजोऽङ्गजः। मधुदीपमारौ मधुसारथिः स्मरो विषमायुधो दपेककामहच्छयाः॥ १४१॥

४. 'बलरामबी'के २१ नाम हैं—रामः, हली, मुसली (१-लिन्), सारवतः, कामपान्तः, संकर्षणः, प्रियमधः, बलः, रौहिणेयः, हिन्मिमत्, प्रलम्बमित्, यमुनाभित् (३-भिद्। यौ०—किन्मदारणः, प्रलम्बध्नः, कालिन्दिकर्षणः, कालिन्दिभिदनः, ), अनन्तः, ताललद्मा (-दमन्), एककुण्डलः, सितासितः, रेवतीशः (+रेवतीरमणः), बलदेवः, बलभद्रः, नीलवस्तः (+नीलाम्बरः), अञ्चुताप्रकः॥

शेषश्वात्र--बलभद्रे तु भद्राञ्चः फालो गुप्तचरो वर्ला ।

प्रलापी भद्रचलनः पौरः शेषाहिनामभृत् ॥

- 'बलरामजीके मुसल'का १ नाम है—सीनन्दम् ॥
- ६. 'बलरामके इल'का १ नाम है-संवर्तकम् ॥
- ७. 'लच्मीची'के नाम हैं—लच्मी:, पद्मा, रमा, ईः, द्या (+या), मा, ता, सा, भी:, कमला, इन्दिरा, हरिप्रिया, पद्मवासा (+पद्मालया), चीरोदतनया॥

शेषश्चात्र-लद्म्यान्दु भर्मरी विष्णुशक्तः द्वीराव्धिमानुषी ।

-- कामदेव'के २० नाम हैं--महनः, खराभीरः, श्रनङ्गः, मन्मथः, कमनः, कलाकेल्ः, अनन्यजः, अङ्गजः, मधुदीपः, मारः, मधुसार्यः, स्मरः,

१. 'विष्णु भगवान्के द्वाथमें स्थित मणि'का १ नाम है-स्यमन्तक: ॥

२. 'विक्तु भगवान्के वज्ञःस्थलमें स्थित मणि'का १ नाम है-कीस्तुभः।

३. 'वसुदेव' ( इष्ण भगवान्के पिता )के नाम हैं—वसुदेव:, भूकश्यप:, दिन्दु:, श्रानकदुन्दुभि: ॥

प्रयुक्तः श्रीनन्दनम् कन्दर्पः पुरुपकेतनः।
१पुष्पाण्यस्येषुचापास्राण्यन्री शंवरशुर्पकी॥१४२॥
३केतनं मीनमकरौ श्रवाणाः पञ्च परतिः प्रिया।
६मनःश्रङ्गारसङ्करणस्मानो योनिः अमुहन्मधुः॥१४३॥
दमुतोऽनिरुद्ध ऋष्याङ्क उपेशो ब्रह्मसूम्र सः।
६गरुहः शाल्मस्यरुणायरजो विष्णुवाहनम्॥१४४॥
सौपर्णेयो वैनतेयः सुपर्णः सर्पारातिविज्ञिजिद्ध अनुण्डः।
पित्तस्वामी काश्यपिः स्वर्णकायस्ताद्यः कामायुगं स्तमान् सुधाहन ॥१४५॥

विषमायुष्यः, दर्षकः, कामः, हृच्छ्यः (+मनस्थायः), प्रद्युम्नः, श्रीनन्दनः, कन्दर्पः, पुष्पकेतनः, (यौ०—पुष्पध्वतः, ""। +वन्दः)॥

शेषरचात्र—कामे तृ यौवनोद्भेदः शिक्तिमृत्युर्महोत्सवः ।
रामान्तकः सर्वधन्त्री रागरञ्जुः प्रकर्षकः ॥
मनोदाही मथनश्च ।

- १. इस कामदेवकं बागा, चाप (धनुष) आर अस्त्र पुष्य हैं, (अतएव यौ०—पुष्पेषुः, कुसुमधाणः, गुष्पचापः, कुसुमधन्वा (न्वन्), पुष्पास्त्रः, कुसुमधन्वा (न्वन्),
- २. 'कामदेवके दो शतु हैं, उनका १- नाम है-शंवर:. शूर्पक:। (अतएव यौ शंवरान:, शूर्पकारि:, "" नाम भी कामदेवके होते हैं)।।
- ३. 'कामदेवकी पताका' दो है—उनका १—१ नाम है—मीनः, मकरः, (श्रतएव यौ०—मीनकेतनः, भषध्वजः, मकरकेतनः, मकर-
- ४. 'कामदेवकं पाँच बाग है। (अतः यो ०—विषमेषु:, पञ्च-बाग्:, '''''')।।
- ५, 'कामदेवकी स्त्री'का १ नाम है—रितः (अतएव यौ०—रितवरः, रितपितः, '''') ॥
- ६. कामदेवके ये योनि (उत्पत्तिस्थान) हैं--मनः (-स्), शृङ्कारः, संकल्पः, आत्मा (-त्मन्)॥
  - ७. 'कामदेवका मित्र 'मधुः' अर्थात् वसन्तऋतु है ॥
- त. कामदेवके पुत्र' ( श्रानिरुद्ध )के ४ नाम हैं---अनिरुद्धः, ऋष्याङ्कः, उपेशः, ब्रह्मसः ॥
- ६. 'गरुडः के १७ नाम हैं—गरुडः ( ⊹ गरुलः ), शाल्मली (-लिन् ),
   अरुगावरका, विष्णुवाहनम्, सौपर्योयः, वैनतेयः, सुपर्णः, सपीरातिः,
   ५ ग्र० चि०

रबुद्धस्तु सुगतो धर्मधातृक्षिकालविज्ञिनः।
वोधिसत्त्वो महाबोधिरार्थः शास्ता तथागतः॥ १४६॥
पद्मज्ञानः पटिभिज्ञो दाशाहीं दशभूमिगः।
चतुक्षिशञ्जातकज्ञो दशपारिमताधरः॥ १४०॥
द्वादशाच्चो दशवलिकायः श्रीधनाऽद्वयौ।
समन्तभद्रः सङ्गुत्तो दयाकूर्चो विनायकः॥ १४८॥
मारलोकखिजद्धमेराजो विज्ञानमातृकः।
महामैत्रो सुनीनद्रश्च रबुद्धाः स्युः सप्त ते त्वमी॥ १४६॥
विपश्यी शिखी विश्वभूः ककुच्छन्दश्च काञ्चनः।
वाश्यपश्च ३सप्तमस्तु शाक्यसिद्धाऽक्षीन्धवः॥ १५०॥
तथा राहुलस्ः सर्वार्थसिद्धा गोतमान्वयः।
मायाशुद्धोदनमुतो देवदत्ताप्रजश्च सः॥ १५१॥

विज्ञिजित्, वज्रतुरुडः, पश्चिस्वामी (नामन् । + पश्चिराजः ), काश्यपिः, स्त्रराकायः, तार्द्यः, कामायुः, गरुत्मान् (न्तमत् ), सुधाहृत् ॥

शेषश्चात्र—गरुडस्त विषापहः।

पिन्निसिंही महापन्नी महावेगी विशालकः। उन्नतीशः स्वमुखभूः शिलाऽनीहोऽहिसुक् च स.॥

१. 'बुद्धदेव'कं ३२ नाम है—बुद्धः, सुगतः, धर्मधातुः, त्रकालित् (-विद्), जिनः, बोधिसत्त्वः, महायोधः, आर्थः, शास्ता (-न्तृ), तथागतः, पञ्चजानः, षडभिज्ञः, दाशार्हः, दशभूमिगः, चतुन्त्रिशज्यातकज्ञः, दशपार्गमता-घरः, द्वादशाद्धः, दशवलः, त्रिकायः, शोधनः, अद्वयः, समन्तभद्रः, धंगुप्तः, दयाकृचः, विनायकः, मार्गजत्, लोकजित्, खिंबतः, धर्मराजः विज्ञानमातृकः, महामैतः, मुनीन्द्रः (न मुनिः)।।

शेषश्चात्र—बुढे तुः भगवान् योगी बुधी विज्ञानदेशनः । महासन्यो लोकनाथी बोधिरईन् सुनिश्चितः ॥ गुर्णान्धिविगतहन्हः ।

२. 'बुद्ध' ७ हैं, उनम-सं ६ तकका क्रमशः १-- १ नाम यह है-- विगर्थी (-श्यिन), शिखी (-खिन), विश्वभूः, क्रकुः छुन्दः, काञ्चनः, काश्ययः ॥

२. 'सातवें 'बुढ'के प् नाम हैं—शाक्यमिंह: (+शाक्य:), अर्क-बान्धव:, राहुलस्:, सर्वार्थसिंढ: (+सिढार्थ:,) गोतमान्वयः, मायासुतः, शुद्धोदनसुतः (यो०—शोद्धोदिनः,....), देवदस्ताप्रवः।।

१. 'बुद्ध' स्यान्यनामानि-यञ्चज्ञानः, षडभिज्ञः, दशभूमिगः, चतुन्त्रि-श्रद्धातकतः, दशपारमिताचगः, दशक्तः, मार्चित्।

१श्रमुरा दितिदनुजाः पातालौकःमुरारयः। पूर्वदेवाः शुक्रशिष्या २विद्यादेव्यस्तु पोढशः॥ १५२॥ रोहिग्गी प्रक्रिपिवेश्रयञ्जला कुलिशाङ्कशा। चक्रश्वरी नरदत्ता काल्यथासी महापरा॥ १५३॥ गौरी गान्धारी सर्वास्त्रमहाज्याला च मानवी। वैरोट्याऽच्छुमा मानसी महामानसिकेति ताः ॥ १५४॥ दवाग्बाह्यी भारती गौगीवाणी भाषा सरस्वती। अतदेवी ४वचनन्त व्याहारी भाषितं बचः ॥ १५५॥ पुसविशेषणमाख्यातं वानयं-

शेषश्चात्र—इचने स्यात्त बल्पितम्। लावतोदितमाधितामिधानगदितानि च ॥

५. ( प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान कर्ता आदि ) विशेषणौके मांहत एक आख्यात ( त्याद्यन्त-अर्थात् पाणिनीय व्याकरणमतके तिङन्त पद )को 'वाक्य' कहते हैं, यह 'वाक्य' शब्द नपुंसक लिङ्ग (वाक्यम् ) है।

विमरी-प्रयुज्यमान आख्यातवाले वाक्यका उदा०-'धर्म त्वां रचतु' (यहां आख्यातपद 'रच्चतु'का प्रयोग किया गया है); अप्रयुज्यमान श्राख्यातवाले वाक्यका उदा०--'शीलं ते स्वम्' (यहापर आख्यातपद 'श्रस्ति'का प्रयोग नहीं करनेपर प्रकरण या अर्थके द्वारा 'अस्ति'पदका अध्याहार किया जाता है ); अप्रयुज्यमान विशेषण्वाले वाक्यका उदा०--'प्रविशा' (यहांपर प्रकरण या ऋर्यके द्वारा 'ग्रहम्' इस विशेषणपदका श्रध्याहार किया जाता है )। 'आख्यातम्' यहापर एकवचनका प्रयोग होनेसे यद्यपि 'ओदनं पच, तव भिवध्यति' इस स्थलनं दो आख्यातपद ( 'पच' और

१. '\* सुरो' के ७ नाम हैं-- असुराः, दितिजाः, दनुजाः, (यी०--देतेयाः, दैल्याः, दानवाः, \*\*\* \*\* ). पातालीकसः (-कस् ), सुरारयः, पूर्वदेवाः, गृक्तशिष्याः । ( वर वर-वहुत्वापेजासे हैं नित्य नहीं है )।।

२. 'विद्यादेवियां' १६ हैं, उनके क्रमशः १-- १ नाम ये हैं--रोहिसी, प्रजात:, वज्रशृद्धला, मुलिशाङ्कशा, चकेश्वरी, नरदत्ता, काली, महाकाली. गौरी, गान्धारी, मर्जन्त्रमहाज्याला, मानवी, वैरोट्या, अच्छुमा, मानसी, मधामानसिका ॥

३. 'सरस्वती'क ६ नःम हे---ाक (-च्), ब्राह्मी, भारती, गीः ( गां ), गीः ( गिर् ), ाणी, भाषा, सरस्वती, श्रुतदेवी ॥

४. 'बचन ( बोली )'के मरहनती के उक्त ६ नाम तथा वद्यमाण और ४ नाम ह---५वनमा स्वाधारः, भाषितम् वचः (-चस् ) ।।

--१स्स्यायन्तकं पदम् ।
२राद्धसिद्धकृतेभ्योऽन्त आप्तोक्तिः समयागमा ॥ १५६॥
३श्राचाराङ्गं सृत्रकृतं स्थानाङ्गं समयागमा ॥ १५६॥
३श्राचाराङ्गं सृत्रकृतं स्थानाङ्गं समयाययुक् ।
पद्धमं भगवत्यङ्गं ज्ञातधर्मकथाऽपि च॥ १५७॥
उपासकान्तकृद्गुत्तरोपपातिकाद् दशाः ।
प्रश्नव्याकरण्वन्वेव विपाक्श्रतमेव च॥ १५८॥
इत्येकाद्शः सोपाङ्गान्यङ्गानि ४द्वादशं पुनः ।
दृष्येकाद्शः सोपाङ्गान्यङ्गानि ४द्वादशं पुनः ।
दृष्येकादो पद्वादशाङ्गी स्याद् गणिक्विकाद्धया ॥ १५८॥
दृष्यदर्भस्त्रपूर्वानयोगपूर्वगत्मृत्विकाः पद्धा ।
स्युद्विवादभदाः अपूर्वाणि चतुदेशापि पूर्वगते ॥ १६०॥
उत्पादपूर्वममायणीयमथ वीर्यतः प्रवादं स्यात् ।

'भविष्यति' ) है, तथापि वहाँ एक वाक्य नहीं, किन्तु दो वाक्य है।।

अस्तेर्ज्ञानात् सत्यात्तदात्मनः कर्मणश्च परम् ॥ १६१ ॥

१. 'सि' आदि तथा 'ति' आदि (प्रथमाके एकवन्तन 'नि'मे लेकर सप्तमीके बहुवन्तन 'सुप्' तक और परस्मेपदके प्रथम पुरुषके एकवन्तन 'ति'से लेकर आत्मनेपदके उत्तमपुरुषके बहुवन्तन 'मिहि' तक अथीन् पाणिनीय व्याकरण्यके मतसे सुबन्त तथा तिङन्त ) शब्दको 'पद' कहते हैं। यह 'पद' शब्द नपुंसकल्कि (पदम्) है।।

२. 'सिद्धान्त'के ६ नाम हैं—राद्धान्तः, विद्धान्तः, ऋतान्तः, आसोकिः, समयः, भागमः॥

३. प्रवचनपुरुषके अङ्गोकं समान औषपातिक आदि उपाङ्गोके साथ ११ अङ्ग हैं, उनका क्रमशः १—१ नाम है—श्राचाराङ्गम्, स्वकृतम्, स्थानाङ्गम्, समवाययुक् (-युज्), भगवत्यङ्गम्, ज्ञातधर्मकथा, उपासकदशाः, अन्तकृद्दशाः, अनुत्तरोपपातिकदशाः, प्रश्नव्याकरण्म्, विपाकश्रतम् ॥

४. १२वें अज्ञका १ नाम है --हिष्टवादः (+हिष्टपातः)॥

५. पूर्वेक (२।१५७-१५६) 'आचागङ्क' इत्याद १२ श्रङ्क-समुदायको 'गिणिपेटकम्' कहतं हैं।

६. पूर्वोक (२। १५७) १२ वें श्रङ्ग 'दृष्टिवाद'के ५ भेद हैं, उनके क्रमशः १—१ नाम हैं—परिकर्मीण, स्त्राणि, प्वीनुयोगः, पूर्वगतम्, चूलिकाः ॥

७. (सब अङ्गोंसे पहले तीर्थं क्रुरोके द्वारा कहे बानेसे, १४ 'पूर्व' हैं, उनके कमशः १--१ नाम हैं--उत्पादपूर्वम्, अग्रायशीयम्, वीर्यप्रवादम्, अस्तिनास्तिप्रवादम्, कर्मप्रवादम्, संरयप्रवादम्, आस्तिनास्तिप्रवादम्, कर्मप्रवादम्,

प्रत्याख्यानं विद्याप्रवादकत्याण्नामधेये च।
प्राणावायद्भ कियाविशालमध लोकिनिन्दुसारमिति॥१६२॥
१स्वाध्यायः श्रुतिराम्नायरहन्दो वेदश्ख्यी पुनः।
ऋग्यजुःसामवेदाः स्युश्र्यवां तु तदुद्धृतिः॥१६३॥
४वेदान्तः स्यादुपनिषपदोङ्कारप्रण्वां समी।
६शित्ता कत्यो व्याकरणं छन्दोज्योतिर्निक्तवः॥१६४॥
पडङ्गानि ७२मेशास्त्रं स्यान् स्मृतिर्धर्मसंहिता।
स्थान्वीविकी तर्कविद्या स्मीमांसा तु विचारणा॥१६५॥
१०सर्गश्च प्रतिमर्गश्च यंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुवंशचरितं पुराणं पञ्चलक्णम्॥१६६॥

प्रत्याख्यानम् (+प्रस्याख्यानप्रवादम् ), विद्याप्रवादम्, कल्याग्गम् (+ स्त्रव-न्ध्यम् ), प्रागाविष्यम्, क्रियाविशालम् , लोकविन्तुमारम् ॥

- १. 'बंद'के ६ नाम हैं--- न्वाध्यायः, श्रुतिः (स्त्री), श्राम्नायः, स्रुन्दः (--दस, न), बंदः ।।
  - २. 'ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रीर सामवेदके समुदाय'का १ नाम है--श्रयौ ॥
- ३. 'त्रयी' ( ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रीर सामवदो )से उद्घृत चौथा 'अथवी' (-र्वन, पु) अर्थात् 'श्रथवंवेद' है।।
  - ४. 'उपनिषद्'के २ नाम हैं—वदान्तः, उपनिषद् ॥
  - ५. 'प्रराव'के २ नाम हैं --ओक्कारः, प्रराव: ॥
- ६. वेदोके ६ श्रङ्ग हैं, उनके कमशः १-१ नाम हैं--शिचा, कल्पः, व्याकरणम्, छन्दः (-न्दस्। + छन्दोविचितिः), व्योतिः (-तिष्), निरुक्तिः (+ निरुक्तम्)॥
  - ७. 'धर्मशास्त्र'के ३ नाम हैं-धर्मशास्त्रम् , स्मृतिः, धर्मधंहिता ॥
  - तर्कशास्त्र'के २ नाम हैं—ग्रान्वीचिकी, तर्कविद्या ॥
  - ६. 'मीमांसाशास्त्र'कं २ नाम हैं—मीमांसा, विचारसा ॥
- १०. सर्गः ( सृष्टि , प्रतिसगः ( संहार ), वंशः ( स्योदि वंश ), मन्दन्तराणि ( स्वायभुव आदि १४ मन्दन्तर ) और वंशानुवंशचरितम् ( स्यीदिवंशके वंशोकी परम्पराका चरित )—हन ५ लक्षणोंसे युक्त प्रन्थको 'पुराण' कहते हैं, यह 'पुराण' शब्द नपुं० ( पुराणम् ) है।

विमरी—पुराण १८ हैं, उनके नाम ब्रादिके लिए 'अमरकोष'के मस्कृत 'निर्णापमा' नामक राष्ट्रमाषानुवादकी 'ब्रमरकौमुदी' नामकी टिप्पणी देखनी चाहिए। श्रीमद्भागवतमे पुराणके दस लक्षण कहे गये हैं॥"

१. "प्राणलक्षां ब्रह्मन् ब्रह्मविमिनिक्रितम्।

## १षडङ्गी वेदाश्चत्वारो मीमांसाऽन्वीक्षिकी तथा। धर्मशास्त्रं पुराणुख विद्या एताश्चतुर्दश॥१६७॥

१. 'विद्याएँ' १४ हैं—शिला आदि (२।१६४) ६ वेदाङ्ग, ऋग्वेद आदि (१ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ३ सामवेद और ४ अधर्ववेद) ४ वंद, मीमांसा, आन्वीचिकी, धर्मशास्त्र और पुरास्त्र॥

> मृशुष्व बुद्धिमाभित्य वेदशास्त्रानुसारतः॥ समों ऽप्यथ विसर्भक्ष वृत्ती रचान्तराणि च ! वंशो वंशानचरितं संस्था हेतुरपाभयः ॥ दशभिलीक्षणैर्युकं पुराणं तदिदो विदुः। नेचित् पद्भविधं ब्रह्मन महदल्पन्यवस्थया।। द्राव्याकृतगुण्चोभान्महनिम्नवृतो Sहम: भृतमात्रेन्द्रियार्थीनां संभवः सर्ग उच्यते॥ पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः। विसर्गोऽयं समाहारो बीबाद बीजं चराचरम् ॥ वृत्तिर्भृतानि भृतानां चरागामचरागि च। कृतास्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयाऽपि वा ॥ रहा च्युतावतारेहा विश्वस्यानुयुगं युगे। तिर्येङ्मर्त्यर्षिदेवेषु इन्यन्ते यैम्त्रयीदिषः॥ मन्बन्तरं मनुदेवा मनुप्रवाः मुरेश्वर: । ऋषयौऽशावताराध हरे: षांड्वधमुच्यते ॥ राज्ञां ब्रह्मप्रस्तानां वंशस्त्रेकालिकोऽन्वयः। वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराध्य ये।। नैभित्तिकः प्राकृतिकस्तेपामाप्यन्तिको लयः। संस्थेति कविभिः प्रोका चतुर्घाटम्य म्बमावतः ॥ हेतुर्जीवो ऽस्य सर्गादरविद्याकमकारकः । प्राहरव्याकृतमुतापरे ॥ चानुशायनं व्यातिरेकान्वयो यस्य जाम्रतस्वप्नमुषुतियु। मायामयेषु तद् ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः॥ पदार्थेषु यथाद्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु। बीचादिपञ्चतान्तामु ह्यवम्थासु युतायुतम्।। विरमेत यदा चित्तं हिस्वा वृत्तित्रयं स्वयम्। योगेन वा तदारमानां वेदेशया निवर्तते ।

१स्त्रं स्चनकृद् २भाष्यं स्त्रोक्तार्थप्रपञ्चकम्। ३प्रस्तावस्तु प्रकरणं ४निरुक्तं पदभञ्जनम्॥ १६८॥ पञ्चवान्तरप्रकरणविश्रामे शोधपाठतः। श्राह्विकदमधिकरणं त्वेकन्यायोपपादनम्॥ १६८॥ ७उक्तानुकदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम्। ६टीका निरन्तरच्याख्या—

- १. 'स्चित करनेवाले' (संदोप रूपस संकेत करनेवाले ग्रन्थ-विशेष) का १ नाम है — सूत्रम् (पुन। यथा—शाक्टायनसूत्र, पाणिनिकृत श्रष्टा-ध्यायीसूत्र; """)॥
- २. 'स्त्रमें कहे गये विषयको विस्तारके साथ प्रतिपादन करनेवाले प्रन्थ-विशेष'का १ नाम है—भाष्यम्। (यथा—पाणिनिकृत अष्टाध्यायी सत्रपर पातञ्जल महाभाष्य, वेदान्त सत्रपर शाक्करभाष्य, रामानुजमाष्य, .....)।
  - ३. 'प्रस्ताव'के २ नाम हैं-प्रस्ताव:, प्रकरणम् ॥
- ४. 'निरुक्त' (प्रत्येक वर्गीदका विश्लेषणकर पदीके विवेचन करनेवाले अन्ध-विशेष ) के २ नाम हैं निरुक्तम्, पदमक्षनम् ॥
- भ. 'अवान्तर प्रकरणके विशासम शीध पाउसे एक दिनमें निवृत्तके समान प्रन्थांश-विशेष'का १ नाम हैं आक्रिकम् । (यया—पातञ्जलमहा-भाष्यमें १ म, २ य आदि श्राह्विक )॥
- ६. 'एक न्याय ( विषय ) कं प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थांश-विशेष'का १ नाम है—श्राधकरणाम् ॥
- ७. 'स्त्रोंमे कथित, श्रकायत और अन्यथाकथित विषयोंक विचार करने-वालं ग्रन्थ-विशेष'का १ नाम है—'वातिकम्'। (यथा—पाणिनीय अष्टा-य्यायी स्त्रपर कार्यायनका वार्तिक, एवं श्लोकवातिक, '''''')।।
- द्र 'किसी ग्रंथके साधारण या श्रसाधारण प्रस्थेक शब्दोंकी निरन्तर व्याख्या'का एक १ नाम है—'टीका' (यथा —श्रमरकोषकी भानु जिदी जितकृत

एवं लक्तणलस्थाणि पुराणानि पुराविदः ।
मृनयोऽष्टादश प्राहुः चुल्लकानि महान्ति न ॥
बाह्यं पाद्यः वैष्णवञ्च शेषं लेख्नं स्यारुहम् ।
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंशितम् ॥
भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्करहेयं सवामनम् ।
वाराहं मारूयं कीर्मे ब्रह्मारुहास्यमिति त्रिषट् ॥ इति ॥ ।
(श्रीमद्भागवत १२।८।६–२४)

---१पिखका पद्मिखका ॥ १७० ॥

२निबन्धवृत्ती श्रान्वर्थे ३संप्रह्म्तु समाहृतिः । ४परिशिष्टपद्धत्यादीन् पथाऽनेन समुन्न्येत् ॥ १७१ ॥ ५कारिका तु स्वल्पवृत्तौ वहार्र्थम्य सूचनी । ६कलिन्दिका सर्वित्रेषा ७निघएदुर्नामसङ्ग्रदः ॥ १७२ ॥ ८इतिहासः पुरावृत्तं ६प्रविह्नका प्रहेलिका ।

'रामाभमी' टीका, चीरस्वामिकृतः 'अमरकोषोद्घाटन' टीका, रायमुकुटकृतः 'पदचन्द्रिका' टीका, ...... ।।

- १. 'विषम पदोको स्पष्ट करतेवाली व्याख्या'का १ नाम है---पश्चिका। (यथा--पाणिनीयाशत्त्वाकी 'पाञ्चका' नामकी व्याख्या )॥
- २. 'निवन्ध'के २ नाम हैं—निवन्धः, वृत्तिः। (यथा०—निवन्धरचना-दर्श, प्रवन्धपारिकान, '''''ग्रन्थ )॥
- ३. 'संब्रह'के २ नाम हैं---संब्रह:, समाहृति: । (यथा---सुभाषितरत्न-भागडागार, सुभाषितरत्नसन्दोड.'''''ग्रन्थ )॥
- ४. इसी प्रकार 'परिशिष्टम् , पर्दातः, आदि ( 'आदि' शब्दमे---अध्यायः, उच्छ्वासः, परिच्छेदः, निःश्वासः, सर्गः, कार्यडम्, अङ्कः, मयूनः, " आदिका संग्रह है ) को भानना चाहिए ॥
- ५. थोड़ेमें ऋधिक अर्थको सूचित करनेवाले पदा का १ नाम है— 'कारिका'। (यथा— कारिकावली, माहित्यदर्पणकी कारिकाएँ, .....)॥
- ६. 'जिसमें आन्वीत्तिकी आदि सव विद्याओका वर्णन हो, उस'का १ नाम है—'कलिन्दिका' ( + कडिन्दिका, कर्लन्दका )।
- ७. 'नामीके संग्रहवाल ग्रन्थ'के २ नाम हैं—निघरदुः, (पु । + पु न ), नामसंग्रहः । (यथा—मदनपालनिघरदुः, ''''') ॥
- प्त. 'इतिहास'के २ नाम हैं हतिहासः, पुरावृत्तम्। ( यथा नासि-केतोपाख्यान, महाभारत, """)॥
- E. 'पहेली, प्रहेलिका'के २ नाम है—प्रविद्धका ( +प्रविद्धी ), प्रहेलिका।

विमरी—जिस पद्यका अर्थ पृतिपर्यवरुद्ध प्रतीत होता हो, परन्तु विशेष अनुमन्धान करनेम अविरुद्ध अर्थ निकले, उसे 'पहेली' कहते हैं, यथा—(क) ''बृह्वाग्रवासी न च पांद्यराजिक्षनेत्रधारी न च शूलपािषाः। त्वरवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विश्वज्ञ घटो न मेघः।।'' (ख) ''सर्वस्वापहरो न तस्करगणो रह्यो न रक्काशनः, सर्पो नेव वितेशयोऽस्त्रिलनिशाचारी न मृतोऽपि च ।

१जनश्रुतिः किवदन्ती २वार्तेतिहां पुरातनी ॥१७२॥ ३वार्ता श्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तो४ऽथाह्मयोऽभिधा । गोत्रसंज्ञानामधेयाऽऽख्याऽऽह्वाऽभिख्याश्च नाम च ॥१७४॥ ५सम्बोधनमामन्त्रण्६माह्मानं त्वभिमन्त्रण्म । श्राकारणं हवो हूतिः ७संहूर्तिवृह्माः कृता ॥१७३॥ ५उदाहार उपोद्धात उपन्यासश्च वाङमुखम् । १०उत्तरं तु प्रतिवचः १२५१नः पृच्छाऽनुयोजनम । कथङ्कश्चिकता चा१३थ देवप्रश्न उपश्रुतिः॥१७७॥

अन्तर्धानण्डन सिद्धपृरुषो नाप्यागुरा मारुतस्ती ह्णास्यो न च सायकस्तिमह ये जानन्ति ते पण्डिताः ॥" इन दोनों पद्योका अर्थ प्रथमतः विरुद्ध प्रतीत होता है, किन्तु क्रमशः नारिकेल्फल और मस्कुग्ण (खटमल) श्रर्थ माने जानेपर सरल हो जाता है।।

- १. 'जनभृति'के २ नाम है-जनभृतिः, किवदन्ती ॥
- २. 'प्राचीन बात'का १ नाम है-ऐतिहाम्॥
- ३. 'बात, ब्नान्त'के ४ नाम है-वाती, प्रवृत्तिः, वृत्तान्तः, उदन्तः ॥
- पु. 'नाम, संजा'के ह नाम हैं—आह्रयः, आंभ्रषा, गोत्रम्, संजा, नामधेयम्, श्राख्या, आह्रा, श्रामख्या, नाम ( -मन्, प्न ) ॥
  - भ-भागोधन'के २ नाम हैं—संबोधनम्, आमन्त्रणम् !!
- ६. 'आहान, पुकारना, बुलाना'के प्र नाम हैं—आहानम्, अभि-मन्त्रसम्, आकारसम्, हवः, हृतः (स्त्री )॥
  - ७. 'बहुतलोगीके द्वारा बुलाके'का १ नाम है-संहूर्तः॥
- ८. 'उपोद्घात'के ४ नाम है—उदाहारः, उपोद्घातः, उपन्यातः, वाङ्मुखम् ॥
  - E. 'विवाद, मताला'के २ नाम हैं—व्यवहार:, विवाद: II
  - १०. 'शपथ, सोगन्ध'के ३ नाम हैं--शपथः, शपनम्, शपः ॥
  - ११. 'उत्तर, बदाब'के २ नाम इ--उत्तरम, प्रतिवनः ( चस् )।
- १२. भ्रष्टन, रूवाल के ४ नाम हैं -- प्रश्नः, पृच्छा, अनुयोजनम् (+अनुयोगः, प्रयनुयोगः), कर्यकां यकता ॥
  - १३. 'देवींस पृत्रुने'के २ नाम है—देवपश्नः, उपश्रुतिः।

विमर्श-'पुरुषोत्तमदेवनृपति'ने 'त्रिकाग्डशेष' नामक अपने प्रन्थमें-'चित्तोक्तिः पुष्पशकटी दैवप्रश्न उपश्रुतिः' (२।८।२६) इस वचन द्वारा 'म्राकाश-वागी'के 'चित्तोक्तिः, पुष्पशकटी, दैवप्रश्नः, उपश्रुतिः'—ये ४ नाम कहे हैं ॥ १चटु चाटु प्रियप्रायं २प्रियसत्यं तु स्नृतम् । ३सत्यं सम्यक्समीचीनमृतं तथ्यं यथातथम् ॥ १७८ ॥ यथास्थितश्च सङ्ग्ते४ऽलीके तु वितथानृते । ५श्चयं विलष्टं संकुलश्च परस्परपराहृतम् ॥ १७६ ॥ ६सान्त्वं सुमधुरं ज्याम्यमहलीलं मिल्लष्टमम्फुटम् । ६लुप्रवर्णपदं प्रस्ति१०मवाच्यं स्यादनक्रम् ॥ १८० ॥ ११श्वम्बूकृतं सथूत्कारे १२निरस्तं त्वर्यादितम् । १३श्वाम् हितं द्विश्विरुक्त१४मबद्धन्तु निरथेकम् ॥ १८१ ॥ १५पृष्ठमांसादनं तद्यन् परोत्ते द्रापकीतनम् ।

- १. 'अधिकतर प्रिय ( खुशामदो ) बात'कं २ नाम हैं चटु, चाटु।।
- २. 'प्रिय तथा सत्य वचन'का १ नाम है-स्तृतम् ॥
- ३. 'सत्य वचन'के ८ नाम हैं सत्यम् , सम्यक् ( -म्यञ्न् ), समी-चीनम्, श्रृतम् , तथ्यम् , यथातथम् , यथास्थितम्, मङ्गतम् ॥
- ४. 'अस्त्य ( ऋठे ) वचनग्के ३ नाम हैं—अलीकम्, वितथम्, अनृतम् ( + अस्त्यम्, मिथ्या, मृषा, २ अव्य० )।।
- भू. 'परस्परमें विषद्ध बचन'के २ नाम है-- क्निएम, संबुत्यम्। ( यथा—
  ''अन्धो मणिमुपादिध्यत् तमनङ्गुलिरासदत्। तमग्रोदः पत्यमुञ्चन् तमजिङ्कोऽभ्यपूज्यत् ।'' इस श्लोकमे अन्धे आदिके मांग् छुद्न। आदि कार्य
  परस्परविषद्ध होनेसे उक्त वचन 'क्निए' है )।।
  - ६. 'श्रास्यन्त मधुर वचन'का १ ाम हे -- सान्स्थम्।
- ७. 'श्रश्लील (दिहाती) अचन'के २ नाम है—आम्यम्, श्रश्लीलम् ॥ विसरी—इस 'प्राप्त्य' वचनके ३ भेद हैं—बीडाजनक, जुगुप्ताजनक श्रीर अमझलजनक। 'श्रालङ्कारिकोने 'प्राप्त्य' तथा अश्रीतिको परस्पर पर्यायवाचक न मानकर भिन्नार्थक माना है।
  - ८. 'अस्पष्ट वचन'का १ नाम है—मिलष्म् ॥
- १. 'जिसके वर्ण या पद लुम हं' (। जसका पूरा-पूरा उच्चारण नहीं किया गया हो ), उस वचन'का १ नाम है—ग्रन्तम् ।।
  - १०. 'अकथनीय वचन'के २ नाम हैं -- अवाच्यम्, अनजरम् ॥
  - ११. 'युक्सहित वचन'का १ नाम है--ग्रम्बुकृतम् !!
  - १२. 'शोध कहे गर्य बचन'का १ नाम हे-ानरस्तम् ॥
  - १३. 'दो-तीन वार कहे गये वचन'का १ नाम है-आम्रेडितम ॥
  - १४. 'निरर्थक ( अर्थशून्य ) वचन'का १ नाम है-अवद्रम् ।'
  - १५. 'परोक्तमें दोष कहते'का १ नाम है-पृष्ठमांसादनम् ॥

१ मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानं २ सङ्गतं हृद्यङ्गमम् ॥ १८२ ॥ ३ परुषं निष्ठुरं रूक्षं विकृष्टश्रमय घोपणा । उच्चेर्घुष्टं पर्यानेद्वा स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः ॥ १८३ ॥ इलाषा प्रशंसाऽर्थवादः ६ सा तु मिथ्या विकत्थनम् । ७ जनप्रवादः कोलीनं विगानं वचनीयता ॥ १८४ ॥ ८ स्याद्वर्ण उपकोशो वादो निष्पर्यपात्परः । गर्हणा धिक्किया निन्दा कृत्सा होपो जुगुप्सनम् ॥ १८५ ॥ १ श्विरुद्धशंसनं गालि १ राशोभं ङ्गलशंसनम् ॥ १८६ ॥ १ श्विरुद्धशंसनं गालि १ राशोभं ङ्गलशंसनम् ॥ १८६ ॥

- १. 'असत्य आह्रोपपूर्ण वचन (दोष लगाना)'का १ नाम ह- श्रभ्या-स्यानम्। (यथा-चोरी श्रादि नहीं करनेपर भी किमीको चोरी करनेका दोष लगाना,''''')।।
  - २. 'हृदयङ्गम (मनोहर ) वचन'के २ नाम हैं—सङ्गतम्, हृदयङ्गमम् ॥
- ३. 'निष्दुर (रूखे) वचन' के ४ नाम हैं—पश्चम्, निष्दुरम्, रूखम्, विकुष्टम् (+कटोरम्)॥
- ४. 'घोषणा ( ऊँचे न्दरसे सबको सुनाकर कहा गया बचन )'के २ नाम हैं—घोषणा, उच्चेष्ठ्रध्म ॥
- ५. 'स्तुति, प्रशंसा'के ६ नाम हैं—वर्णना, ईडा, स्तवः, स्तोत्रम् स्तुतिः, नुतिः, श्लाघा, प्रशंसा, अर्थनादः॥
  - ६. 'मूठी प्रशंसा'का १ नाम हे-विकत्थनम् ॥
- ७. 'जनप्रवाद ( जनताके विरुद्ध वचन )'के ४ नाम है---जनप्रवाद:, कीर्लानम्, विगानम्, वचनीयता ॥
- ंनिन्दा'के ११ नाम है—अवर्थः, उपक्रोशः, निर्भादः, परियादः (+परीवादः), अपवादः, गर्हणा (+गर्हा), धिक्किया (+धिक्कारः), निन्दा, कुरुसा, स्रेपः, जुगुप्सनम् (+जुगुप्सा)।।
  - E. 'श्राच्चेप'के ४ नाम हैं---आकोशः, अभीषद्गः, आचेषः, शापः ॥
- १०. 'मेथुन-विषयक श्राचेप (दोषारोपण)'का १ नाम है—दारणा + आज्ञारणा )॥
  - ११. 'गाली देने'का १ नाम है-(+िब्दशंसनम् ), गालिः (स्त्री)॥
  - १२. 'आशीर्वाद'का १ नाम है--ग्राशीः (-शिषु । + मङ्गलशंसगम् ) ॥
- १३. 'कीर्ति'के ५ नाम हैं श्लोकः, कीर्तिः, यशः (-शस्), अभिष्या, समाज्ञा (+समाख्या)॥

## —१रुशती पुनः।

अशुभा वाक् २शुभा कल्या ३ वर्चरी चर्भटी समे ॥ १८०॥ ४थः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यान् परिभाषणम् । ५ श्रापृच्छा ऽऽलापः सम्भाषो६ ऽनुलापः स्यान्मुहुर्वेषः ॥ १८८॥ ५ श्राम्थकन्तु प्रलापो प्रविलापः परिदेवनम् । ६ उल्लापः काकुवा१० गन्योऽन्योक्तिः संलापसङ्क्ष्ये ॥ १८६॥ ११ विप्रलापो विरुद्धोक्तिश्ररपलापस्तु निह्नवः । १३ सुप्रलापः सुवचनं १४ सन्देशवान् वाचिकम् ॥ १६०॥ १५ श्राहा शिष्टिनिराङ्निभ्या देशो नियोगशासने । श्राम्याहार १४ स्वाह्य भेपणं प्रतिशासनम् ॥ १६१॥

- १. 'श्रागुम वाणी'का १ नाम है—कशती। यह शब्द ( 'आश्रयलिक्क' है, अतः 'कशन्' शब्दः, रुशती वाक्, रुशत् वचनम्, ' विशेष्यके अनुसार तीनो लिक्कोंनें 'रुशत्' शब्दका प्रयोग होता है )।
  - २. 'शुभ वारां का १ नाम है -- कल्या।।
  - ३. 'हर्प-कीडामे युक्त वचन'के २ नाम हैं-चर्चरी, चर्मदी ॥
  - ४. 'निन्दापूर्वक उपालम्भयुक्त वचन' का १ नाम है-परिभाषसम्।।
  - प. 'श्रालाप'वे ३ नाम हैं-आपृच्छा, आलापः, संभाषः ॥
  - ६. 'बार-बार कहे हुए वचन'का १ नाम है-श्रानुलाप: ॥
  - ७. 'अनर्थक वचन'का १ नाम है-प्रलाप: ॥
  - ८. श्वलाप ( शोकयुक्त वचन )'कं र नाम हैं—-विकापः, परिदेवनम् ।।
- ६. काकु ६३नियुक्त वन्त्रन'के २ नाम हैं—उल्लापः, काकुवाक् (-वान्)।।
- १०. 'परस्परमे बात-चीत करने'के ३ नाम हैं—श्रन्थोन्योक्तिः, संलापः, संकथा।
  - ११. 'विरुद्ध दवन' के २ नाम हैं—विप्रलाप:, विरुद्धोक्ति: ॥
  - १२. 'सत्य विषयको छिपाकर बोलने'के २ नाम है-अपलापः, निह्नतः ॥
  - १३ 'सुन्दर वचन'के २ नाम हैं—सुप्रलापः, सुदचनम् ॥
  - १४. 'मीखिक संदेश कहने वे २ नाम हैं संदेशवाक (-वाच्), वाचिकम् ॥
  - १५. 'आजा देने'के द्रनाम हैं--आका, शिष्टि, निर्देश:, आदेश:, निर्देश:, शासनम्, अववाद: ।,
  - १६. 'बुलाकर मेवन'का १ नाम है-प्रतिशासनम् ॥

१संवित् सन्धाऽऽस्थाभ्युपायः संप्रत्याक्ष्भ्यः परः अवः । श्रद्धीकारोऽभ्युपगमः प्रतिज्ञाऽऽगृश्च सङ्गरः ॥ १६२ ॥ २गीतनृत्यवाद्यत्रयं नाट्यं तीर्यत्रिकव्य तन् । ३सङ्गीतं प्रेष्ठाणार्थेऽस्मित्र्पशास्त्रोक्त नाट्यधर्मिका ॥ १६३ ॥ ५गीतं गानं गेयं गांतिर्गान्धर्वक्षमथ नर्गनम् । नटनं नृत्यं नृत्तक्क लास्यं नाट्यञ्च ताण्डवम् ॥ १६४ ॥

१. 'प्रतिज्ञा, प्रणा' के १५ नाम हैं --संबित् (-िब्द्), संधा, आस्या, अम्युपायः, संभवः, प्रतिष्ठाः, श्राभवः, श्रङ्गीकारः श्रम्युपगमः, प्रतिष्ठाः, श्रागः (-गूर्म्बा। +आगः-गुर्म्बी). संगरः (+समाधिः)॥

विसरी—पन्नोकि तथा प्रकृतको अङ्गीकार करना—दोनों ही प्रांतशा' है, इसी दृष्टिस यहाँ 'संवित्र' श्रादि ८२ शब्दोंको पर्यायवाचक कहा गया है—'अमरकोष'कारने तो ''संविदागृः प्रतिशानं नियमाश्रवसंश्रवाः'' (श्राप्र)मे इन ६ नामोंको 'प्रतिशा'का पर्यायवाचक और ''श्रङ्गीकारास्युपगमप्रतिश्रय-समाध्यः'' (श्राप्र)से इन ४ नामोंको 'स्वीकार'का पर्यायवाचक माना है। इनमें ऊकारान्त 'आगृ' शब्दको स्वलपू' शब्दके समान तथा प्रवित्त 'रकान्त' 'आगुर' शब्दका रूप 'पुर्' शब्दके समान होता है, दोनों ही शब्द श्री-लिङ्ग हैं।

- २. 'गीतम्, नृत्यम्, अद्यम्' अर्थात् 'गाना, नाचना, श्रौर वाजा वजाना'—इन तीनोके नाट्य (नटकर्म) मे एक साथ होनेपर उस 'नाट्य'को 'नीर्यनिकम्' कहते हैं। (बच्यमाण शेष सबको 'नटनम्' कहते हैं)॥
- ३. इन तीनों (गाना, नाचना और बाजा बजाना) को अनताको दिखलानेके लिये करनेपर उसको 'संगीतम्' कहते हैं।।
- ४. इन तीनो ( गाना, नाचना ग्रीर वाजा बजाना )के भरतादिशास्त्रा-नुकूल प्रयोग करनेपर उसे 'नाट्यधर्मी' (+नाट्यधर्मिका ) कहते हैं॥
- प्र. गाना, गीत'के प नाम हं—गीतम्, गानम्, गेयम्, गीतिः, गान्धर्यम् ॥

विमरी:—यद्यपि भरतादिन 'गाने योग्यको 'गीतम्' गन्धर्वीकं गानेको 'गान्धर्वम्' रागपूर्वक गानेको 'गीतमः' प्राविशिक्यादि ध्रुवा रूपको 'गानम्' श्रीर पद, स्वर, ताल तथा लयपूर्वक गानेको 'गान्धवम्' कहत हुए उक्त गीत श्रादिमें परस्पर भेद प्रदर्शित किया है; तथापि उक्त िशिष्ट भेदका श्राध्य यहाँ मन्यकारने नहीं किया है।।

६. 'नाचने'के ७ नाम हैं---नर्तनम् , नटनम् , नृत्यम् , नृत्तम् , लास्यम् , नाट्यम् (पु न , ताग्रहवम् ॥ १मएडलेन तुयन्तृतं श्रीणां इल्बीसकं हि तत्।
२पानगोष्ट्रयामुच्चतालं २रणे वीरजयन्तिका ॥ १६५ ॥
४स्थानं नाट्यस्य रङ्गः स्यात् ५पृर्वरङ्ग स्पक्रमः ।
६श्चङ्गहारोऽङ्गविद्येपो ७व्यञ्जकोऽभिनयः समौ ॥ १६६ ॥
-स चतुर्विध श्राहार्यो रचितो भूपणादिना ।
यचसा वाचिकोऽङ्गनाङ्गिकः सत्त्वेन सात्त्विकः ॥ १६७ ॥
६स्यान्नाटकं प्रकरणं भाणः प्रहसनं हिमः ।
व्यायोगसमवकारौ वीश्यक्रेहामृगा इति ॥ १६५ ॥

विसर्शः —यहाँपर भी भरतादि प्रतिपादित इनके परस्पर भेद-विशेषोका आश्रय नहीं किया गया है, किन्तु सामान्यतः सवको पर्यायवाचक कहा गया है।

- बहुत सी स्त्रियोका धूम-घूम मगडलाकार रूपमें नाचनेका १ नाम है— हरूकीमकम् (न। + पुन)।।
- २, भानगोष्ठा (मिदिरा आदि पीनेके स्थान ) में नाचने का १ नाम है—उच्चतालम ॥
  - ३. 'युद्ध भूमिमें नाचने'का १ नाम है-वीरवयन्तिका !!
  - 'नाट्यम्थल ( स्टेज )'का १ नाम है—नङ्गः ॥
  - नाटकके आरम्भ का १ नाम है—पूर्वरङ्गः ॥
- ६. 'नाटकमें भावप्रदर्शनार्थ श्रङ्गोक सञ्चालन करने'के र नाम हैं --अङ्गहार:, श्रङ्गविद्येप: ॥
  - भावप्रदर्शन, श्रिभनय करने के २ नाम हैं—स्यक्तकः, अभिनयः ॥
- इस 'अभिनय' के ४ भेद हैं—१ भृषणादिसे किये गये अभिनयकों आहार्य:, २—वचनमात्रसे किये गये आभनयको 'वाचिकः,' अक्कां ( हाय पैर-भ्रू आदिके मञ्चालन )से किये गये अभिनयको 'आक्किः' और ४ सत्त्व ( मन या गुण् )से किये गये अभिनयको 'साचिकः' कहते हैं ॥
- ह. 'उस श्राभिनंय'कं १० प्रकार है—: नाटकम्, २ प्रकरणम्, ३ भागाः, ४ प्रहसनम्, ५ डिमः, ६ व्यायोगः, ७ समवकारः, ⊏ वीयी, ६ अङ्कः, और १० ईहामृगः।

विमर्श: - नाटक आदि १० अमिनेय प्रकारोंका लच्चण तथा उनके अङ्गोपाङ्ग, माषा, पात्र आदिका सक्तिर वर्णन 'साहित्यदर्पण'में विश्वनाथ महापात्र ने (६।२७८-५३४) में किया है, जिज्ञासुओंको उसे वहीं देखना चाहिए। यहाँपर केवल जिस कारिकामें उक्त नाटकादिका मुख्य लच्चण विश्वनाथने कहा है, उसकी संस्था तथा उदाहरणभून ग्रन्थके नाममात्रका उल्लेख किया जाता है। १ नाटक (६।२८०), यथा—गालरामायणम्, ग्रामिशन-

श्रभिनेयपकाराः स्युश्मापाः पट् संस्कृतादिकाः । २भारती सात्त्वती कैशिक्यारभट्यों च वृत्तयः॥ १६६ ॥ ३वादां वादित्रमातादां तूर्यं तूरं समस्वजः।

शाकुन्तलम् , ....., २--प्रकरण् ( ६।५२८ ), यथा--मृन्छकटिकम् , मानती-माघवम् , पुष्पभृषितम् ,'''''', ३-- भागः ( ६।५३० ), यथा---लीलाम्-धुकरः,....., ४-- प्रहमनम् ( ६।५५२ ), यथा --कन्दर्पकेलिः,..... ५—डिमः (६।५३४), यथा—त्रिपुरदाहः, ..... १६-व्यायोगः ( ६ । ५३१ ), यथा—ौगन्धिकाहरनाम् , .....,७--समवकारः ( ६।५३२ ), यथा—समुद्रमयनम ....., द्र—चीथी (६।५३७), यथा—मालविका, ....., ६ अडः (६१५३६), यथा-रार्मिष्ठायवातिः, ..... और १०-ईहामृगः (६।४३५), यथा-- दुमु।होत्वरावजयः, . . . । "नाटकमथ प्रकरणं भाषा-व्यायोगममनकारिदमाः। डैहामृगाङ्कनीच्यः प्रहमनिमिति स्पकाणि दशा। (६।२७८)" पम कार्नका र 'रूपक' (अधिनय )के १० भेदोंको कहकर उसीके आगेवाली कारिका-! १८ उपस्पकीको भी 'विश्वनाथ महापात्र'ने कहा है, यथा - "न। दिका घोटक गोष्टी मट्टकं नाट्यमंत्रकम् । प्रस्थानोक्ताप्यकाव्यानि प्रेक्क्यां लासके तथा । संलापके श्रोगादते शिल्पके च । वलासिका । दुर्मिल्लका प्रकरणी हल्लीशो भारंगरित च ॥ अष्टादश प्राहरूपमपकारिंग मनीर्षिणः । िना विशेषं मर्तेषा लंदम नाटकतम्मतम् ॥ (६१२७६)" उक्त १८ उपस्पक्षेके लंदासः श्रादि साहित्यदर्गमें ही (११४७--४७०) देखना चाहिए।।

- १. 'संस्कृतम् आदि' ( 'श्राद' शब्द हे- 'प्राकृत, मागधा, शौररंनी, पैशाची और अपभ्रंश "का संग्रह है) ६ भाषार्द है। 'भाषा' शब्द स्त्री-लिक है।।
- २. 'भारती, मान्वता, केशिकी, आग्मटा'--वे ४ वृत्तियाँ हैं। 'वृत्तिः' शब्द स्त्रीलिङ है।

विमर्श-रौद्र तथा बीम्त्स ग्समें 'मारती' वृत्ति, शृङ्गार रसमें 'कैशिकी' वृत्ति और भीर समें 'सारवती' तथा 'ग्रारमटी' वृत्तिका प्रयोग होता है। इनमें-मे प्रत्येकके ४-४ अक्क या भेद होते हैं, इनके मुख्य तथा अक्कादिका सलक्षण उदाहरण साहित्यदर्पणमें (६।४१४-४३५ तथा २८६-२८६) देखना चाहिए।

३. 'बाबा'के ६ नाम है—वाद्यम्, वादिशम् , आतोद्यम् , तुर्यम् ( पु न ), त्रम्, स्मरच्यकः॥

१ततं वीणाप्रभृतिकं २तालप्रभृतिकं घनम् ॥ २०० ॥
३वंशादिकन्तु शुषिरश्मानदं मुरजादिकम् ।
५वीणा पुनर्घोषवती विपञ्चो कण्ठकूणिका ॥ २०१ ॥
वरुलकी ६साऽथ तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिना ।
५शिवस्य वीणाऽनालम्बी इसरस्वत्यास्तु कच्छपी॥ २०२ ॥
६नारदम्य तु महती १०गणानान्तु प्रभावती ।
११विश्वावसोस्तु बृहती १२तुम्बुरोस्तु कलावती ॥ २०३ ॥
१३चण्डालानान्तु कटोलवीणा चाण्डालिका च सा ।

- २. 'ताल आदि ( घरी, घंटा, भांभा आदि ) कामेके बने हुए याजाओं' का १ नाम है---'वनम्'॥
- ३. 'बंशी आदि ('आदि' शब्दमं—''नालिका, नलक,……'' का संग्रह है ) छिद्रवाले बाजाओं का १ नाम है—ग्रिषरम् ॥
- ४. 'मुरा आदि ( 'आदि' शब्द से— दोल. नगाड़ा, पत्यावज, तबला, """'का संग्रह हैं ) चमड़ेसे मंद्र हुए याजाश्री का १ नाम है— आनद्भ (+ अवनद्भम्)। (इस प्रकार वाजाश्री के ४ भेद हैं—तनम, धनम, श्विरम् और श्रानद्भम्)।।
- प्र. 'वीगा'के प्रनाम हैं—वीगा, घोषवती, विपञ्ची, कग्रदकृत्याका, बल्लकी।।
- ६. 'सात नारोंसे बजनेवाली वीखा (मितार)'का १ नाम ह-परिवादिनी।।
  - ७. 'शिवजीकी वीखा'का १ नाम है-श्रनालम्बी ॥
  - 'सरम्वती देवीकी बीखा'का १ नाम है—कच्छपी ।।
  - 'नारदजीकी वीखा'का १ नाम है—महती।।
  - १०. 'गणोंकी वीणा'का १ नाम है--प्रभावती॥
  - ११. 'विश्वावसुकी वीशा'का 🎗 नाम है-वृहती ॥
  - १२. 'तुम्बुरुकी वीखा'का १ नाम है-कलावती ॥
  - १३. 'चरडालोकी बीखा'के २ नाम हैं—कटोलवीखा, चारडालिका ॥ शेषभात्र —चरडालानां तु बल्लकी ।

कारडवीसा कुवीसा च डक्कारी किन्नरी तथा। सारिका खुद्धस्यो च ।

१. 'बीगा' आदि ('श्रादि' शब्दसे—''सैरन्ध्री, रावग्रहस्त, किन्नर, ''''''''''''''' का संग्रह है )ंतारसे बन्ननेवाले वाजाओं का १ नाम है—'ततम'।।

१कायः कोलम्बकस्तस्या २ उपनाहो निवन्धनम् ॥ २०४ ॥ ३दण्डः पुनः प्रवातः म्यात् ४ककुमस्तु प्रसेवकः । पमृते वंशशलाका स्यात्कलिका कृष्णिकाऽपि च ॥ २०५ ॥ ६कालस्य कियया मानं तालः ज्साम्यं पुनर्लयः । प्रदुतः विलम्बितं मध्यमोघस्तत्त्वं धनं कमात् ॥ २०६ ॥ १मृदङ्को मुरजः १०सोऽङ्कवालिङ्ग-यूर्ध्वेक इति त्रिधा ।

- १. 'ताररहित वीगाके दाँचे 'का १ नाम है-कोलम्बकः ॥
- २. 'बीगामें जहाँ तार बांधे जाते हैं, उस स्थान'का १ नाम है— उपनाह: ||
  - १. 'वीगाके दरक'का १ नाम है—प्रवाल: (पुन)॥
- ४. 'वीगाके दरहके नीचेवाले बड़े भागड'के २ नाम हैं—ककुभ:, प्रसेवक: !!
- प्र. 'वीगाके मूलमें स्थित तार बांधे जानेवाली वंशशालाका'के २ नाम हैं— कलिका, कृणिका ॥
- ६. 'ताल (गानेके समयमें नियामक कारण )'का १ नाम है— ताल:॥
- ७. 'लय (वस्यमाण 'द्रुत, विलम्बित' आदि वाबाओंके ध्वनिकी परस्परमं समानता )का १ नाम है—ल्यः। (कुछ लोग 'ताल-विशेषको ही 'लय' कहते हैं)॥
- द्रत, विलिम्बत तथा मध्य लयो'का कमशः १-१ नाम है—ओषः, तस्तम्, धनम् ( + अनुगतम् )।

विमर्श—नाट्यशास्त्रमे 'द्रुत' आदि लयोंके श्रनुसार क्रमशः 'ओवः' श्रादि वाद-प्रकार हैं, ऐसा कहा गया है ॥

भूदक्ष'कं २ नाम है—मृदक्षः, मुरबः ॥

१०. वह 'मृदङ्ग' तीन प्रकारका होता है—१ श्रङ्की (-व्हिन्। + अङ्क्ष्यः), २ आलिख्नी ( - लिक्निन्। + श्रालिङ्गयः ) श्रोर त्रष्ट्वेकः (+आमोगिकः)।।

बिमरी—प्रथम 'श्रङ्की' मृदङ्ग हरीतकी (हरें)के श्राकारके समान श्रर्थात् बीचमें मोटा तथा दोनों छोरमे पतला होता है. यथा—पखाबज, इसे कोडके मध्य (गोद)में रखकर बजाया जाता है। दितीय 'श्रालिङ्की' मृदङ्क गोपुच्छके श्राकारके समान एक भागमें मोटा तथा दूखरे भागमें कमशः पतला होता है, यथा—तबला, इसे बाम भागमें रखकर बजाया जाता है। तृतीय 'कर्ष्यक' मृदङ्क यव (जौ) के आकारके समान होता है, इसे दहिने भागमे रखकर बजाया जाता है। ऐसा नाट्यशास्त्रमें कहा गया है।

६ छ० चि०

१स्याद् यशःपटहो ढका २ भेरो दुन्दुभिरानकः ॥ २०७ ॥ पटहोऽ३थ शारिका स्यात्कोणो वीणादिवादनम् । ४७% क्षारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः ॥ २०५ ॥ वीभत्साद्भतशान्ताध्य रसा प्रभावाः पुनिक्रिधा । स्थायिमान्त्विकसञ्ज्ञारिप्रभेदैः—

१. 'दका (नगाड़ा )'क २ नाम हैं-यश:पटइ:, दका ॥

२. 'हुन्दुभि'के ४ नाम हैं—भेरी, दुन्दुभिः (पु), आनकः (पु।+पुन), पटहः।

विसरी-कतिपय कोषकारीने २-२ पर्यायीको एकार्थक माना है ॥

शेषश्चात्र-अय दर्दरे कलशीमुखः।

स्त्रकोशो डमधकं समी पर्णविकक्कशौ। शृक्कवाचे शृक्कमुखं हुडुकस्तालमर्दकः ॥ काहला तु कुहाला स्याच्चराडकोलाहला च सा। संवेशप्रतिबोधार्थ द्रगडद्रकटासुभौ॥ देवतार्चनत्ये तु धूमलो बलिरित्यपि। तुरुग्गकं मृतयात्रायां माक्कले प्रियवादिका॥

रणोद्यमे रवर्षत्रो वाद्यभेदास्तथाऽपरे। डिग्डिमो कर्करो मङ्डुस्तिमिला किरिकिन्चिका॥ लिम्बका टट्टरी वेध्या कलापूरादयोऽपि च॥

३. 'बीगा, सारङ्गी श्रादि बजानेके लिए धनुषाकार टेढ़ा काष्ठविशेष'के २ नाम हैं—शारिका, कोगाः (पु । +पु न ) ॥

४. 'श्रङ्गार: (पुन : +पु), हास्य' (+न), करुण' (+करुणा, स्त्री), रौद्र: (+न), धीर:, भयानकः, धीमत्सः, श्रद्भुतः, शास्तः (+४ न। पु)—'काव्य'मे ये ६ 'रस' कहे गये है, 'रसः' अर्थात् उक्त 'रस' शब्द 'पुं, न' है।।

विमरी—गौड तथा मुनीन्द्रन 'वात्मरूपम् (वत्सलता )'को दशम रस मानकर दस रस है ऐसा कहा हे । इन शृङ्कार श्रादि नव रमोंके लक्ष्या, श्रालम्बन, व्यभिचारिमाव, अनुमाव, वर्गा, देवता श्रादि साहित्यदपेग्रामे (३।२१४—२४४) देखे॥

१. तदाइ गौड:---

शृङ्गारवीरी बीनत्तं रीद्रं हास्यं भयानकम्।
करुणा चाद्भुतं शान्तं वारक्ष्यं च रसा दश ॥ इति ॥
तथा च विश्वनाथः—

वस्थलका रस इति तेन स दशमो मतः। स्फूटं चमत्कारितया वस्तलञ्च रसं विदुः॥ (सा॰ द॰ ३।२४५) —-१स्याद्रतिः पुनः ॥ २०६ ॥
रागोऽनुरागोनुरितर्श्वासस्तु इसनं इसः ।
घर्षरो द्वासिका द्वास्यं ३तत्रादृष्टरदे स्मितम् ॥ २१० ॥
वक्रोष्टिकाष्ठऽष इसितं किञ्चिद्दृष्टरदाङ्करे ।
५ किञ्चिच्छ्रते विद्वसित्दमृदृद्वासा महीयसि ॥ २११ ॥
७ श्रतिद्वासस्त्रनुस्यूतेन्ऽपद्वासोऽकारणान् ऋते ।
६ सोत्प्रामे त्वाच्छुरितकं इसनं स्फुरदोष्ठके ॥ २१२ ॥
१०शांकः शुक् शोचनं खेदः ११काधो मन्युः कुधा रूपा ।
कृत्कोषः प्रतिघो रोषो स्ट चो१२त्सादः प्रगल्मता ॥ २१३ ॥
श्रभियोगोद्यमौ प्रौदिस्होगः कियदेतिका ।
श्रध्यवसाय ऊर्जो१३८थ वीर्यं सोऽतिशयान्वितः ॥ २१४ ॥

- 'जिन हॅननेने थोड़ा शब्द सुनाई पड़े, उस'का'१ नाम है-विहस्तिम् ॥
- ६. 'जिम हँसनेमें अधिक शब्द मुनाई पड़े. उस'का १ नाम है-ब्रह्हास: ॥
- ७. र्शनरन्तर हॅंसने का १ नाम है अतिहास: ॥
- म. 'निष्कारण इँसने'का १ नाम है—अपहास: ॥
- ६. 'जिस इँसनेसे दूसरेको अमर्थ हो जाय, उस'का १ नाम है— भाच्छ्रितकम ( + अवच्छ्रितम् )।।

विमर्श—स्मितम् (२।२१०)मे लेकर यहाँ (२।२१२) तक = भेद 'इसने'के हैं॥

- १०. 'शोक'वे ४ नाम हैं-शोक:, शुक् (-च, स्त्री), शोचनम्, खेद: ॥
- ११. 'क्रोघ'के ६ नाम हैं-कोघः, मन्युः (पु), कुघा, रुषा, कृत् (-ध्, स्त्री), कोपः, प्रतिष्ठः, रोषः, रुट् (-धू, स्त्री)॥
- १२. 'अत्याह'य ६ नाम हैं—अत्याहः, प्रगरूपता, अभियोगः, उद्यमः (९ न ), प्रौढिः, उद्योगः, क्यिदेतिका, अध्यवसायः, कर्जः ( -र्जस् न ) !!
  - १३. बीर्य, अध्युवत उत्साह'का १ नाम है- वीर्यम् ॥

१. 'रति, अनुराग' के ४ नाम हैं--रति:, रागः, अनुरागः, अनुरति: ॥

२. 'हॅमने'के ६ नाम हें—हानः, हसनम्, इसः, घघरः, हासिका, हाम्यम्।।

३. भुम्कान' (जिस हॅमनेमें दाँत नहीं दिखलायी पहें, उस ) के २ नाम हैं—मिनत, वक्षेष्ठिका (स्त्री न )।।

४. 'जन ईंसनेमें दाँतका थोडा-मा भाग दिखनायी पड़े, उस**का १ नाम** है—हांसनम् ॥

१भयं भीभीतिरातकः व्याशकः साध्यसं दरः।
भिया च २तच्चाहिभयं भूपतीनां स्वपक्षजम् ॥ २१५ ॥
१श्वद्धं विह्नतोयादे४ देष्टं स्वपरचक्रजम् ॥ २१६ ॥
५ भयद्भरं प्रतिभयं भीमं मीद्धं भयानकम् ॥ २१६ ॥
भीषणं भैरवं घोरं दारुण्डा भयावहम् ॥
६ जुगुप्सा तु घृणाष्ठ्य स्याद्धिसमयिष्णत्रमञ्जतम् ॥ २१७ ॥
चोद्याशचर्यं स्थामः शान्तिः शमशोपशमाविष ।
चोद्याशचर्यं स्थायिनोऽमी रसानां कारणं कमान् ॥ २१८ ॥
१०स्तम्भो जाड्यं ११स्वेदो घर्मनिद्यां १२पुलकः पुनः ।
रोमाखः कण्टको रोमिषकारो रोमहर्पणम् ॥ २१६ ॥
रोमोद्गम चद्धुषणसुरुलकसनमित्यपि ।

- ३. 'क्राग-पानी क्रादिसे होनेवाल मय'का १ नाम है-अटएम् ॥
- ४. 'श्रपने तथा परराष्ट्रसं होनेवाले भय'का १ नाम है-इएम ॥
- भ. 'मयक्कर, डरावना'के १० नाम हैं—भयक्करम् , प्रातमयम् , भीमम् , भीकाम् , भयानकम् , भीषणम् , भैरवम् , बोरम् , दाकणम् , भयावहम् ॥

शेषश्चात्र-भयहरं तु डमरमाभीलं भासरं तथा।

- ६. 'षृगा'के २ नाम हैं जुगुप्छा, वृगा।।
- ७. 'श्राक्षर्य'के ५ नाम हैं—विस्मयः, चित्रम्, अद्भुतम्, चोद्यम्, भाक्षर्म्॥

शेषधात्र-आधर्ये फुल्लक् मोहो बीदयम् ।

- -. 'शान्ति'कं प नाम है-शमः शान्तिः, शमथः, उपशनः, तृष्णाचयः ॥
- E. पूर्वोक्त (२।२०५-२०६) मृङ्गार आदि ६ रमोके ये 'रित' आदि ६ (रित:, हास:, शोक:, कोध:, उत्साह:, भयम्, जुगुप्सा, रिश्मय:, शम: ) कमश: 'स्थायी माव' है।।
  - २०. 'स्तम्म, बहता'के २ नाम हैं स्तम्मः, जाह्यम् ॥
  - ११. 'स्वेद, प्सीना'के ३ नाम हैं-स्वेदः, धर्मः, निदाधः ॥
- रर. 'रोमाञ्च'के म नाम हैं--पुलकः (पुन), रोमाञ्चः, करटकः, (पुन), रोमविकारः, रोमहर्षसम्, रोमोद्गमः, उद्धुषसम्, उल्लब्सनम्।

१. 'भय'के ८ नाम हैं—भयम्, भीः, भीतः (२ स्त्री), श्रातकः, आशका, साध्यसम्, दरः (पुन), भिया॥

१स्वरभेदस्त कल्लात्वं स्वरे २कम्पस्तु वेपघुः ॥ २२० ॥ ३वैवएयँ कालिका४ऽथाश बाष्पो नेत्राम्ब रोदनम् । अस्त्रमस्त्र ४म्लयस्त्वचेष्टते६त्यष्ट सास्त्रिकाः ॥ २२१ ॥ अवृतिः सन्तोषः स्वाम्ध्यं स्याददाष्यानं स्मर्गं स्मृतिः । Eमतिर्मनीषा बुद्धिर्धीर्धिषणाश्रप्ति<del>वे</del>तनाः प्रतिभाप्रतिपत्प्रक्षाप्रेकाचिदुपलब्धयः संवित्तिः शेमुपी दृष्टिः १०सा मैथा घारणसमा ॥ २२३ ॥ ११पएडा तत्त्वानुगा १२मोने ज्ञानं १३विज्ञानमन्यतः। १४श्रक्षपा अवग्रङचैव महर्ग धारगं तथा ॥ ५२४॥

- º. 'स्वरमें अन्यक मान होने'का १ नाम हैं—स्वरमेद: ॥
- २. 'कम्पन'के २ नाम हैं—कम्पनम् , वेपशु: (पु )।।
- 3. 'विवर्णाता ( फीकापन )'के २ नाम हैं वैक्पर्यम् , कालिका II
- x. 'ऑस्'के ६ नाम हैं—अश्रु (न) बाध्यम् (पुन), नेत्राम्बु, रोदनम्, असम्, अस् (न)॥

शेषश्चात्र-लोतस्तु द्रग्जले ।

- प्र. 'मुन्हीं'के २ नाम हैं-प्रलय:, अनेवता (+ मोहः, मुन्हीं )॥
- ६. पूर्वीक (२।२०८-२०६) 'शृङ्गार' आदि ६ रसोके ये 'स्तम्म' श्चादि = ( स्तम्मः, स्वदः, रोमाञ्चः, स्वरभेदः, कम्पः, वैवर्ख्यम् , रोदनम् स्प्रीर प्रलयः ) 'मान्विक भाव' है ॥
  - ७. भृति, धेर्यं के ३ नाम हैं-धृति: (+धेर्यम् ), संतोष:, स्वास्थ्यम् ॥
  - -. 'स्मरण'के ३ नाम है—श्राध्यानम् , स्मरणम् , स्मृतिः ॥
- 'बुढि'के १६ नाम हैं—मितः, मनीषा, बुढिः, धीः, थिषगा, श्रप्ति:, चेतना, प्रतिभा, प्रतिपत् (-पद् ), प्रश्ना, प्रेस्ता, चित् (-द्, स्त्री ), उपलन्धः, स्वित्तः, रोमुषी, दृष्टिः ॥
  - १०, 'धारण करनेवाली बुद्धि'का १ नाम है-मेधा ॥
  - ११. 'तत्त्वानुगामिनी बुद्धि'का १ नाम है-पगडा ॥
  - १२. 'मोस्न-विषयिगी बुद्धि'का १ नाम है--शानम् ॥
- १३, 'विज्ञान' अर्थात 'शिल्प-चित्रकलादि-विषयिशी बुद्धि'का १ नाम है-विज्ञानम् ॥
- १४. 'बुद्धि'के ⊏ गुण हैं, उनके कमशः प्रयक्-प्रथक् १-१ नाम हैं---शुअषा ( सुननेकी इच्छा ), अवसाम ( सुनना ), प्रहराम् ( प्रइस करना, सेना ), धारणम् ( धारण किये हुएको नहीं भूलना ), ऊहः ( युक्तिसंगत

उद्घोडपोहोऽर्थविद्यानं तत्त्वकानक धीगुणाः ।
१श्रीहा लज्जा मन्दाक्षं हीस्त्रपा २साऽपत्रपाऽन्यतः ॥ २२५ ॥
३जाड्यं मीर्स्यं ४विषादोऽवसादः सादो विषण्णता ।
५मदो मुन्मोहसम्भेदो ६ठ्याधिस्त्वाधी रुजाकरः ॥ २२६ ॥
७निद्रा प्रमीला शयनं संवेशस्वापसंलयाः ।
नन्दीमुखी श्वासहेतिस्तन्द्रा म्सुप्तन्तु साऽधिका ॥ २२० ॥
६औत्सुक्यं रण्रण्कोत्कण्ठे व्यायस्त्वकारती ।
हल्लेखोत्कलिके चा१०थावहित्थाऽऽकारगोपनम् ॥ २२० ॥
११शङ्काऽनिष्टोत्प्रेक्षणं स्या१२च्चापलन्त्वनवस्थितिः ।
१३व्यालस्यं तन्द्रा कौसीदां—

- तर्क), श्रपोइ: (दूषित पत्तका खरडन करना), अर्थियज्ञानम् (अर्थकी यथावत् जानना), तस्वज्ञानम् (वास्तविक तस्वका ज्ञान)॥
- १. 'लङ्जा'के ५ नाम हैं—बीडा (+वीड:), लङ्जा, मन्दास्त्रम्, ही:(स्त्री), त्रपा।।
  - २. 'दूसरेसे लज्जा होने'का १ नाम है--अपन्रपा ।।
  - ३. 'मूर्खता'के २ नाम हैं जाह्यम् , मौरूर्यम् ॥
  - ४. 'विषाद'के ४ नाम हैं-विपाद:, अवसाद:, साद:, विषयण्ता ।।
- प्र. भद (नशा, त्रानन्द तथा संमोहका संयोग) का १ नाम है—मदः॥
  - ६. 'रोग उत्पन करनेवाली मानसिक पीडा'का १ नाम है- व्याधि: ॥
- ७. 'नींद'के ६ नाम हैं—िनद्रा, प्रमीला, शयनम्, संयशः, स्वापः, संवापः, संवापः, नन्दीमुखी, श्वासहेतिः, तन्द्रा (+तन्द्रा, तन्द्रः)। (किसी-किसीके मतसे 'नन्दीमुखी' तथा 'श्वासहेतिः' ये २ नाम 'सोयं हुए'के हैं)॥

शेषश्चात्र-निद्रायां तामसी।

- ⊏. 'श्रधिक नींद'का १ नाम है—सुप्तम् ॥
- शेषश्चात्र—सुप्ते सुक्तापः सुखमुतिका ॥
- ह. 'उत्सकता'के ७ नाम है—ग्रीत्सक्यम् , रग्रारग्रकः उत्करटा (+उ-क्कारटः, आयल्टकम् , अर्रातः ( स्त्री ), हल्लेखः, उत्कालका ॥
- १०. 'भू-विकार मुखरागादिरूप आकारको छिपाने'का १ नाम है— अवहित्या (स्त्री न )।।

शेषश्चात्र-आकारगृहने चावकटिकाऽवकुटारिका। गृहजालिका।

- ११. 'शङ्का ( अनिष्टकी संभावना )'का १ नाम है--- शङ्का ॥
- १२. 'वपलता'के २ नाम हैं—चापलम् , श्रनवश्यितिः ॥
- १३. 'श्रासस्य'के ३ नाम हैं—श्रालस्यम् , तन्द्रा, कौसीधम् ॥

---१६र्षिश्वसमसम्बद्धाः ।। २२६ ॥

ह्वादः प्रमोदः प्रमदी मुखीत्यामोदसम्भदाः। आनन्दानन्द्यू २गर्वस्त्वहङ्कारोऽविलप्तता ॥ २३० ॥ दपेंडिभमानो ममता मानश्चिक्तोन्नतिः स्मयः। ३स मिथोऽहमहमिका ४या तु सम्भावनाऽऽत्मनि ॥ २३१ ॥ द्रपत्सिाऽऽहोपुरुपिका स्यापद्रहम्पूर्विका पुनः। श्रदं पूर्वमद्दंपृर्विमि६त्युग्रत्वन्तु चण्डता ॥ २३२ ॥ ७प्रबोधस्तु विनिद्रत्वं दग्लानिस्तु बल्हीनता। **६दैन्यं कार्यण्यं १०शमस्तु क्लमः क्लेशः परिश्रमः ॥ २३३ ॥** प्रयासायासव्यायामा ११उन्मादश्चित्तविप्तवः १२मोहो मौढ्यं १३चिन्ता घ्यानम्-

- १. 'हमं'के ११ नाम हैं --हमं:, चित्तप्रसन्नता, ह्वाद:, प्रमोद:, प्रमदः, सत् (-द्, स्त्री ), प्रीतिः, श्रामोदः, संमदः, आनन्दः, आन-न्द्युः (पु)॥
- २. 'ब्रह्हार'के ६ नाम हैं—गर्व:, अहक्कार:, अविलयता ( + अक्लेप: ), दर्पः, श्राभमानः, ममता, मानः ( पु न ), चित्तोन्नतिः, समयः ॥
- मै बलवान् हूँ, मै बलवान् हूँ, इत्यादि रूपमें एकाधिक व्यक्तियोंका ) 'परस्परमं अहङ्कार करने'का १ नाम है-श्रहमहामका ॥
- ४. 'अइड्रारके अपने ध्वयमें संभादना करने का १ नाम है-आहोप्रविका ॥
- ५. 'मै आगं, मै श्रागे' इस प्रकार विचार रखने या कहने का १ नाम है—अहंपूर्विका ( 🕂 ऋहंप्रथमिका, अहमांग्रका ) ॥
  - ६, 'उप्रता, श्रांधक तेजी'के २ नाम है—उप्रत्वम्, चरहता ॥
  - ७. 'अबोध, बराने'के २ नाम हैं— प्रबोधः, विनिद्रस्तम्॥
  - ५. 'मलानि ( च्रीग्राचि होने )'का १ नाम है—म्लानिः ( स्त्री ) ।।
  - E. 'दीनता'के २ नाम है—दैन्यम, कार्प्यम् !!
- १०, 'परिश्रम'के ७ नाम है-श्रमः, क्लमः, क्लेशः, परिश्रमः, प्रयासः, श्रायासः, व्यायामः।)
- ११. 'उन्माद (चित्तका विक्तित होना-पागलपन )'के २ नाम हैं-ठन्मादः, चित्तविष्ठवः॥
  - १२. 'मोह (बेहोशी)'के २ नाम हैं--मोहः, मौत्यम्॥
  - १३. 'ध्यान'के २ नाम है-क्ता, ध्यानम्॥

न्श्यार्थः क्रोजसम्भवः ॥ २३४॥
गुणो जिगोषोत्साइवांश्स्त्रासस्त्वाकस्मिकं भयम ।
श्र्यापस्मारः स्यादावेशो ४ निर्वेदः स्वावमाननम् ॥ २३५॥
भ्रष्यावेगस्तु त्वरिस्तूर्णिः संवेगः सम्प्रमस्त्वरा ।
६ वितर्कः स्यादुन्नयनं परामशी विमर्शनम् ॥ २३६॥
श्रध्याहारस्तर्क उह्होण्डस्याडन्यगुणदृषणम् ।
मृतिः संस्था मृत्युकालो परलोकगमोऽत्ययः ॥ २३७॥
पञ्चत्वं निधनं नाशो दीर्घनिद्रा निमीलनम् ।
दिद्यान्तोऽस्तं कालधर्मोऽवसानं १ सा तु सर्वगा ॥ २३६॥
मरको मारिश्वस्यस्तिशदमो व्यभिचारिणः ।
११स्यः कारणानि कार्याणि सहचारीणि यानि च ॥ २३६॥

२. 'त्राकस्मिक भय'का १ नाम है-नास: ॥

- ३. 'मृगी ( एक प्रकारका रोग-विशेष )'का १ नाम है-अपस्मारः ॥
- ४. 'अपनेको हीन समझना'का १ नाम है---ानर्वेदः ॥
- प्. 'जल्दीवाजी'के ६ नाम हैं--श्रावेगः, स्वरिः, त्रिगः (२ स्त्री), संवेगः, संभ्रमः, त्वरा ॥
- ६. 'तर्क के क नाम हैं —िवेतर्क:, उन्नयनम्, परामर्शः, विमर्शनम्, आध्यादारः, तर्कः (पु। + पुन), ऊदः (+उदा)॥
  - ७. 'दूसरेके गुराको भी दोष बतलाना'का १ नाम 🖫 अन्या ।।
- ्र भरने के १५ नाम हैं —मूर्तः, संस्था, मृत्युः (पु स्त्री), कास्त्रः, परलोक्यमः, श्रत्ययः, पञ्चस्यम्, निधनम् (पु न), नाशः दीर्घनिद्रा, निमालनम् विष्टान्तः, अस्तम्, काल्धर्मः, अवसानम् ॥
- ह. 'मारी' (हैजा, प्लेग आदि किसी रोग या उपद्रवके कारण एक साथ बहत लोगों के मरने )'क २ नाम हैं—मरकः, मारिः (स्त्री)।।
- १०. पूर्वोक्त (२।२२२-२३८) ये 'पृतिः' आदि ३३ भाव 'व्यमिचारी' माव' हैं। 'व्यभिचारी' ( रिन् ) शब्द पुंक्लिक्स है।
- ११. पूर्वोक्त (२।२१६-२३८) 'रिति' आदि ६ स्थायी मार्वोके, लोकमें आलम्बन (स्त्री आदि) तथा उदीपन (चन्द्र, मनयवायु, उद्यानादि) बो कारण हैं, वचन आदि श्रमिनयसे युक्त स्थायिव्यामचारिरूप उन चित्तवृत्तियों-को काव्य तथा नाट्यमें 'विभाव' कहते हैं। तथा उन 'रित' आदि ६ स्थायी भावोंके कटाच, बाहु सञ्चालनादिरूप को काये हैं, स्थायि-व्यमिचारिरूप

१. विजयेव्हाके उत्साहसे युक्त क्रोधीत्पन गुगा (प्रतिकार करनेकी इच्छा) का १ नाम है—अमर्घः।।

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत्काव्यनाट्ययोः।
विभावा अनभावाद्य व्यमिनारिण एव च॥ २४०॥
व्यक्तः स तैर्विभावाद्येः स्थायो भावो भनेद्रसः।
श्पात्राणि नाट्येऽधिकृतारस्तत्तद्वेषस्तु भूमिका॥ २४१॥
इशैद्धणे भरतः सर्वकेशो मरतपुत्रकः।
धर्मीपुत्रो रङ्गजायाऽऽनीवो रङ्गावतारकः॥ २४२॥
नटः कृशास्त्री शैलालो ४चारणस्तु कुशीलवः।
धन्नभू भूभूपरः कुंसो नटः स्त्रीवेपधारकः॥ २४३॥
६वेदयाऽऽचार्यः पीठमर्दः असूत्रधारस्तु सूचकः।

चित्तवृत्ति विशेषकी सामाजिक ( दर्शक ) स्वयं अनुमव करना हुआ जिनके द्वारा अनुमावित होता है, उन्हें काव्य तथा नाट्यमें 'अनुमाव' कहते हैं। और उन 'पित' आदि ६ स्थायी मार्चोंके महत्त्वारी पूर्वोक्त (२।२२२-२३८) 'पृति' आदि ३३ 'व्यमित्रारी मार्चोंके नहत्त्वारी पूर्वोक्त (२।२२२-२३८) 'पृति' आदि ३३ 'व्यमित्रारी मार्च जिन विमावादि मार्चोंसे अभिव्यक्त ( सामाजिकों ( दर्शकों )के वासनाह्यसे स्थित ) होते हैं, वह रित' आदि स्थायी माव कवियो एवं सहद्वयोंसे आस्वादित होनेके कारण शृङ्कारादि 'रस' कहलाता है।

विसरी:—र्रात आदि ६ स्थायी भावोंक 'कारण, कार्य, तथा सहचारी' भाव काव्य तथा नाट्यमें कमश. 'विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी' कहलाते हैं और उन (विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी) भावोंसे अभिव्यक्त—दर्शकोंके वासनारूपसे स्थित—उस रति आदि स्थायी भावका ही कवि सहदय जन आस्वादनकर छानन्दानुभव करते हैं, छत एव वे (रस्यादि स्थायी भाव) ही कमश: शृक्कारादि रन कहलाते हैं।।

- १. 'नाट्यमें अधिकृत व्यक्तियों ( ऐक्टरों, श्रिभिनय इरनेवालों )'का १ नाम है-पात्रम् ॥
  - २. 'उन पात्रोंके वेष-भूषा'का १ नाम है भूमिका ॥
- ३. 'नट'के ११ नाम हैं—शैलूषः, भरतः, सर्वकेशी (-शिन्), भरतपुत्रकः, धर्मीपुत्रः, रंगजीयः, जायाजीवः, रङ्गावतारकः, नटः, कृशाश्वी (-शिवन्), शैलाली (-लिन्),॥
- ४. 'चारण (देशान्तरमें भ्रमण करनेवाले नट)'के २ नाम हैं— चारण:, कुशीलवः॥
- प्र. 'स्त्रीका वेष धारण करनेवाले नट'के ४ नाम हैं—भकुंसः, भुकुंसः, भकुंसः, भकुंसः, भकुंसः, ।।
  - ६. 'वेश्याओंके शिचक'के २ नाम हैं-वेश्याचार्यः, पीटमर्दः ॥
  - ७. 'त्त्रधार'के २ नाम हैं---त्त्रधार:, त्वक: (+स्थापक: )॥

१नन्दी तु पाठको नान्धाः २पाइवेस्थः पारिपार्श्विकः ॥ २४४ ॥
३वासन्तिकः केलिकिलो वैद्दासिको विद्दपकः ।
प्रहासी प्रीतिदश्चाप्रथ पिद्धः पल्लवको विटः ॥ २४५ ॥
पपिता त्वावुक ६श्वावुत्तभावुकौ भगिनीपतौ ।
७भावो विद्वान् प्युवराजः दुमारो भर्तृदारकः ॥ २४६ ॥
६वाला वास्र्र०र्मापं श्रायो ११देवो भर्तृदारका । २४० ॥
१२राष्ट्रियो नृपतेः स्यालो १३दुहिता भर्तृदारिका ॥ २४० ॥
१४देवी कृताभिषेका१५ ज्या महिनी १६गिण्काऽज्जुका ।
१७नीचाचेटीसखीहतो हण्डहञ्जहलाः क्रमान् ॥ २४० ॥

शेषरचात्र-अथ स्त्रधारे स्याद् बीजदर्शकः ॥

- १. 'नान्दी' ( पूर्वरंगके अक्क-विशेष )का पाट करनेवाले' का १ नाम है--नन्दी (-न्दिन् )।।
  - २. 'पार्श्ववर्ती'के २ नाम हैं-पार्श्वस्थः, पारिपारिवकः ॥
- ३. 'विदूषक ( नाटककं ओकर—सदस्योको हसानेवाले पात्र-विशेष )' के ६ नाम हैं—वासन्तिकः, केलिकिलः (+केलीकिलः), वैहासिकः, विदूषकः प्रहासी (-सिन्), प्रीतिदः।।
  - ४. 'विट'के ३ नाम हैं-- विज्ञ:, पल्लवक:, िट: (पुन) ॥
  - प्र. पिता'का १ नाम है-आवुकः II
  - ६. 'बहनके पति'के २ नाम हैं-शावुत्तः, मातुकः॥
  - ७. 'बिहान् 'का १ नाम है-भावः ॥
  - ५ 'युवराच'के २ नाम हे क्रमारः, भर्तृदाग्कः ॥
  - E. 'बाला'का १ नाम हे-वास: II
  - १०. 'श्रायं'के २ नाम है-मार्पः (+ मार्ग्यः ), श्रायः ॥
  - ११. 'राजा'के २ नाम हैं-देव:, भट्टारक: ॥
- १२. 'राजाक शाले'का १ नाम हे—राष्ट्रियः। (इसे प्रायः नगरके कोतवालका पद प्राप्त रहता है)॥
  - १३. 'राजाकी लड़की'का १ नाम है-- मर्तु दारिका ॥
  - १४. 'पटरानी ( ऑमषिक रानी )'का १ नाम है-देवी ॥
  - १५. 'राजाकी अन्य रानियों'का १ नाम है-मट्टिनी ॥
  - १६. 'वेश्या'का १ नाम है-अज्जुका !!
- १७. 'नीचा, चेटी (दासी) श्रीर सखी'के बुलानेने कमराः 'हराडे, इंडजे, हला' इन तीनों में-से १-१ का प्रयोग होता है।।

१श्रष्ठहार्यमवध्योक्ती २ ज्यायसी तु स्वसाऽत्तिका । १ भर्ताऽऽर्यपुत्री ४ माताऽस्वा ५ भदन्ताः सौगतादयः ॥ २४६ ॥ ६पूज्ये तत्रभवानत्रभवांश्च मगवानपि । ७पादा भट्टारको देवः प्रयोज्यः पृज्यनामतः ॥ २५० ॥

इत्याचार्यहेमचन्द्रविरचितायाम् "श्रमिधानचिन्तामणिनाममालायां" द्वितीयो 'देवकाण्डः' समाप्तः ॥ २ ॥

-: \*:--

- १. 'अवश्यके कहनेमें' 'अवस्यस्यम्' शब्दका प्रयोग होता है।।
- २. 'बड़ी बहन'का १ नाम है-- अचिका ॥
- ३, 'पति'का १ नाम है-- आर्थपत्रः ॥
- ४. 'माता'का १ नाम है अम्बा।।
- ५. बौद्ध आदि भिच्नुकों का १ नाम हे भदन्तः ॥
- ६. 'पूज्य' व्यक्तिमें 'तप्रभवान्, अत्रभवान्, भगवान् (३ -वत्)' शब्दोंका प्रयोग होना है।।
- ७. 'पूरुष व्यक्तिके नामके आगे 'पादाः, भट्टारकः, देवः' शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। (यथा—गुरुपादाः, गुरुचरणाः, अहर्भट्टारकः, कुमारपालदेवः, '''''')।।

विमरी—पूर्वोक (२।२४५-२५०) आबुकादि शब्दोंका प्रयोग नाट्या-धिकार होनेस नाटकोमे ही होता है। परन्तु 'तत्रभवान्' आदि (२।२५०) शब्दोंका प्रयोग नाटकसे भिक्ष स्थलोमें भी किया बाता है।।

> इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाःचार्योदिपदांत्रभूषित मिश्रोपाह्य श्रीहरगोतिन्दशास्त्रितिरचित 'मिश्रिप्रमा'व्याख्यामें द्वितीय 'देवकाण्ड' समाप्त हुआ ॥ २ ॥

## अय मर्त्यकागडः ॥ ३ ॥

श्मर्त्यः पञ्चजनो भूसपृक् पुरुषः पूरुषो नरः। मनुष्यो मानुषो ना बिट् मनुजो मानवः प्रमान् ॥ १ ॥ २बालः पाकः शिशुर्डिन्भः पोतः शावः स्तनन्धयः। पृथकार्भोत्तानशयाः चीरकण्ठः कुमारकः ॥२॥ ३शिश्चत्वं शैशवं बाल्यं ४वयःस्थस्तरुणो युवा । पतारुण्यं यौवनं ६वृद्धः प्रवयाः स्थविरो जरन् ॥ ३ ॥ जरी जीर्णो यातयामो जीनो७ऽय विस्नसा जरा। म्बार्द्धकं स्थाविरं १ ज्यायान् वर्षीयान्दशमीत्यिष ॥ ४ ॥ १०विद्वान मुधीः कविविचक्षाणुलन्धवर्णा हः प्राप्तरूपकृतिकृष्टयभिरूपधीराः ।

मेधाविकोविद्विशारदसूरिदोपज्ञाः प्राज्ञपण्डितमनीपिबुधप्रबुद्धाः ॥ ५ ॥

व्यक्तो विविद्यत्सङ्ग्रयावान सन्-

१. 'मनुष्य'के १३ नाम हैं-सर्थः, पञ्चजनः, भृस्पृक् ( - स्पृश् ), पुरुष:, पूरुष:, नर:, मनुष्य, मानुष:, ना (च्रृ ), बिट् (च्र् ), मनुष:, मानव:, पुमान (= पुंस् )॥

२. 'बालक, बच्चे'के १२ नाम है-चाल: (+बालक:), पाक:, शिशुः, डिम्मः, पोतः, शावः, म्तनन्धयः ( यौ० —स्तनपः ), प्रशुकः, स्रर्भः ( 🕂 अर्भकः), उत्तानशयः, चीरकष्ठः ( यौ॰—चीरपः ), कुमारकः (+कुमारः )।।

३. 'बचपन'के ३ नाम हैं—शिजुत्वम्, शेशवम् , बाल्यम् ॥

४. 'युवक, नौजवान'के ३ नाम है—वयःस्थः, तहणः, युवा ( - वन् )।।

 <sup>&#</sup>x27;जवानी'के र नाम हैं—ताक्यम्, यौवनम् (पुन । + यौवनिका )!!

६. 'बूढ़े'के ८ नाम हैं--वृद्धः, प्रवयाः ( - यस् ), स्पविरः, अरन् ( - रत् ), बरी ( - रिन् ), बीर्गः, यातयामः, बीनः ॥

७. 'बुटापा'के २ नाम हैं—विस्तरा, जगा।

प्त. 'ऋधिक बुढापा'के र नाम हैं—त्रार्द्धकम्, स्थाविरम्।।

६. 'बहुत बड़ा या बृटा'के ३ नाम है -ज्यायान्, वर्षीयान् ( २-यस् ), दशमी ( - मिन् )॥

१०. 'विद्वान्'के २५ नाम हैं —विद्वान् ( - द्वस् ), सुधी:, कवि:, विचन्नगः, लब्धवर्णः, ज्ञः, प्राप्तरुपः, कृती ( – तिन् ), कृष्टिः, अभिरूपः, धीरः, मेघावी (-विन् ), कोविद:, विशाग्द:, स्रि:, दोषण:, प्राण्ठ:, परिष्ठत:, मनीषी, ( - षिन्। यौ - चीमान्, मांतमान्, बुद्धिमान्, ३ - मत्, ....), बुधः, प्रबुद्धः, व्यक्तः, विपश्चित्, संस्थावान् ( - वत् ), सन् ( - त् ) ॥

— १प्रवीगे तु शिचितः।

निक्यातो निष्यो द्यः कर्महस्तमुखाः कृतात ॥६॥ कुशलश्चतुरोऽभिज्ञविङ्गविङ्गानिकाः पदः । २क्केको त्रिद्ग्ये ३शीढस्तु प्रगत्मः प्रतिमान्वितः॥ ७॥ ४कुशामीयमतिः सून्मदर्शी पत्तकाल्यीः पुनः । प्रत्युत्पन्नमति६दू राषः पश्येदीर्घदश्येमौ ॥ = ॥ ७हृद्यातुः सहद्यदिचद्रपोऽप्यद्य संस्कृते । व्युत्पन्नप्रहत्तत्तुण्णा ६ अन्तर्वाण्यस्य संस्कृते । १०वागीशो वाक्पती ४१वागमी वाचोयुक्तिपदः प्रवाक् ।

समुखो वाबद्को १२८४ वदो वक्ता बदाबदः ॥ १०॥

१. 'प्रवीख ( उत्तम विद्वान् , चतुर )'के १४ नाम हैं—प्रवीखः, शिक्षितः, निष्णातः, निषुणः, दत्तः, इतक्मी ( - मैन् । यो० — इतक्तरः, इतार्थः, इती - तिन् ), इतहम्तः, इतमुखः, कुशलः, चतुरः, अभिन्नः, विकः, वैज्ञानिकः, पदः ॥

रोषश्चात्र-श्रथ प्रवीरंग क्षेत्रज्ञां नदीव्यो निव्या इत्यपि ।

- २. 'हुशियार'के २ नाम हैं--छेक:, विदग्ध: ॥
- शेषश्चात्र-छेकाल्पछेकिली छेके।
- ३. 'प्रतिभाशाली' के ३ नाम हैं प्रौढ:, प्रगल्भ:, प्रतिभान्वित: ॥
- ४. तीच्यार्खंद्वं दे नाम हैं कृशामीयमातः, स्तदशीं ( शिन् ) ॥
- ५. 'प्रत्युत्पन्नमति (तत्काल सोचनेवाला, हाजिरजवाव)'के २ नाम हैं—तत्कालधीः, प्रत्युत्पन्नमतिः ॥
  - ६. दूरदर्शी'का १ नाम है-दीर्घदशी ( शिन्। + दूरदर्शी शिन्)॥
- ७. 'सहदय ्कोमल हृदयवाला )'वे ३ नाम हैं—हृदयालुः, सहदयः, चिद्रपः।।
- द. 'ब्युत्पन्न (शास्त्रादिके संस्कारने युक्त )'के ४ नाम हैं—संस्कृतः, ब्युत्पन्नः, प्रहतः, जुएकः ।
- E. 'शास्त्रजाता (शास्त्रको जानता हुआ भी उने नहीं कह सकने-वाले )के र नाम हैं—अन्तर्वाखाः, शास्त्रवित् ( - द् )॥
  - १०. 'वागीश'के २ नाम हैं—वागीश:, वाक्पीत: ॥
- ११. 'युक्तिसंगत अधिक बोलनेवाले'के ५ नाम हैं—वाग्मी ( ग्मिन् ), वाचोर्युक्तिपदुः, प्रवाक् ( न् ), स्मुखः, वावदृकः ॥
- १२. विका (बोलनेवाले) के ३ नाम है—बदः, वका (क्तु), बदाबदः॥ ""

१स्याज्ञल्पाकस्तु वाचालो बाचाटो बहुगर्द्धवाक्। रयद्वदोऽनुत्तरे ३दुर्बाक् कद्वदे स्याप्टदशाधरः ॥ ११ ॥ हीनवादिपन्येडमूकानेडमूकौ त्ववाक्श्रतौ। ६रवणः शब्दनस्तुल्यौ ७कुवादकुचरौ समी॥ १२॥ मलोहलोऽस्फुटवाङ् हमूकोऽबाग१०सौम्यस्वरीऽस्वरः। ११वेदिता विदुरो विन्दु१२वेन्दारुस्त्वभिवादकः॥ १३॥ १४कट्बरस्त्वतिकृत्सितः । १३ऋ।शंसुराशंसितरि १५ निराकरिष्णुः चिप्तः स्याद-

१. 'वाचाल ( सारहीन बहुत बोलनेवाले )'के ४ नाम हैं--जल्पाकः, वाचालः, वाचाटः, बहुगह्य वाक ( - च् )।।

२. 'उत्तर नहीं दे छक्तेवाले, या चाहे जो कुछ भी बोलनेवाले'के र नाम है-यहदः, अनुत्तरः ॥

- ३. 'दुर्वचन कहनेवाले'के २ नाम हैं—दुर्वीक् (-ख्), कद्रदः ॥ ४. 'तुच्छ (कम) बोलनेवाले'के २ नाम हैं—अधरः, हीनवादी (-दिन् ) ॥
  - ५. 'गृंगा, बहिरा'के ३ नाम हैं—एडमूकः, अनेडमृकः, अवाक्अतिः ॥
  - ६. 'कोलाहल करनेवाले'के २ नाम हैं--- (वर्ण:, शब्दन: ॥
- ७. 'बुरा बोलनेवाले, या कृटिल श्राशयवाले'के २ नाम है-कृवाद:, बुन्बरः॥
  - . 'अस्पष्ट थालनेवाले'के २ नाम हैं—लोहलः, ग्रस्फुटवाक् (-वाच् )।। शेषशात-काइलोऽस्फ्रट माविशि।
  - ६. 'ग्ंगे'के २ नाम है--मूकः, अवाक (-वाच्) ॥

शेषश्चात्र-मूके जडकही।

- १०. 'रूखा बोलनेवाल या अमुन्दर स्वरवाले'के २ नाम है-असी-म्यस्वरः, अस्वरः ॥
  - ११. 'जानकार'के ३ नाम हैं-विदेता ( -तु ), विदुरः, विन्दुः ॥
  - १२. 'अभिवादनशील'के २ नाम हैं-वन्दारः, अभिवादकः ॥
- १३. 'आशांसा ( श्रपने मनोरथकी पूर्ति )का इच्छुक'के २ नाम हैं—आशंसुः, आशंधिता (-तृ )॥
- १४. 'अत्यन्त निन्दित'के २ नाम है—कट्वर:, (+कडव:), अति-कुल्सितः॥
- १५. 'निराकरण करनेवाले (टालनेवाले )'के २ नाम हैं--निराक-रिष्णुः, द्विप्तुः ॥

१—विकासी तु विकस्वरः ॥ १४ ॥
२दुर्मुखे मुखरावद्धमुखी ३शक्तः नियंवदः ।
४दानशीतः स वदान्या वदन्योऽप्यप्थ बालिशः॥ १५ ॥
मृद्धो मन्दो यथाजातो बालो मातृमुखो जडः ।
मृखाँऽमेघोविवर्णाझा वैधयो मातृशासितः॥ १६ ॥
देवानान्त्रियजाल्मी व ६दांघसूत्रश्चिरिकयः ।
७मन्दः कियामु कुण्ठः म्यान् प्रक्रियावान कर्मसृद्धतः ॥ १७ ॥
६कर्मद्माऽलङ्कर्मीणः १०कर्मश्रुस्तु कर्मठः ।
११कर्मश्रीलः कार्म १२आयःश् लिकस्तीदणकर्मकृत ॥ १८ ॥
१३सिह हननः स्वङः १४म्बतन्त्रो निरवमहः ।
यथाकामं स्वरुचिक्च स्वच्छन्दः स्वैर्यपावृतः ॥ १६ ॥

- १. धवकामशील ('वकित होनेवाले, या उन्नति करनेवाले)'के २ नाम हैं-ा कासो (-िश्न ), विकस्तरः ॥
- - २. 'अय बोलनेवाले'वे २ नाम हैं--शक्ल'. प्रियंवद: !!
  - ४. 'प्रिय यचन बोलकर दान देनेवाले'के २ नाम हैं -वदान्य:, वदन्य: ॥
- प्र. 'मृत्'के १५ नाम है—बालिशः, मृतः, मन्दः, यथाजातः, (नय्याद्गतः), वालः, मातृत्यः, जदः, मृर्यः अमेघाः (न्यस्), चित्राः, ग्रज्ञः, वैषयः मातृशासनः, देवानान्यः, जलमः॥

शेषश्रात्र-मूर्खे स्वतेडो नामविचतः ॥

- ६. 'विलम्बसे काम करनेवाले'के २ नाम है—दीर्घस्त्रः, चिरिक्रयः ॥
- ७. 'कामम कु एटत (काम नहां कर सकनेवाले )'का १ नाम है--मन्दः ॥
- 'कामम तत्वर रहनवाले'का १ नाम है—कियावान (-वत् ) !!
- ६. 'काममं समर्थ'के २ नाम है-कर्मत्तमः, श्रलक्कर्मीणः ॥
- <o. 'क्रमंट ( उद्योगी )'के २ नाम है—कर्मश्ररः, कर्मटः ॥
- ११. 'कर्मशील ( स्वभावन सदा काम करनेवाले )'के २ नाम हैं— कर्मशाल:, कार्मः ।
- १२. 'सरल उपायसे साध्य कामको तीच्ण उपायसे मिद्र करनेवाले'के -र नाम ह---श्राय:श्रूलिकः, तीच्णकर्मकृत्।।
  - १३. 'सिहतुल्य शरीरवाले'क २ नाम हैं-सिहसंहननः, स्वङ्गः ।।
- १४. ध्वतन्त्र'के ७ नाम हैं—स्वतन्त्रः, निरवग्रहः, यथाकाशी (निमन् ), स्वकृष्टः, स्वन्धन्दः, स्वैरी (निरन् ), श्रपावृतः ॥

१यहच्छा स्वैरिता स्वेच्छा श्नाधवान् निष्नगृद्यको ।
तन्त्रायत्त्वशाधीनच्छन्दवन्तः परान् परे ॥ २०॥
३ लच्मीवान लच्मग्णः श्लील ४६२य खाढ्यो धनीश्वरः ।
श्रद्धे धित्रभूतिः सम्पत्तिक्सीः श्रीश्वद्धिसम्पदः ॥ २१॥
६ द्विरद्रो दुविधो दुःस्थो दुर्गतो निःस्वकोकटौ ।
श्रिकिञ्चनो७ऽधिपस्त्वीशो नेता परिवृद्धोऽधिभूः ॥ २२॥
पतीन्द्रस्वामिनाथार्याः प्रभुभतेंश्वरो विभुः ।
ईशितेनो नायकश्च धनियोज्यः परिचारकः ॥ २३॥
हिक्षरः किङ्करो भृत्यश्चेटो गोप्यः पराचितः ।
दासः प्रद्यः परिस्कन्दो भुजिन्यपरिकर्मिग्गौ ॥ २४॥
परान्नः परिव्रहादः परजातः परेधितः ।

१. 'स्वेच्छा'के ३ नाम हैं-यहच्छा, म्बेरिता, स्वच्छा ॥

२. 'पराधीन'के ६ नाम ई—नाथवान् (-वत्), निष्नः, यहाकः, परान्तः, परावत्तः, परावतः, परावत

शेषधात्र-परतन्त्रे वशायत्तावधीनोऽपि ।

- ३. 'भीमान्'के ३ नाम है—लद्मीवान् (-क्त्), लद्मणः, श्लीलः

   (+श्रीमान् -मत्)॥
- ४. 'धनी, ऐश्वर्यवान्'कं ५ नाम हैं—-रम्यः, आढ्यः, धनी (-निनः । +धनिकः ), ईश्वर, ऋदः ॥
- ५. 'ऐश्वर्यं, सम्पत्तिके ६ नाम हैं—विभृतिः, संपत्तिः, लद्मीः, श्रीः. ऋढिः, संपत् (-द्।+संपदा)॥
- ६. 'दरिद्र, निर्धन'के ७ नाम हे—दरिद्रः, दुविधः, दुःस्थः, दुर्गतः, निःस्वः, क्रीकटः, श्रकिञ्चनः (+ निर्धनः)॥

शेषश्चात्र-अथ दुर्गते। सदो दीनश्च नीचश्च।

७. 'स्वामी, मालिक'के १७ नाम हैं—आध्यः, ईशः, नेता (-तृ), परिवृदः, अधिभूः, प्रतिः, इन्द्रः, न्यामी (-मिन्), नायः, अर्थः, प्रसुः, मर्ता (-तृ), ईश्वरः, विसुः, ईश्वरः, विसुः, ईश्वरः, विसुः, ईश्वरः, विसुः, ईश्वरः, विसुः, क्षेत्रां (-तृ), इन., नायकः ॥

. 'भूत्य, नौकर'के १७ नाम हैं — नियांच्यः, परिचारकः (+ प्रतिचरः), हिक्करः, किक्करः, भृत्यः, चेटः, गोप्यः, पराचितः, दामः, प्रेब्यः, परिस्कन्दः, भुजित्यः, परिकार्मा (- मिन ), पराभः, परिष्कादः, पर्ण्वातः, परिश्वतः।

विसरी—इनमें पहलेवाले १३ नाम उक्तार्थंक तथा अन्तवाले 'पराजः' आदि ४ नाम 'भोजनके लिए पराधित रहनेवाले'के हैं, ऐसा भी किसी-किसी-का मत है।

१ शतके शतिभुग्वैतिनकः कर्मकरोऽपि च ॥ २५॥ २६ निर्भु तिः क्रमकरो ३ शतिः स्वान्तिककः प्रवाः । कर्मण्या वेतनं मूर्यं निर्वेशो भरता विभा ॥ २६॥ भर्मण्या भर्म श्रुत्वा च ४ भेगस्तु गिर्मिक्स्यतिः । ५०॥ भर्मण्या भर्म श्रुत्वा च ४ भेगस्तु गिर्मिक्स्यतिः ॥ २०॥ भ्यार्तावहे वैवधिको स्भारं विवधविष्यो । २०॥ भ्यार्तावहे वैवधिको स्भारं विवधविष्यो ॥ २८॥ ११श्रूरश्चारभटो वीरो विकान्त्रश्चा१२व कातरः । वृश्विहस्तव्याकुलौ व्यो भीक्सीक्स्मीलुकाः ॥ २६॥ १३विहस्तव्याकुलौ व्यो भीक्सीक्स्मीलुकाः ॥ २६॥

- २. 'ऋबैतनिक भृत्य'का १ नाम है-कर्मकार: ॥
- ३. 'वेतन, मजदूरी'कं १२ नाम हैं भृतिः, निष्कयः, पणः, हर्मण्या, वेतनम, मूल्यम्, निर्वेशः, भरण्यम्, विधा, भर्मण्या, भर्म (-र्मन् ), भृत्या ॥
  - ४. 'वश्याका कतन ( फीस, आड़ा )'का १ नाम है-भोगः ॥

रोषश्चात्र—माध्स्तु गणिकाशृतौ ॥

- ५. 'भाड़् दैनेवाले, या—बहुत अन्नोपार्कन करनेवाले'कं २ नाम हैं— सलपू:, बहुकर: ॥
  - ६. 'बोक दोनेवाले, कुली'के २ नाम है-मारवाहः, मारिकः ॥
- ७. 'अज्ञादि ढोनेवाले'के २ नाम हैं--वार्तावहः, वैवधिकः (+विवधिकः, वीवधिकः)।।
  - चोम, बहुँगीके बोम'के २ नाम है—विवध:, वीवध: ।।
- ६. '(बहॅगीके बांसमें ळटकनेवाली (बोमकी आधारभूल), रस्सी
   सा क्षींका (सिकहर)'के २ नाम हैं—काचः, शिक्यम्।।
- १०. 'बहुँगी, या—बहुँगी दोते समय ऊपरी मागमें आभारार्श्व लक्ष्मी लगावे हुए डंडे'का १ नाम है—विहक्षिका ॥
  - ११. 'शूर, बीर'के ४ नाम है-शूर:, चारमट:, वीर:, विकान्त: !!
- १२. 'काबर, डरपोंक'के ७ नाम हैं--कातरः, दरितः, चिकतः, भीतः, भीकः, भीककः, भीळकः ॥

रोबर्चात्र--त्रस्तुत्रस्तौ द्व चिते ।

१३. 'ब्याकुल, वबड़ायें हुए'के ३ नाम हैं—विहस्तः, ब्याकुलः, ब्यापः ॥ ७ श्राट चिठ

१. 'वंतनभोगी नौकर'के ४ नाम हैं---भृतकः, भृतिसुक् (-ज्), बैतनिकः, कर्मकरः ॥

## -१कान्विशीको सबदुते।

२डित्यञ्जलसमृत्यञ्जिष्यक्षा भृशमाकुले ॥ ३०॥ ३महेच्छे तृद्धटोदारोदाकोदीर्णमहाशयाः । महामना महात्मा च ४कृपणस्तु निक्तम्पचः ॥ ३१॥ कीनाशस्त्रद्धनः चुद्रकद्येद्दद्मुख्यः । किम्पचानो १दयातुस्तु कृपातुः करुणापरः ॥ ३२॥ सूरतो६ऽथ दया शुकः कारुण्यं करुणा घृणा । कृपाऽनुकम्पाऽनुक्रोशो ७हिस्ते शरारुषातुकौ ॥ ३३॥

द्रव्यापाद्नं विशरणं प्रमयः प्रमापणं निर्प्रन्थनं प्रमथनं कर्नं निवर्हणम् । निस्तर्हणं विशसनं च्रणनं परासनं प्रोज्जासनं प्रशमनं प्रतिघातनं वधः ।३४।

प्रवासनोद्वासनघातनिर्वासनानि संज्ञप्तिनिशुम्भिद्दंसाः। निर्वापणालम्भिनिष्दनानि निर्यातनोन्मन्थसमापनानि ॥ ३५ ॥ अपासनं वर्जनमारिष्ञा निष्कारणकाथविशारणानि । ६स्युः कर्तने कल्पनवर्धने च च्छेदश्च १०घातोद्यत चानतायी। ३६॥

१. भयसे भागे हुए के २ नाम ई-कान्दिशीकः। भयद्वतः ॥

२. भिषक व्याकुलाके ३ नाम हैं - डांत्पक्तः, समुत्पिकः विक्रतः ॥

३. 'उदार, उन्नत इच्छावाले'क = नाम हैं—महेच्छः, उद्भटः, उदारः, उदात्तः, उदीर्गः, महाशयः, महामनाः (-नस् ), महारमा (-रमन् )॥

४. 'कृषण'के माम हैं —कृषणः, भितम्पचः, कीनाशः, तद्धनः, सुद्रः, कदर्यः, हृद्रमुष्टः, किम्पचानः ॥

 <sup>&#</sup>x27;दयान्नु'कं ४ नाम हैं—दयान्तः, ह्यान्तः, इस्लापरः, स्रतः ॥

६. 'दया, इता'के ८ नाम हैं—दया, शूर्कः (पुन), कारुययम्, करुगा, कृगा, अनुकम्पा, श्रानुकोशः॥

७. हिस्र, हिस्क'के ३ नाम हे—हिस्रः, शरावः, घातुकः ॥

म. 'मारने, वध करने'के ३६ नाम हैं — व्यापादनम्, विशारणम्, प्रमयः, (पु न), प्रमापणम्, निर्प्यनम्, प्रमयनम्, कदनम्, निवहंश्यम्, निर्द्राहंश्यम्, विशारणम्, विशारणम्, विशारणम्, विशारणम्, प्राप्तनम्, प्रतिघातनम्, वधः, प्रवासनम्, उद्वासनम्, प्रात्तवातनम्, वधः, प्रवासनम्, उद्वासनम्, पातः, निवसिनम्, संश्रातः, निश्चमः, हिसा, निवरियम्, सातःमः, निष्दनम्, निर्वतनम्, उन्मन्यः, निष्दाम्, अपासनम्, वर्षनम्, पारः, पित्रः, निष्दारणम् ॥

६. 'काटने'के ४ नाम हैं — कर्तनम् , कल्पनम् , वर्धनम् , खेदः ॥
 १०. 'आततायी ( इत्या करनेके लिए तत्पर ) का १ नाम है — आततायी (-यिन् ) ॥

१स रीर्षच्छेदिकः शीर्षच्छेको योयधमईति ।
२१मीत उपसम्पन्नः परेत्रप्रेतसंन्यितः ॥ ३७ ॥
नामालेख्ययशःशेषी ज्यापन्नोपगती सृतः ।
परासुश्स्तदहे दानं तदर्थमीर्ध्वदेहिकम् ॥ ३८ ॥
४सृतस्तानमपस्नानं प्रनिवापः पितृतर्पणम् ।
६चितिचित्याचितास्तुल्या ७च्छास्तु प्राञ्जलोऽस्रसः ॥ ३६ ॥
८दक्तिणे सरलोदारी १शठस्तु निकृतोऽनृजुः ।
१०कृरे नृशंसनिकिशपापा ११धूर्तस्तु वक्षकः ॥ ४० ॥
ज्यंसकः कृहको दाण्डाजिनिको मायिजालिकौ ।

विमरा—स्मृतिकारोने ६ प्रकारक 'आततायी' कहे हैं, यथा—१ आग ल्यानेवाला; २ विष खिलानेवाला, ३ हाथमें शम्त्र लिया हुआ, ४ धन चुरानेवाला, ५ खेत (खेतके धान्य, या—आर (खेतकी मेंड़ = सीमा) काटकर खेत चुरानेवाला और ६ स्त्रीको चुरानेवाला। याजवल्य स्मृतिकारने तो—''वध करनेके लिए तलवार (या अन्य कोई धातक शस्त्र) उठाया हुआ, विषदेनेवाला, आग लगानेवाला, शाप देनके लिए हाथ उटाया हुआ, आयर्वण विधिम मारनेवाला, राजाके यहां चुगलखोरी करनेवाला, स्त्रीका त्याग करनेवाला, छिद्रान्विषण करनेवाला, तथा ऐसे ही अन्यान्य कार्य करने वाले मक्को आततायी चानना चाहिए" ऐसा कहा है। (या. स्मृ ३।३१)।।

- १. भशर काटने योग्य'के २ नाम हैं-शिर्घच्छेदिकः, शीर्घच्छेदः ॥
- २. 'मरे हुए 'कं १२ नाम हैं—प्रमीतः, उपसम्पनः, परेतः प्रेतः, संस्थितः नामशेषः, आलेक्यरोषः, यशःरोषः, न्यापननः, उपगतः, मृतः, पराहः ॥
- ३. 'मरे हुए व्यक्तिके उद्देश्यसे उसके मृत्युकं दिन किये गये पिएड-दान, आदि कार्य का १ नाम है—और्ध्वदेहिकम् (+कर्ष्यदेहिकम्, और्ष्दै- हिकम्)।।
  - ४. 'मरनेके बाद स्नान करने'के २ नाम है—मृतस्नानम् , अपस्नानम् ॥
  - ५. 'पितरोके तर्पंश इरने'के २ नाम हैं--निवापः, पितृतर्पशम् ॥
  - ६. 'चिता'के ३ नाम हैं-चिति:, चित्था, चिता ॥
  - ७. 'द्यां'के २ नाम हैं --ऋजुः, प्राञ्जलः, अञ्जरः ॥
  - c. 'उदार'के ३ नाम है—दांच्या:, सरल:, उदार: II
  - ६. 'टेडा, शह'के र नाम हैं-शहः ( + शण्टः ), निकृतः, अनृषुः !!
  - १०. 'क्र्'के ४ नाम है-करः, ख्रांसः, निस्त्रिशः, पापः ॥
- ११. 'बूर्त, ठा'के ७ नाम है--धूर्तः, वञ्चकः, व्यंतकः, कुहकः, दाग्डाबिनिकः, मायी (-यिन् । + मायावी-विन, मायिकः ), जालिकः ॥ ;

१माया तु राठता शाल्यं कुर्सृतिनिकृतिस्य सा ॥ ४१ ॥
१६पटं केतवं दन्मः कृटं ब्रुग्नीयधिरुव्यलम् ।
व्यपदेशो मियं लक्षं निमं व्याजी३८व कुनकृटिः ॥ ४२ ॥
इहना दम्भचर्या च अवक्रनन्तु अक्तरसम् ।
व्यलीकमतिसम्थानं ध्रसाधी सभ्यार्थस्यजनाः ॥ ४१ ॥
६दोषेकदृक् पुरीमागी अर्क्सोजपस्तु दुर्जनः ।
पिशुनः सूचको नीचो द्विजिह्यो मत्सरी स्वतः ॥ ४४ ॥
दन्यसनार्तस्तृपरक्तदृश्चारस्तु प्रतिरोधकः ।
दस्यः पाटचचरः स्तेनस्तरकरः पारिपन्तिकः ॥ ४५ ॥
परिमोषिपरास्कन्धैकागारिकमिलन्तुचाः ।
१०यः पश्यतो हरेद्र्यं स चौरः पश्यतोहरः ॥ ४६ ॥

शेषरचात्र-अय चुद्रासली खले।

रोधरचात्र--चोरे तु चोरडो राजिका:।

१. 'माया'के ५ नाम हैं-माया, कठता, शाठ्यम्, कुखति., निकृति: ॥

२. 'कपट, छल'के १२ नाम हैं—कपट: (पुन), कैतवम्, दम्मः, गृहम् (पुन), छद्म (-बन्), उपधिः (+उपधा), छलम्, व्यपदेशः, मिषम्, लद्यम् (पुन), निभम्, व्याजः॥

३. 'दम्मसे व्यवहार करने'के ३ नाम हैं — कुक्कृदिः, कुहना, दम्भचयो ॥

४. 'टमने'के ४ नाम हैं—वञ्चनम्, प्रतारणम्, व्यलीकम्, आंत-सन्धानम्॥

इ. 'सज्बन'के ४ नाम है—साधुः, सभ्यः, आर्यः, सज्बनः ॥

६. 'केवस दूधरेके दोष वेखनेवासे'के २ नाम हैं---दोषेक्टक (-श्), पुरोक्षामी (- गिन्)॥

७. 'चुगलसोर'के ८ नाम हैं—कर्गोसपः, दुर्जनः, पिशुनः, सूचकः, नीचः, दिक्षिहः, मत्सरी ( - रिन् ), खलः ( पुन । + त्रि )।।

<sup>- &#</sup>x27;व्यसनमें आसक'के २ नाम हैं—व्यसनातः, उपस्कः ॥

६. 'चोर'के ११ नाम ई—चोरः ( + चौरः ), प्रतिरोधकः, ब्रस्युः, पाटच्चरः ( + पटचोरः ), स्तेनः ( पु न ), तस्करः, पारिपश्चिकः, परिमोधी ( - पिन् ), परास्कन्दी ( + न्दिन् ), ऐकागारिकः, मांकम्ब्रुचः ॥

६०. 'देखते रहनेवर' ( साममेक्षे बोका वेकर ) नोरी करनेवाले'का र नाम है-परवतोहर: ॥

१ चौर्यं तु चौरिका २ स्तेयं कोष्यं स्वपृष्टतं कमम् ।
३ यह विच्यो देवसरो ४ ऽवालम्यः शीकको इससः ॥ ४०॥
मन्दस्तुन्द्परिकृतोऽनुस्को ५ वृद्धस्तु वेशलः ।
पट्ट्योध्यक्तस्त्र्यक्वत्रत्वस्त्वादेव तत्परः ॥ ४६॥
धासकः प्रवेताः प्रदः प्रसितंत्र्य पराययः ।
ज्यातोदारः धर्म्यूलक्षत्रद्वामसीण्डी वहुप्रदे ॥ ४६॥
६ दानमुत्सर्जनं त्यायः प्रदेशनविसर्जने ।
विद्यायतं वितरता स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥ ५०॥
विश्रायनं निर्वपण्मपवर्जनमहतिः ।
१० त्रर्थेष्ययक्षः सुक्तेतो ११याचकस्तु वनीपकः ॥ ५१॥
मार्गणोऽर्थी याचनकस्तु कोऽ१२यार्थनेषया ।
प्रदंना प्रस्यो याचनाऽध्येषया सनिः ॥ ५२॥

 <sup>&#</sup>x27;वोरा'कं ३ नाम हैं —वौर्यम्, चोरिका(क्री न), स्तेयम् (+स्तैन्यम्)।।

२. 'चुराये हुए धन'का १ नाम है-लोफाम्।।

३. 'भाग्यवादी ( भाग्यपर निर्भर रहनेवाले )'के २ नाम हैं—यद्भविष्यः, देवपर: ।।

४. 'श्रालसी'के ६ नाम हैं—आलस्यः, शीतकः, अतसः, मन्दः, तुन्दपरि-मृतः, अनुष्याः ॥

५. 'चतुर'के ७ नाम हैं—दच्दः, पेशलः, पटुः, उष्णः उष्क्रकः, स्त्यानः, चतरः ॥

६. 'तत्पर (लगे हुए, श्रासक)'के ६ नाम हैं---तत्परः, आसकः, प्रस्थाः, प्रहः, प्रसितः, परायखः ॥

७. 'दाता, देनेवाले'के २ नाम हैं --दाता ( - तू ), उदार: ॥

८. 'बहुत दान देनेवाले'के ३ नाम हैं—स्यूललद्धः, दानशीयडः, बहुप्रदः ॥

ह. 'दान'के १३ नाम है—दानम्, उत्सर्जनम्, त्यागः, प्रदेशनम्, ( +प्रादेशनम् ), त्रिसर्जनम्, विहायितम्, वितरण्म्, स्पर्शनम्, प्रतिपादनम्, विश्वाणनम्, निर्वषण्म् (+निर्वाषणम् ), अपवर्जनम्, अहंतिः (स्त्री )।।

१०. 'अर्थं व्ययका शाता ( घनका दान या उपभोग किस प्रकार करना साहिए, इसे जाननेवाले )'के २ नाम हैं —अर्थं व्यवहः, सुकलः ॥

११. 'याचक'के ६ नाम हैं--याचकः, वनीपकः, मार्गणः, ऋषीं (- र्थिन्), याचनकः, तक्कं: ॥

१२, 'बाचना ( प्रांगते )'के = नाम है--अर्थना, एपखा, धर्वना, प्रणय:, याचना, बाध्येवचा, चनिः ॥

१ उत्पतिष्णुस्त्त्वितार उत्तक्क रिष्णुस्तु अण्डनः ।

३ अविष्णुभेविता भृष्णुः ४ समी वर्तिष्णुवर्तनौ ॥ ५३ ॥

५ विस्तत्वरो विस्तमरः प्रसारी च विसारिणि ।

६ त्वाज्जाशीलोऽपत्रिपिष्णुः ७ सहिष्णुः इसिता इसी ॥ ५४ ॥

तितिद्धः सहनः चन्ता मितिष्का सहने इसा ।

१ ईष्ट्यालुः कुहनो१० ऽच्चान्तिरीष्या ११कोभी तु रोषणः ॥ ५५ ॥

अमर्षणः कोधनश्च १२चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः ।

१३ बुभुचितः स्यान् द्धितो जिघत्सुरशनायितः ॥ ५६ ॥

१४ बुभुच्चायामशनाया जिघत्सा रोचको इचिः।

शेषश्चात्र-याच्या तु मिल्लगा। ऑमपस्तिमीगणा च।

- १. 'अपर बानेवाले'के २ नाम हैं- उत्पतिष्णुः, उत्पतिता ( तितृ) ॥
- २. 'अलक्कृत करनेवाले'के २ नाम हैं-- श्रक्कारिष्णु:, मगडनः ॥
- ३. 'मविष्णुं (होनहार)'के ३ नाम हैं— भविष्णुः, भविता ( तृ ), भृष्णुः ॥
  - ४. 'रहनेवाले'के २ नाम हैं-वर्तिष्णुः, वर्तनः ॥
- भू. 'प्रसरशासील (फैलनेवाले )'के ४ नाम हैं—विस्तृत्वरः, विस्मारः, प्रसारी, विसारी (२ रिन् ) ॥
  - ६. 'लबानेवाले'के २ नाम हैं--लब्बाशीलः, अपन्नपिष्णुः॥
- ७. 'सहनशील'के ६ नाम हैं—सहिष्णु:, विभिन्ता ( तृ ), विभी ( मिन ), तितिबु:, सहनः, चन्ता ( न्तृ )।।
- च्या, सहन करने'के २ नाम हैं—तितिचा, सहनम्, चमा
  (十चान्तिः)।।
  - E. 'ईध्यी करनेवाले'के २ नाम हैं—ईध्योलु:, कुहन: ॥
- १०. ईंब्पीं (स्त्री आदिको दूसरेके देखने या—दूसरेकी उन्नतिको नहीं सहने )के २ नाम हैं— अज्ञान्ति:, ईंब्यी।
- ११. 'कोषी'कं ४ नाम हैं—कोशी (-धिन ), रोषणः, अमर्षणः, कोषनः (+कोपनः )॥
  - १२. 'अत्यधिक कोघ करनेवाले'के २ नाम हैं-चिरहः, अत्यन्तकांपनः ॥
  - १३. 'मूखें के ४ नाम हैं बुभुद्धितः, द्धुधितः, जिद्दसुः, अशनायितः ॥
- १४. 'मूख'के ५ नाम हैं—बुसुद्धा, अश्वनाया, जियस्सा, रोचकः (पुन),. हिचः (स्त्री)॥

विमरी-- 'तुसुद्धा' आदि ३ नाम 'भूल'के तथा 'इचकः, दचिः, ये २ नाम 'दचि ( दचने )के हैं, यह भी किसी-किसीका मत है।।

१ पिपासुस्टिवितस्ट्रम्णक् २ तृम्णा वर्षोऽपलासिका ॥ ५०॥ पिपासा तृट् तृपोदन्या धीतिः पाने ३ ऽच शोषण्म् । रसादानं ४ अक्तकस्तु वस्मरोऽद्वार बाशितः ॥ ५०॥ ५ अक्तमनं कृरमन्धा भिस्सा दीदिविरोदनः । ध्यानं जीवनकद्व याजो वाजः प्रसादनम् ॥ ५६॥ ६ भिस्सटा दिधका ७ सर्वरसामं मण्डद्मात्र तु । दिधिजे अस्तु ६ अक्तात्थे निः स्नाव। चाममासराः ॥ ६०॥ १० श्राणा विलेपी तरला यवागृरुष्णिकाऽपि च । ११ सूपः स्यात्प्रदितं सूदः १२ त्यञ्चनन्तु घृतादिकम् ॥ ६१॥ १३ तुस्यौ तिलानने कृसर्गत्रसरा १४ वथ विष्टकः ।

शेषरचात्र-- बुभुकायां सुधासुनी ।

- १. 'प्यास हुए'के ३ नाम हैं—पिपासुः (+पिपासितः), तृषितः (+तिषितः), तृष्याक् (-ज्)।।
- २. 'प्यास' के ह नाम हैं तृष्या, तर्षः, अपलासिका, पिपासा, तृष्ट् (-ष्), तृषा, उदन्या, धीतिः, पानम्॥
  - ३. 'स्वने'के २ नाम है-शोषणम्, रहादानम्।।
- ४. 'स्रानेवाले'के ४ नाम हैं—मह्नकः, घरमरः, अद्भरः, आशितः (+ आशिरः)।।
- ५. भात'के १२ नाम हैं—मक्तम्, अभ्रम्, क्रम् (पुन), अन्धः (न्धस्), भिस्ता, दीविविः (पु। +क्षी), ओदनः, अशनम् (२पुन), जीवनकम्, याजः, वाजः, प्रमादनम्।।
  - ६. 'बले हुए भात श्रादि'के २ नाम है-भिस्सटा, दिश्वका ॥
  - ७. 'मांह'का १ नाम है—मराडम् (पुन)॥
  - द. 'दहीके मांड (पानी )'का १ नाम है-मन्तु (पुन)॥
  - भातके माँड़'के ३ नाम इँ—ान:स्रावः, भाचामः, मासरः ॥
- १०. 'लपसी'क पूनाम हैं—आया, विलेप (+ावलेप्या), तरला (स्त्रीन), यवागू: (स्त्री), उच्चिका।
- ११. 'दाल, कड़ी आदि'क ३ नाम हैं—ख्पः (पु। + पुन), प्रहितम्, स्दः॥
  - १२. 'बृत आदि रस-विशेष'का १ नाम है--व्यञ्जनम् ॥
- १३. 'तिल-मिशित अत्र, खिचड़ी'के २ नाम हैं—कृतरः, त्रिखरः (२पुस्ती । त्रि) ॥
  - १४. 'पूआ'के १ नाम हैं--पिष्टक: ( पु न ), पूप:, अपूप: !!

पूरोऽपुषः १पृतिका तु पौक्कापोक्षिपृषिकाः ॥ ६२ ॥
पुष्त्यरथेषत्पक्ते स्युरम्मूबाम्बोक्ष्योक्षयः ।
३ तिष्ठानस्तु तेमनं स्याम् ४करम्मो इक्षिसक्तवः ॥ ६३ ॥
प्रमृतपूरो घृतवरः पिष्टपूर्वय धार्तिकः ।
६ चमसी पिष्टवर्ती स्याद् वण्टकस्त्ववसेक्सिः ॥ ६४ ॥
म्भूष्टा यवाः पुनर्धाना ध्यानाचूर्णस्तु सक्तवः ।
१०पृथुकव्विष्यपटस्तुल्यौ ११काजाः स्युः पुनरक्षताः ॥ ६५ ॥

शेषश्चात्र--अपूरे पारशोलः।

१. 'पूड़ी'के ५ नाम हैं—पूलिका, पोलिका, पोलि:, (+कोली), पूपिका, पूपली !।

२. 'अधपक्षी पूड़ी या रोटी आदि'के ३ नाम ौ — अञ्यूषः, अञ्योषः

पौलि: ॥

३. 'ब्रार्ड इरनेवाले कड़ी आदि भोज्य पदार्थ'के २ नाम हैं — निष्ठानम् (पुन), तेमनम् (+क्नोपनम्)॥

४. 'दहीसे युक्त सत्त्र'का १ नाम है -- करम्भः ॥

शेषश्चात्र-श्रथ करम्बो दिधसकुषु ।

५. भिनर'के ४ नाम हैं-- वृतपूर:, वृतवर:, पिष्टपूर:, वार्तिक: ॥

६. 'सेव'के २ नाम हैं - चमसी ( + चमसः ), पिष्टवर्तिः ॥

७. 'बङ्ग, दहीबड़ा'के २ नाम हैं --वटकः ( पुन ), अवसेकिमः ॥

शेष्ट्यात्र<sup>६</sup>—ईएडेरिका तु वटिका शम्कुली स्वर्धलोटिका।

पर्यटास्तु मर्मराला चृतायको तु चृतीषणी।। समितालयकाण्यकृतो मोदको लक्दुक्स सः। एलामरीचादियुतः स पुनः सिंहकेसरः॥

८. 'भूने हुए जी (फरुही, बहुरी)'का १ नाम है—धानाः (नि॰ पुन्व व० व०)।।

६. 'सत्त्'का १ नाम है-सक्तवः ( ए० व० मी होता है-सकुः ) ॥

१०. 'चिउड़ा'के २ नाम रें-पृतुषः, चिपिटः (+चिपिटषः)॥

११. 'आवा, खोल'के २ नाम ई—लाजाः (पुस्ती, नि॰ व० व० ), अच्ताः (पुन नि० व० व० )।।

रोषबाज-लाजेषु भरबोद्धपत्रहिवारिकाः।

१. रोषोकानीमानि नामानि विभिन्नमोदक्रस्येति श्रेयम् ॥

श्गोधूमचूर्गे समिता श्वावक्षोदे हु विकासः। शाह इचुरसकाबः असर्करा तु सियोगला ॥ ६६ ॥ सिता च धमधुब्राह्मस्तु सम्बद्धस्त्वद्विकृती पुनः। मत्स्यग्डी फाण्तिकापि असावाचान्त् मार्जिता ॥ ६०॥ शिख़रिण्यय प्यूर्वो स्को हदुम्बन्तु सोमज्य । गोरसः हीरमृषस्नं स्तन्धं पुंसवनं पदः ॥ ६८ ॥ घृतव्ध्वादि ११षेमृषोऽभिन्नं पणः । १२ हमे सीरस्य विकृती किसाटी कृचिकाऽपि च ॥ ६६ ॥

- ६. 'राव'के २ नाम हैं--- मत्स्यगडी (+ मत्स्वाविडका, मत्स्यविडका), फाणितम् ( पुन )।।
- ७. 'सिसरन'के ३ नाम है-रसाका, मार्जिता (+मर्जिता), शिख-रिखी ॥
- -. 'ब्स, मूप ( मूंग, परवल आविका रस )'के ३ नाम है—-बू: (पु), मूषः ( चु न ), रसः ॥
- ६. 'दूष'के ⊏ नाम हैं--दुग्धम् , सोमजम् , गोरसः, इहीरम् (पुन), जधस्यम् , स्तन्यम् , पुंसवनम् , पयः (— यस् ) ॥

शेषश्चात्र—दुग्धे योग्यं वालसातम्यं जीवनीयं रसोत्तमम्।

सरं गन्यं मधुस्येप्टं, धारोस्यां तु पयोऽमृतम् ॥

- १०. 'दूध से बने हुए पदार्थ ( बृत, (दही) मक्खन आदि )'का १ नाम है-पयस्यम् ॥
- ११. 'फेतुस ( थोड़ी दिनको ज्याची हुई गाय आदिके दूच )'का १ नाम है-पेयूषः +(पीसूषम्)।

विमरी-वैजयन्तीकारका मत है कि एक सप्ताइके मीतर व्यायी हुई गाय आदिके दूषको 'पैयूषम्' तथा उसके बादके दूषको 'मोरटम् ; मोरकम्' कहते हैं ॥

 श्लोवा, मावा'के २ नाम ई—शिलाटी (पुक्ती), क्विंका (+कृचिका)॥

भींहुँके आटेश्का १ नाम है—सिता ।।

२. 'जीके आटे'का १ नाम है--चिकसः ( पुन )॥

३. <del>शुक्रका १ नाम है---गुडः ॥</del>

४. 'शक्कर, चीनी'के ३ नाम हैं -शक्ररा, सितोपला, सिता ॥

४. 'लांड़'के २ नाम **हैं—मधुध्**लिः, लक्डः ( पुन ) ॥

१पायसं परमान्नस्त्र क्षेरेयी २श्लीरजं दिख ।
गोरसश्च ३तद्यनं द्रप्सं पत्रलमित्यपि ॥ ७० ॥
४घृतं द्विष्यमाज्यं च द्विराधारसिर्पिषी ।
५क्षोगोदोद्देद्वं ह्यंद्ववीनं ६शरजं पुनः ॥ ७१ ॥
दिघसारं तक्रसारं नयनीतं नवोद्धृतम् ।
७दण्टाहते कालशेयबोलारिष्टानि गोरसः ॥ ७२ ॥
रसायनमथा-द्विन्युद्दिश्वर च्छ्वेतं समोदकम् ।
१०तकं पुनः पाद्जलं ११मधितं वारिवर्जितम् ॥ ७३ ॥
१२सापिष्कं दाधिकं सिर्पर्दिधिभ्यां संस्कृतं क्रमान ।
१३लवसोदकाभ्यां दकलाविष्कं १४मदृद्दिवति ॥ ७४ ॥
औदृश्वतमौदिश्वत्वं—

- १. 'खीर'के ३ नाम हॅं--पायसम्, ( पु न ), परमान्नम् , कैरेयी ॥
- २. 'दही'के ३ नाम हॅं--चीरचम् , दिध ( न ), गौरमः ॥

शेषश्चात्र-दांध्न श्रीधनमञ्जल्ये ।

- पतले वही'के २ नाम है—द्रप्तम् (+द्रप्यम् ), पत्रत्मम् ।।
- ४. 'बी'के ६ नाम हैं—बृतमू (पुन), इविष्यम्, आज्यम्, हविः (—विस्, न), आधारः, सर्थिः (—पिंस्)॥
  - ५. पक दिनके वासी दूधके मक्खन'का १ नाम हे—हैयङ्गवीनम् ॥
- ६. 'दहीसे निकाले हुए मक्खन'के ५ नाम हैं —शरजम्, दिधसारम्, तकसारम्, नवनीतम्, नवीद्धतम्॥
- ७. महा ( मयनीसे मथे हुए दही ) के ६ नाम हैं—द्यहाहतम् , कालशेयम् , घोलम् , त्रारिष्टम् , गोरसः, रसायनम् ॥
  - 'दहीके आधा पानी मिलाये हुए मद्रे का १ नाम है—उदांश्वत ॥
- ६. 'वरावर पानी मिलाये हुए मट्टे'का १ नाम है— श्वेतम्(+श्वेतरसम्)॥
  - १०. 'वहीं ने चौथाई पानी मिलाये हुए मट्टे 'का १ नाम है तकम् ॥
  - ११. 'विना पानीके मथे हुए दही'का १ नाम है-मिथतम् ॥
- १२. 'घी तथा दहीसे तैयार किये गये पदार्थका क्रमश: १---१ नाम-सार्थिकम्, दाधिकम्॥
- १३. 'नमक तथा पानीस तैयार किये गये पदार्थ'का १ नाम है— दकलावशिकम्।।
- १४. 'उद्दश्चित् ( आके मानी मिलाये हुए मट्टे ) म तैयार किए गरे-पदार्थ'के २ नाम हैं—औदश्चितम्, औदश्चितकम्।।

— १ सव शे स्वास् सावसम् ।
२ पैठरोख्ये उसासि इ श्रमस्तन्तु सुसंस्कृतम् ॥ ७५ ॥
४ पक राइस सि इस ५ भृष्टं पक विनाद ५ सुना ।
७ भृष्टामिषं भटितं स्वाङ्गतिभेक्टकस्त तम् ॥ ७६ ॥
२ शूलाकृतं मांसं ६ निष्काशो रसकः समी ।
१ ० भणीतमुपसम्पन्नं १ १ स्निग्धे मसृण्यिक्कणे ॥ ७० ॥
पिच्छितन्तु विजिवित्तं विज्जतं विजिलस्त तत् ।
१ २ भावितन्तु वासितं स्यान् १ ३ तुल्यं संम्मृष्टशोधिते ॥ ७८ ॥
१ ४ स्वाङ्गकं कास्तिकं धान्याम्लारनाते तुषोदकम् ।

- १. 'नमकम तैयार किये हुए पदार्थ'का १ नाम है-लावग्राम् ॥
- २. 'बटलो ही' में पकाये हुए (मात-दाल आदि) पदार्थ के २ नाम. हैं—पैटरम् , उच्चम् ॥
- ३. 'श्रन्छी तरह सिद्ध किये (पकाये) सये भोज्य पदार्थ के २ नाम है—प्रयस्तम, सुसंस्कृतम्।।
  - पके हुए पदार्थ के ३ नाम है—पक्तम, राद्धम, सिद्धम् ।।
- ५. 'भुने हुए (विना पानीके पकाये गये मुजना, होरहा आदि) पदार्थ'का १ नाम है--- भृष्टम् ॥
- ६. 'ब्राङ्गारीपर भूने गये मांस'के ३ नाम हैं—भटित्रम्, भूतिः, मस्टकम्॥
- ७. 'लोडेके कड़पर पकाये गये मांच'के र नाम हैं शूल्यम्, शूला-कृतम् ॥
- . 'मांसके मोस (रस)'के २ नाम हैं—निष्काथः, रसकः। (यह पीत हुए मांसके द्वरूप होता है)॥
- अवन आदिसे तैयार किये गये वदार्थ के २ नाम है—प्रश्तिम्, उपसम्पन्नम् ॥
  - १०. 'चिकने पदार्थं'के ३ नाम ईं—िंहनक्षः, मसुखम्, चिक्कणम् ॥
- ११. पिन्छिल (पीने योग्य कुछ, गाढ़ा तथा पतला) पदार्थ'के ४ नाम हैं—पिन्छिलम्, विश्विवितम् (+विश्विपिक्षम् ) विज्ञ्वस्यम्, विजिलम् ॥
- १२. 'इसरे पदार्थसे मिश्रित पदार्थ, या-पुष्प-धूर्णादसे सुगन्धित किये गम पदार्थ' के २ नाम है-- भावितम् ॥
- १३. 'जुन, फटककर साफ किये गये पदार्थ'के २ नाम हैं---संमृष्टम्, शोधितम् ॥
  - १४. 'कॉंबी'के १७ नाम हें-काञ्चिकम्, काञ्चिकम्, घान्याम्लम्,

कुल्मावाभिषुतावन्तिस्रोमञ्जाका क्ष्मान्य ॥ ७६ ॥
चुकं धातुष्नमुन्नाहं रक्षोष्नं कुष्णानेसक्य ।
महारसं सुवीराम्सं सौवीरं श्त्राक्षसं पुनः ॥ ८० ॥
तैलं स्नेहोऽभ्यज्ञक्य २वेववार स्वस्करः ।
३स्यात्तिन्तिडीकन्तु चुकं दृक्षाम्यं चान्सवेतमे ॥ ६१ ॥
४६रिदा काञ्चनी केला निकास्य वरवर्णिनी ।
५१वाः चुताभिज्ञननो वाजिका राज्यक्यः ॥ ६२ ॥
जासुरी कृष्णिका चासौ ६कुस्तुम्बुरु तु धान्यक्य ।
धन्या धन्याकं धान्याकं अमरीचं कृष्णमूष्णाम् ॥ ६३ ॥
कोलकं वेल्लजं धार्मपत्तनं सवनिध्यम् ॥
८३एठो महौपधं विश्वा नागरं विश्वभेषज्ञम् ॥ ६४ ॥

भारनालम्, तुषोदकम्, कुरूमाषाभिषुतम् (+कुरूपोषम्, अभिषुतम्), श्रवित्तिसोमम्, शुक्तम्, कुञ्जलम्, जुक्म (पुन), धातुष्नम्, उन्लाहम्, रचोत्नम्, कुरहगोलकम्, महारसम्, सुधीराम्लम्, सौबीरम्।

शेषश्चात्र-कुल्माचाभिषुते पुनः । एडाम्बु मधुरा च ।

- .१ 'तैल'के ४ नाम है—सद्याम्, तेलम्, स्नेहः (२ पुन), अभ्यक्तम्।।
- २. 'मताले ( मेथी, बीरा धमा, इल्दी आदि )'के २ माम है—क्षेवारः, उपस्करः ॥
- २. 'असलुर, वा इमिली'के ४ नाम हैं—तिन्तिशीक्ष्म्, बुकम् ( पु न ), चिचाम्लम्, अम्लवेतसम् ॥
- ४. 'इल्दी'के भ्र नाम हैं—इरिद्रा, काञ्चनी, पीता, निशास्या ( 'रात्रि' के वाचक सभी पर्याय ), वरवर्शिनी ॥
- ५. वार्ड, सरसी'के ६ नाम है—स्वः, खुतामिक्ननः, राजिका, राजसर्पप: असुगी, कृष्णिका॥
- ६. 'धनियां'के ५ नाम हैं कुरसुम्बुर (पुन), धान्यकम्, भन्या, धन्याकम्, धान्याकम्॥

शेवरचात्र-श्रय स्वात् कुरतुम्बुक्रस्लुका ।

७. काली मिर्च के ७ नाम हैं—मिरचम्, कृष्यम्, ऊषस्म, कोलकम्, वेलङ्कम्, धार्मपत्तनम्, यवनिष्रयम् ॥

रोषश्चात्र--मरिचे तु दारपूर्वं मरीचं बलितं तथा।

८. 'शोंठ'के ५ नाम हैं-शुरठी, महीषधम, विश्वा (स्त्री न ), मामरम् , विश्वनेषधम् ॥ १वेदेही पिणली कृष्योगकुस्या मागभी कणा।
२तन्मूलं अस्थिकं सर्वमन्त्रिकं वस्काहितः॥ ६५॥
३त्रिकटु ज्यूपणं ज्योपक्षमवाजी जीरकः कणा।
५सहस्रवेषि बाह्रीकं जतुकं हिन्नु शमक्षम्॥ ६६॥
६न्यादः स्वदनं सादममशनं निषसी वल्यनमञ्चवहारः।
जिम्बर्जकण्यभसणलेहाः प्रत्यवसानं वसिराहारः॥ ६०॥
५सानाऽवष्वाणविश्वाणा मोजनं जेमनादने।
५वर्थणं चूर्णनन्दन्तै=जिह्नाऽऽस्वादस्तु लेहनम्॥ ६६॥
११श्रासी गुढेरकः पिख्डो गडोतः कवको गुडः॥ ६६॥
गण्डोतः कवल—

१. 'पीपली'के ६ नाम नैदेही, पिष्पली, कृष्णा, उपकुल्या, मागधी, कृषा।। शेषश्चात्र—पिष्पल्यामूषणा शौएडी चपला तीक्षत्तरहुता। उपसा तरहुत्वकला कोला च कृष्णतरहुता।।

२. 'वीषरामूल'के ३ नाम हैं—(+ पिप्पलीमूलम्), प्रश्यिकम्, सर्वप्रस्थिकम्, सर्वप्रस्थिकम्, सरकाशिरः (-रस्)॥

े ३. 'त्रिकटु ( पीपली, सोंठ तथा काली मिर्च—इन तीनोंके समुदाय )'के ३ नाम रैं—त्रिकटु ( +त्रिकटुकम् ), न्यूषण्म, स्कोषम् ॥

४. 'बीरा'के ३ नाम हैं-- अजाबी. जीरकः ( पुन ), क्या ॥ रोषश्चात्र---बीरे बीरग्रजरगी ।

प्र. 'इगि'के प्रनाम हैं—रहस्रविधि, बाह्मीकम्, बतुकम्, हिह्नु (पुन), रामठम्।।

शेषश्चात्र-हिन्नी तु भूतनाशनम् । अगृदगन्धमत्युग्रम् ॥

६. 'भोजन करने, स्वाद लेने'के २० नाम हैं—न्यादः, स्वदनम्, खादनम्, अशानम्, निष्मः, वल्भनम्, अभ्यवहारः, किथः, जल्याम्, भञ्चणम्, लेहः, प्रत्यवसानम्, पिः, आहारः, प्यानम्, अवध्यायः, विष्वायः, भोजनम्, जेमनम् (+ जननम्), अदनम्॥

७. 'दाँतसे चवाने'का १ नाम हैं - चर्चणम् ॥

- 'चाटने'के २ नाम हैं—जिह्नास्वादः, लेहनम् ॥

'कलेवा ( चलपान, नास्ता )'के २ नाम है—कह्यवर्तः , पातराशः ॥

१०. 'एक साथ बैटकर भोजन करने' के २ नाम हैं--सन्धः ( स्त्री ), सहभीजनम् ॥

रंश. भाषं के काम है—मासः, गुडिरकः, पिग्डः ( पुस्त्री ), गडोलः, क्वकः, गुडः, गग्डोलः, कव्कः ( पुन )।।

-१न्तृप्ते त्वाझातसुहिताऽऽशिताः।
२तृप्तिः सौहित्यमाधाण्यभय सुकससुविद्यते।। १०॥
फेला पिण्डोलिपेली च ४स्कोदरपुरके पुनः।
कुक्षिस्भिरिरात्मस्भिरिस्दरस्थिरिपरण्य ॥ ११॥
खाद्यूनः स्यादौद्रिको विजिगीपाविवर्जिते।
६उद्रिपशाचः सर्वान्तीनः सर्वान्तभक्तः॥ १२॥
प्रशाष्कुलः पिशिताश्युप्तन्मदिष्णुस्तूनमदसंयुदः।
१गृष्तुस्तु गर्धनस्तृष्ण्यक् लिप्सुर्लु च्योऽभिलापुकः॥ १३॥
लोलुपो लोलुमा १०लोभस्तृष्णा लिप्सा वशः स्पृहा।
काङ्चाऽऽशंसागर्धवाब्छाऽऽशेच्छोहातृष्मनोर्थाः ॥ १४॥
कामोऽभिलापोऽ—

विमरी—कुछ लोगोंके मतसे प्रथम ६ नाम 'लोभी'के तथा अन्तवाले २ -नाम 'अरयधिक लोभी'के हैं॥

रोषश्चात्र--लिप्ती लालसत्तम्पटी । लोलः ।

१. 'तृप्त ( खाकर सन्तृष्ट, व्यक्ति )'के ४ नाम हैं---तृप्तः, आज्ञातः (+आञ्चासः ), सुहितः, आशितः ।

२. 'तृति'के ३ नाम हैं--तृतिः, सौहित्यम्, आधाराम् ॥

३. 'जूटा'के ४ नाम हैं—भुक्तसमुज्भितम्, फेला, पिरखोलिः, फेलिः (२ स्त्री )।।

४. 'पेटू (अपना ही पेट भरनेवाले )'के ४ नाम हैं—स्वीदरपूरकः, कुलिस्मरिः, आरमस्भारः, उदरस्मरिः ॥

५. 'अत्यधिक भृते'के २ नाम हैं--श्राद्यनः, श्रीदिनिकः !

६. 'सब प्रकारके अन्न खानेवाले'के वेनाम हैं—उद्दरिषशाचः, सबी-न्त्रीनः, सर्वीन्नभद्धकः ( + सर्वीन्नभोकी -जिन् ) !!

७. 'मांसाहारी'के २ नाम हैं—शाष्कुलः (+शौष्कलः), पिशिताशी (-शिन्।+मासमञ्जकः, मांसाहारी-रिन्)॥

प्रागल'के २ नाम हैं—उन्मदिष्णुः, उन्माद्यंयुतः (+ उन्मादी –िदन्)।।

६. 'लोमी'के = नाम हॅं—गृष्तुः, गर्धनः, तृष्णक् (-ज्), लिखः, तुम्धः, श्रमिलापुकः, लोलुपः, लोलुमः ॥

१०. 'लोम'के १६ नाम ई-लोम:, तृष्णा, लिप्सा, वराः, स्ट्रहः, काक्चा, आशंसा, गर्भः, वाञ्चा, आशा, रच्छा, ईहा (+ईहः), तृट् (-प्), ननोरथः (+मनोगवी), कामः (पुन), अभिलाधः ॥

— १ भिष्या तु परस्वेहो २ द्वारः पुनः ।

श्वानीतो ३ विनीतस्तु निसृतः प्रक्रितोऽपि व ॥ ६५ ॥

१ विधेये विनयस्यः स्यापदात्रयो वचने स्थितः ।

६ वहयः प्रऐयो ७ घृष्टस्तु वियातो वृष्णुपृष्ठाणुजौ ॥ ६६ ॥

६ विश्वापन्नो विद्वासां ६ ऽवाष्ट्रष्टे शालीनशारदी ।

१ ० गुमंयुः गुमसंयुक्तः स्या १ १ द हं युरहं कृतः ॥ ६७ ॥

१ २ कामुकः कमिता कन्नोऽनुकः कामियताऽभिकः ।

कामनः कमरोऽभीकः १ ३ पश्चामद्रस्तु विप्तुतः ॥ ६८ ॥

व्यसनी १ ४ हर्षमाण्यु प्रमना हृष्टमानसः ।

विकुर्वाणो १ ५ विचेतास्तु दुरन्तर्विपरो मनाः ॥ ६६ ॥

शेषश्चात्र — लिप्सा तु धनाया । र्शाचरीप्सा तु कामना ।

- १. 'अनुचित रूपसे दूसरेके धनकी इच्छा करने'के २ नाम है— परस्वेहा, श्रिभिधा॥
  - २. 'उढत' हे २ नाम है—उद्धतः, श्रविनीतः ॥
  - ३. विनीत'के ३ नाम हैं—विनीतः, निभृतः, प्रांभतः॥
  - ४. वनयमें स्थित'के २ नाम हैं-विषयः, विनयस्यः ॥
  - ५. 'वात माननेवाले'के २ नाम हैं-आश्रवः, वचनेस्थितः ॥
  - ६. 'वशाभूत'के २ नाम हैं-वश्यः, प्रतियः ॥
  - विमरा किसी-किसीके मतसे 'विषयः' आदि ६ नाम एकार्थक हैं॥
- ७. 'दीट'के ४ नाम है—धृष्टः, वियातः, घृष्णुः, धृष्णुक् (-ज्। +प्रगरूपः)॥
  - -. 'विस्मययुक्त'के २ नाम हैं—वीचापन्न:, विलद्य: ॥
  - 'पृथ्ताहीन'कं ३ नाम है—अपृष्टः, शालीनः, शारदः ॥
  - १०. 'शुमधुक'के २ नाम है—शुमंयु:, शुमसंयुक्तः ॥
- ११. 'श्रद्यारी, वमरद्यी'के २ नाम है—श्रद्धः, अहक्कृतः (+अहकारी -रिन्)।।
- १२. 'कामी'के ६ नाम हैं—कामुकः, कमिता (-तृ), कम्नः, अनुकः, कामियता (-तृ), अमिकः, कामनः (+कमनः), कमरः, अमिकः॥
- १३. ( ब्रुझा, परस्रीसंगम आदि ) 'व्यसनमें श्रासक'के ३ नाम है— पञ्चभद्र:, विष्कुतः, व्यसनी ( —िनन् )।।
- १४. 'इषित, प्रसन्ति चित्र'के ४ नाम हैं-इर्षमाखः, प्रमनाः ( -नस् ), इष्टमानसः, विकुर्वायः॥
- १५. 'विमनस्क ( अदास, अन्यमनस्क )'के ४ नाम ई--विचेताः (-तस् ), दुर्मनाः, अन्तर्मनाः, विमनाः ( ३-नस् ) ॥

१भत्ते शौषहोत्कटसीमा २७६६६त्सुम् इन्मनाः । इत्कण्डितो३ऽभिशस्ते सु बाच्यक्षारित्तवृषिताः ॥ १०० ॥ ४गुपैः प्रतीते त्वाहतत्तक्षणः कृतक्षमणः । ५निर्लक्षणस्तु पाण्डुरपृष्टः ६संकसुकोऽस्थिरे ॥ १०१ ॥ ५तृष्णीशीलस्तु नृष्णीको व्यवस्थोऽनिष्ठदुष्ट्योः । १वद्धो निगहितो नद्धः कीक्तितो यन्त्रितः सितः ॥ १०२ ॥ सन्दानितः संयत्रश्च १०स्यादुद्दानन्तु बन्धनम् । ११मनोहतः प्रतिहतः प्रतिहतः प्रतिहतः कर्मनम् । १२प्रतिश्चितोऽधिश्चितः ३ऽवकृष्टिनष्कासितौ समौ । १४श्वान्तनन्धोऽभिभृतो१५पष्टवस्ते न्यकृत्वधिककृतां ॥ १०४ ॥

- २. 'उत्कारिटन'कं ४ नाम हैं---उत्कः, उत्सुकः, उन्मनाः (-नन्), उत्कारिटनः ॥
- ३. 'निन्दित'के ४ नाम हैं—अभिशस्तः, बाच्यः, चारितः (+ श्राचा-रितः), दूषितः। (किसी-किसीके मतमें 'मैशुनके विषयमे निन्दित'के ये नाम हैं)॥
  - प्र. भुगोसे प्रांचद्व'के २ नाम है-आइतल्ब्**यः**, इतल्ब्यः ॥
  - पू. 'लच्च ग्राहीन'के २ नाम हैं--निर्लच्चाः, पायहुरपृष्ठः ॥
  - इ. 'अस्मिर'के २ नाम हैं-संबर्धः, आंस्थरः ॥
  - ७. 'चुप रहनेवाले'के २ नाम हैं-तृष्णीशीलः, तृष्णीकः ॥
  - ८. 'म्रानष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवाले'के २ नाम हैं--विकाः, अनिष्टदुष्टथीः ॥
- ह. 'बँधे हुए'के ⊏ नाम हैं—बद्धः, निगडितः, नडः, कीलितः, याँन्त्रतः, सितः, संदानितः, संयतः।
  - १०. 'बन्धन'के २ नाम है—उदानम्, वन्धनम् ॥
- ११. 'टूटे हुए मनवाले'के ४ नाम हैं—मनोहतः, प्रतिहतः, प्रतिबद्धः, हतः ॥
  - १२. 'प्रतिक्ति'के २ नाम है—प्रतिक्तिः, अभिक्तिः ॥
- १३. 'निकासित ( घर आदिमें निकासे गये )'के २ नाम हैं—अवकृष्टः, निकासितः ( + निःसारितः ) ॥
- १४. 'श्रमिमृत ( नष्ट श्रमिमानवाते )'के २ नाम ई—आसमम्घः, श्रमिभृतः ॥
- १५: 'धिकारे गये'के ३ नाम हैं---अक्टब्स्त:, न्यक्कृत: । (किसी-किधीके मतसे 'आत्तगन्धः' आदि धं नाम एंकार्यक हैं)।।

१. 'मतदाले'के ४ नाम हैं -- मत्तः, शीगढः, उत्कटः, खीवः ॥

१निकृतस्तु विप्रकृतो २न्यकारस्तु तिरस्क्रिया । विप्रकारः परापर्यभितो भवः॥ १०५॥ श्रत्याकारो निकारइच ३विप्रलव्धस्तु विश्वतः। ४स्यप्नक् शयालुर्निद्रालुपर्यू र्णितं प्रचलायितः ॥ १०६ ॥ ६निद्राराः शियतः सुप्तो ज्जागरूकस्तु जागरी। दजागर्या स्याब्जागरणं जागरा जागरोऽपि च ॥ १०७ ॥ ६विष्वग**ञ्च**ति विष्वद्रय**ङ् १०देवद्रयङ् देवमञ्च**ति । ११सहाञ्चति तु सधयङ् स्यान् १२तियेङ पुनस्तिरोऽञ्चति ॥ १०५॥ १३संशयालुः संशयिता १४गृह्यालुर्भहीतरि । १५पतयातुः पातुकः स्यान् १६समी रोचिष्णुरोचनौ ॥ १०६॥

- १. 'तिरस्कृत'के २ नाम हैं---निकृत:, विप्रकृत: (+तिरस्कृत:)॥
- २. तिरस्कार'के ६ नाम हैं--त्यकार:, तिरस्किया (+तिरस्कार:), परिभावः, विप्रकारः, पराभवः, परिभवः, अभिभवः, अत्याकारः, निकारः ॥
  - ३. 'ठगे गये'कं २ नाम हैं--विप्रलम्बः, विन्वतः ॥
  - ४. 'सोनेवाले' व र नाम है--स्वप्नक (-ज्), शयालु:, निद्रालु: ॥
  - ५. 'नींदसे घृणित होते हुए'के २ नाम हैं घृणितः, प्रचलायितः ।।
  - ६. 'सोये हुए'के ३ नाम हैं-निद्राख:, शयित:, सुप्त: ॥
- ७. 'बागते हुए'के २ नाम हैं--बागरुड: (+बागरिता-त,), बागरी (-रिन्)॥
  - -- 'नागने'के ४ नाम ई—नागर्या, नागरराम्, नागरा, नागरः ।।
- 'स्व तरफ शोभनेवालें का १ नाम है—विष्वद्रश्वङ् (द्रश्वङच्।+ विश्वद्रथङ्—द्रथञ्च् )॥
  - १०. 'देवोकी पूजा करनेवाले'का १ नाम हैं-देवद्रथङ् (-द्रथञ्च् )।।
- ११. 'साथ पूजन करने या रहनेवाले'का १ नाम है-सप्रयङ (ध्रयञ्च् ) ॥
  - १२. धित हुँ चलनेवाले का १ नाम है-तियं हु (-यंडच्) ॥
- १३, 'संशय करनेवाले'के २ नाम है- संशयालु:, संशयिता (-तृ। सांशयिकः ) ॥
- १४. 'प्रहरा करने ( लेने )वाले'के र नाम है-प्रहराजुः, प्रहीता (一豆)॥
  - १५. 'गिरनेवाले'के २ नाम ई-पतयाखाः, पाद्यकः ॥
  - १६. 'ध्वने (शोभने ) वाले'के २ नाम हैं--रोचिष्णुः, रोचनः ॥ = अप० चि०

१दिस्णाईस्तु दक्षिण्यो दक्षिणीयो२ऽथ दण्डितः ।
दापितः साधितो३ऽच्यंस्तु प्रतीच्यः ४पूजितेऽर्हितः ॥११०॥
नमस्यितो नमसिताऽपचिताविञ्चतोऽचितः ।
१पूजाऽर्ह्णा सपर्याऽची ६उण्हारवती समौ॥१११॥
७विवलवो विद्वलः म्स्थूलः पीवा पीनरच पीवरः ।
स्चचुच्यः सुमगो १०द्रेष्योऽिस्गतो११ऽथांसलो बली ॥११२॥
निद्ग्धो मांसलरचोपचितो१२ऽथ दुर्वलः कृशः ।
स्मामः श्रीणस्तनुरङ्गातस्त्राल्नाऽमांमपेलवाः ॥११३॥
१३पिचिष्टिलो बृहत्कृशिस्तुन्दिस्तुन्दिकतुन्दिलाः ।
उद्युद्धित्—

- १. 'दिव्याके योग्य'के ३ नाम हैं—दिव्याई:, दिव्ययः, दिव्ययः,
- २. 'दरिष्टतः ( दर्गड पाये हुए )'के ३ नाम है—दरिष्टतः, दापितः, (+दायितः), साधितः ॥
- ३. 'पूच्य'के २ नाम हॅ--श्रच्यं: प्रतीद्यः (+श्रचंनीय:, पूच्यः, पूचनीय:, ''''' )।।
- ४. 'पूजित'ने ७ नाम हैं पूजितः, अर्हितः, नमस्यितः, नमस्यितः, ह्यपितः (+ श्रपचायितः, ), अञ्चितः, श्रचितः ॥
  - u, 'पूजा'के ४ नाम हैं—पूजा, ब्रह्णा, सपयी, अर्ची ॥

शेषश्चात्र--पूजा त्वर्णचितः।

- ६. 'उपहार' (यथा—काकविल, जीवबिल, '''') के २ नाम हैं— उपहार:, बिल:, (पुन्त्री)।।
  - ७. 'विद्वल'के २ नाम हैं-विक्लवः, विद्वलः ॥
  - मोटे'के ४ नाम हैं—म्थूलः, पीवा (-वन् ), पीनः, पीवरः ॥
  - 'सुन्दर, सुभग'के २ नाम है—चत्तुष्यः, सुभगः ॥
  - १०. 'हेषयोग्य ( श्रांखमें गड़े हुए )'के २ नाम है—हे प्य:, अजिगत: ॥
- ११. 'वलवान्, मांस्ल'के ५ नाम हैं—श्रांसलः, बली (-लिन्। + बलवान् -वत्), निर्दिग्धः, मांसलः, उपनितः ॥
- रि. 'दुबेल'के ६ नाम हैं—दुबेल:, इश:, ज्ञाम:, ज्ञीश:, तनुः, छात:, तिलन:, श्रमास:, पेलव: ।।
- १३. 'बड़े तोदवाले'के ७ नाम हैं-पिचिश्वलः, बृहरकुद्धिः, तुन्दी (-दिन्), तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः, तुन्दिकः,

—१विख्नविद्युविमा अनासिके ॥ ११४ ॥
२नतनासिकेऽवनाटोऽवटोटोऽवभ्रदोऽपि च ।
३खरणास्तु खरणसो ४नः चुद्रः चुद्रनासिकः ॥ ११५ ॥
५म्बुरणाः स्यात् खुरणसः ६उन्नसस्त्रम्नासिकः ।
७पङ्गःश्रोणः स्खलतिस्तु खल्वाट ऐन्द्रलप्तिकः ॥ ११६ ॥
१शिपिविष्टो बभुन्स्य काणः कनन एकदक् ।
१०पृश्निरत्यती ११कुव्जे गडुवः १२कुकरे कुणिः ॥ ११७ ॥
१३नित्यर्वः खट्टनः खर्वः खर्वशाखश्च वामनः ।
१४ष्ट्रकर्ण एडो विधिरो १५दुर्चमा तु द्विनग्नकः ॥ ११ ॥
वग्रहरच शिपिविष्ट्रच—

- १. 'नकटे'कं ४ नाम हैं--विखः, विखुः, विग्रः, अनासिकः॥
- २. 'नकांचपटे (चिपटी नाकवाले)'के ४ नाम हैं—नतनाधिकः, अवनाटः, श्रदटाटः, अवभ्रटः ॥ शेषश्वात्र—अय चिपिटो नम्रनाधिके।
  - २. 'नुकीली नाकवाते'के २ नाम है-खरणाः (-सम्), खरणसः ॥
  - ४. 'छाटा नाकवाले'के २ नाम हैं-नः जुद्रः, जुद्रनासिकः ॥
- ५. 'खुग्क समान ( वड़ी ) नाकवाले'क २ नाम हैं—खुरखाः (-खस्), खुग्ण हः ॥
  - ६. 'र्जवा नाहवाले'के २ नाम है—उन्नरः, उपनारिकः ॥
- ७. 'पॅगुल'के २ नाम हैं—पक्कः, आंगः ।।
- शेषश्चात्र--पश्चलस्तु पीठसपीं।
- ्र 'खल्वाट ( जिसके मन्तकमध्यके बाल फड़कर गिर गये हों, उस'के भू नाम हैं—खलतः, खल्वाटः ( +खलतः ), ऐन्द्रज्ञांतकः शिविविष्टः, बभ्रुः ॥
  - E. 'काना'के ३ नाम हॅ—काया:, कननः, एकटक (-दश् 1+एकाचः) ।।
  - १०. 'नाटा, टिंगना (छाटी कदवाले)'के २ नाम है—पृश्तिः, अल्पततुः ॥ शेषश्चात्र—'केगतस्थलपवर्ष्मणि ।
  - ११. 'कृवहा'के २ नाम हैं —कुब्बः, ( + न्युब्बः ), गहुलः ॥
  - १२. 'लुना'के २ नाम हैं-कुकरः, कुग्णिः।
- १३. 'बीना'के ५ नाम है—निखर्वः, म्बट्टनः, खर्वः, खर्वशाखः, वामनः ॥ शेषश्चात्र—खर्वे हस्तः ।
  - १४. 'बहरे'के २ नाम हूँ-- क्रकर्ण:, एडः, बिधरः ॥
- १५. 'खराब ( रूखे ) चमड़ेवाले या-नपुंगड'के '४ नाम है-दुश्चमी (-मैन् ), द्विनव्नकः, व्यवः, शिपिविष्टः ॥

— १खोडखोरी तु खब्जके ।
२िवकताङ्गस्तु पोगएड १ उर्ध्वङ्गस्थ्वजानुकः ॥ ११६ ॥
उर्ध्वङ्गरुचाश्रप्यथ प्रज्ञुप्रभौ विरक्षजानुके ।
५ संज्ञुप्रभौ विरक्षजानुके ।
५ संज्ञुप्रभौ वृतजानी ६वितनो वित्तभः समौ ॥ १२० ॥
७ उद्भद्दन् दन्तुरः स्यान् मप्रक्षम्बाण्डस्तु मुष्करः ।
१ श्रम्थो गताच्च १० उत्पश्य उन्मुखोऽ११घोमुखस्त्ववाङ् ॥ १२१ ॥
१२मुएडस्तु मुण्डितः १३केशी केशवः केशिकोऽपि च ।
१४वित्तरः केकरो—

- १. 'खन्ज (लॅगड़े)'के ३ नाम हैं-खोड:, खोर:, खन्नक: (+खन्न: )॥
- २. 'किसी अङ्ग से दीन या अधिक (यथा—२,३ या ४ ऋड्डॉलयां-वाला, या छ: अङ्गलियोवाला—छोगुर )'के २ नाम हैं—विकलाङ्गः, पोगयडः ॥
- ३. 'जिसका धुटना ऊपर उठा हो, उस'कं ३ नाम हैं—ऊर्ध्वशुः, ऊर्ध्व-बानुकः, ऊर्ध्वशः !!
- ४. 'वातादि दोषसे जिमका घुटना अलग-अलग रहे अथीत् बैटनेमें स्टता न हो उस'के रे नाम हैं—प्रजुः, प्रजः, विरलजानुकः ॥
  - ५. मिले ( सटे ) हुए घुटनेवालं के ३ नाम हैं संज्ञ:, संज्ञ., युनजानु: ॥
- इ. ( रोग या बुढापा आदिसे ) 'सिकुड़े हुए चमड़ेवाले'के २ नाम हैं— विलिन:, विलिम: ॥
- ७. 'दन्तुर (बाहर निकले हुए दौनवाले )'के २ नाम हैं--उदग्रदन् ( त् ), दन्तुर: ॥
  - ५. 'बढ़े हुए अगडकोषवाले'के २ नाम है—प्रसम्बागडः, मुक्करः ॥
  - E. 'अन्वे'के र नाम ईैं—अन्धः, गताचः ॥

शेषश्चात्र-अनेडम्कस्त्वन्त्रे ।

- १०. 'कपरको श्रोर उठे हुए मुखवालं'के २ नाम हैं—उत्पश्यः, उन्मुखः ॥
- ११. 'नीचेकी श्रोर दवे हुए मुखवाले'के २ नाम हैं—श्रधोमुखः, श्रवाङ ( वाञ्च् )॥

शेषश्चात्र-न्युन्जस्तवघोमुखे ।

- १२. 'मुण्डित (शिरके बालको मुँड़ाए हुए )'के २ नाम हैं—मुण्डः, मुण्डित: ॥
- १३. 'शिरपर बाल बढाये हुए'के ३ नाम हैं—वेशी (-शिन्), केशवः, केशिकः ।
- १४. 'सर्गपाताली (जो एक ऑखको ऊपर उठाकर देखा करता हो, उस )'के २ नाम हैं—बिलर:, केकर: ॥

—१ष्ट्रद्धनाभी तृण्डिलतुण्डिभी ॥ १२२ ॥
२श्वामयाव्यपदुर्ग्वानो ग्लास्तुर्विकृत श्वातुरः ।
व्याधितोऽभ्यमितोऽभ्यान्तो ३द्दु रोगी तु दद्गु णः ॥ १२३ ॥
४पामनः कच्छुरम्तुल्यो पसातिसारोऽतिसारकी ।
६वातकी वातरोगी स्याज्च्छ्लंष्मलः श्लेष्मणः कफी ॥ १२४ ॥
प्रिक्तश्रनेत्रे विद्युद्धी पिछाहऽश्वाऽशीयुगर्शसः ।
१८मूण्डिते मूर्नमृच्छांली ११मिध्मलस्तु किलासिनि ॥ १२५ ॥
१२पत्तं मायुः १३कफः ब्लेष्मा बलाशः स्नेह्मूः खटः ।
१४रोगो रुजा रुगातङ्को मान्द्यं व्याधिरपाटवम् ॥ १२६ ॥
श्वाम श्रामय श्राकत्यमुपतापो गदः समाः ।

- १. 'यही नाभिवाले'के ३ नाम 🕇 वृद्धनाभिः, तुरिहलः, तुरिहमः ॥
- २. 'रोगी'के ६ नाम हैं—आमयाबी ( बिन् ), अपदुः, ग्लानः, ग्लास्तुः, बिङ्कतः, आतुरः, व्याधितः ( + रोगिनः, रोगी गिन् ), अभ्यमितः, अभ्यान्तः ॥
- ३. 'दादके रोगी'कं २ नाम है—ददु रोगी ( गिन ), दद्रु ख: (+ददु श:)॥
  - ४. 'पामा गेगी'के २ नाम है-पामनः (+पामरः ), कच्छुरः ॥
- ५. 'श्रांतसारके रोगी'के २ नाम हैं —सातिसार:, अतिसारकी (-किन्। + श्रतीसारकी किन्)।।
  - ६. 'वातरोगी'के २ नाम हैं-वातकी (-िकन्), वातरोगी (-िगन्)॥
  - ७. 'कपके रोगी'के ३ नाम हैं-शिलपालः, श्लेष्मखः, कपी (-फिन्)।।
- रू. 'कींचरसे भरी हुई आँखवाले'के ४ नाम हैं—क्लिबनेत्र:, चिल्लः, चुल्लः, पिल्लः ॥
  - E. 'बवासीरके रोगी'के २ नाम हैं —अशॉयुक् (—ज्), अर्शसः ॥
  - १०. 'मूच्छकि रोगी, मूर्च्छत'के ३ नाम <del>हैं मूर्च्छितः</del>, मूत्तः, मूच्छितः ॥
- ११. 'सिष्म ( सिहुला, सेंहुआ, या—पपड़ीके समान चमड़ा हो जाना ) के रोगी'के २ नाम हैं—सिष्मलः, किलासी (—सिन्)॥
  - १२. भित्तके दो नाम हैं—पित्तम् , मायुः ( पु ) ॥ शेषश्चात्र—पित्ते पलाग्निः पलल्डवरः स्यादग्निरेचकः।
- १२. 'कफ'के ५ नाम हैं—कफ:, श्लेष्मा ( -ध्मन् ), बलाशः, स्तेहम्;, खटः ॥

रोषश्चात्र-कफे शिङ्खानकः खेटः॥

१४. शोग'के १२ नाम हैं—रोगः, दला, दक् (—ज्), आतक्कः, मान्यम् , व्याधिः, अपाटवम् , आमः, आमयः, आकल्यम् , उपतापः, गदः ।।

- २. 'छींक के तीन नाम हैं चुत् , चुतम , चवः ॥
- ३. 'लांसी'के २ नाम हैं—काम:, च्लथु: (पु)॥
- ४. 'पामारोग'के ४ नाम हैं—पामा (-मन् ,+मा, स्त्री) खसः, कन्छू: (स्त्री), विचित्रता।।
- भू. 'खाज'के ४ नाम हैं—करहूः, करहूयनम् , खर्जु. (स्त्री), करहूया (+करहूति:)।
- ६. धाव, फोड़ा'क ५ नाम ह— बतम् । अर्थः (पुन), ऋरः (— यस्, न), ईमम् (न।+नपु), चर्णनः (पु)॥
  - ७. 'घट्टा'का २ नाम हैं रूदवण्पदम्, कियाः ॥
- ८. 'श्लीपद (फीलपाँव) के २ नाम हैं —श्लीपदम्, पाद्धल्मीकः (पुन)॥
  - E. 'विवाय'के २ नाम हैं—पादस्फोट:, विपादिका ॥
  - १०. 'फ़ु सी'क ३ नाम हैं—स्फोटक:, (+ विस्फोट: ), पिटक: ( त्रि ), गएड: ॥
  - ११. 'कूबड़'कं २ नाम हैं--पृष्ठमन्यः, गबुः ( पु )॥
- १२. 'सफेद कोढ़ (चरकरोग)'कं ३ नाम हैं--श्चित्रम्, पाएडुरम्, कुष्ठम्।।
- १३. 'बाल भड़नेके रोग'के २ नाम है—केशन्नम् , इन्द्रजुसकम् + इन्द्रजुसम् )।।
- १४. 'सिंहुला, सेंहुन्त्रारोग'के ४ नाम हैं---सिध्म (-मन् न), किलासम्, स्वरुष्यम्, सिध्मम् ॥

१. 'इय (टी० वी०) रोग'के ४ नाम हैं—-द्मयः, शोषः, राजय-इमा,यदमा (२-इमन्,पु)॥

## - १काठस्तु मण्डलम् ।

रगलगण्डो गण्डमालो ३रोहिगो तु गलाहरः ॥ १३१ ॥ ४हिका हेका च हत्लासः ५९तिश्यायस्तु पीनसः । ६शोधस्तु श्वयथुः शोफे ज्दुर्नामाऽशौ गुदाङ्करः ॥ १३२ ॥ ८६शोधस्तु श्वयथुः शोफे ज्दुर्नामाऽशौ गुदाङ्करः ॥ १३२ ॥ ८६दो प्रच्छदिका छर्दिवेमथुर्वमनं विमः । १३३ ॥ ११गतिर्नाहीक्रगो १२वृद्धिः कुरण्डश्चाण्डवर्छने । १३श्चमरो स्यान्मूत्रकुच्छ्रे १४प्रमेहो बहुमूत्रता ॥ १३४ ॥ १५श्चानाहस्तु विवन्धः स्याद् १६ महगीरुकप्रवाहिका ।

- रै. 'चकता होनेक रोग'के २ नाम हैं—कोट:, मग्डलम् (त्रि। + मग्डलकम् )।।
  - २. 'गलगएड रांग'के २ नाम हैं गलगएड:, गएडमाल: ॥
  - ३. 'गलेक रोग-विशेष के २ नाम हैं --रोहिसी, गलाई र: ॥
  - ४. 'हिचकी'के ३ नाम हैं—हिक्का, हेका, हुल्लास: ॥
  - ५. 'पीनस रोग ( सदीं जुकाम )'के २ नाम हैं प्रतिश्याय:, पीनस: ॥
- ६. 'शोथ, सूजन'कं ३ नाम हैं—शोथ: (पु 1+न), श्वयधु: (पु), शोफ: ॥
- ७. 'बवासीर'के ३ नाम हैं---दुर्नाम (-मन् ), अर्शः (-र्शस् । २ न ), गुदाङ्क्ररः (+गुदकीलः )॥
- ८ 'वमन, उल्टी, कय'के ६ नाम हैं छदिः (न स्त्री), प्रच्छिदिंका, छिदिः (-दिस्, स्त्री), वमधुः (पु), वमनम्, विमः (स्त्री)।।
- ६. 'गुरुम रोग ( पेटमें गोला-सा उठकर सूल पैदा करनेवाले रोग-विशेष )'के २ नाम ≹—गुरुमः ( पुन ), उदरग्रन्थः ॥
- ४०. 'उदावर्त ( गुदासं कांच निकलनेका रोग )'के २ नाम हैं---उदावर्तः, गुदमहः ॥
  - ११. नाडांके रोग-विशेष'के २ नाम हैं-नातिः, नाडावराः ॥
- १२. 'फाता ( अरहकोष ) बढते के ३ नाम हैं वृद्धिः, कुरएडः, अरह-वर्दनम् (यौ०- अरहबृद्धः, कोषबृद्धिः, """)।।
  - १३. 'मूत्रकृत्छ रोग'के २ नाम है-अश्मरी, मूत्रकृत्छम्॥
  - २४. 'प्रमेहरोग'के २ नाम हैं--- अमेहः (+मेहः ), बहुमूत्रता ॥
- १६. 'स्रानाह (मल-मूत्र हक बानेका) रोग'के २ नाम हैं--आनाहः, विवन्धः।।
- १६. 'संग्रहणी रोग'के २ नाम हैं---प्रहणीठक् (--ज् । + प्रहणी, संग-हणी), प्रवाहिका।

१व्याधिप्रभेदा विद्विधिमगन्दरक्वराद्यः ॥ १३५ ॥ २दोषक्वस्तु भिष्यवैद्य आयुर्वेदी चिकित्सकः । रोगहार्यगदक्कारो ३भेषजन्तन्त्रमीपवम् ॥ १३६ ॥ भेषज्यमगदो जायु श्रिकित्सा रुक्पितिक्वया । उपचर्योपचारो च ५लक्कनन्त्वपवर्यसम् ॥ १३७ ॥ ६जाक्कुलिको विषिभषक् अस्वास्थ्ये वार्तमनामयम् । सक्षारोग्ये नपद्वल्लाघवार्तकत्यास्तु नीरुजि ॥ १३८ ॥ १७ सत्कृत्या विभवान्वेषी पाइवेकः सन्धिजीवकः । १०सत्कृत्यालङकृतां कन्यां यो ददाति स क्कुदः ॥ १३६ ॥ ११ वपलिश्चकुरो—

शेषधात्र-कृकुदे तु कृपदः पारिमिनः।

१. 'विद्रिधि: (स्त्री । + पु), भगन्दरः, ज्वरः, आदि ('श्रादि शन्द से - श्रवु दः,'''') कमशः भीतरी फोड़ा, भगन्दर (ग्रुदाका रोग), ज्वर श्रादि (आदिमे 'अर्बु द' श्रादिका संग्रह है) ये व्याधिमेद अर्थात् रोगोंके मेद हैं।

२. 'चिकित्सक ( वैद्य, हकीम, डाक्टर )'के ७ नाम हैं —दोषशः, भिषक, (-ज्), वैद्यः, आयुर्वेदी (-दिन्। +आयुर्वेदिकः), चिकित्सकः, रोगहारी (-िरन्), अगदक्कारः॥

३. 'दवा'के ६ नाम हैं — भेषजम्, तन्त्रम्, औषधम् (पुन), भेषज्यम्, स्रगदः, जायुः (पु)।।

४. 'चिकित्सा, इलाज'के ४ नाम हैं-चिकित्सा, रुक्पतिकिया, उपचर्या, उपचर्या,

५. 'लङ्कन (रोगके कारण भोजन-स्थाग करने)'के २ नाम हैं —लङ्कनम्, अपतर्पणम् ॥

६. विषके वैद्यंके २ नाम हें — बाङ्गलिकः, विषभिषक् (षज्।+

७. 'स्वास्थ्य'के ५ नाम है—स्वास्थ्यम्, वार्तम्, अनामयम्, सह्यम्, आरोग्यम्॥

८. 'नोरोग, स्वस्य'के ५ नाम है—पटुः, उल्लाघः, वार्तः, कल्यः, नीरुक् (-ज्।+नीरोगः, स्वस्थः)॥

 <sup>&#</sup>x27;कपटसे धन चाइनेवाले'के २ नाम है—पाइवैक:, सन्धिक्षीकः ॥

१०. 'भूषगादिसं त्रलङ्कृतकर बाह्मविधिमे कन्यादान करनेवाले'का १ है—क्कुदः ॥

११. 'चपल'के २ नाम हैं-चपलः, चिकुरः (+चञ्चलः)॥

-श्नीलीरागस्तु स्थिरसौहदः।

२ततो हरिद्वारागोऽन्यः ३सान्द्रस्निग्यस्तु मेदुरः॥ १४०॥ ४गेहेनदी गेहेशुरः पिण्डीशुरोधऽस्तिमान् धनी।

६ स्वस्थानस्यः परद्वेषी गोष्ठरबो ७ऽथापदि स्थितः ॥ १४१ ॥

१०उपाध्यभ्यागारिको तु कुटुम्बव्यापृते नरि ॥ १४२॥

११जैवातृकस्तु दीर्घायुः २स्त्रासदायो तु शङ्करः ।

१३श्रमियन्नः शरणार्थी २४कारणिकः परीच्यकः॥ १४३ ॥

- १. 'इंद मित्रता या प्रेम करनेवाले'के २ नाम हैं—नीलीरागः, स्थिर-सीहदः ।।
- २. 'विश्विक (कल्र समयके लिए) मित्रता या श्रेम करनेवाले'का १ नाम है--हरिटारागः !!
- ३. 'अधिक स्निग्ध (स्नेह रखनेवाले )'के २ नाम हैं—सान्द्रस्निग्धः, मेद्र: ॥
- ४. 'घरन ही शूरता अदर्शित करनेवाले (किन्तु अवसर पड़नेपर मैदान छोड़कर भाग या छिप जानेवाले )'के ३ नाम हैं —गेहेनदीं (-दिन्), गेहेश्रूरः, पियडीश्रूरः।।
- प्र. 'धनवान्'के ३ नाम हैं—अस्तिमान् (-मत् ), धनी (-निन् । धन-वान्-धत, धनिक, '''''''''')।।
- ६. 'अपने स्थानपर रहकर दसरेसे द्वेष करनेवाले'का १ नाम है--गोष्ठश्वः ॥
  - ७. 'त्रापत्तिने पड़े हुए'का १ नाम है-न्त्रापन्नः॥
- द्र. 'आपात्तके ३ नाम हैं--श्रापत् (-द्), विपत्तिः, विपत् (-द्।+ आपत्तः, आपत्तः, विपत् )।।
  - ६. 'स्नेही'के २ नाम हैं---रिनम्धः, वस्तलः ॥
- ं . 'स्नी-पुत्रादि परिवारके पाळन-पोषसामें लगे हुए'के २ नाम हैं— उपाधिः (पु), अम्यागारिकः ॥
- ११. 'दोषीयु'के २ नाम हैं जैवातृकः, दोषीयुः, (-युस्। (+आयु-ध्मानु,-मत्, चिरायु:-युष्)॥
- १२. 'दूसरेको भयभीत करनेवाले'के २ नाम हैं--- त्रासदायी (-ियन् ), शक्कर: ॥
  - १३. 'शरणार्थी'के २ नाम है-अभियन्नः, शरणार्थी (-र्थिन् )॥
  - १४. 'परीचा लेनेवाल'के २ नाम हैं--कारियकः, परीचकः ॥

१समधुंकस्तु वरदो २ब्रातीनाः सञ्जाविनः। ३सभ्याः सदस्याः पार्ष्याः सभास्ताराः सभासदः॥ १४४॥ सामाजिकाः ११सभा संसत्समाजः परिषत्सदः। पर्षत्समज्या गोष्ठ्रधास्या श्राम्थानं समितिर्घटा॥ १४५॥ ५सांवत्सरो ज्योतिपिको मोहूर्तिको निमित्तविन्। दैवज्ञगणकादेशिज्ञानिकार्तान्तिका श्रापि ॥ १४६॥ विप्रश्निकेर्ज्ञाणको च ६सैद्धान्तिकस्तु तान्त्रिकः। ७लेखकोऽन्तरपूर्वाः स्युश्चणजीवकच्छवः ॥ १४०॥ वार्णिको लिपिकर = श्रान्तरन्यासे लिपिलिविः।

- १. 'वरदान देनेवाल'के २ नाम है-समर्धकः, वरदः ॥
- २. परिभमकर जीविका चलानेवाले अनेकबातीय समुदाय'के २ नाम है—बातीनाः, सद्वजीविनः (-विन्)।।
- ३. 'चदस्यो, सभासदों'के हे नाम हैं—सम्याः. सदस्याः, पार्षचाः (+पारिषचाः), सभास्ताराः, सभासदः (-द्), सामाजिकाः। ('बातीन' भादि शब्दोके बहुत्वकी अपेत्वा सं बहुवचन कहा गया है ये एक ब्याक्तक प्रयोगमें एकवचन में भी प्रयुक्त हात हैं)॥
- ४. समाक १२ नाम हे --सभा, संसत् (-द्), समाजः, परिषत् (-द्), सदः, (-दम्, स्त्री न ), पर्षत् (-द्म्बी), समज्या, गोस्टा, आस्था, आस्थानम् (न स्त्री), समितिः, घटा ॥
- प्र. 'ष्योतिषी, दैवन्न'के ११ नाम हैं—सावस्तरः, स्योतिषिकः, भीहृतिकः (+मीहृतेः ), निमित्तवित् (+नेमित्तः, नैमित्तिकः । -२-विद् ), दैवनः, गणकः, श्रादेशी (-शिन् ), नानी (-निन् ), कार्तीन्तकः, विप्रश्निकः, ईत्विष्कः।

६. (ज्योतिय, वैद्यक, आदि ),सिद्धान्तकं जानगवाले कं र नाम हैं — सैद्धान्तिकः, तान्त्रिकः ॥

७. 'लेखक, लिपिक (क्लर्क)'के ६ नाम हैं — लेखकः, श्रव्यत्वणः, अव्यत्वीवकः, श्रव्यत्वव्यः, वाणिकः, लिपिकरः ( + लिविकरः )।।

शेषश्चात्र--श्रथ कायस्थः, करस्रोऽच्चरजीविन ।

विमर्शः — 'अल्रस्वञ्तुः' शब्दकं स्थानमं 'ब्रल्लरबुञ्तु' शब्द होना चाहिए, क्योंकि 'पाणिनि'ने 'नेन वित्तश्त्रुञ्तुष्त्वणपी' (प्राशास्त इस सुत्रमे प्रथम नकारको भी अकारान्त न कहकर उकारान्त) ही 'बुञ्जुप्' प्रस्यय किया है।।

५ 'लिखावट, लिपि'के ३ नाम हैं—श्रद्धरन्यासः, लिपि:, लिपि:
 (२ स्त्री । + लिखिता ) ॥

१मिषधानं मिष्कृयी न्मिलनाम्बु मधी मसी ॥ १४८॥ ३कुलिकस्त कुलश्रेष्ठी ४सभिको चतकारकः। पकितवी धूर्तकृद्धर्तोऽक्षधृतिश्चाक्षदेविनि ॥ १४६ ॥ ६दरोदरं कैतवस्त्र द्यामस्वती पणः। ज्याशकः प्रासकोऽक्षश्च देवन=स्तत्यगो ग्लहः ॥ १५० ॥ **श्चिष्टापदः शारिफलं १०शारः शारिश्च खेलनी**। ११परिगायस्तु शारीणां नयनं स्यात्समन्ततः ॥ १५१ ॥ १२समाह्यः प्राणिस्तं १३व्यालप्राह्याहितु।ण्डकः। १४स्यान्मनोजवसम्तानतुल्यः —

१. 'दावान'के २ नाम ६--मायधानम्, मावकृषी ॥

- २. 'स्याही, रोशनाई'के ३ नाम हैं--मिलनाम्बु, मधी, मसी (+ मितः, मबी। २ म्त्री प्)।।
- ३. 'ब्यापारियोंमें भेष्ठ'के २ नाम हैं—कुलिकः (+कुलकः), कुलभेष्ठी (-डिन्)।।

४. 'जुद्रा खेलानेवाले'के २ नाम हैं— छिमकः, द्युतकारकः ॥

- ५. 'जुभा खेलनेवाले'के ५ नाम है-कितवः, द्यतकृत्, धूर्तः, श्रद्धर्तः, अद्धदेवी (-विन् )॥
- ६. 'जुआ, बृत'के । नाम हैं--दुरोदरम् ( ५ न ), कैतवम्, बृतम् (पुन), अज्ञवती, पराः॥
  - ७. 'पाशा'के ४ नाम हैं-पाशकः, प्रासकः, श्रद्धः, देवनः ॥
  - 'दावपर रखे हुए धनादि'का १ नाम है—क्लहः ॥
- E. विसात (विसपर सतरंज या चौसरकी गोटिया रखकर खेला जाता है, उस ( कपड़े आदिके बने हुए फलक )'के २ नाम हैं—अष्टापदः, शारिफलम् (+शारिफलकः । २ पुन)॥
- २०. ( स्तरं च या चौकर आदिकी )'गोटियो-मोहरो'के ३ नाम हैं— शारः ( पुस्त्री ), शारिः ( स्त्री । + पु ), खेलनी ॥
- ११. 'गोटियोंके चलने ( एक स्थानस दूसरे स्थानीने रखने ) का १ नाम है-परिगाय: ॥
- १२. दाव पर धनादि रखकर भेड़, धुर्गे, तीतर ब्रादि प्राणियोंको परस्पर में लड़ानं के २ नाम हैं - एमाह्रयः, प्राशिद्यतम् ॥
  - १३. 'सॅपेरा'के २ नाम हें--व्यालग्राही (-हिन्), ब्राहितुरिहकः॥
- ८४. 'पिताके तुल्य (चाचा श्रादि वय, विद्या, पद आदिसे) पूज्य व्यक्ति'के २ नाम है—मनोजवसः (+ मनोजवः ), ताततुल्यः ॥
  - १. यथाऽह व्याहि:- "जनः पित्रधमि यः स ताताही मनीवदः ॥"

— १शास्ता तु देशकः ॥ १५२ ॥
२सुकृती पुण्यवान धन्यो ३मित्रयुर्भित्रवत्सतः ।
४स्तेमङ्करो रिष्टतातिः शिवतातिः शिवङ्करः ॥ १५३ ॥
५श्रद्धालुगस्तिकः श्राद्धो ६नास्तिकस्तद्विपर्यये ।
७वैरङ्गिको विरागाहीं =वीतदम्भस्त्वकत्कनः ॥ १५४ ॥
६प्रणाच्योऽसम्मतो१०ऽन्वेष्टाऽनुपच११थ सदः क्षमः ।
शक्तः प्रभूष्णु१२भू तात्तस्त्वाविष्टः १३शिथिलः १लथः ॥ १४५ ॥
१४संवाहकोऽङ्गमर्दः स्यान् १५नष्टवीजस्तु निष्कलः ।
१६श्रामीन उपविष्टः स्याद्

- १. 'शासक'के २ नाम हैं --शास्ता (-स्तृ । + शासक: ), देशक: ॥
- २. 'पुर्यवान्'के ३ नाम हैं —सुकृती (-तिन् ), पुर्यवान् (-वत् ), घन्य: ॥
  - ३. 'मित्रवरसल'के २ नाम हैं--मित्रयु:, नित्रवरसल: ॥
- ४. 'मङ्गलकतीं के ४ नाम हैं चेंमङ्गरः, रिष्टतातिः, शिवतातिः, शिवङ्गरः ॥
  - प्र. 'अडालु'के ३ नाम हैं—श्रदालु:, ग्रास्तिकः, आदः ॥
  - ६. 'नास्तिक ( परलोकादिको नहीं माननेवालों)का १ नाम ह नास्तिक:॥
  - ७. 'वैराग्यके योग्य'के २ नाम हैं-वैरक्किः, विरागाई: ॥
  - दम्भरहिन'के २ नाम है—वीतदम्भः, अकल्कनः ॥
  - ६. 'श्रसम्मत ( श्रनभिमत )'के २ नाम है—प्रकाय्यः, असम्मतः ॥
- १०. 'खोज करनेवालं'के २ नाम है-अन्वेष्टा ( ष्टू ), श्रानुपदी ( दिन् )।।
- ११. 'समर्थ, शक'के ४ नाम है—सहः, समः, शकः, प्रभृष्णुः (+प्रभविष्णुः)॥

शेषश्चात्र - समे समर्थोऽलम्म्ब्युः।

- १२. 'मृत (प्रेत, पिशाचादि) से आकान्त' के २ नाम हैं भूसात्तः, आविष्टः ॥
  - १३. 'शिथिल, दीला'के २ नाम हैं-शिथिलः, रूलथः॥
- १४. 'संवाहक (पीडा आदिके निवारणके लिए शरीरको दवाने या तेल आदिकी मानिश करनेवाले )'के २ नाम हैं —संवाहकः, अङ्गमई: ॥
- १५. 'वीर्यश्र्र्स्य (रोग या अवस्था श्रादिके कारण जिसका वीर्य नष्ट हो गया है, उस )'के २ नाम हैं—नष्टबीबः, निष्कलः ॥
  - १६. 'बेठे हुए'के २ नाम हैं—आसीनः, उपविष्टः ॥

—१ अर्घ अर्घ्वन्दमः स्थितः ॥ १५६ ॥
२ श्रध्वनीनोऽध्वगोऽन्वन्यः पान्थः पथिकदेशिको ।
प्रवासी ३ तद्गणो हारिः ४ पाथेयं शम्बतः समे ॥ १५७ ॥
प्रजङ्खालोऽतिजवी ६ जङ्खाकरिको जाङ्किको ७ जवी ।
जवनस्त्वरिते = वेगे रये रहस्तरः स्यदः ॥ १५८ ॥
जवो वाजः प्रसर्ध्व ६ मन्द्गमी तु मन्थरः ।
१०कामंगाम्यनुकामीनो १९८ त्यन्तीनो ऽत्यन्तगामिनि ॥ १५६ ॥
१२ सहायोऽभिचरोऽनोश्च जीविगामिचरप्तवाः ।
सेवको १३८ यसेवा भक्तिः परिचर्या प्रसादना ॥ १६० ॥
शुभ्रपाऽऽराधनीपास्तिवरिवस्यापरीष्टयः ।
उपचारः—

- १. 'खड़े हुए'के ३ नाम हैं--- ऊर्घ्वः, ऊर्घ्वन्दमः, स्थितः ॥
- २. 'पथिक, राही'के ७ नाम हैं—अध्वनीनः, ऋष्वनः, ऋष्वन्यः, पान्यः, पथिकः, देशिकः, प्रवासी ( सिन् । + यात्री, त्रिन् ) ।।
  - ३. 'पथिकोंके समृह'का १ नाम है-हारि: ॥
  - ४. 'रास्तेके भोजन'के २ नाम हैं-पायेयम् , शम्बलम् ( पुन ) ॥
- भू, 'अत्यन्त तेष चलनेवाले प्रथिक'के २ नाम हैं--जिह्वाल:, आंतजवी ( - विन् )।।
- ६. '(जसकी जीविका राजा श्रादिके द्वारा इधर-उधर भेजनेस चलतीहो, उस'के २ नाम हैं—जङ्गाकरिकः, जाङ्गिकः (-† जङ्गाकरः )।।
- ७. 'तेच चलनेवाले'के ३ नाम हैं—जनी ( विन् ), जननः, त्वरितः (किसीके मतसे 'जङ्गालः' श्रादि शब्द एकार्थक हैं )।।
- ८. 'तेजी, वेग'के ८ नाम हैं—वंगः, रयः, रेहः ( हस् ), तरः ( – रस् । २ न ), स्यदः, खवः, वाजः, प्रसरः ॥
- ६. भन्द चलने या काम करनेवाले के २ नाम है—मन्दगामी
   (- मिन्), मन्थर ॥
- १०. 'इच्छानुसार चलने या कोई कार्य करनेवाले'के २ नाम हैं— कार्मगामी ( - मिन् ), अनुकामीनः ॥
- ११. 'अधिक चलनेवाले'के २ नाम हैं—श्रस्यन्तीनः, अत्यन्तगामी (- मिन् )॥
- १२. 'सेवक'के ७ नाम हैं—सहायः, अभिचरः, अनुजीवी (विन्), अनुगामी ( मिन् ), अनुचरः, अनुप्तवः (+अनुगः), सेवकः ॥
  - १३. 'सेवा'के १० नाम हैं सेवा, मिकः, परिचर्या, प्रसादना, शुश्रवा,

— १ पदातिस्तु पत्तिः पद्गः पदातिकः ॥ १६१ ॥ पादातिकः पादचारी पादाजिपदिकावपि । २ सरः पुरोऽप्रतोऽभेभ्यः पुरस्तो गमगामिगाः॥ १६२ ॥ प्रम्रोऽऽप्रावेशिकागन्त् प्राष्ठुणोऽभ्यागतोऽतिषिः । प्राप्नूर्णकेश्वऽप्रावेशिकमातिभ्यक्वातिथेण्यपि ॥ १६३ ॥ पस्यौढस्तु स सम्प्राप्तो गः सूर्येऽस्तक्रतेऽतिषिः । ६ पादार्थं पाद्यः पाद्यः पाद्यः पाद्यः पाद्यः पाद्यः । १६४ ॥ अभ्युत्थानं ६ व्यथकस्तु स्यान्मर्मस्यग्रन्तुदः । १० प्रामेयके तु मामोण्याम्यौ—

श्राराधना, उपास्तः (+उपासना), विन्यस्या, परीष्टिः (+पर्येपणा), उपचारः॥

विमर्श—'अमरिंग्रह'ने परीष्टि तथा पर्येषणा—इन दो शब्दोंको 'आइ.सं ब्राह्मणोंकी सेवा करने ऋर्थमें मान। है (अमरकोष २।७।३२)।।

१. 'पैदल'के  $\leftarrow$  नाम हैं—पदातिः, पत्तः, पट्गः, पदातिकः, पादानिकः, पादचारी ( - रिन् ), पादाजिः, पदिकः ।।

शेषश्चात्र-पादातपदगौ समी।

२. 'त्रप्रसामी ( आगे चलनेवाले )'के ७ नाम हैं—पुरःसरः, अप्रतःसरः, ऋप्रेसरः ( + अप्रेस्: ), पुरोगमः, पुरोगामी ( - मिन् ), पुरोगः, प्रष्टः ।।

३. 'श्रतिधिश्कं ६ नाम हैं—आवेशिकः, आगन्तुः (+आगन्तुःः), प्राष्ट्रगाः, श्रम्यागतः, अतिथिः (+श्रानिथ्यः), प्राष्ट्रगांकः ॥

विसरी—किसी-किसीने अतिथि तथा अभ्यागतको एकार्थक स मानकर यह मेद बतलाया है कि—जिस महारमाने तिथि-पर्य, उत्सव आदिका त्याग कर दिया है, उसे 'अतिथि' श्रीर शेषको 'श्रम्यागत' कहते हैं; परन्तु यहाँ उक्त मेदका श्राभय त्यागकर दोनों शब्दोको एकार्थक ही कहा गया है।।

४. 'आतिथ्य ( ब्रांताय-सन्कार )'के ३ नाम हैं--- ब्रावेशिकम्, आति-ध्यम्, ब्रांतिथेयो ( स्त्री न ) ॥

- ५. 'स्वीस्त होनेके उपरान्त श्राये हुए अतिथिका १ नाम है—स्यॉटः ॥
- ६. 'पैर धोनेकं लिए दिये कानेवाले जल'का १ नाम है-पाद्यम् ॥
- ७. 'अर्घके लिए दिये जानेवाले जल'का १ नाम है -- अर्घम् ॥
- द्र. 'त्र्रतिथि (या—पिता, गुरु आदि श्रेष्ठ चर्नो )को गौरवपदानके लिए उठकर खड़े होने'के २ नाम हैं—गौरवम्, अभ्युत्थानम् ॥
- १. 'मर्मस्पर्शी (अस्यधिक कष्ट देनेवाले )'के ३ नाम हॅ--व्यथकः, मर्मस्पृक् ( - स्पृश् ), अवन्तुदः ॥
  - १०. 'ब्रामीण, देहाती'के ३ नाम हैं-प्रामेयकः, ब्रामीणः, ब्राम्यः ॥

-श्लोको जनः प्रजा ॥ १६५ ॥ २स्यादाम्ब्यायगोऽमुब्यपत्रः प्रख्यातवत्तुकः। ३क्रल्यः कुलीनोऽभिजातः कौलयकमहाकुलौ । १६६ ॥ जात्यो ४गोत्रन्त सन्तानोऽन्ववायोऽभिजनः कुलम । श्चन्वयो जननं वंशः पश्ची नारी वनिता वधः॥ १६७॥ वशा सीमन्तिनी वामा वर्णिनी महिलाऽबला। योषा योपिद्६विशेपास्त कान्ता भीरुनितम्बनी॥ १६८॥ प्रमदा सुन्दरी रामा रमणी ललनाऽङ्गना। **७स्बगुरोनोपमानेन मनोज्ञादिपदेन च ॥ १६८ ॥** विशेषिताङ्गकर्मा स्त्री यथा तरललोचना। श्रतसेवाणा मृगावी मत्तेमगमनाऽपि च ॥ १७०॥ वामाक्षा मुस्मिता -

- १. 'प्रजा, बन'क ३ नाम हे-लोक:, जन:, प्रजा ॥
- २. 'विख्यात पितावाले'के ३ नाम है-आमुख्यायणः, अमुख्यपुत्रः, प्रख्यातवप्तकः ॥
- ३. 'कुलीन ( उत्तम वशमं उत्पन्न )'के ६ नाम है-कुल्यः, कुलीनः, अभिजातः, कालयकः, महाकुलः, जात्यः ॥
- ४. चंश, कुल'के द्र नाम हैं गांत्रम्, सन्तानः ( + सन्तिः), अन्ववायः, श्रमिननः, कुलम्, अन्वयः, जननम्, ०शः ॥
- प्र. 'नारी. स्त्री'के १२ नाम हैं-न्त्री, नारी, वांनता, वधूः, वशा, सीम-न्तिनी, वामा, विश्वनी, महिला (+ महेला), अबला, योषा, योषित (+योषिता)॥
- s. 'ये स्त्रियोंक विभिन्न भेद-विशेष'हैं-कान्ता, भीर:, निर्ताम्बनी. प्रमहा, सुन्दरी, रामा, रमणी, ललना, अङ्गना ॥
- ७ 'अज्ञो या कार्यों के गुरा या उपमानसे तथा 'मनोज्ञ' आदि (आदि' पदसे 'वाम, विशाल, "" "का संग्रह हैं ) विशेषित अली (यथा-लोचन, इंच्या ) तथा कार्यों ( यथा -- गमन, स्मित, "") वाली स्त्री के विभिन्न पर्याय होते हैं-क्रमशः उदाव यथा-"तरललोचना, श्रलसेच्चा, मृगाची, मत्ते-भगमना, वामान्ती, सुक्मिना" ( इनमेंसे क्रमशः १-१ नाम 'चञ्चल नेत्रीवाली, आलसयुक नेत्रोवाली, मृगके समान नेत्रोवाली, मतवाले हाथीके समान बाल-वाली, सुन्दर नेत्रोंबाली और सुन्दर मुस्कानवाली स्त्री"का है।

विमरी- उन्त ६ पर्यायों मे से 'तरललो चना' पदमें 'तरलता नेत्रका अधा-धारण अपना ( नेत्रका ) गुण है, 'अलसेच्या' पदमें नेत्रका 'ईव्हण' अर्थात् ·देखमा' हुप कार्यकी अलग्रता' अशाधारण अपना (नेत्रका) गुण है,

— १ श्रस्याः स्व मानलीलास्मरादयः । २लीला विलासो विच्छित्तिर्विञ्योकः किलिकिञ्चितम् ॥ १७१ ॥ मोटायितं कुट्टुमितं लिलतं विह्वतन्तथा । विभ्रमश्चेत्यलङ्काराः स्त्रीणां स्वामाविका दश ॥ १७२ ॥ ३प्रागलभ्योदार्यमाधुर्यशोभाधीरत्वकान्तयः ।

दीप्रिश्चायत्नजाः--

'मृगाज्ञी' पदमें मृगके नेत्ररूप 'उपमान'सं स्त्रीका ऋज्ञि (नेत्र) रूप श्रक्त विशेषित हुआ है, 'मत्तेभगमना' पदमे 'उपमान' रूप मत्तेभगमन (मतवाले हाथीकी चाल) से स्त्रीका गमन विशेषित है, 'वामाज्ञी'पदमें 'वामत्व' (सुन्दरता)से 'नेत्र' रूपी स्त्रीका अङ्ग विशेषित है और 'सुस्मिता' पदमें 'सु'के अर्थ 'शोमनत्व'से 'स्मित' रूपी कर्म विशेषित है। इसी प्रकार ''वरारोहा, वर-विश्वनी, प्रतीपदर्शिनी, '''''''गामोंके विषयमें तर्क करना चाहिए।।

१. इस स्त्रीके धन 'मानः' लीला, स्मरः, (स्वाभिमान, लीला, काम) भादि ('म्रादि शब्दसं 'मनोविलास' भादिका संग्रह है) हैं। अतएव 'मानिनी लीलावती, स्मरवनी, (मान, लीला तथा स्मरवालो) आदि योगिक

नाम स्त्रियोंके होते हैं॥

२. स्त्रियोंके स्वमावसिद्ध १० अलक्कार होते हैं, उनका कमशः अर्थसहित वच्यमाण १—१ नाम है—लीला (वचन, वेष तथा चेष्टादिसे प्रियतमका अनुकरण करना ), विलासः (स्थान तथा गमनादिकी विशिष्टता ),
विच्छित्तः (शोभावन्य गर्वसे थोना भूषणादि धारण करना ), विव्वोकः
(सोभाग्यके दर्पसं इष्ट वस्तुअप्रोमें अवज्ञा रखना ), किलकिञ्चतम् (सीभाग्यादिसे मुस्कान आदिका संमिभण ), मोटायितम् (प्रियक्या-प्रसङ्घम तद्भाव
की भावनासे उत्पन्न कान खुजलाना आदि चेष्टा ), कुट्दुमितम् (+ कुट्टुमितम्
अधरादि स्तकालमें इर्ष होनेपर भी हाथ या मस्तकादिके कम्पन द्वारा
निषेध करते हुए निषेध का प्रदर्शन ), लल्तिम् (सुकुमारता पूर्वक अङ्गन्यास
अर्थात् गमन आदि ), विद्वतम् (बोलने आदिके अवस्पर भी सुप
रहना), विभ्रमः (प्रियतम के आने पर ह्योदिके कारण विभूषणोका
उलटा-पुलटा (अस्थानमें ) धारण करना )।।

विसरी—'साहिस्यदर्पस्य'कार 'विश्वनाथ'ने उक्त 'दश अल्क्कारोंके अतिरिक्त रित्रयोंके और भी द स्वभावसिद्ध अलक्कार कहे हैं, यथा—मदः, तपनम, मौम्ध्यम्, विद्येपः, कृत्हलम्, हसितम्, चिक्तम्, वेलिः।।

३. वदयमाण ७ अलङ्कार स्त्रियोके श्रयरनज (विना प्रयस्त-विशेषके होनेवाले) हैं, उनका अर्थ सहित १—१ नाम है, यथा-प्रामल्प्यम् (दिटाई, निर्भयता ), औदार्थम् (श्रमणीदिके अवसरपर भी नम्रता ), माधुर्यम्

— १भावहावहेलासयोऽङ्गजाः ॥ १७३ ॥
२स्म कोपना भामिनी स्या ३ च्छेका मत्ता च वाणिनी।
४कन्या कनी कुमारी च १गौरी तु निग्नकाऽरजाः ॥१७४॥
६मध्यमा तु दृष्टरजास्तरुणी युवतिरुचरी।
तलुनी दिक्करी ७वर्या पतिंवरा स्वयंवरा॥ १७४॥

द्मुवासिनी वधूटी स्याच्चिरिण्ड्य—

(क्रोधादिके अवसरमें भी मधुर चेष्टा होना), शोभा (रूप, यौवन, सौन्दर्य ग्रादि से अक्कों का शोभित होना ), धीरन्वम् (अचपलता ), कान्तिः (काम द्वारा उक्त 'शोभा' का बढना ), दीतिः ( उक्त 'कान्ति' का ही अस्यिषिक बढना )।।

१. बद्यमाण ३ अलङ्कार स्त्रियोंके 'अङ्गज' होते हैं, उनका अधं सहित कमशः बद्यमाण १-१ नाम है—मावः (कामजन्य विकारस शून्य शरीरमें थोड़ा कामज विकार होना), हावः (कटालादिसे सुरतेच्छाके प्रकाशनसे कुछ-कुछ, लच्चित होनेवाला माव), हेला (उक्क हावका आधक प्रकाशन )।।

विमरी—इन २० (विश्वनाथसम्मत २८) श्रल्ङ्कारोंके विस्तृत लह्नग् तया उदाहरण् साहित्यदर्पण् (३।१३०-१५७) में विशासुओंको देखना चाहिए॥

- २. 'क्रोधशीला स्त्री'का १ नाम है-भामिनी (+कोपना)॥
- ३. 'चतुर एवं मत्त स्त्री'का १ नाम है—वाणिनी ॥
- ४. 'कन्या (क्वारी स्त्री' )के ३ नाम हैं-कन्या, कनी, कुमारी ॥
- प्र. 'जिसका रजोधर्म (मासिक धर्म) श्रारम्भ नहीं हुआ हो उस स्त्री' के ३ नाम हैं—गौरी, निम्नका, अरजाः (-जस्)।।

विसरी - 'अष्टवर्षा भवेद् गौरी दशमे निग्नका भवेत्' अर्थात् द्र वर्षकां कन्या भौरी' और १० वर्षकी कन्या 'निग्नका' संक्रक है, इस अर्भशास्त्रोक भेदका आश्रम यहाँ नहीं किया गया है ॥

- ६. 'तरुणी' (नौजवान) स्त्री'के ७ नाम हैं—मध्यमा, दृष्टरजाः
   ( जस्), तरुणी, युवतिः, चरी, तलुनी, दिकरी ।।
- ७. पितिको स्वयं वरण करनेवालो स्त्री के ३ नाम हैं—वर्या, पर्तिवरा, स्वयंवरा ॥
- द्र. 'आरम्भमें होनेवाले युवावस्थाके लच्चणीवाली विवाहिता स्त्री'के ३ नाम हैं—सुवासिनी (+स्ववासिनी), वधूटी (+वध्वटी), चिरिएटी (+चिरएटी, चरिएटी, चरएटी)॥

६ अ० चि०

—१य सधर्मिणी।
पत्नी सहचरी पाणिगृहीती गृहिणी गृहाः॥१७६॥
दाराः चेत्रं वधूर्मार्या जनी जाया परिम्रहः।
द्वितीयोढा कलत्रव्यपुरम्भी तु कुदुम्बिनी॥१७७॥
३प्रजावती भ्राष्ट्रजाया ४सूनोः स्तुषा जनी वधूः।
प्रभातवर्गस्य या जाया यातरस्ताः परस्परम्॥१७५॥
६वीरपत्नी वीरभाया ७कुलम्त्री कुलग्गलिका।
द्वेयसी द्यिता कान्ता पाणेशा वन्त्रभा प्रिया॥१७६॥
हृदयेशा प्राण्समा प्रेष्टा प्रण्यिनो च सा।
६भेयस्याद्याः पुंसि पत्यौ भर्ता सेका पनिर्वरः॥१५०॥
विवोढा रमणी भोका कृच्यो वरियता धवः।

- १. 'सविधि विवाहिता स्त्री'के १६ नाम हैं—सधर्मिणी (+सधर्म-चारिणी), पत्नी, सहचरी, पाणिग्रहीती (+करात्ती), ग्रहिणी (+गेहिनी), ग्रहाः (नि पु व० व०), दाराः (नि पु व० व०।+ए० ४०, यथा—''धर्म-प्रजासम्पन्ते दारे नान्यं कुर्वीत''), चेत्रम्, वधूः, भार्था, जनी, जाया, परिग्रहः, द्वितीया, कदा, कलत्रम्।।
  - २. 'पुत्र, नौकर आदिवाली स्त्रो'के २ नाम हैं—पुरन्त्री, कुटुम्बिनी ।)
  - ३. 'भौजाई, भाभी'के २ नाम है—प्रजावती, भ्रातृजाया ॥
- ४. 'पतोहू (पुत्र या—भतीज आदि की न्त्री )'के ३ नाम हैं—स्नुषा, षती, ६धू: (+वधूटी )।।
- ५. परस्परमें भाइयोकी स्त्रियां 'यातरः' ( तृ ), श्रर्थात् 'याता' कहलाती हैं।।
  - ६. 'वीरफनी'के २ नाम हैं-बीरफनी, बीरभायी।।
  - ७. 'कुळीन स्त्री'के २ नाम हैं कुलस्त्री, कुळवालिका (+कुळपालिका)॥
- ५. 'प्रिया रत्री'के १० नाम हैं—प्रेयसी, दियता, कान्ता, प्राणेशा, कल्ल्मा, प्रिया, हृदयेशा, प्राण्चमा, प्रेष्ठा, प्रण्यिनी ॥
- ६. उक्त 'प्रेयली' आदि १० शब्द 'पु क्तिक्क' होने पर (यथा—प्रेयान् ( यस् ), दियतः, कान्तः, प्रागोशः, वल्लभः, प्रियः, हृदयेशः, प्रागासमः, प्रष्टः, प्रगायो ( यन् ) श्रीर 'मर्ता ( र्तु ), सेका (कृ), पतिः, वरः, विवोद्या ( दृ । यौ०—परिगोता तु, परिग्राहः, उपयन्ता ( न्तु ......) रमगः, मोका ( कृ ), रुच्यः, वरियता ( तु ), घवः'—ये १० नाम (कुल १० + १० = २० नाम ) 'पति'के हैं ॥

१जन्यास्तु तस्य मुहृदो २विवाहः पाणिपीडनम् ॥ १८१ ॥ पाणिमहण्यमुद्वाह उपाद् यामयमाविष । दारकर्म परिण्यो ३जामाता दुहितुः पतिः ॥ १८२ ॥ १उपपितस्तु जारः स्याद्धभुजङ्गो गणिकापितः । ६जम्पती दम्पती जायापती भार्यापती समाः ॥ १८३ ॥ ७यौतकं युतयोर्देयं सुदायो हरण्डा तत् । ५८४ ॥ ५०संरन्ध्री याऽन्यवंश्मस्था स्वतन्त्रा शिल्पजीविनी । १८५ ॥ १८ प्रशिवन्यन्तःपुरप्रेष्ट्या १०दृतीसञ्जारिके समे ॥ १८५ ॥

- १. 'पांतके मित्रो'का १ नाम है-जन्याः ।
- २. 'विवाह'के द्भाम हैं-विवाह: पाणिग्रहण्म, उद्घाह:, उपयाम:, उपयम:, दारकर्म (-र्मन् ), परिण्य: ॥

शेषशात्र— जाम्बूलमालिकोहाहै वरयात्रा तु दौन्दुमी।
गोपाली वर्णके शान्तियात्रा वरनिमन्त्रेणे।
स्यादिन्द्राणी महे हेलिकल्लुलुमंङ्गलध्वनिः॥
स्यात्तु स्यस्थयनं पूर्णकलशे मङ्गलाहिकम्।
शान्तिके मङ्गलस्नानं वारिपल्लवधारिणा॥
हस्तलेपे तु करणं हस्तबन्धे तु पीडनम्।
तच्छेदे समवश्रंशो धृल्भिके तु वातिकम्॥

- ३. 'द्:माद, जामाता'का १ नाम है-जामाता ( -तृ )॥
- ४. जार ( पतिसे भिन्न स्नीका प्रेमी )'के २ नाम हैं—उपपति:, जार: ॥
- भू. 'वेश्याके पति'का १ नाम है-भुजन्नः (+ गणिकापतिः)॥
- इ. 'पित तथा पत्नी ( सम्मिलित दोनोंकी जोड़ी )'के ४ नाम हैं— सम्पती, दग्पती, जायापती, भायोपती ( नि॰ द्विव० ) ॥
  - ७. 'दहेब'के ३ नाम हॅ-यौतकम् , सुदायः (+दायः ), इरणम् ॥
  - पटरानी'का १ नाम है—महिषी ॥
  - 'अन्य राजपरिनयों'का १ नाम है—भोगिनी ।।
- १०. 'दूगरेके घरमें रहती हुई स्वतन्त्र, सब कलाश्रोमे निपुण तथा राजपत्तियों आदिका शृङ्कारकर जीविका चलानेवाली स्त्री'का १ नाम है—
  सैरन्त्री ।।
  - ११. 'र्रानवासकी दासियों'का १ नाम है-असिक्नी ॥
  - १२. 'दृती'के २ नाम हैं--दूती, संचारिका ॥

१प्रज्ञा प्राज्ञी प्रजायत्यां २प्राज्ञा तु प्रज्ञयाऽन्विता ।
३स्यादाभीरी महाशुद्री जातिपु योगयोः समे ॥ १८६ ॥
४पु युज्याचार्याचार्य्यानी प्रमातुलानी तु मातुली ।
६उपाध्यायान्युपाध्यायी ७क्षित्रयय्यी च शृद्रयपि॥ १८७ ॥
८स्वत आचार्या शृद्रा च ६ सन्त्रिया श्वत्त्रियाग्यपि ।
१०उपाध्याय्युपाध्याया स्या११वर्याऽर्याग्यो पुनः समे ॥ १८८ ॥
१२दिधिपृस्तु पुनर्भू द्विरुद्धा१३ऽस्या दिधिपृः पतिः ।
१४स तु द्विजोऽमेदिभिपूर्यस्य स्यात्सैव गेहिनी ॥ १८६ ॥

- १, 'जानकार खी'के २ नाम है-प्रजा, प्राची ॥
- २. 'विशिष्ट बुद्धमती स्त्री'का १ नाम है-प्राज्ञा !!
- ३. 'श्रामीर ( काले )की स्त्री या आभीर जातिमें उत्पन्न स्त्री'का १ नाम 'आभीरी' और 'महाशूद्रकी स्त्री या महाशूद्र जातिमें उत्पन्न स्त्री'का १ नाम 'महाशूद्री' है।
  - ४. 'आचार्यकी पत्नी'के २ नाम हैं-आचार्या, आचार्यानी ॥
  - प्र. 'मामी ( मामाकी स्त्री )'के २ नाम हें —मातुलानी, मातुली !!
  - ६. 'उपाध्यायकी स्त्री'के २ नाम हैं उपाध्यायानी, उपाध्याया ॥
- ७. 'क्लिय तथा शूद्रको (अन्यजात्युत्कमी) म्ब्रं का कमशः १-१ नाम है—क्लियो, अर्थो।।
- द्र. 'पतिके आचार्य नहीं होनेपर भी स्वयं आचार्याका काम करने वाली क्षी'का १ नाम 'आचार्या' तथा 'पतिके श्रूद्रकातीय नहीं होनेपर भी स्वयं श्रूद्रकात्युरपत्र स्वी'का १ नाम 'श्रूद्रा' है।।
- ह. 'पतिके चलित्रय होनेपर भी स्वयं चलित्रय-चात्युत्पन स्त्री'कं २ नाम है--चलित्रया, चल्डियागी।।
- १०, 'पतिके उपाध्याय नहीं होनेपर भी स्वयं उपाध्यायाका कार्य करने वाली स्त्री'के २ नाम हैं-उपाध्यायी, उपाध्याया ॥
- १२. 'दोबार विवाहिता ( विधवा होनेपर विवाहकी हुई स्त्री )'के ३ नाम है—दिधिषू: ( + दिधीषू: ), पुनर्मू:, द्विरुटा ।।
  - १३. 'दोबार विवाहिता स्त्रीके पति'का १ नाम है-दिधिषु: ॥
- १४. 'दूसरी बार विवाहिता जिसकी धर्मपरनी हो, उस द्विज (ब्राह्मस्), इत्रिय या वैश्य ) पति'का १ नाम है—अग्रेदिधिष्: ॥

१ज्येष्ठेऽनृढे परिवेशाऽनुजो दारपरिवही। २तस्य ज्येड्टः परिवित्ति३र्जाया तु परिवेदिनी॥ १६०॥ ४९पस्यन्ती काम्की स्यार्थदिच्छायुक्ता तु कामुका । ६कृतसापत्निकाऽध्युढाऽधिविन्ना**७ऽथ** पतिव्रता ॥ १६१ ॥ मुचरित्रा साध्वी सत्य=सतीत्वरी। पंश्रली चर्पणी बन्ध्यक्यिवनीता तु पांसुला ॥ १६२ ॥ स्वैरिए। कुलटा ध्याति या प्रियं साऽभिसारिका। १०वयस्या**त्तिः** मखी मभ्रीच्य११शिखी तु शिशुं विना ॥ १६३ ॥ १२पतिवत्नी जीवत्पति१३विंश्वस्ता विधवा समे।

- २. 'विवाहित छोटे भाईका अविवाहित जेटा भाई'का १ नाम है-परिविक्ति: ।।
- ३. 'परिवेत्ता ( आववाहित वड़े भाईके विवाहित छोटे भाईकी पतनी )'का १ नाम है-परिवेदिनी !!
- ४. 'वृषतुल्य मेथुनकी इच्छा करनेवाली स्त्री'के २ नाम है-वषस्यन्ती. कामकी ।।
  - प. 'सामान्यतः मैथुनेच्छा करनेवाली स्त्री'का १ नाम है—कामका ।।
- ६. 'सपरनी (सीत) वाली स्त्री'के ३ नाम हैं-- कृतसापत्निका. श्रध्युदा, श्राधविका ॥
- ७. 'शतिवता स्त्री'के भ नाम हैं-पतिवता, एकपरनी, सुर्चारता, साध्वो, सती ॥
- ंथ्यांभचारिसी स्त्री'के ६ नाम हॅं—असती, इस्वरी, पुंश्चली, चर्षसी, बन्धकी, श्रविनीता, पांसुला, स्वैरिगी, कुलटा ॥
- शेषभात-कुलटायां तु दुःशृङ्की बन्धुदा फलकृशिका। धर्पणी लाञ्छनी खरहशीला मदननालिका ॥ त्रिलोचना मनोहारी।
- ६, 'ऑभसर्गरका ( संकेतित स्थानपर पतिके पास काम-वशीभृत होकर बानेवाली या पांतको बुलानेवाली स्त्री ) का १ नाम है-अभिसारिका ॥
  - १०. 'सखी-महेली'के ४ नाम हैं-वियस्या, आलि:, सखी, संबीची ॥
  - ११. 'सन्तानहीन स्त्री'का १ नाम है-अशिश्वी ॥
  - १२. 'सधवा स्त्री'के र नाम हैं -पतिक्तनी, बीक्त्पतिः (+सधवा )॥
  - १३. 'विधवा स्वी'के २ नाम है-विश्वस्ता, विधवा ॥

१, 'जेठे भाईके अधिवाहित रहनेपर विवाहित छोटे भाई' हा १ नाम है--परिवेत्ता ( - त ) ॥

१निर्वारा निष्पतिसुता २जीवसोका तु जीवसूः ॥ १६४ ॥
३नश्यत्प्रसूतिका निन्दुः ४सश्मश्रुर्नरमालिनो ।
५कात्यायनी त्वढंषुद्धा काषायवसनाऽधवा ॥ १६५ ॥
६श्रवणा मिन्नुकी मृण्डा ७पोटा तु स्त्रीनृलक्तणा ।
८साधारणस्त्री गणिका वेश्या पण्यपणाङ्गना ॥ १६६ ॥
मुजिब्बा लिज्जिका रूपाजीवा ६वारवधूः पुनः ।
सावारमुख्या१०ऽथ जुन्दी कुटुनी शम्भली समाः ॥ १६७ ॥
११पोटा वोटा च चेटी च दासी च कुटहारिका ।
१२नग्ना तु कोटवी १३वृद्धा पलिकन्य१४थ रजस्वला ॥ १६ ॥
पुष्पवत्यधरात्रेथी स्त्रीधमिणी मिलन्यवीः ।

उदक्या ऋतुमती च—

- १. 'पात-पुत्रसे हीन स्त्री'के २ नाम हैं-निर्वीर। (+अबीरा), निष्पातसुता।।
- २. जिसकी सन्तान जीवित रहती हो, उस स्त्री के २ नाम हैं---बीवत्तीका, बीवस: !!
- ३. 'जिसकी सन्तान मर जाती हो, उस स्त्री'के २ नाम हैं निन्दुः, नश्यस्प्रस्तिका ॥
- ४. 'जिस स्त्रीके दाढ़ी या मूं छके बाल हों उस'के २ नाम हैं— सश्मकु:, नरमालिनी ॥
- प्. 'गेरुशा कपड़ा पहननेवाली ऋषब्दा विधवा स्त्री'का १ नाम है— कारयायनी ॥
- ६. 'भिन्नुको स्त्री'के ३ नाम हैं—अवस्पा (+अमस्पा), भिन्नुकी, मुरहा।।

शेषश्चात्र-अवगाया भित्तकी स्यात्।

- ७. 'पुरुषके लक्ताणांसे युक्त स्त्री'के २ नाम हैं-पोटा, स्त्रीनृलक्ताणा ॥
- द. वंश्या'के द नाम हैं—साधारणस्त्री, गिर्णका, वेश्या, पर्याङ्गना पश्चाङ्गना, भुक्षिच्या, लिंकका, रूपाजीवा ॥

शेषश्चात्र-वश्यायां तु खगालिका । वारवाणिः कामलेखा सुद्रा ।

- ६. 'सेवामे नियुक्त वंश्या'के २ नाम है-वारवधूः, वारमुख्या ॥
- १०. 'कुटिनी'के ३ नाम हैं-चुन्दी, कुट्रनी, शम्मली ॥
- ११. 'दासी'के ५ नाम हैं—पोटा, बोटा, चेटी, दासी, कुटहारिका ॥ शेषश्चात्र—चेट्यां गरोकका । बढवा कुम्मदासी च ।
- १२. 'नग्न स्त्री'के २ नाम हैं-नग्ना (+निग्नका), कोटवी।।
- १३. 'बुव्या'के २ नाम हैं--वृद्धा, पलिक्नी ॥
- १४. 'रबस्वला, श्रुतुमती स्त्री'के ६ नाम है--रजस्वला, पुष्पवतीः

-१पुण्यहीन। तु निष्कता ॥ १६६ ॥
२राका तु सरजाः कन्या ३ स्त्रीधमः पुष्पमार्तवम् ।
रजप्रस्तत्कालस्तु ऋतुः ५ मुरतं मोहनं रतम् ॥ २०० ॥
संवेशनं संप्रयोगः संमोगश्च रहो रतिः ।
प्राम्यधर्मो निधुवनं कामकेलिः पशुक्तिया ॥ २०१ ॥
व्यवायो मेथुनं६ स्त्रीपुंसी द्वन्द्वं मिथुनख्च तन ।
ज्ञान्तर्वत्नी गुर्विणी स्याद गर्भवत्युद्ररिष्यपि ॥ २०२ ॥
व्यापन्नसत्त्वा गुर्वी च =श्रद्धालुद्रोहदान्विता ।
१वजाता च प्रजाता च जानपत्या प्रसृतिका ॥ २०३ ॥
१०गर्भन्तु गरमो श्रूणो दोहदलक्षण्या सः ।
११गर्भाशयो जरायूल्वे -

(+पुष्पिता), श्रोधः, आत्रेयो, स्त्रोधिमणी, मालेनी, अदीः, उदस्या, ऋतुमनी ॥

- १. भंजसका मामिक धर्म नहीं होता हो, उस स्त्री के २ नाम है---निष्कला, पुष्पदीना ॥
  - २. 'रजन्वला काँगी कन्या'का १ नाम है-राका ॥
- ३. 'रज, ऋतुधमं'के ४ नाम हैं—स्त्रीधर्मः, पुष्पम्, आर्तवम्, रजः (-जस्, न)॥
  - रे. 'स्त्रियोके मासिक धर्म होनेके समय'का १ नाम है-- ऋतुः॥
- भ. 'रात, मैथुन'के १४ नाम हैं-सुरतम्, मोहनम्, रतम्, संवेशनम्, संप्रयोगः, संभोगः, रहः, रितः, प्राम्यधर्मः, निधुवनम्, कामकेलिः, पशुक्रिया (+पशुधर्मः), व्यवायः, मैथुनम्।।
- ६. 'स्त्री-पुरुषों को कोड़ी'के ३ नाम हैं स्त्रीपुँसी (नि द्विव ), द्वन्द्रम् । मिथुनम्।।
- ७. पार्भवती'के ६ नाम हैं-अन्तर्वत्नी, गुर्विणी, गर्भवती, उदरिणी, आपननसत्त्वा, गुर्वी ।।
- द. 'गर्भकं समय किसी 'वशेष वस्तुके खाने, देखने आदिकी इच्छा करने-वाली का'के २ नाम हैं—अद्वाल:, घोहदान्विता ॥
- E. 'प्रस्ती (प्रसन की हुई) स्त्री'के ४ नाम हैं—विजाता, प्रजाता, जातापस्या, प्रस्तिका।
  - १०. 'गर्भ'ने ४ नाम हैं--गर्भ:, गरभ:, अण:, दोहदलत्त्रणम् (न)॥
- ११. 'गर्भाशय'के ३ नाम हैं—गर्भाशयः, जरायुः (पु), उल्बम्

—१कललोल्बे पुनः समे ॥ २०४॥ २दोहदं दौर्ह् दं श्रद्धा लालसा ३स्तिमासि तु । वैजनना ४विजननं प्रसवो पनन्दनः पुनः॥ २०४॥ उद्वहोऽङ्गात्मजः सृतुस्तनयो दारकः सुतः। पुत्रो ६दुहिर्तार स्नोत्वे ७तोकापत्यप्रस्तयः॥ २०६॥ तुक् प्रजोभयोद्ध्यात्रीयो स्नातृत्वयो स्नातुरात्मजे । हस्वस्त्रीयो भागिनेयश्च जामेयः कृतपश्च सः॥ २०७॥ १०नमा पौतः पुत्रपुत्रो ११दौहित्रो दुहितुः सुतः।

१. 'वीय तथा रजके संयोग'के २ नाम हैं - कललम्, उल्बम् (२ पुन) ॥

२. 'दोहद, गर्भकालमें होनेवाली इच्छा'के ४ नाम हैं—दोहदम्, (पुन), दौहृदम्, अद्धा, लालसा (पुन)।

विमरी—अमरिसहने मामान्य इच्छाको 'दोहद' तथा प्रवल इच्छाको 'लालसा' कहा है (श्र० को० शाजार७—र⊏॥

३. 'अस्वका महीना ( दशम मास )'का १ नाम है—वेजननः ।।

४. 'प्रसव'के २ नाम हैं--विजननम्, प्रसवः ॥

५. 'पुत्र'के ६ नाम हैं —नन्दनः, उद्दहः, श्रङ्गाः (+तनुजः, तनूबः, देहजः, ....), श्रात्मजः, सृतः, तनयः, दारकः, सृतः, पुतः।।

शेषश्चात्र-पुत्रे तु कुलधारकः । स दायादो हितीयश्च ।

६. पूर्वीक नन्दन आदि ६ शब्द स्त्रीलिङ्ग हानेपर 'पुत्री'के पर्याय होते हैं (यथा—नन्दना, उद्वहा, अङ्गजा (+तनुजा, तन्जा, देहजा, """) आत्मजा, स्तः, तनया, दारिका, स्ता, पुत्री )। तथा 'दुाइता' (-तु ) शब्द भी पुत्री का वाचक है।।

शेषधात्र-पुत्र्यां धीदा समर्धुका । देहसंचारिसी चापि ।

७. 'सन्तान (पुत्र या पुत्री )'के ५ नाम हैं—तोकम्, अपस्यम्, प्रस्तिः, दुक्, प्रचा ॥

शेषधात्र--ग्रपत्ये संतानसंतती ।

二. 'मतीजा ( माई का लड़का )'के २ नाम है—आशीय:, आतृब्य:, (十知तृबः ) !!

६. 'मानबा (वहनका लङ्का )'के ४ नाम हैं—स्वसीय:, भागिनेय:, बामेय:, कुतप: ॥

र॰. 'पोता ( लड़केका लड़का )'के २ नाम है—नता ( प्तृ ), पीत्रः ॥

११. 'चेवता ( पुत्रीका लड़का )'का एक नाम है-दीहित्र: ॥

१प्रतिनप्ता प्रपोत्रः स्यात्२तत्युत्रस्तु परम्परः ॥ २०६ ॥
३पेतृष्वसेयः स्यात्पेतृष्वस्रीयस्तुक् पितृष्वसुः ।
४मातृष्वस्रीयस्तुक्मातृष्वस्रुमातृष्वसेयवत् ॥ २०६ ॥
५विमातृजो वैमात्रेयो ६द्वैमातुरो द्विमातृजः ।
५सत्यास्तु तनयं सामातुरबद्धाद्रमातुरः ॥ २१० ॥
५सत्यास्तु तनयं सामातुरबद्धाद्रमातुरः ॥ २१० ॥
६पोनर्भवपारस्रीणयो पुनर्भू परस्त्रियोः ॥ २११ ॥
१०दास्या दासेरदासेयो ११नाटेरस्तु नटीमुतः ।
१२वन्धुलो बान्धिकनेयः सौलटेराऽसतीमुतः ॥ २१२ ॥
१३स तु कोलटिनेयः स्याद्यो भिष्ठकसतीमुतः ।
१४द्वावष्यतो कोलटेयो—

- १०. 'दासीका पुत्र'के २ नाम हैं-दासेर:, दासेय: ॥
- ११. 'नटीका पुत्र'के २ नाम है-नाटेर: नटीमुत: (+नाटेय: )॥

१. परपोता ( पीत्रका पुत्र )'के र नाम है-- प्रतिनप्ता (-प्तृ ), प्रपौत्र: ॥

२. 'छरपांता ( परपोतेका पुत्र )'का १ नाम है-परम्पर: ॥

३. 'पैतृष्वसेय ( फुद्र्या + (पिताकी बहन )का लड़का )'के २ नाम हैं— पैतृष्वसेयः, पैतृष्वस्रीयः ॥

४. 'मातृष्यसेय ( मौसी का लड़का )'के २ नाम हैं—मातृष्यसीयः, मातृष्यसेयः ॥

प्र. 'सैतिले भाई (बिमाताका लङ्का)'के २ नाम हैं—विमातृजः, वैमात्रयः॥

६. 'दो माताश्रोका पुत्र'के २ नाम है—दैमातुर:, दिमातृन: ॥

७. 'पतिवताका पुत्र'के २ नाम ई-सामातुरः, भाद्रमातुरः, ॥

द. 'सधवा तथा काँगी ( अविवाहिता कन्या )के पुत्री'के कमशः १-१
 नाम है—सीमार्गनेयः, कानीनः ॥

६. 'दुवारा व्याही गयी तथा परायी स्त्रीके पुत्री'का कमशः १-१ नाम .है — पौनर्भवः, पारम्त्रेणयः ॥

१२. 'व्यभिचारिणीका पुत्र'के ३ नाम हैं—बन्धुतः, बन्धिकिनेयः, कीनटेरः (+ अध्वतीसुतः )॥

१३. भंभद्धा मॉॅंगनेवाली सती स्त्रीका पुत्र'का १ नाम है-कौलटिनेयः॥

१४. 'कुलटा' ( उक्त दोनों स्त्रियों--व्यभिचारिया तथा भिन्ना मांगनेवाली सती स्त्रीका पुत्र )'का १ नाम श्रीर है--कीलटेयः ॥

—श्लेत्रजो देवरादिजः॥ २१३॥ २स्वजाते त्वीरसोरस्यौ ३मृते भर्तरि जारजः।
गोलको४ऽथामृते कुण्डो ५भाता तुस्यात्सहादरः॥ २१४॥
समानोदर्यसोदर्यसगर्भसहजा श्रिपि।
सोदरश्र—

- १. 'नियोग द्वारा देवर आदिसे उत्पन्न पुत्र'का १ नाम है—च्चेत्रजः' ॥
  विमरी—मंर हुए, असाध्य रोगवाले या नपुसक पतिकी स्त्रीमें सन्तानच्य होनेकी अवस्था हो तब देवर या स्पिएड के साथ सम्भोग द्वारा उत्पन्न
  सन्तान 'च्चेत्रज' कहलाता है, इस विधिको 'नियोग' कहते हैं। 'नियोग'
  विधिसे सन्तान उत्पन्न करनेकी आहा मनु भगवान्ते भी दी है । परन्तु
  कलियुगर्मे नियोग द्वारा मन्तानोत्पत्ति करनेका कुछ शास्त्रकारोने निषेष
  किया है ॥
  - 'श्रीरच ( निजी ) पुत्र'के २ नाम हें—औरमः, उरस्यः ॥
- ३. पतिके मरनेपर चार ( उपपति )मे उत्पन्न पुत्र'का १ नाम है— गोलक: ॥
- ४. 'पतिके जीवित रहते जार ( उपपति )में उत्पन्न पुत्र'का १ नाम है— कुरुड:॥
- 4. 'सहोदर माई'के ७ नाम हैं---भाता ( -नृ ), सहोदर:, समानो-दर्थ:, सोदर्थ:, सगर्भ:, सहज:, सोदर: ॥
  - १. यथाऽऽह मनुः-

"यस्तल्यनः प्रतीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियुकाया स पुत्रः 'क्लेत्रनः' स्मृतः ॥" इति ।

मनुत हा १६७

२. तद्यथा—''देवराद्वा सपिएडाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया । प्रजेष्सिताऽधिगन्तस्या सन्तानस्य परिस्ते ।। विधवाया नियुक्तम्त वृताको वास्यतो निशि । एकमुत्पादयेत्पुचे न द्वितीयं कथाच्यत ॥"

मनु श्राप्ट-६०

तथा चोक्तम्—''अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यामं पलपैतृकम् ।
 देवसाडा मुनोत्पत्तिः कलौ पच्च विवर्जयेत् ॥''

परं संन्यासार्थमपवादोऽांप दृश्यते । तद्यशा-

"यावद् गङ्गा च गोदा च यावच्छ्रशिदिवासरी। आंग्नहोत्रञ्च संन्यास: कली तावस्प्रवर्तते॥" इति। -१स तु ज्येष्ठः स्यात्पित्र्यः पूर्वजोऽप्रजः॥ २१५॥
२ जघन्यजे यिष्ठः स्यात्किनिष्ठोऽवरजोऽनुजः।
स यवीयान कनीयांख्र ३ पितृ ज्यस्यालमातुलाः॥ २१६॥
पितुः पत्न्याश्र मातुख्र आतरो ४ देवृदेवरी।
देवा चावरजे पत्युपर्जामिस्तु भगिनी स्वसा॥ २१७॥
६ ननान्दा तु स्वसा पत्युनेनन्दा निद्नीत्यपि।
प्यत्त्यास्तु भगिनी ज्येष्ठा ज्येष्ठश्वश्चः कुली च सा॥ २१६॥
- कनिष्ठा स्यालिका हाली यन्त्रणी केलिकुञ्चिका।
हेकेलिर्द्रवः परीहासः क्रीडा लीला च नर्म च॥ २१६॥
देवनं कूर्दनं खेला ललनं वर्करोऽपि च।

- १. 'बड़ा भाई'के ४ नाम हैं-ज्येष्ठः, विज्यः, पूर्वजः, अग्रजः ॥
- २. 'छोटा भाई'के ७ नाम हैं—जधन्यजः, यविष्ठः, कनिष्ठः, अवरजः, अवरजः, अवरजः, यवीयान्, कनीयान् (२ यस्)॥

रोषश्चात्र-स्थास्किनिष्ठे तु कन्यसः।

- २. 'चाचा (काका, ताऊ), शाला और मामा'के क्रमशः १-१ नाम है—पितृब्यः, श्यालः, मातुलः ॥
- ४. 'देवर (पतिका छोटा भाई)'के ३ नाम हैं—देवा ( वृ), देवर:, देवा ( वन्)।।
  - ५. 'बहन'के ३ नाम हैं—बाॉमः, मांगनी, स्वसा ( स् )।। शेषश्चात्र—ज्येष्ठमांगन्यां त् वीरमन्तती।
- ६—'ननद (पतिकी बहन )'के ३ नाम हैं—ननान्दा, ननन्दा (२-न्द), नन्दिनी ॥
- ७. 'बड़ी शाली ( परनी भी बड़ी बहन )'के २ नाम हैं— उंचे उरवश्रू:, कुली।।
- फोटी शाली (पत्नीकी छांटी बहन)'के ४ नाम है—श्यालिका
   (+शालिका), हानी, यन्त्रणी, कलिकुञ्चिका।।
- ध. 'क्रीडा, केलि, खेल, इंसी'के ११ नाम हैं—केलिः (पुस्ती), द्रवः, परीहासः (+परिहासः), क्रीडा, लीला, नर्म (-र्मन्, न), देवनम्, क्र्वनम्, खेला, ललनम्, वर्षनम्, ।।

विसरी—क्रीडा, खेला, कूर्दनम्—ये शब्द खेलना, कूदना इन स्त्रर्थः विशेषोमें रूट रहनेपर भी विशेषके श्राअयकी अपेद्या नहीं करनेसे यहाँ क्रीडा सामान्य अर्थमें कहे गये हैं॥

शेषश्चात्र-स्याच् नर्मीण । सुखोत्सवं रागरसं विनोदोऽपि किलोऽपि च ।

१वप्रा तु जनकस्तातो बीजी जनियता पिता ॥ २२० ॥
२ पितामहस्त्वस्य पिता ३तित्यता प्रपितामहः ।
४ मातुर्मातामहाद्येषं प्रमाताऽम्बा जननी प्रसः ॥ २२१ ॥
स्वित्री जनियत्री च ६ क्रिमिला तु बहुप्रसः ।
७ धात्री तु स्यादुपमाता ज्वीरमाता तु बीरसः ॥ २२२ ॥
१ श्रावरम्तु पित्रवर्षया १२ मातुर्मातामहाः कुले ॥ २२३ ॥
१३ पितर्रा मातापित्री मात्रपित्री पिता च माता च ।
१ १ १६ वश्रुश्वश्रुश्वरी श्रशुरी १ पृषुत्री पुत्रश्च दुहिता च ॥ २२४ ॥

१. 'पिता, बाप'के ६ नाम हैं— ५ सा ( - प्तृ), जनकः, तातः, बीजी ( - जिन्), जनविता, पिता ( २ तृ)॥

शेषश्चात्र - वप्यां जानश्ची रेताधास्तान ।

- २. 'दादा ( पिताके पिता )'का १ नाम है-पितामहः ॥
- ३. 'परदादा ( पितामहके पिता )'का १ नाम है-प्रापितामहः ॥
- ४. 'नाना'का १ नाम है—'मातामह.' और इसी प्रकार 'परनाना'का १ नाम है— प्रमातामह:' !!
- भू. 'माता'के ६ नाम हैं—माता ( तृ ), ऋम्बा, जननी, प्रस्;, स्वित्री, अनियित्री ।।

शेषश्चात्र-जानी तु मातरि।

६. 'बहुत सन्तान उत्पन्न करनेवानी माता'का १ नाम है—कृमिला (+बहुमस्:)॥

७. 'धोई, उपमाता'के २ नाम हैं-धात्री, उपमाता ( - रू )॥

- -. 'वारमाता'का १ नाम है—(+वीरमाता, तु), वीरस्।।
- 'सास ( पति या पत्नीकी माता )'का १ नाम है—श्वमः ॥
- १०. 'श्वशुर ( पति या परनीका । पता )'का १ नाम है-श्वशुर: ॥
- ११. 'पितरी ( पिताके वंशके पुरुखीं )'का १ नाम है-पितर: ( तू )।
- १२. 'माताक वंशके पुरुखों'का १ नाम है- मातामहा: ॥

विमर्श — उक दोनों पदों ('पितरः, मातामहाः') में बहुवचनका प्रयोग पुरुखास्रोके बहुत होनेकी अपेखासे किया गया है ।॥

- १३. 'एक साथमें कहे गर्थ माना-पिता'के ४ नाम हैं --- पितरी, माता-पितरी, मातरांपतरी (१ - तृ, नि० डिव०)।।
- १४. 'एक साथमें कहे गये सास-श्वशुर'के २ नाम हैं -- श्वश्रश्वशुरी, अंशरी (२ नि० द्विव०)॥
  - १५. 'एक साथ कहे गये पुत्र-पुत्री'का १ नाम है-पुत्री (नि. हिंस.)॥

१श्राता च भगिनी चापि श्रातराश्वय याग्यदः।
स्त्रो ज्ञातिः स्वजनो बन्धः सगोत्रश्च ३निजः पुनः॥ २२५॥
आत्मीयः स्वः स्वकीयश्च ४सपिण्डास्तु सनाभयः।
पतृतीया प्रकृतिः पण्डः पण्डः वर्लावो नपुंसकम्॥ २२६॥
६इन्द्रियायतनमङ्गविष्रद्दी न्त्रियात्रतनुभूधनास्तन्ः।
मृतिंमत्करणकायमूर्तयो वेरसंहननदेहसञ्चराः॥ २२७॥
धनो बन्धः प्रं पिण्डो वपुः पुद्गलवर्ष्मणी।
कलेवरं शरीरोज्ऽस्मिन्नजोवे कुग्णं शवः॥ २२=॥
मृतकं दरुण्डकवन्धौ त्वपशीर्षे क्रियायुजि।
६वयांसि तु दशाः प्रायाः १०मामुइं देहलन्णम् ॥ २२६॥

१. एक साथ कहे गये भाई बहन'का १ नाम है-भ्रातरी (-तृ,नि० द्विन०)।

विमरी-पूर्वीक 'नितरी' श्रादि ६ पर्यायोमे माता-पिना आदिक २-२ होनेके कारणसे द्विवचनका प्रयोग किया गया है ॥

२. ऋपनी जातिवालें ६ नाम हैं—बान्धवः, स्वः, ज्ञातिः (पु), स्वजनः, बन्धुः, सगोतः।।

३. भिजी, आरमीय'के ४ नाम हैं—निजः, आरयीयः, स्वः, स्वकीयः ॥ विमरी—'उक्त दोनों (अपनी जातिवालो तथा आरमीय') अर्थोंमें 'स्व' शब्द धर्वनामसंज्ञक होता है॥

४. 'सांपरह' ( मात पीढियो तक पूर्वजो ,'का १ नाम है-सिपरह: ॥

५. 'नपुंसक'के ५ नाम हैं — तृतीयाप्रकृतिः, परुडः (+परुडुः), परुडः (+ शर्यदः, शर्यदः), क्लीवः, नपुसकम् (२ पुन)॥

६. 'शरीर'के २५ नाम हैं—इन्द्रियायतनम्, श्रङ्गम्, विश्रहः, लेत्रम्, गात्रम्, तनुः (क्षी), भृषनः, तनुः (स्त्री), मृतिंमत् करणम्, कायः, मृतिः, वेरम् (पुन), संहननम्, देहः, (पुन), संचरः, धनः, बन्धः पुरम्, पिण्डः (पुन), वपुः (-पुस्, न), पुद्गलः, वर्धाः (—र्धान्, न), कलेवरम्, शरीरः (पुन)।।

७. 'शव,मुदीं'के ३ नाम हैं - कुणपम् , शवः ( २ पु न ), मृतकम ॥

<sup>□ - (</sup>शारके कटनेपर नाचते हुए घड़ (मन्तकरहित शरीर)'के २ नाम हैं—हराड:, कवन्धः (पुन)॥

६. 'वय, बाल्यादि अवस्थाओ'के ३ नाम हैं—व्यांस (-यस्), दशाः
 (स्त्री), प्रायाः (यु)।।

१०. 'सामुद्रिक शास्त्र' (हाथ-पेर आदिमे शक्क-चकादि चिह्नोंका

१एकदेशे प्रतीकांऽङ्गावयवापघना छपि।
२उत्तमाङ्गं शिरो मूर्घा मौलिर्मुण्डं कमस्तके॥ २३०॥
वराङ्गं करण्याणं शीर्पं मस्तिकमित्यपि।
३तज्जाः केशास्तीर्थवाकाश्चिकुराः कुन्तलाः कचाः॥ २३१॥
वालाः स्युस्तप्रत्पराः पाशो रचना भार उच्चयः।
इस्तः पत्तः कलापद्य केशभूयस्त्ववाचकाः॥ २३२॥
५ष्ठाकस्तु कर्करालः खङ्गरश्चर्णकुन्तलः।
६स तु भाले अमरकः कुरुलो अमरालकः॥ २३३॥
७धिमस्तः संयताः केशाः द्वेशवेषे कवर्यत्थ।
वेणिः प्रवेणी—

शुभाश्मवर्णन करनेवाला शास्त्र-विशेष)'के २ नाम हैं—सामुद्रम् (+सामु-द्रिकशास्त्राम् ), देहलक्षाम् ॥

- १. 'श्रक्क'के ४ नाम हैं—प्रतीकः, अञ्चम् , श्रवयवः, अपधनः ॥ शेषश्चात्र—देहैकदेशे गात्रम् ।
- २. 'मस्तक'के ११ नाम हैं—उत्तमाङ्गम् । शिरः (—रस्, न), मूर्घा (—र्धन् । पु), मौलिः (पुन्न), मुर्घा (पुन्), कम्, मस्तकम् (पुन्), वराङ्गम्, करखात्राराम्, शीर्षम्, मस्तिकम् ॥
- ३. 'वाल, केश'के ६ नाम हैं—कशाः, तीर्थवाकाः, चिकुराः,
   (+चिहुराः), कुन्तलाः, कचाः, वालाः (पुन), बहुरवकी अपेचास यहाँ
   व० व० प्रयुक्त हुआ है, अतः इन पर्यायोका एकवचन भी होता है)।।
- ४. उक्त 'केश'आदि शब्दके अन्तमं 'पाशः, रचना' आदि ७ शब्दोंके बोड़नेसे 'केश-समृह'के पर्यायवाचक शब्द दनतं हैं, यथा—केशपाशः, केशग्जना, केशभारः, केशोच्चयः, केशहस्तः वेशपदः, वेशकनापः ॥
- ५. भ्यमादनः टेडे बालीक ४ नाम है— ग्रलकः (पुन), कर्नरात्रः, खक्करः, चूर्णकृत्ततः ॥
- ६. 'ल्लाटपर लटकते हुए वालो (कासुल, बुलबुली)'के ३ नाम है— भ्रमस्कः (पुन), कुरुलः, भ्रमरालकः ॥

७. वंधे हुए रालों का १ नाम है - धरिमल्ल: ॥

रोषश्चात्र —धामिलले मौलिज्दकौ।

- 'केशोंकी रचना'का १ नाम है-- कबरी ।।

शेषधात्र-कर्तरी तु कत्रयौ स्यात्।

६. 'चोटी, गृथे हुए वाल'के २ नाम है—वेखि: (स्त्रो), प्रवेखी (+प्रवेखि:)॥

-१शीर्षण्यशिरस्यौ विशवे कचे ॥ २३४ ॥
२केशेषु वर्तम सीमन्तः ३पिततं पाण्डुरः कचः ।
४चूढा केशी केशपाशी शिखा शिखण्डिकः समाः ॥ २३५ ॥
५सा बालानां काकपक्षः शिखण्डकशिखाण्डकौ ।
६तुण्डमास्य मुखं वक्त्रं लपनं वदनानने ॥ २३६ ॥
७भाले गोष्यितिकालीकललाटानि म्ध्रुतौ अवः ।
शब्दाधिष्ठानपैञ्जूषमहानाद्ध्वनिमहाः ॥ २३७ ॥
कर्णः श्रोत्रं अवण्ड्य १ वेष्टनं कर्णशिष्ठुली ।
१०पालिन्तु कर्णलातका ११शङ्को भालश्रवोऽन्तरे ॥ २३८ ॥

'निर्मल (मेल आदिसे रहित) बाल'के २ नाम है—शीर्घयः,
 शिरम्यः ।।

शेषश्राप्र-प्रलोभ्यो विशदे कचे ।

- २. 'मांग'का १ नाम है--सीमन्त: ॥
- ३ 'पके हुए ( प्रचेत ) याल'का १ नाम है—पिलतम् ( पुन )।।
- ४. 'शिख', टीक, चुटिया'के ५ नाम हैं—चूडा, केशी, केशपाशी, शिखा, शिखारिडक: ॥
- उ. 'काकपत्त' (वच्चोके दौवेके पंखके समान दोनी भागमें कटाये हुए बाल )क ३ नाम हैं—जनवन्तः, शिल्बरहकः, शिखरहकः ॥
- ६. 'मुख'के ७ नाम हैं—नुश्हम् , आस्यम् , मुखम् ( पु न ), वक्त्रम्, लपनम् , वदनम् , आननम् ॥

शेषश्चात्र-मुखे दन्तानयम्तरं घनं चरं घनोत्तमम्।।

- s. भ्ललार'वं ध नाम हें—भालम् (पुन), गोर्धः (स्त्री), अलि-कम्, श्रलीकम्, ललारम् ॥
- दः 'कान'के ह नाम है--श्रुतिः, अवः (-क्स्न), शब्दाधिष्ठानम्, पञ्जूषः (पुन), महानादः, त्वनिग्रहः (नेशब्दग्रहः), कर्णः, श्रोत्रम्, अवणम् (पुन)।।
  - E. 'कर्णशब्दु लो'के न नाम हैं--वेष्टनम , कर्णशब्दु ली ॥
- १०. 'कर्णमूल (कानक पाध्याले भाग )'के २ नाम है--पालः (स्त्रो), कर्णलिका ॥

शेवश्रात्र-कर्णप्रान्तम्तु घारा स्वास्कर्णमूलं द्व शीलकम् ।

११. 'ललाट तथा कानके बीचवाले स्थान'का १ नाम है—शङ्कः (पुन)।।

१चचुरत्तीक्षणं नेत्रं नयनं दृष्टिरम्बकम्।
लोचनं दर्शनं दृक्च २ठतारा तु कनीनिका ॥ २३६ ॥
३वामन्तु नयनं सीम्यं ४भानवीयन्तु दृक्षिणम्।
५ असीम्यंऽत्तरयनिक्षं स्याददीक्षण्नु निशामनम् ॥ २४० ॥
निभालनं निशमनं निष्यानमवलोकनम्।
दर्शनं द्योतनं निर्वर्णनञ्जाज्याद्वेविक्षणम् ॥ २४१ ॥
अपाङ्गदर्शनं कात्तः कटाक्षोऽिक्षविक्ष्रणितम्।
स्यादुननीलनमुनमेषा हिनिमेषस्तु निमीलनम् ॥ २४२ ॥
१० अद्योर्जाक्षाम्तावपाङ्गौ ११भू क्ष्यें रोमपद्धतिः।
१२सकोपभ्र विकारे स्याद् अभुभूम्यरा कृटिः॥ २४३ ॥

शेषश्चात्र-अस्यि रूपग्रहो देवदीप:।

- २. 'आंखकी पुतली'के २ नाम हं—तारा (पुर्म्बा ! + तारका ), कनीनका ।।
- ३. 'बार्यी ऑल'का १ नाम है—सीस्यम । ( इसका चन्द्रमा देवता है)॥
- ४. 'द्हिनी श्रांख'का १ नाम है---भानवीयम्। (इसका सूर्य देवता है)।।
  - प. 'मुन्दरताहीन ऑलंका १ नाम है-श्रनांच ॥
- ६. 'देखते'के ६ नाम हैं—ईच्याम्, निशामनम्, निभालनम्, निश-मनम्, निध्यानम्, श्रवलोकनम्, दर्शनम्, द्योतनम्, निर्वर्णनम् ॥
- ७. 'क्टाच'के ५ नाम हैं—अर्धवीच्यम्, श्रमाञ्चदर्शनम्, कादः, कटादः, आंदावकृत्यतम्॥
  - ८. 'ग्रांख खांलने'के २ नाम हैं— उन्मीलनम्, उन्मेषः॥
  - 'आंख (की पल्क ) बन्द करने'के २ नाम हैं—निमेषः, निमीलनम् ॥
- १०. 'श्रांम्बके श्रास-पामके दोनों मार्गो'का १ नाम है-अपाझी। (एकप्यका विवेद्यामे ए० व० भी प्रयुक्त होता है)॥
  - ११. 'भी'हका १ नाम है--अः (स्त्री) ॥
- १२. कोधसं भींहके टेवे होने के ४ नाम है—अकुटि:, अुकुटि:, अुकुटि:, भकुटि:, भकुटि:,

१. 'आंख'के १० नाम हैं—चतुः (-तुस्), आंत्र (२ न), इंक्एम्, नेत्रम् (पुन), नयनम्, दृष्टिः, अम्बद्भम्, लोचनम् (+विलोचनम्), दर्शनम्, हृद् (-श्, स्त्री)॥

१कूचे कूपं भूक्षेर्मध्ये अपस्म स्यान्नेत्ररोमणि। ३गन्धका नासिका नासा घाएं घोषा विकृशिका ॥ २४४ ॥ नर्कुटकं शिक्षिप्रन्योष्ठोऽधरो रदच्छदः। दन्तवस्त्रज्ञ पतःवान्तौ सृक्कणी ६ष्टासिकन्त्वधः॥ २४५॥ **७ छासिकाधस्तु चिबुकं** स्याद्दगस्तः सुक्कर्णं परः। **Eगल्लात्परः कपोलम्ब १०परो गण्डः कपोलतः ॥ २४६ ॥** ११ततो इनुः १२हमधु कूर्चमास्यलोम च मासुरी। १३दाढिका दं क्षिका---

- १. 'भी होके मध्यभाग'के २ नाम हैं कूर्चम् ( पुन ), कुर्पम् ॥
- २. 'पपनी (नेत्रके वालों)'का १ नाम है-पदम (-दमन् पुन)॥
- ३. 'नाक'के ६ नाम हैं-गन्धज्ञा, नासका, नासा, प्राचाम, प्रोचा. विकृश्यिका, नक्षम् ( न । + पु ), नर्कुटकम् ( + नर्कुटम् ), शिक्किनी ॥

शेषधात्र-नासा तु गन्धद्दत् । नसा गन्धवहा नस्या नासिक्यं गन्ध-नालिका।

४. 'ओष्ठ'के ४ नाम हैं---ओष्ठः, ऋघरः, रदच्छदः, दन्तवस्त्रम् । पुन । किसीके मतसे 'ग्रथर' शब्द नीचेवाले म्रोडका पर्याय है )।।

शेषभात्र-श्रोष्टे तु दशनीन्छिष्टो रशलेपी च वाग्दलम् ।

- पू 'ओष्ठपानती (ओष्ठके दोनी भागी-गलजवड़ी )'का १ नाम है-सक्तगी (का । + सक्तगी,-कि, सकिगी,-किन्। दिखापेदासं दिवचनका प्रयोग किया गया है ) ॥
  - इ. 'ओष्ठके नौचेवाले भाग'का १ नाम है-श्रिसकम् ॥
  - ७. 'उक्त अधिकके नीचेवाले भाग, दुइदी'का १ नाम है-चिवकम् ॥
  - 'गलबबड़ोके बादवाले भाग'का १ नाम है —गल्ल: ॥
  - क्षपोल, गाल ( गल्लके बादवाले भाग )'का १ नाम है—कपोल: ।।
  - १०. 'क्पोलके बादवाले भाग'का १ नाम ई-गएड: ॥

विमरी-विशेष मेद नहीं होनेसं 'गल्लः, क्योलः, गएडः'-यं तीनं। शब्द एकार्यक ('गाल'क वाचक ) हो हैं, ऐसा भी किसी का मत है।।

- ११. 'ठुडदी दाढ़ी' या-ऊपरवाले जबड़े'का १ नाम है-हनु: (पु स्त्री )।।
- १२. 'दाद्दीके बाल'के ४ नाम है-श्मश्रु (न), कूर्चम् (पुन्), भास्यलोम (-मन् ), मासुरी ॥

शेषभात-शमश्रीण व्यञ्जनं कोटः।

१३. 'दाढ़ी'के र नाम हैं--दादिका, दंष्ट्रिका (+द्रादिका)॥ १० अप० चि०

---१दाढा देष्ट्रा जस्भो २द्विजा ददाः ॥ २४० ॥

रदना दशना दन्ता दशसादनमल्लकाः।

३राजदन्ती तु मध्यस्यावुपरिश्रेशिको किसित्॥ २४८॥

४रसङ्घा रसना जिह्ना लोला ५तालु तु काकुदम्।

६सुधास्त्रवा घण्टिका च लम्बिका गलशुण्डिका॥ २४६॥

७कन्धरा धमनिर्मीवा शिरोधिश्च शिरोधरा।

दसा त्रिरेसा कम्बुमीवा६ ऽबदुर्घाटा कृकाटिका॥ २५०॥

१०कृकस्तु कन्धरामध्यं ११कृकपाश्ची तु वीतनौ।

१२मीवाधमन्यौ प्राग् नीले १३पश्चानमन्ये कलम्बिके॥ २५१॥

१. 'दाढ़'के ३ नाम हैं --दाडा, दंष्ट्रा, जम्भ: !!

२. 'दाँत'के = नाम हैं—दिकाः, रदाः, रदनाः, दशनाः, दन्ताः, दंशाः, खादनाः, मल्लकाः। (यहाँ बहुत्यापेचा मे बहुवचन कहा गया है)॥
शेषकात्र—दन्ते मुखखुरः खकः। दालुः।

३. 'अपरमें स्थित बीचवाले दो दाँतों'का १ नाम है--राजदन्तौ ॥

विमरी—किसी-किसीके मतसे ऊपर-नीचे (दोनों भागों में) स्थित दो-दो दाँतों का १ नाम हैं— राजदन्ता:। दोनों में—से प्रथम मतमें दो दाँत होने से इंडिक्चन तथा दूसरे मतमें चार दाँत होने से बहुवचन प्रयुक्त हुआ है।।

४. 'जीभ'के ४ नाम हैं—रसज्ञा, रमना (स्त्रीन), जिहा, लोला। शेषश्चात्र—जिहा तु रिक्का, रस्ता च रसमातृका। रसा काकुर्ललना च। ५. 'तालु'के २ नाम हैं—तालु (न), काकुरम्॥

शेषश्चात्र—वस्त्रदलं तु तालुनि ।

६. 'घाँटी'के ४ नाम हैं—सुघासवा, घाँगटका, लम्बिका, गलशुशिहका ॥
७. 'गर्दन'के ५ नाम हैं—कन्घरा, घमनिः (क्री), ग्रीवा, शिरोधिः
(क्री), शिरोधरा॥

तीन रेखायुक्त गर्दन'का १ नाम है—कम्बुग्रीवा ।।

E. 'गर्दनके पीछेवाले भाग'के ३ नाम हैं-अवदुः, ( पु स्त्री), भाटा, कुकारिका ।।

रोषधात्र-अवटौ तु शिरःपीठम् ॥

१०. 'गर्दनके बीच'का १ नाम है-कुक: ॥

\* ११. 'उक कुकके अगल-बगलवा ते मागों'का १ नाम है—चीतनी ॥ १२. 'गर्दनके आगेवाली दोनों नाकियों'का १ नाम है—नीले (-ला, स्त्री)॥

१६. 'गर्दनके पीछेवाली दोनों नाहियों'का १ नाम है-कलव्यिके (-का,

१गली निगरणः कण्ठः २काकलकस्तु तन्मणिः।
३अंसी भुजिशारः स्कन्धी ४जन्नु सिन्धस्रॉऽसगः॥ २५२॥
५भुजी बाहुः प्रवेष्टी दोर्वाहा६ऽय भुजकोटरः।
दोर्मूलं खण्डिकः कन्ना ज्यादवे स्यादेतयोरघः॥ २५३॥
६क्षप्रस्त्याऽऽमण्डिनधान् स्यात्मकोष्टः कलाचिका॥ २५४॥
१०प्रगण्डः कूर्परांसान्तः ११प्रज्ञशाखः शयः शमः।
हस्तः पाणिः करो१२ऽस्यादी मण्डिक्यो मण्डिय सः॥ २५५॥
१३करभोऽस्मादाकनिष्ठं—

- स्त्री। 'बीतनी, नीले, कलम्बिके'—इन तीनीमें द्वित्वकी अपेकामे द्विवचनका प्रयोग किया गया है)।।
  - १. 'करठ'के ३ नाम हैं-गल:, निगरण:, करठ: (पु ।+पु न) ॥
  - २. 'करटमिय'का १ नाम है-काकलकः (+काकलः)॥
- ३. 'कन्धे'के ३ नाम हैं--श्रंसः (पुन), मुजशिरः -रस्। + मुक-शिखरम्), स्कन्धः।।
- ४. 'हँ सुली' (कन्धेसे छातीको जोड़नेवाली हड्डा) का १ नाम है— जत्र (न). ॥
- प्र. 'बाँह, भुजा'के प्रनाम हैं--भुजः, बाहुः, (२ पु स्त्री), प्रवेष्टः, दोः (-स्, पुन), वाहा ॥
- इ. 'काँख'के ४ नाम हैं—भुजकोटर: (पुन), दोर्मूलम, खिरहक:, कचा (पुन्नी)॥
  - प्यंजड़ी (कॉलके नीचेवाले भाग ) का १ नाम है—पार्श्वम् (पुन) ॥
- द. 'कोहुनी (बांहके बीचवाले भाग )'के ४ नाम हैं कफोखि: (स्त्री। + कफाखि: ), अजामध्यम् , कफिंगः (स्त्री। + पु), कुर्परः (+ कुर्परः )॥

शेषश्चात्र-कफोग्गी रस्तपृष्ठकम्।

बाहूपबाहुसन्धम ।

- 'कीनीक नीचे कलाई तकके माग'के २ नाम हैं-प्रकोष्ठः, कलाचिका ।।
- १०. 'को हुनीसे कन्वेतकके भाग'का ४ नाम है-प्राग्रह: ॥
- ११. 'हाथ'के ६ नामहैं—पञ्चशाखः, शयः, शमः, हस्तः (पुन), पाणिः (पु), करः ॥

शेषधात्र-इस्ते मुखदलः सलः॥

- १२. 'मियायन्च (कलाई)'के २ नाम हैं-मियायन्च:, मिया: (पु स्त्री) !!
- १३- 'कलाईसे कनिष्ठा अख्गुलिके मूलतक बाहरी माग'का १ नाम है-

—१करशाखाङ्गुली समे ।
अगुरी २चांगुलोऽङ्गुष्ठ३स्तर्जनी तु प्रदेशिनी ॥ २५६ ॥
४७येष्ठा तु मध्यमा मध्या प्रसावित्री स्यादनामिका ।
६क्तीनिका तु कितिष्ठा७ऽवहस्तो हस्तपृष्ठतः ॥ २५७ ॥
६क्तीनिका तु कितिष्ठा७ऽवहस्तो हस्तपृष्ठतः ॥ २५७ ॥
६क्तामाङ्करो महाराजः करजो नखरो नखः ।
करशूको मुजाकण्टः पुनर्भवपुनर्नवौ ॥ २५८ ॥
१४देशिन्यादिभिः सार्धमङ्गुष्ठे वितते सति ।
प्रादेशतालगोकर्णवितस्तयो यथाकमम् ॥ २५६ ॥
१०प्रसारितांगुलौ पाणौ वपेटः प्रतलस्तलः ।
प्रहस्तस्तालिका तालः ११सिहतलस्तु तौ युतौ ॥ २६० ॥

२. 'श्रंगूठे'के २ नाम हैं—अङ्गलः, अङ्गुष्टः ॥

१. 'श्रंगुलि'के ३ नाम. हैं—करशाखा, श्रङ्गुली (+अङ्गुलि:), अङ्गुरी॥

३. 'तर्जनी ( ब्रॅग्ठेके बादवाली अङ्गुलि )'के २ नाम हैं---तर्जनी, प्रदेशिनी ।!

४. 'बीचवाली (तर्जनीके बादवाली) श्रङ्गुलि'के ३ नाम हे—क्येष्ठा, मध्यमा, मध्या ॥

५. अनामिका (मध्यमा तथा कनिष्ठाके बीचवाली श्रंगुलि) के २ नाम है—सावित्री, अनामिका।

६. 'कनिष्ठा' (सबसे छोटी श्रंगुलि)'के २ नाम हैं--कनीनिका, कनिष्ठा।।

७. 'इयेलीके पीक्केवाले भाग'का १ नाम है-- अवहस्तः ॥

८. 'नख, नाखन'के ६ नाम है—कामाङ्कुशः, महाराषः, करजः (यौ॰—पाणिकः, करकहः, ), नखर (त्रि), नखः (पुन), करश्रुकः, भुजाकण्टः, पुनर्भवः, पुनर्भवः।।

ह. 'तर्जनी श्रादि ( तर्जनी, मध्यमा, श्रामिका श्रीर कनिष्टा श्रंगुलियों से साथ श्रंगुष्ट अङ्गुलियों पैलानेपर होनेवाले नाप ( लम्बाई )'का कमशः १-१ नाम होता है—प्रादेशः, नालः, बोकर्णः, विनस्तः ( पुस्त्री ) श्रंपीत् 'बित्ता' ॥

१०. 'थप्पड़, चटकन'के ६ नाम हैं—चपेट: (पुस्त्री), प्रतत्तः, तलः, महस्तः, तालिका, तालः ॥

११. 'फैलाये हुए दोनों इायोंके सटाने (दोहया )'का १ नाम है— चिंहतल: (+संहतल: )॥

१संपीडितांगुलिः पाणिर्मुष्टिर्मुस्तुर्मुच्यपि । संप्राह्मार्थमुष्टिस्तु खटकः ३कुब्जितः पुनः ॥ २६१ ॥ पाणिः प्रसृतः प्रसृतिश्रस्तौ युतौ पुनरञ्जालिः। प्रमृते तु द्रवाधारे गण्डूपर्व्युक्षरचतुः ॥ २६२ ॥ ६इस्तः प्रामाशिको मध्ये मध्यमाक्गुलिकूपरम् । ज्बद्धमुष्टिरसौ रिल्य्दररिनर्निकानिष्टिकः ॥ २६३ ॥ ६ व्यामव्यायामन्यमोधास्तिर्यम्बाह् प्रसारितौ । १० ऊर्ध्वीकृतभुजापाणि नरमानं तु पौरुपम् ॥ २६४ ॥ जान्बादेस्तत्तदुन्मिते। ११दघ्नद्वयसमात्रास्तु

- १. 'मुट्री, मुक्का'के ४ नाम हैं--मुध्धः, मुस्टुः, (२.पु म्त्री), मुचुटी (स्त्री), संग्राहः॥
  - २. 'खुली हुई ( आधी बंद ) मुट्टी'का १ नाम ई-खटकः ॥
  - २, 'पसर'के २ नाम हैं प्रस्तः, प्रस्तिः ( स्त्री ) ॥
  - ४. 'ब्राञ्जलि'का १ नाम है—अञ्जलिः (पु)॥
- 'जुल्लू'के ३ नाम हैं—गण्हूषः, चुनुकः (२ पुन्धी), चलुः (पा + चलुक:)॥
- ६. 'हायभर (केंद्रुनीसे मध्यमा ऋक्तिलक फैलानेसे होनेवाले २४ श्रंतुल या २ वित्तेकी लम्बाईवाले प्रमाण्यिशेष )'का १ नाम है-इस्तः ॥
- ७. 'निमुट हाथभर ( वेहुनीसे मुट्टी बाँधकर फेलानेसे होनेवाले नाप )' का १ नाम है--रिनः (पुस्ती)॥
- 'केह्नीसं कनिष्ठा श्रंगुलिके फैलानेसे होनेवाले नाप'का १ नाम है--अरहिन: ( पुन्नी )॥
- 'दोनों हाथ फैलानेपर होनेवाले नाप'के ३ नाम हैं— व्यामः, न्यायामः, न्यम्रोधः ॥

शेषधात्र- ग्रथ व्यामे वियामः स्याद्वाहुचापस्तन्तलः ।

- १०. 'पोरमा' ( खड़ा होकर हाथ उठानेस होनेवाले ( साढ़े चार हाथ-का )नाप'का १ नाम है--पौरुषम् ॥
- ११. 'जानु'आदि शब्दोंके बादमें 'द्रानम् , द्रयसम् , मात्रम् (३ त्रि ) प्रस्यय लगानसं वने हुए 'जानुदहनम् , जानुद्रयसम् , जानुमान्नम्' शब्द 'जानु (धुटने, ठेहुने ) तक पानी आदिके नाम हो जाते हैं। यया - जानुद्रम् जलम् , जानुद्रयसं जलम् , जानुमात्रं जलम् का अर्थ 'धुटना-. भर पानी' होता है। ( इसीप्रकार 'ऊरु' आदि शब्दोंके बाद 'दस्न' आदि मोड़नेपर 'ऊषध्नम्' स्रादि शब्द बनते हैं )॥

१रीहकः प्रश्नवंशः स्यात् रपृष्ठं तु चरमं तनोः ॥ २६५ ॥ ३पूर्वभाग उपस्थोऽद्धः कोड उत्सङ्ग इत्यपि । ४कोडोरो हृद्यस्थानं बक्षो बत्सो मुजान्तरम् ॥ २६६ ॥ ५स्तनान्तरं हृद् हृद्यं ६स्तनौ कृची पयोधरौ । उद्देश ते उत्तनाद् वृन्तशिखामुखाः ॥ २६७ ॥ इतन्दं तुन्दिर्गर्भकुक्षी पिचण्डो जठरोदरे । १६८ ॥ ६कालखण्डं कालख्डं कालयं कालकंयकृत्॥ २६८ ॥ १०६ श्रियो तिलकं क्लोम—

शेषधात्र-गुणौ तु धरणौ ।

७. 'स्तनके अग्रभाग (जिसे बच्चे मुख्ये लेकर दुःधपान करते हैं, उष )'के ४ नाम हैं—चूचुकम् (पुन), स्तनवृन्तम्, स्तनशिखा, स्तनमुखम्।।

रोषश्चात्र-श्रश्ने तयोः पिप्पलमेचकौ ।

पेट, तोंद'के ७ नाम हैं—तुन्दम्, तुन्दिः (स्त्री), गर्भः, कुद्धिः (पु 1 + पु स्त्री), पिचएडः, कटरम् (पु न), उदरम् (न । + पु स्त्री) (वाचस्पतिके मतसं पिट'के ब्राधारका नाम 'कुद्धि' है)।।

६. यष्ट्रत्, कलेजा (इ. दयके भागमें स्थित कृष्ण वर्णवाले मांस-विशेष)'के प्रनाम हें—कालखण्डम्, कालखञ्चम्, कालेयम्, कालकम् । यक्टत् (न)।।

१. 'बीठकी रीढ'के २ नाम हैं-रीढक: , पृष्टवंश: ॥

२. 'पीट'का १ नाम है—पुष्ठम्। ( ऋारोपसे 'पुष्ट' शब्द पीछंका भी बाचक है )।।

३. 'गोद, कोड'के ४ नाम हैं--उपम्थः, अक्कः, कोडः, उत्सङ्गः ॥

४. 'श्रॅंकवार (दोनों भुजाओका मध्यभाग)'के ६ नाम हैं — कोडा (स्त्री न). उरः (-रस्, न), इदयस्थानम्, वत्तः (—स्, न), वस्तः (पुन), भुजान्तरम्॥

५. 'हृदय'के ३ नाम है—स्तनान्तरम् , हृत् (—द् न ), हृदयम् ॥ शेषभात्र—हृदयहं ममचरं गुणाधिष्ठानकं त्रमम्।

६. 'स्तन'के ४ नाम हैं — स्तनी, कुनी, पयोधरी, उराजी (यी० — उरिक्की, बचोजो, ""। दित्वकी अपेदासे इनका प्रयोग हियमनमें हुआ। है)।।

—श्वामे तु रक्तफेनजः।

पुष्पसः स्यारदय प्लीहा गुल्मोऽ३न्त्रं तु पुरीति ।। २६६ ॥ ४रोमावली रोमलता १नामिः स्यात्त्वकृषिका । ६नाभेरघो मृत्रपुटं वस्तिर्मृत्राशयोऽपि च ॥ २७० ॥ अमध्योऽवलग्नं विलग्नं मध्यमोनऽथ कटः कटिः । श्रोणिः कल्त्रं कटीरं कारूचीपदं ककुदाती ॥ २७१ ॥ ६नितम्बारोही स्त्रीकट्याः पश्चा१० ज्जघनममतः । ११त्रिकं धशाध१२स्तत्पार्श्वकृषको तु कुकुन्दरे ॥ २७२ ॥ १३युतौ स्फिचौ कटिप्रोयौ—

रोमधात्र-जटरे मलुको रोमलताधारः।

- १. 'फुफ्कुस' (हृदयके बाँगे मागमें रक्तफेनमे उत्पन्न )'के २नाम है—रक्रफेनचः, पुष्पसः ॥
  - २. 'प्लीहा, गुरूमनामक रोग'कं २ नाम हैं-प्लीहा, गुरूम: (पुन)
  - ३. 'ऋाँत'क २ नाम हैं—अन्त्रम् , पुरीतत् ( न । +पु ) ॥
  - ४. 'नाभिकं नीचेवाली रोमपंकि'के २ नाम हैं-रोमावली, रोमलता ॥
  - 'नामि'के २ नाम ईं—नाभिः ( पु स्त्री ), तुन्दक्षिका ॥

शेषधात्र-- ग्रथ क्लोमनि । स्थानाद्यां क्लपुर्व क्लोमम् ।

- ६. 'मूत्राशय'के ३ नाम हैं मूत्रपुटम् , वस्तिः ( पु स्त्री ), मूत्राशयः ॥
- ७. 'शरीरके मध्यमाग'के ४ नाम .हैं—मध्यः, अवलग्नम् , मध्यमः ( सब पुन )।।
- ८. 'कटि, कमर'के ७ नाम हैं—कट: (पुन), कटि: (स्त्री), श्रोणिः (पुर्त्री), कलत्रम्, कटीरम् काञ्चीपदम्, ककुद्मती।।
  - 'नितम्ब (म्त्रीकं चृत्कः)'के २ नाम हैं—नितम्बः, आरोहः ।।
  - १०. 'जधनका १ नाम है--अधनम्।।
- ११. 'पीठकी रीढ़के नीचे तथा दोनों ऊठके जोड़वाले भाग'का १ नाम है—त्रिकम् ॥
- १२. 'उक, त्रिक'कं पासवाले दोनों भागमें स्थित गर्तविशेष'का १ नाम है—कुकुन्दरे (न, द्वित्वापेक्षांसं द्विवचन कहा गया है अतः एकवचन भी होता है। + ५ + कुकुन्दुरः )॥

शेषधात्र-कटीकृपा तृच्चिलिक्की रताबुके ।

१३. 'दोनों चूतड़ो'कं २ नाम हैं—हिफची (च्, स्त्री), कटिप्रोयी। (दिस्वकी अपेदासे द्विचन कहा गया है, अतः एकवचन भी होता है)॥ —१वराङ्गं तु च्युतिबुं सिः ।
भगोऽपत्यपथो योनिः स्मरान्मिन्दरकूपिके ॥ २७३ ॥
स्वीचिह्नरमथ पुंश्चिहं मेहनं शेपशेपसी ।
शिहनं मेढः कामलता लिङ्गं च ३ढ्रयमप्यदः ॥ २७४ ॥
गुद्धप्रजननोपस्या ४गुद्धमध्यं गुलो मिषः ।
भसीवनी तद्धःसूत्रं ६स्यादण्डं पेलमण्डकः ॥ २०५ ॥
मुख्कोऽण्डकोशो वृषणोण्ऽपानं पायुर्गुदं च्युतिः ।
द्याममं शक्दद्वारं त्रिवलीक-बुली व्यपि ॥ २०६ ॥
दिवटपं तु महाषीज्यमन्तरा मुक्कवङ्क्षणम् ।
हऊस्सन्धिर्वङ्क्षणः स्यान् १०सक्थ्यूह्मस्य पर्व तु ॥ २०० ॥

शेषश्रात्र-शिश्ने तु लंगुलं शंकु लाङ्गलं शेकशेकधी।

१. ध्योनि'के ६ नाम हैं—वराङ्गम् , च्यातः, बुल्टः (२ स्त्री ), भगः (पुन), अपत्यपथः, योनिः (पुस्ता), स्मरमान्दरम्, स्मरक्रांपका, स्त्रीचेह्नम्॥

२. 'लिक्स (पुरुषोंके पेशाब करनेवाला इन्द्रिय')कं द्र नाम हैं — पुंश्चिह्नम् , मेहनम् , शेपः, शेपः ( -पस् , न ), शिश्नम् , मेदः ( २ पु न ), कामखता, लिक्सम् ॥

३. 'योनि तथा लिङ्क' दोनोके ३ नाम और भी है—गुह्मम् , प्रजननम्, उपस्थः ( पु । + पु न ) ॥

४. 'गुरा (लिङ्क)के मध्यभागस्य मिणि'के २ नाम हैं—गुरुः, मिराः (पुन्नी)॥

५. 'गुह्य (लिक्स तया योनि)'के नीचे 'स्थित सीवन'का १ नाम है--सीवनी ॥

६. 'श्रएडकोष (फोता)'के ६ नाम हैं—श्रएडम् (न । + न पु । + आएड:), पेलम् (+ पेलकः), अएडकः, मुख्कः (पु न), श्रएडकोशः, कृषणः (पु न)॥

७. 'गुदा (पालाने का मार्ग )'के ८ नाम हैं—अपानम्, पायुः (पु), गुदम् (पुन), ज्युतिः, अधोमर्म (-र्मन्), शक्द्दारम्, त्रिवलीकम्, बुलिः (स्त्री)॥

८. 'अरडकोष तथा ऊर्क्सान्धक मध्यवाली रेखा'के २ नाम हैं—िविट पम् , महाबीज्यम् ॥

६. 'करसन्धि'का १ नाम है (+करसन्धः), वङ्ख्याः॥ १०. 'ब्रह्मा'के २ नाम हैं—सन्धि (न), करः (पुस्ती)॥

१जानुर्नेलकीलोऽष्ठीबान् २पध्याद्वागोऽस्य मन्दिरः। ३कपोली त्विममो ४ जङ्गा प्रसृता नलकीन्यपि ॥ २७५ ॥ प्रविजङ्का त्वप्रजङ्का ६ विण्डिका तु पिचण्डिका। ज्याल्फस्त चरणमन्यर्घटिको घुण्टको घुटः ॥ २७६ ॥ द्वरणः क्रमणः पादः पदौऽह्विश्चलनः क्रमः। हपाइमूलं गोहिरं स्यान् १०पार्ष्यास्तु घुटयोरघः ॥ २८० ॥ ११पादामं प्रपदं १२सिपं त्वङ्गुष्ठाङ्गुलिमध्यतः। १३कूर्चं चित्रस्योप १४यं द्विस्कन्धः कूर्चेशिरः समे ॥ २८१ ॥ १५तलहृदयं त तलं मध्ये पादनलस्य तन । १६तिलकः कालकः पिप्लुर्जेङ्कस्तिलकालकः ॥ २८२ ॥

- १. 'युटना, ठेहुना' ३ नाम हैं-जानुः (पून), नलकीलः, अष्ठीवान् (—वत्,प्रन)॥
  - २. 'घुटनेके पीछेवाले माग'का १ नाम है---मन्दिर: ॥
  - रे. 'घुटनेके आगेवाले भाग'का १ नाम है-कपोली ॥
- ४. 'जङ्घा' (पिंडली, बुटनेक नीचेवाले भाग )के ३ नाम है--जङ्का, प्रस्ता, नलकीनी ॥
  - ५. 'बह्वाके आगेवाले भाग'के २ नाम है--प्रतिबङ्घा, श्रप्रवह्या ॥
- ६. 'पिंडलीके पीछेवाले मांगल भाग'क २ नाम है-पिएडका, पिचिशिष्टका ॥
- ७. पैरका फिल्ली ( धुट्टी, एड्डीक ऊपरवाली गांट )'के ४ नाम है-गुल्पः (+ चरणप्रान्थः ), बुटिकः, बुएटकः, बुटः ( सव पु स्त्री ) ॥
- द्ध. पैर'के ७ नाम हैं—चरगा:, (पुन), क्रमगा:, पाद: (+पात् -द् ), पदः ( पु न । +पत्-द् ), श्राहः ( पु । अङ्घिः ), चलनः, क्रमः ॥
  - ध्रृं!'का १ नाम है—(+पादमूलम्) गोहिरम्।।
  - १०. 'घुट्रियोंके नीचेवाले भाग'का १ नाम है--पार्ष्णः ( स्त्री ) ॥
  - ११, 'पैरके श्रागेवाले भाग ( पैरका पंजा )'का १ नाम है-प्रपदम् ॥
  - १२. 'पैरके श्रङ्गठे तथा श्रंगुलियांके बीचवाले भाग'का १ नाम है-चित्रम् ॥
    - १३. 'उक 'विप्र'के अपरवाले भाग'का १ नाम है-क्चम् ॥
- १४. 'उक 'कर्च'के ऊपरवाले भाग'के २ नाम है--श्राहिस्कन्ध:, कुर्चाशरः (-रस् ) ॥
  - १५, पैरके तलवे ( सुपली )'के २ नाम है—तलहृदयम् , तलम् ॥
- १६. 'ब्रक्नमें तिलके समान काले चिह्न'के ५ नाम हैं—तिलकः, कालकः, पिष्तुः, ( पु ), बडलः, तिलकालकः ॥

१रसास्ग्रमांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुकाणि धातवः।
सप्तेय दश वैकेषां रोमत्वक्स्नायुमिः सह॥ २८३॥
२रस ब्याहारतेजोऽग्निसंभवः षह्रसाश्रयः।
ब्यात्रेयोऽस्वकरो धातुर्धनमूलमहापरः॥ २८४॥
३रक्तं किषरमाग्नेयं विक्रां तेजोभवं रसात्।
शोणितं लोहितमसृग् वाशिष्टं प्राणदाऽऽसुरे॥ २८५॥
सत्जं मांसकार्यस्यं अमांसं पललजङ्गले।
रक्तानेजोभवे कच्यं काश्यपं तर ामिषे॥ २८६॥
मेदस्कृत पिशातं कीनं पलं भपेश्यस्तु तल्लाताः।
६बुक्का हद् हद्यं १का सुरसं च तद्प्रिमम्॥ २८०॥
अञ्चलं वल्त्रसुत्तपर्व—

१. 'रस: ( खाए हुए अन्नादिसे बना हुआ सार माग ), अतृक् (-ज्, रक ), मांस: ( मांस ), मेद: (-दस्, मेदा ), श्रांस्थ ( हड्डी ), मजा ( शरीरको हड्डियोकी नालियोंमें होनेवाला स्निग्ध पदार्थ ), श्रुकम् ( वीर्य )—ये ७ 'घातवः' अर्थात् 'धातु' कहलाते हैं । किसी-किसीके मतसे उक्त ७ तथा 'रोम (-मन्, न। रोएँ,वाल ), स्वक् (-च्, स्त्री। चमड़ा ), स्नायुः ( नाड़ी, नस )—ये ३ कुल १० 'धातवः' श्रर्थात् 'धातु' कहलाते हैं ॥

२. (अब क्रमसे उक्त रसादि १० कं पर्यायोको कहते हैं—) 'भोजन किये हुए पदार्थके सार भाग'के ६ नाम हैं—रसः, आहारतेजः (-जस्), श्राम्निसंभवः, षड्रसासवः, आत्रेयः, श्रमुक्करः, धनधातः, महाधातः, मूलधातः॥

३. 'रक, खुन'के १५ नाम है— रकम्, र्घारम्, आग्नेयम्, विसम्, रस्तेबः (-बस्), रसम्बम्, शांशितम्, लोहितम्, श्रस्क् (-ज्, न), वाशिष्टम्, प्राणदम्, आसुरम्, ज्तकम्, मांनकारि (-रिन्), श्रसम् ॥

रोषमात्र-रचे तु शोध्यकीलाले।

४. भांस के १३ नाम हैं — मांसम् (पुन), पललम्, जङ्गलम्, (पुन), रक्त नेनः । - नस् ), रक्त मनम्, कत्यम्, काश्यपम्, तरसम्, आमिषम् (पुन), मेदस्कृत्, पिशितम्, कीनम्, पलम् (पुन)॥

शेषशात्र—मांसे त्दः समाग्टम् । लेपनञ्च ।

५. 'मांसपेशियों'का १ नाम है--पेश्यः (बहुत्वकी अपेद्धा से बहुवचनका अयोग होनेस 'पेशी' ए० व० भी होता है )॥

६. 'हदय'के ५ नाम हें-- बुक्का (-कन्, पु । + -का, स्त्री । + बुक्कम्, न पु,) हद्, हदयम्, बुक्का (स्त्री । + पु), सुरसम् ॥

७. 'सखे मांक'के २ नाम हैं—बल्लूरम् ( वि ), उत्तप्तम् ॥

- 'पीव'के २ नाम हैं—पूयम् ( पुन), दूष्यम् ॥
- २. 'चर्वी'के ७ नाम हैं —मेदः (-दस्, न), श्रस्थिकृत्, वपा, मास-तेजः (-जस्), मांस्जम्, गौतमम् वसा॥
- ३. 'मिस्तब्क, दिमाग'कं ४ नाम हैं—गोदम् (न ! +पु ), मस्तक- स्नेहः, मिस्तब्कः (पु न ), मातुलुङ्गकः (+न )॥
- ४. 'ह्बुी'के १२ नाम हैं—अस्थि (न), बुल्यम् (पुन), भारदाजम्, मेदस्तेजः (-षर्), मज्जकृत्, मांस्यित्तम्, श्वद्यितम्, कर्करः, देहधारकम्, मेदोजम्, क्रीकसम्, सारः (+हबुम्)॥
  - भस्तकको हड्डी का १ नाम है—करोटिः (स्त्री)।।
- ६. 'कपाल, खोपड़ी'के २ नाम हैं—कपालम् (पुन । +शकतम्), कपरः ॥
- ७. 'पीठकी इड्डी'का १ नाम है—कशेवका (स्त्री न । + कशावका, कशाव )।।
  - 'नलिका—छोधी २ ह(क्यों)'का १ नाम है—नलकम् ॥
- ह. 'पंजड़ी (दोनों पाश्वभागोंकी इड्डा ) के २ नाम हैं—वङ्कि: (स्त्री), पर्श्व ।।
- १०. 'कंकाल ( शरीरको हड्डी )'के ३ नाम हैं—करक्क:, कक्कालम् (पुन), अस्थिपञ्चर: ॥
- ११. 'मक्बा'के ५ नाम हैं---मजा (-जन्, पु । + स्त्री पु । + मजा-जा, स्त्री ), कौशिकः, शुक्रकरः, अस्थिरनेहः, ग्रस्थिसम्भवः (+अस्थितेजः, -जस् )।।

१शुक्रं रेतो वलं बीजं वीर्यं मञ्जसमुद्भवम् ।

श्रानन्दप्रभवं पुंस्त्वमिन्द्रियं किद्धवर्जितम् ॥ २६३ ॥
पीरुषं प्रधानधातुरुर्लोम रोम तन्द्र्रम् ।
३त्वक् छविरछादनी कृत्तिश्चर्माऽजिनमसृग्धरा ॥ २६४ ॥
४वस्नसा तु स्नसा स्नायुपर्नाङ्यो धमनयः सिराः ।
६कण्डरा तु महास्नायुष्मेलं किट्टं न्तद्त्रिजम् ॥ २६५ ॥
दूषीका दूषिका ६जैह्नं कुलुकं—

- २. 'गेंए'के ३ नाम ई—लोम, रोम (२—त्न), तनुरुहम् (पुन)॥
  शेषश्चात्र—रोमिण तु त्वग्मलं वालपुत्रकः। कूपको मांसनिर्योसः
  परित्रासम्॥
- ३. 'चमड़ा ( सादृश्योपचारसे छिलका )'के ७ नाम हैं—स्वक् (च्च्), छविः (२ स्त्री), छादनी, कृतिः, चर्म (—र्मन्), अन्निनम्, श्रस्यधरा ।

विमरी—'अमरसिंह'ने 'आंजनं चर्म कृत्तिः स्त्री' (२।७।४६) वचनके द्वारा पूर्वोक्त 'कृत्ति, श्राविन श्रौर चर्मन्' शब्दोका 'मृगयोनि' होनेसे सामान्य चमड़ेसे भिन्न कहा है। अतएत्र ''मृगा अविनयोगयः'' यह वचन द्वा ''तत्राजिनं मृगयोनिमृ गाश्च प्रियकादयः। मृगप्रकरणे तेऽय प्रोका श्राविन-योनयः॥'' यह वाचस्पतिके वचन भी सार्थक होते हैं॥

४. 'अज्ञ-प्रत्यक्कोंकी सन्ध (बोड़)'के २ नाम हैं---वस्नसा, हनसा (स्त्री), हनायु: (स्त्री।+न)॥

शेषधात्र-अय स्नसा । तन्त्रनिखाबस्त्राचानः सन्धिक्यनमित्यपि ।

- ५. 'नाड़ियों, नशों'के ३ नाम हैं—नाड्यः (ने-नड्यः), धमनयः (स्त्री), सिराः। (बहुरवकी अपेद्धासे व० व० कहा नवा है, कासः ए० व० मी होता है)।।
- ६. 'महास्तायु (वैद्योंके मत में—स्नायुषमूह)'के २ नाम हैं —कवडरा, महास्नायु: ॥
  - ७. 'मेल'के २ नाम हैं-मलम्, किट्टम् (२ पुन)॥
  - 'कींचर ( ऑलको मेल )'के २ नाम हैं रूबीका, दूषिका !!
  - ६. 'जीमको मेल'का १ नाम है--कुलुकम् ॥

१. 'बीर्य, शुक्र'के १२ नाम हैं—शुक्रम्, रेतः (-तस्न), बलम्, बीजम्, बीर्यम्, मण्जसमुद्भवम्, श्रानन्दप्रभवम्, पुंसवम्, हिट्टियम्, किट्ट-वर्जितम्, पौरुषम्, प्रधानधातुः ॥

---१पिष्पिका पुनः।

दन्त्यं २कार्णं तु पिक्जूषः ३शिक्काणो घाणसंभवम् ॥ २६६ ॥ ४स्णीका स्यन्दिनी लालाऽऽस्यासयः कफकूचिका । ५.मृत्रं वस्तिमलं मेहः प्रस्तावो नृजलं स्त्रयः ॥ २६७ ॥ ६पुष्पिका तु लिक्कमलं ७विट् विद्याऽवस्करः शकृत् । गूथं पुरीषं शमलोच्चारौ वर्चस्कवर्चसी ॥ २६८ ॥ ६वेपो नेपथ्यमाकस्पः ६परिकर्माङ्गसंस्क्रिया । १०उद्धर्तनमुत्सादन ११मक्तरागो विलेपनम् ॥ २६६ ॥ १२वर्षिकयं समाक्रभनं चर्चा स्याद् १३मण्डनं पुनः । प्रसाधनं प्रतिकर्म—

- ६. 'पुष्पिका ( लिक्ककी श्वेत वर्ण मैल )'का १ नाम है-पुष्पिका ॥
- ७. 'विष्ठा, मैला'के १० नाम हैं—िवट् (-श्, स्त्री । +स्त्री न । + विट्चविष्, स्त्री ), विष्ठा, अवस्करः, शकृत् ( न ), गूथम् ( पु न ), पुरीषम्, शमलम्, उच्चारः, वर्चस्कम् ( पु न ), वर्चः (-र्वस् । + ऋश्चि ) ॥
- 'वंघ या भृष्ण्'के ३ नाम हैं वंघः ( पुन । + वंशः ), नेपच्यम् ,
   आकल्पः ।।
- ६. 'शरीरका संस्कार करना' (उक्टन, साबुन आदिसे स्वच्छ करने) का १ नाम है—परिकर्म (-र्मन् )।।
- १०. 'उबटन लगाने'के २ नाम हैं—उहर्तनम् , उत्सादनम् (+उच्छा-दनम् )॥
  - ११. 'कस्त्री, कुङ्कु म आदि लपेटना'के २ नाम है-अङ्गरागः, विलेपनम् ॥
- १२. 'चन्दन श्रादिका तिलक करने'के ३ नाम हैं—चचिक्यम्, समाल-भनम्, चर्चा ॥
- १३. 'शृङ्कार करना, सखाना (स्तन-कपोलादिपर पत्रमकरिकादिकी' रचना करना )'के ३ नाम हैं--मग्डनम्, प्रसाधनम्, प्रतिकर्म (-र्मन् ) ॥

१. 'दाँतकी मैल'का १ नाम है—पिप्पका ॥

२. 'खोंट ( कानकी मेल )'का १ नाम है-पिञ्जूष: ॥

३. 'नेटा, नकटी (नाककी मैल )'का १ नाम है-शिहायाः (+शि-हाराकः)।।

४. लार'के ५ नाम हैं-खणीका (+खणिका), स्यन्दिनी, लाला, आस्या-सवः, कफक्चिका ॥

५. 'मूत्र, पेशाव'के ६ नाम हैं—मूत्रम्, बस्तिमलम्, मेहः, प्रसावः, रखलम्, स्वः॥

—श्मार्ष्टिः स्याद् मार्जना मृजा ॥ ३०० ॥
२वासयोगस्तु चूर्णं स्यान् ३पिष्टातः पटवासकः ।
४गन्धमाल्यादिना यस्तु संस्कारः सोऽिषवासनम् ॥ ३०१ ॥
५निर्वेश उपभोगो६ऽष स्नानं सबनमाप्तवः ।
७कर्पूरागुरुकककोलकस्त्रीचन्दन्द्रतेः ॥ ३०२ ॥
स्याद् यसकर्दमो मिश्रेन्दिर्गात्रानुलेपनी ।
६चन्दनागरुकस्त्रीकुङ्कमस्तु चतुःसमम् ॥ ३०३ ॥
१०धगुर्वगरुराजार्दे लोहं कृमिजवंशिके ।
धनार्यजं जोङ्गकं च—

१. 'स्वच्छ ( साफ ) करना'के ३ नाम हैं-मार्षिः, मार्जना मृजा ॥

- २. 'मुगन्भित ( मुवासित ) करनेवाले चूर्णं'के २ नाम हैं—वासयोगः, चूर्णम् ( पु न ) ॥
- ३. 'कपड़ेको सुवासित करनेवाले फूल या चूर्णादि'के २ नाम हैं— पिष्टात:, पटवासक: ॥
- ४. 'सुगन्धित पदार्थ या माला श्रादिसे सुत्रासित करने का १ नाम है-अधिवासनम्।
  - ५. 'उपभोग'के २ नाम हैं-निवेश', उपभोगः॥
- ६. 'स्नान, नहाना'के ३ नाम हैं-स्तानम्, सवनम्, आप्छवः (+आ-प्लावः) ॥
- ७. कपूर, अगर, कङ्कोल, कस्तूरी श्रीर चन्दनद्रवको मिश्रितकर बनाया गया ( सुगन्धपूर्ण ) लेप-विशेष'का १ नाम हे—यद्यकदमः।

विमरी—धन्क्तरिका कथन है कि—कुक्कुम, आर, कस्त्री, कपूर और चन्दनको मिलाकर बनाये गये अध्यन्त सुगन्धयुक्त लेपविशेषका नाम 'यत्त-कर्दम' है।।

- -- 'वत्ती' (नाटकादि में पात्रोके शरीरसंस्कारार्थ लगाये जानेवाले लेप-विशेषकी वत्ती'के २ नाम हैं—वितः (स्त्रो ), गात्रानुलेपनी ।।
- ६. 'समान भाग चन्दन, अगर, करत्री और कुक्कु मके मिश्रयासे बनाये गये और लेप विशेष'का १ नाम है—चतुःसमम् ॥
- १०. 'ग्रगर'के = नाम हैं--ग्रगुर, अगर (२ पुन), राबाईम्, लोहम् (पुन), कृपिकम् (+कृपिकण्यम्), वंशिका (स्त्रीन), ग्रनार्यसम्, स्रोजकम्।

शेषश्चात्र--- ऋगुरी प्रवरं शृक्षं शीर्षकं मृदुलं लघु । वरद्भमः परमदः प्रकरं गन्धहारु च ॥ —१मङ्गल्या मिल्लगिन्ध यत् ॥ ३०४ ॥
२कालागरः काकतुण्डः ३श्रीखण्डं रोहण्डुमः ।
गन्धसारो मलयज्ञचन्दने ४हरिचन्दने ॥ ३०४ ॥
तैलपिंकिगोशीर्षौ ५५ताङ्गां रक्तचन्दनम् ।
कुचन्दने ताम्रसारं रञ्जनं तिलपिंका ॥ ३०६ ॥
६जातिकोशं जातिफलं ७कपूरो हिमवालुका ।
घनसारः सिताश्रश्च चन्द्रोपऽष मृगनाभिजा ॥ ३०७ ॥
मृगनाभिर्म् गमदः कस्तूरी गन्धघूल्यपि ।
६क्षमीरजन्म घुस्यां वर्णं लोहितचन्दनम् ॥ ३०८ ॥
बाह्मीकं कुङ्कमं बह्मिश्रालं कालेयजागुडे ।
सङ्कोचिपशुनं रक्तं धीरं पीतनदीपने ॥ ३०६ ॥

शेषश्चात्र-चन्दने पुनरेकाक्न भद्रभीः फलकीत्यपि।

४. 'हरिचन्दन'के ३ नाम हैं—हरिचन्दनम् (पुन), तैलपिषकः, गोशिर्षः (२पु। + १ न)॥

५. 'रकचन्दन'के ६ नाम हैं—पत्राङ्गम्, रकचन्दनम्, कुचन्दनम्, ताम्रसारम्, रञ्जनम्, तिलपण्का ॥

६. 'बायफल'के २ नाम हैं—बातिकोशम् (+बातीकोशम्, बाति-कोषम्, बातीकोषम्), बातिफलम् (+बातीफलम्, बातिः, फलम्)॥

शेषश्चात्र-जातीफले सीमनसं पुटकं मदशौरहकम्।

कोशफलम्।

७. 'कपूर'के ५ नाम है—कपूर: (पुन), हिमवालुका, धनसार:, सिताभ्र:, चन्द्र: (पुन) 'चन्द्र'के पर्याय-वाचक सभी नाम)।।

५. फस्त्री के प्र नाम हैं - मृगनाभिषा, मृगनाभिः (स्त्री), मृगभदः, फस्त्री, गन्धध्स्त्री।।

६. 'कु कुम'के १४ नाम हैं — कश्मीरकम (नमन्), घुत्रणम्, वर्णम् (+ वर्णम्), लोहितचन्दनम्, वाह्मौकम् (+ वाह्मिकम्), कुक्कुमम् (न + पु), बिह्मिखम्, कालेयम्, वागुडम्, संकोचिपशुनम् (सङ्कोचम्, पिशुनम्), रक्तम्, धीरम् पीतनम्, दीपनम्।।

१. 'मह्लिकाके फूलके समान गन्धवाले अगर'का १ नाम है- मझल्या ।।

२. 'काले अगर'क २ नाम है-कालागरः, काकतुग्रहः ॥

३. 'चन्दन'क भ्रानाम हैं—श्रीलग्डम्, रोहण्डूमः, गन्धसारः, मलयनः, चन्दनः, (२ पुन)।।

१ तवकः देवकुसुमं श्रीसंश्वरमय कोलकम् । क्कोलकं कोषफलं ३कालीयकं तु जापकम् ॥ ३१० ॥ ४यस्यध्यो बहुरूपः सालवेष्टोऽनिवल्लमः । सर्जमणिः सर्जरसो रालः सर्वरसोऽपि च ॥ ३११ ॥ पध्यो वृकाल् कृत्रिमाच्च तुरुदकः सिल्हपिण्डकौ । ६पायसस्तु वृक्तप्र्यः श्रीवासः सरलद्रवः ॥ ३१२ ॥ ७स्थानात् स्थानान्तरं गच्छन् धूपो गन्धपिरााचिका । दस्थासकस्तु हस्तविम्बह्मलक्कारस्तु भूषणम् ॥ ३१३ ॥ परिद्काराऽऽभरणे च १०चृहामणिः शिरोमणिः।

शेषश्चात्र—कुंकुमे तु करटं वासनीयकम्। भियक्कुपीतं कावेरं घोरं पुष्परचो वरम्॥ कुसुम्भञ्च जवापुष्पं कुसुमान्तञ्च गौरवम्।

- १. 'लवक्क'के ३ नाम हैं—लवक्कम्, देवकुसुमम्, श्रीअंजम् (श्री अर्थात् सन्दर्भी के पर्यायवाचक सव नाम)॥
- २. 'कहोल'के ३ नाम हैं—कोलकम् (+कोलम्), ककोलकम् (+कोलम्), कोषकलम् ॥
- ३. 'जापक ( या- 'जायक' ) नामक गन्धद्रव्यविशेष)'के २ नाम हैं -कालीयकम् (+कालीयम् ), जापकम् (+कालानुसार्यम् )।।
- ४. 'राल'के प् नाम हैं—यह्नधूपः, बहुत्पः, खालवेष्टः, अन्निह्नलमः, धर्जमिषः, धर्जरकः, रालः ( पु न ), धर्वरकः ॥
- ५. 'लोहवान'के ५ नाम हैं—वृक्धूपः, कृत्रिमधूपः, तुरुष्कः ( पुन । + यावनः ), तिल्हः, पिएडकः ॥
- ६. 'देवदारुके निर्याससं बने हुए सुगन्धयुक्त गन्ध-विशेष'कं ४ नाम है— पायसः, बृक्षधूपः, भीवासः, सरलद्रवः ॥

शेषश्चात्र — वृद्धभूषे च श्रीवेष्टो द्धिद्धीरषृताह्यः।

- ७. 'एक जगहरं दूसरी अगह कानेवाले धूर-विशेष'का १ नाम है-गन्धिपशाचिका।
- ८. 'दिवाल आदिपर कुंकुम, चन्दन या चीरटसे दिये गये हाथके पांची अंगुलियोंके छाप'के २ नाम हैं—स्थासकः, हस्तविम्बम् ॥
- ट. 'आभूषण, गहना, जेक्र'के ४ नाम हैं—श्रलक्कारः, मूषण्म् (पुन), परिष्कारः, श्रामरणम् ॥
- १०. 'चूडामिंख'के २ नाम हें —चूडामिंखः, शिरोमिंखः (+चूडारस्नम् , शिरोरस्नम् )॥

१नायकस्तरतो हारान्तर्भशिर्मुकुटं पुनः ॥ ३१४ ॥ मौतिः किरीटं कोटीरमुच्छीपं ३पुण्यद्यम् तु । मूच्नि माल्यं माला स्मग् ४गर्भकः केशमध्यगम् ॥ ३१५ ॥ ५प्रभ्रष्टकं शिखालम्बि ६पुरोन्यस्तं सलामकम् । ७तिर्यग् बच्चसि वैकक्षं प्रपालम्बम् जुलम्ब यन् ॥ ३१६ ॥ ६सन्दर्भो रचना गुम्फः अन्यनं प्रन्थनं समाः । १०तिलके तमालपत्रचित्रपुण्ड् विकेपनाः ॥ ३१७ ॥ ११स्मापीडशेखरोत्तसाऽवर्तसाः शिरसः स्नजि ।

शेषश्चात्र--रचनाया परिस्पन्दः प्रतियतनः।

१०. 'तिलक (ललाट, कपोल भादिपर लगाये गये चन्दनादिकी विविध रचना )'क ५ नाम हैं—तिलकम् (पुन), तमालपत्रम्, चित्रम् (+चित्रकम्), पुराडूम्, विशेषकम् (पुन)॥

विमरी—उक्क पाँच पर्यायोंके विभिन्न प्रकारकी तिलकर चनःके अर्थमें प्रयुक्त होनेपर भी यहाँ विशेष भेद नहीं होनेसे इन की गणना पर्यायमें की गयी है।।

११. 'शिरपर लंपेटी हुई माला'के ४ नाम है—आपीडः, शेखरः, उत्तं-सः, अवर्तसः (十वर्तसः । सब पु न )॥

११ अ० चि०

१. 'मालाके बीचवाले सामान्यसे कुछ बड़े दाने'के ३ नाम हैं—नायकः, तरलः, हारान्तर्माणः ॥

२. 'मुकुट'के ५ नाम हैं—मुकुटम् (न।÷पुन।+मकुटः), मीलिः (पुन्ना), करीटम्, कोटीरम्, उष्णीवम् (३ पुन)॥

३. 'मस्तकम्थ पूलको माला'के ३ नाम है—माल्यम्, मालाः सक् (--ज्)।।

४. 'बालों'के बीचमें स्थापित पूलकी माला'का १ नाम है-गमंकः ॥

भू. 'चोटीरें। लटकनेवाली गुलोवी माला'का १ नाम है—प्रभ्रष्टकम् ॥

६. 'सामने लटकती हुई फूलोंकी माला'का १ नाम है-ललामकम्॥

७. 'छातीपर तिर्छा लटकती हुई फुलकी माला'का १ नाम हे-वैक्चम् ॥

 <sup>ं</sup>क्ष्यसे छातीपर सीघे लटकती हुई फूलोंकी माला'का र नाम है—
 प्रालम्बम् ।।

६. 'माला ( हार आदि ) बनाने ( ग्यने )'के ५ नाम हैं—सन्दर्भः, रचना, गुम्फः, अन्थनम् , ग्रन्थनम् ॥

१उत्तरी कर्मपूरेऽपि २पत्रलेखा तु पत्रतः॥ ३१८॥ भिक्कवित्वलताङ्गुऽत्यः २पत्रपाश्या जलाटिका। अवालपाश्या पारितथ्या प्रकर्मिका कर्मभृष्यम् ॥ ३१६॥ ६ताटङ्कस्तु ताडपत्रं कुर्यडलं कर्मिवृष्टकः। अतिहासका तु कर्मान्दुप्तवीलिका कर्मपृष्टमा॥ ३२०॥ ६त्रैवेयकं कण्ठभृषा १०तम्बमाना जलन्तिका। ११प्रालम्बिका कृता हेम्नो१२रःसृत्रिका तु मौक्तिकैः॥ ३२१॥

- १. 'कर्गापूर (कानपर लटकती हुई माला)'के २ नाम हैं— उत्तंसः, स्रावतंसः ( २ पुन )।।
- २. 'स्त्रियोंके कपोल तथा स्तनीपर कम्तूरी-कु'कुम-चन्दनादिसे रचित पत्राकार रचना-विशेष'के ५ नाम हैं—पत्रलेखा, पत्रभिक्तः, पत्रविल्नः, पत्रलता, पत्राहगुली (+पत्रवल्लरी, पत्रमञ्जरी, ''''') ॥
- ३. 'स्वर्णपत्रादिसे निर्मिन स्त्रियोका ललाट भृष्यां के २ नाम हैं—पत्र-पाश्या, ललाटिका ॥
- ४. 'स्त्रियोंके बाल बाँधनेके लिये मोतियोंकी लड़ी, था पुष्पमाला या प्रफुल्ल लतादि'के २ नाम हैं—बालपाश्या, पारितथ्या (+पायितथ्या) ॥
  - प्र. 'कर्णभृषण'के ? नाम हैं किलाका, कर्णभृषणम् ।।
- ६. 'कुराडल'ने ४ नाम हैं- ताटकः, ताष्ट्रपत्रम्, कुराडलम् (पुन), कर्यावेष्टकः।।

विमर्र—"ताटङ्कः, ताडपत्रम्' ये २ नाम 'तरकी या कनफूलके श्रौर 'कुरडलम्, कर्णवेष्टकः'—ये २ नाम 'कुराइल'के हैं'' यह भी किसी-किसीका मत है।।

शेषश्चात्र-अथ कुण्डले । क्णादिर्शः ॥

- ७. 'कानकी सिकड़ी (सोने ऋादि की वनी हुई जंबीर)'के २ नाम हैं—उिच्चितिका, कर्णान्दु: (स्त्री : +कर्णान्दू: )।।
- द्र, 'बाली (कानके पीछे तक भी पहने कानेवाला गोलाकार भृषण विशेष )'का १ नाम है—बालिका ॥
- 'क्यउके भूषण (कंटा, इंसुली, टीक आदि )'के २ नाम हैं—प्रवेयकम्,
   क्यउभूषा ।।
- १०. भार्दनसे नीचे लटकनेवाले भूषण (इलका, चन्द्रहार आदि )का १ नाम है—ललन्तिका ॥
  - ११. 'सोनेके बने हुए क एउ भूष ए 'का १ नाम है-प्रालम्बिका ।।
  - १२. भोतीके बने हुए इराटमृष्यांका १ नाम है-उरास्त्रिका ॥

१हारो मृकावः प्रालम्बस्नक्कक्कापावजीलताः।
२देवच्छन्दः शतं ३साष्टं त्विनद्रच्छन्दः सहस्रकम् ॥ ३२२ ॥
४तदर्धं विजयच्छन्दो ५हारस्त्वष्टोत्तरं शतम् ।
६श्चर्धं रश्मिकलापोऽस्य ७द्वादशः त्वर्धमाखवः ॥ ३२३ ॥
मद्विद्वादशार्धगुच्छः स्यात् १५द्वा हारफलं लताः ।
१०द्यर्धहारश्चतुःषिः ११र्गुच्छमाख्यमन्दराः ॥ ३२४ ॥
भ्रापि गोस्तनगोपुच्छावर्धमधं यथोत्तरम् ।
१२इति हारा यष्टिभेदा१३देकावल्येकयष्टिका ॥ ३३५ ॥
कण्ठिकाऽप्य—

- १. 'हार, मोतीकी माला'के ६ नाम **हें—हार: (पुस्त्री), मुका-**प्रानम्बः, मुकासक (—सज्), मुकाकलाप:, मुकावली, मुकालता॥
  - २. 'सी लडीवाली मोतीकी माला'का १ नाम है-देवच्छन्दः॥
- ३. 'एक हजार आठ लड़ीवाली मोतांकी माला'का १ नाम है— इन्द्रच्छन्दः ॥
- ८. 'उनके ध्याधी (५५४) लड़ीवाली मोनीकी माला'का १ नाम ई— विजयच्छन्दः ॥
  - पू. 'एक सी आठ लडीवाली मातीकी माला'का १ नाम है—हार: II
- ६. 'उनक आधी (५४) लड़ावाली मोतीका माला'का १ नाम है—-रश्मिकलापः ॥
  - ७, 'वारह लड़ीवाली मोतीकी माला'का १ नाम है-अर्थमा खव: ॥
  - ८. 'चीवास लड़ीवाली मांतीकी माला'का १ नाम है-अर्घगुच्छ: ॥
  - भाच लड़ीवाली मोतीकी माला'का १ नाम हे—हारफलम् ॥
  - १०. 'चांसट लड़ावाली मातीकी माला'का १ नाम हे-अर्घहार: ॥
- ११. 'बनीम, भोलह, ब्राट, चार और दो लिइयोबाली मोतीकी मालाक्यो'का कमशः १—१ नाम हँ—गुच्छः, माणवः, मन्दरः, गोस्तनः, गोपुच्छः।

विसरी—ग्रन्य आचार्योंकं मतमे ६४, ५६, ४८, ४०, ३२, १६ और ७० लिड्योंवाली मोतीकी मालाओंका कमशः १—१ नाम है—हारः, रिमकलापः, मार्गापकः, श्रर्थहारः, श्रर्थगुच्छकः, कलापच्छन्दः, मन्दरः, ॥

- १२. इस प्रकार लिङ्गोंकी संख्याके भेदसे १४ प्रकारके हार (मोतियोंकी मालाएँ) होते हैं।
- १३. 'एक लड़ीवाली मोतीकी माला'के ३ नाम हैं—एकावली, एकपष्टिका, किएटका ।।

-१थ नचत्रमाला तत्संख्यमीकिकैः।
२केयूरमङ्गदं बाहुमूषा३ऽथ करभूषणम्॥ ३२६॥
कटको बलयं पारिहार्याचीपी च कङ्कणम्।
इस्तसूत्रं प्रतिसर ४५ मिकां त्वङ्कृतीयकम्॥ ३२७॥
५सा साचराऽङ्क्ष्वसुद्धा ६किटसूत्रं तु मेखला।
कलापो रसना सारसनं काङ्की च सप्तकी॥ ३२=॥
७सा शङ्कलं पुरक्तिटस्था =िकङ्कणी खुद्रघरिटका।
१नूपुरं तु तुलाकोटिः पादतः कटकाङ्कदे॥ ३२६॥
मखीरं इंसकं शिख्रिन्यं१०शुकं वस्तमम्बरम्।
सिचयी वसनं चीराऽऽच्छादी सिक् चेलवाससी॥ ३३०॥
पटः प्राती-

- १. 'सत्ताइस मोतियोंकी माला'का १ नाम है-नत्त्रमाला ।!
- २. 'बिजायट, बाज्यन्द (बांहके मृष्या)'के ३ नाम हैं—के सूरम्, अक्कदम् (न।+पु), बाहुभृषा।।
- ३. 'कहरां'के = नाम हैं—करभृषणम्, कटकः, वलयम्, पारिहायः (+पारिहार्यम्), श्राचापः, कहराम्, हस्तसूत्रम्, प्रतिसरः ( त्र )।

चिमरी कुछ कोषकार 'कङ्कण'के प्रथम ५ नाम तथा 'विवाह या यजादि में बांचे जानेवाले माञ्चलक स्व'के श्रान्तिम ३ नाम है, ऐना कहते हैं।।

- ४. 'श्रंगूठी'के २ नाम हैं—ऊर्मिका, श्रङ्गलीयकम् (→ अङ्गलीयम् )॥
- प्र. 'नाम खुदी हुई अंग्टी'का १ नाम है—अक्स लिमुद्रा !!
- ६. 'स्त्रियोंकी करधनी'के ७ नाम हैं—कटिस्कम्, मेल्यला, कलापः, रसना (स्त्री न), सारसनम्, काञ्ची, सप्तकी।
  - ७. 'पुरुषोंकी करधनी'को १ नाम हे-शृङ्खलम् ( ति ) ॥
  - चुपुरु'के २ नाम है—किक्कणा (+किक्कनी), सुद्रवरंग्टका ।।

शेषभात्र-- ग्रथ किङ्काया घर्षरी विद्या विद्यामणिस्तथा।

६. 'न्पुर, पावजेव'के ७ नाम है—न्पुरम्, तुलाकोटिः, पादकटकम्
 (३पुन ', पादाक्वदम्, मक्कीरम्, इंस्कम् (२पुन ), शिक्किनी ॥

शेषश्चात्र-नुपुरे तु पादशीली मन्दीरं पादनालिका । (अलङ्कारशेषश्चात्र-पादाङ्कलीयके पादपालिका पादकीलिका । )

२०. 'कपड़े'के १२ नाम हैं — त्रांशुकम्, वस्त्रम्, (पुन), अप्रवरम्, सिचयः, वस्त्रम्, चीरम्, अगच्छादः (+ आ्राच्छादनम्), हिक् (-च्, स्त्री), चेलम्, वतः (सस्), पटः (त्रि), प्रोतः ॥

-१८ ख्रालस्यान्तो स्वर्तिर्धस्तक्ष तद्दशाः ।
३ पत्रोर्णं श्रीतको नेयमुष्टणीयो मूर्धवष्टनम् ॥ ३३१ ॥
५ तत्स्यादुद्गमनीयं यद्वौतयोर्धस्त्रयोर्घुगम् ।
६ त्वक्फलांकमिरोमभ्यः संभवात्तच्चतुर्विधम् ॥ ३३२ ॥
त्रौमकार्पासको शेयराङ्कवादिविभेदतः ।
७ ज्ञोमे दुकूलं दुग्लं स्यान्दकार्पासं तु वादरम् ॥ ३३३ ॥
६ को शेयं कृमिकोशोत्यं १०राङ्कवं सृगरोमजम् ।
११कम्बलः पुनक्रणीयुराविको रभ्ररल्लकाः ॥ ३३४ ॥

शेषश्चात्र - वस्त्रे निवसनं वस्तं सत्रं कपटिमिश्यपि ।

- १. 'कपडेके ऑनर ( छोर )'का १ नाम है--श्रञ्चल: ( पुन ) ॥
- २. 'कपड़ेकी किनारी (घारी)'के ३ नाम हैं—वर्तिः, वस्तिः (२ पुस्ती) दशाः (नि. स्त्री व. व.) ॥

शेषधात्र --दशास्तु वस्त्रपेश्यः ।

- ३. 'रेशमी वस्त्र'के २ नाम हैं-पत्रोर्णम् ,ेधौतकौशेयम् ॥
- ४. 'पगड़ी, या मुरेटा' (शिरपर याधे जानेवाले कपड़े )'के २ नाम है— उष्णीयः (पुन), मृधेवेष्टनम् (+शिरोवेष्टनम् )॥
  - ५. 'धुने हुए कपहें का १ नाम है उद्गमनीयम्।

विमर्श—यहां युग शब्दकं विविश्तित नहीं होने में युत्ते हुए एक कपड़े के अर्थने भी 'उद्गमनीय' शब्दका प्रयोग मिलता है। यथा—"प्रहीतपरयुद्गमनीयवस्त्रा—"( कु० सं० ७११ ); अत्राप्त 'भागुरि'ने —"धौरे दद्गमनीयं तु धौतवस्त्रमुदाहृतम्" नथा 'हलायुध'ने—"धौतमुद्गमनीयव्य—( अ० रत्नमाला २१३६६)" केहा है।।

- ६. '(तीक्षी आदिका) छिलका, (कपास आदिका) फल, (रेशमका) कीड़ा और (मेंड आदिका) रोआ—इन चार वस्तुओं से बनानेवाले वस्त्रोंका कमशः १-१ नाम है— चीमम्, कापीसम्, कीशेयम्, राक्कवम् ॥ (अत एव वस्त्रके ४ मेद हैं) ॥
- ७. 'तीसी ब्रादिके इएटलके छिलके में बननेवाले कपड़े'के ३ नाम हैं— चीमम् (पुन), दुक्लम्, दुग्लम्॥
- द्र. 'कपास ( मई ) श्रादिके फलसे बननेवाले कपड़े' के २ नाम हैं— कापीसम्, बादरम्।।
  - ६. 'रेशमकं की हे आदिसे बननेवाले कपड़े'का १ नाम है—कौशेयम् ॥
     १०. ५क्कु नामक मृशके रोएंस बननेवाले कपड़े'का १ नाम है—राक्कवम् ॥
- ११. कम्बल'कं ५ नाम हें—कम्बल: (पुन), क्लांपु: (-युस्,पु), आविक:, श्रीरभ्र:, रहलक: ॥

१नवं वासोऽनाहतं स्यात्तन्त्रकं निष्प्रवाणि च ।
रप्रच्छादनं प्रावरणं संच्यानं चोत्तरीयकम् ॥ ३३१ ॥
३वैकत्ते प्रावारोत्तरासङ्गो बृहतिकाऽपि च ।
४वराशिः स्थूलशाटः स्यात् ५परिधानं त्वधोंऽशुकम् ॥ ३३६ ॥
अन्तरीयं निवसनमुपसंच्यानमित्यपि ।
६तद्प्रन्थिरुच्चयो नीवी व्यरस्त्रयधोरुकांशुकम् ॥ ३३७ ॥
चण्डातकं चलनकन्द्रचलनो त्वितरस्त्रियाः ।
६चोलः कञ्चुलिका कूर्णसकोऽङ्गिका च कञ्चुके ॥ ३३८ ॥
१०शाटी चोट्य११थ नीशारो इमवातापहांशुके ।
१२कच्छा कच्छाटिका कन्ना पिधानाऽपराञ्चले ॥ ३३६ ॥

- १. (विना धुले तथा विना परने हुए ) 'नये कपड़े'कं ३ नाम है— श्रनाहतम्, तन्त्रकम्, निष्प्रवााण (सव त्रि )।।
- २. 'दुपट्टा, चहर'के ४ नाम हैं—प्रच्छादनम्, प्रावरणम्, संव्यानम्, उत्तरीयकम्।।
- ३. 'छातीपर तिर्छें रखे हुए चादर'के ४ नाम हैं वैक्च्म्, प्रावारः, उत्तरासक्कः, बृहतिका ॥
- ४. 'मोटी साड़ी'के २ नाम हैं वराशिः (पु + वर्गामः) स्थूलशाटः (+ स्थूलशाटकः)॥
- प्र. 'धोती (कमरसे नीचे पहने जानेवाले कपड़े)'ने प नाम है— परिभानम्, अधोऽशुकम् (+ अधोवस्त्रम् ), अन्तरायम्, निवसनम्, उपसं-यानम्।।
- ६. भीवी (कमरसे नीचे पहनी गयी साड़ी की गांठ के २ नाम हैं उच्चय:, नीवा ॥
- ७. 'साया ( उत्तम स्त्रियोंके साड़ीके नीचे पहने जानेवाले लहंगेके बस्त )'के २ नाम हैं—चण्डातकम्, चलनकः।।
- द. 'सामान्य स्त्रियोंकी साङ्गीके नीचे पहने जानेवाले वस्त्र'का १ नाम है—चलनी ॥
- ह. 'स्त्रियों की चोली-क्लाउन आदि'कं ५ नाम है—चोलः, कञ्बुलिका, कृषीसकः (+ कृषीसः), अन्निका, कञ्चुकः (पुन)॥
- १०. 'स्त्रियोंकी साड़ी'के २ नाम हैं—शाटी ( पुन । + शाटः, शाटकः ), चोटी ( + चोटः पुस्ती )।।
  - ११. 'रबाई'का १ नाम है--नीशार: !!
- १२. 'घोतीकी संग (पञ्जुन्ना, डेका)'के ३ नाम हैं—कच्छा, कच्छाटिका (कच्छाटी, पुस्ती), कचा॥

१कज्ञापटस्तु कीपीनं २समी नक्तकपंटी। ३निचोलः प्रच्छदपटो निचलस्रोत्तरच्छदः ।। ३४० ॥ ४उत्सवेषु सुद्दृद्भियंद् बलादाकृष्य गृह्यते। वस्त्रमाल्यादि तत्पूर्णपात्रं पूर्णानकं च तन ॥ ३४१ ॥ **५**तत् स्यादाप्रपदीनं स्याप्नोत्याप्रपदं हि यन्। ६चीवरं भिज्ञसङ्खाटी ७जीर्श्वस्त्रं पटच्चरम् ॥ ३४२ ॥ प्शाणी गोणी छिद्रवस्त्रे ६ जलाद्वी क्लिन्नवाससि । १०पर्यस्तिका परिकरः पर्यद्वश्चावसिक्यका ॥ ३४३ ॥ ११कथे वर्गाः परिस्तामः प्रवेगीनवतास्तराः।

 'कौपीन, लंगोटी'के २ नाम हैं—कद्मापटः (+कन्नापुटः), कोपीनम् ॥

- २. पानी, आदि छाननेका कपड़ा ( छनना या-छननेके समान
- ३. 'गरी आदिपर विश्वानेका चादर. पलंगपोश'के ४ नाम हैं-निचोलः, प्रच्छदपटः, निचुनः, (+निचुलकम् , पु न ), उत्तरच्छदः॥
- ४, भुत्रोत्पत्ति या विवाहादि उत्सवके समय मित्रो (या-प्रिय नौकर आदि )के द्वारा इठपूर्वक जो कपड़ा या माला ( हार ) आदि छीन लिया बाता है, उस (कपड़े या माला आदि)'कं २ नाम है-पूर्णपात्रम्, पूर्णानकम् ॥
- पैरकी घुट्टीतक पहॅंचनेवाले वस्त्र (पात्रामा, अँगरस्वा या बुर्का) का १ नाम है-श्राप्रपदीनम् ॥
- ६. 'मुनि या साधु आदिके ( नीचे तक पहने जानेवाल ) वस्त्र'के २ नाम है-चीवरम्, भित्तसङ्खाटी ॥
  - ७. 'पुराने वस्त्र'का १ नाम है-पटच्चरम् ॥
  - म. 'बालीदार कपड़े'के २ नाम हैं-शाणी, बोग्ली II
  - भींगे हुए कपड़े का १ नाम है—जलाड़ी ।।
- १०. विशेष ढंगमे बैठकर पीठ और दोनों घुटनोंको बांधनेवाले गमछी श्रादि कपडे'के ४ नाम हैं-पर्यान्तका, परिकर:, पर्यक्क: (+पल्यङ्क:), अवस्थिका ॥
- ११. 'हाथी आदिके मूल या नय आदिके पर्दें के ६ नाम है--कुथः ( त्रि ), वर्णः, परिस्तोमः ( + वर्णपरिश्तोमः ), प्रवेग्गी, नवतम्, श्रास्तरः (+ आस्तरग्रम् ) ॥

१ अपटी काग्रहपटः स्यान् प्रतिसीरा जवन्यपि ॥ ३४४ ॥
तिरस्करिग्यरथोस्लोचो वितानं कदकोऽपि च ।
चन्द्रोदये ३स्थुलं दृष्ये ४केश्निका पटकुट्यपि ॥ ३४५ ॥
गुग्रालयनिकायां स्यान् ५संस्तरश्रस्तरौ समी ।
६तस्प शय्या शयनीयं शयनं तिलमं च तन् ॥ ३४६ ॥
७मञ्जमञ्जकपर्यङ्कपत्यङ्काः स्वट्यया समाः ।
८उच्छीर्पकमुपाद् धानवहीं १पात पतद्महः ॥ ३४७ ॥
प्रतिमाहो १०म्कुरात्मदर्शाऽऽदर्शास्तु दर्पणे ।
११म्याद्वेत्रामनमासन्दी १२विष्टरः पीठमासनम् ॥ ३४८ ॥

१. भदिभिके ५ नाम हैं--श्रपटी, काण्डपटः, प्रांतसीरा, अवनी (+यमनी, अधिनका), तिरस्करिणी।।

२. 'नंदोबा, चाँदनी'के ४ नाम हैं— उल्लोच:, वितानम् (पुन), कदक:, जन्द्रोदय: ॥

३. 'तम्ब, सामियाना'के २ नाम हैं—स्थ्नम्, दृष्यम्॥

४. 'टेसट ( नपड़ेके घर)'के ३ नाम हैं — केस्सिका, पटकुटी, गुर्स-स्वयनिका

पलनक क्राक्तिक विद्धीनेश्के र नाम हैं —संस्तर: (न प्रस्तर:),

स्रस्तर:।।

६. 'शय्या'क ५ नाम हैं—तल्यम् (पुन), शय्या, शयनीयम्, शयनम(पुन), तालभम्॥

७. 'मचान'व ४ नाम हैं—मञ्तः, मञ्चकः ( पु न ), पर्यक्कः, पल्यकः, खट्वा ॥

८. 'तिकया, मसनंद'के ३ नाम हैं-उच्छीयकम्, उपधानम्, उपवर्षम् ॥

६. 'पिकदान, उगलदान'के ३ नाम है—पालः (पु । +न), पतद्ग्रहः ( +पतद्ग्राहः ), प्रतिग्राहः (+प्रतिग्रहः ) ॥

१०. 'दर्ग्य, आइना'के  $\gamma$  नाम हें—युकुरः (+ मकुरः, मक्कुरः), आस्मदर्शः, आदर्शः, दर्गयः ॥

११, 'बेंतका आसन या — हुसीं'के २ नाम है —वेशासनम्, श्रास्त्दी॥

१२. 'पीढा या चीकी आदि बंठनेका साधन-बिरोध'के हे नाम हैं— बिष्टर: ( पुन ), पीठम् ( न म्ब्री ), श्रासनम् ( पुन ) ॥

१कसिपुर्भोजनाच्छादा २वौशीरं शयनासने। इलाक्षा द्रमामयो राक्षा रङ्गमाता पल्रह्नुषा ॥ ३४६ ॥ जतु क्षतंच्ना कृमिजा ४यावालकौ तु तद्रसः। **प्रश्रक्षनं क**ञ्जलं दीपः प्रदीपः कञ्जलम्बजः॥३५०॥ स्नेहप्रियो ६गृहमणिर्दशाकर्षी दशेन्धनः। ७व्यजनं तालपृन्तं ८तद् धवित्रं मृगचर्मणः ॥ ३५१॥ **६श्रालावर्तं तु बस्त्रस्य १०कक्टूतः केशमार्जनः।** प्रसाधनश्चा ११ व बालकी हनके गुहो गिरिः ॥ ३५२ ॥ गिरियको गिरिगुडः १२समी कन्द्रकरोन्द्रको । १३राजा राट पृथिवोशक्रमध्यलोकेशभूभृतः ॥ ३५३ ॥

१, 'स्वाना-कपड़ा ( एक साथ कथित मोजन तथा वस्त्र )'का १ नाम है-कामपः (+कशिपुः)॥

२. 'एक साथ स्थित शयन और श्रासन 'का १ नाम है-औशीरम् ॥

३. 'लाख, लाह'के 🖛 नाम हैं—लाखा, हुमामयः, राखा, र**ङ्ग**माता (-मातृ ), पलङ्क्या, चतु ( न ), चतध्ना, कृमिजा ॥

४. भ्य्रलक्कक, महावर'के २ नाम है—यावः (+यावकः), अलकः (+এলক্তক: )। ('कसी २ के मतमे 'লাল্লা'मे यहांतक सब शब्द एकार्थक 青) ||

५. 'काजल, अञ्जन'के २ नाम है-अञ्जनम्, क्ष्जलम् ॥

इ. ध्दीप, दिया'के ७ नाम हैं-दीप: (प्न ! + दीपक), प्रदीप:, क्रज्जलध्यजः, म्नेह्प्रियः, गृहमणिः, दशाकर्षः, दशेन्धनः ॥

७. 'धंन्त्रा, ताच्का पङ्गा'के न नाम है-व्यवनम् (+ वीजनम्), तालवन्तम् ॥

 <sup>&#</sup>x27;मृगचर्मके पङ्के 'का १ नाम है—धित्रिम् । (इस पंखेका यज्ञमें उपयोग होता है )।

६. 'कपड़ेके पक्क 'का १ नाम है-आलावर्तम ॥

१०. 'कड़ी'के ३ नाम हैं-कड़त: ( त्रि ) केशमार्जन: , प्रसाधन: ॥

११. 'बच्नोंके खिलौने'ने ५ नाम हैं-बालकीडनकम्, गुडः, गिरिः ( पु ), गिरियक: ( + गिरीयक:, गिरिक: ), गिरिगुड: ।।

१२. 'गेंद'के २ नाम ईं—कन्दुक: ( पु न ), गेन्दुक: (न-गन्दुक: ) ॥

१३. 'राखा'के ११ नाम हैं--राखा (-जन् ), राट् (-ज् ), प्रथिवीशकः,

महीक्षित् पार्थिवो सूर्घाभिषिको सू-प्रजा-नृ-पः।
१सध्यमो सएडलाधीशः २सम्राट् तु शास्ति यो नृपान्॥ ३५४॥
यः सर्वस्एडलस्येशो राजसूर्यं च योऽयजत्।
३चक्रवर्ती सार्वभीम ४स्ते तु द्वादश भारते॥ ३५५॥
५व्यार्षभिर्भरतस्तत्र ६सगरस्तु सुमित्रभः।
७मघवा वैजयिद्धरथाश्वसेननृपनन्दनः॥ ३५६॥
सनत्कुमारोहऽथ शान्तिः कुन्थुररो जिना अपि।
१०सुभूमस्तु कार्तवीर्यः ११पद्मः पद्मोत्तरात्मजः॥ ३५७॥
१२हरिपेणो हरिसुतो १३जयो विजयनन्दनः।
१४व्यससूनुर्वह्मदन्तः—

मध्यलोकेशः, मूस्त, महीत्तित् पायिवः, मूर्धीमिषिकः (+मूर्धावसिकः), भूपः, प्रवापः, नृषः ( यौ०—भूपालः, लोकपालः, नग्पालः, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ॥

- १. भिष्यम राजा (किसी एक मरहलके स्वामी) के २ नाम हैं—
   मध्यमः, मरहलाधीशः ॥
- र. 'खब्राट् (वादशाह, जो धव राजाओवर शामन करता हो, सम्पूर्ण मगडलोंका स्वामी हो और जिसने राजस्य यज्ञ किया हो, उस )'का १ नाम है—सम्राट् (न्याज् )।।
- ३. 'चक्रवर्ती ( समस्त पृथ्वीका स्थामी )'क २ नाम है—चक्रवर्ती (-र्तिन् ), सार्वभौमः ॥

शेषश्चात्र-चक्रवर्तिन्यधीश्वरः ॥

- ४. वे ( चक्रवर्ती राजा ) भारतमें १२ हए है।।
- ५. (अब क्रमसे 'भरत' आदि १२ चक्रवियोंके वयीयोंको कहते हैं—) भरत'के २ नाम हैं—आर्थिम:, भरत: ॥
  - ६. 'सार'के २ नाम है--सगरः, सुमित्रमः ॥
  - ७. 'मधवा'क २ नाम है-- मधवा (-वन ), वैजाय: ॥
  - 'सनरक्षमार'के २ नाम हैं—अश्वरेन-नृपनन्दनः, सनरकुमारः ॥
- E. उक 'भरत' त्रादि चार चक्रवतियोंके अतिरिक्त 'शान्ति, कुन्यु, और अर' ये तीर्थक्कर मां 'चक्रवतीं' हो चुके हैं।।
  - १०. 'कार्तवीर्य'के २ नाम हं सुमूमः, कार्तवीर्यः ॥
  - 'पद्म'के २ नाम हैं—पद्म:, पद्मोत्तनात्मजः ॥
  - १२. 'इरिवेशा'के २ नाम है—हित्वेशाः, हरिसुतः ॥
  - **१३. 'अय'के** २ नाम है—अय:, विजयनन्त्रनः ॥
  - १४. 'अबादत्त'के २ नाम है--अबास्तः, अबादतः।।

---१सर्वेऽपीच्वाकुवंशजाः ॥ ३५८ ॥

२प्राजापत्यस्त्रिपृष्टो३ऽय द्विपृष्ठो ब्रह्मसंभवः।

४स्वयम् स्त्रतनयः पसोमभः पुरुषोत्तमः॥ ३५६॥

६शैवः पुरुषसिहो७ऽथ महाशिरःसमुद्भवः।

दस्यात्पुरुपपुण्हरीको दत्तोऽग्निसिहनन्दनः॥ ३६०॥

हनारायणो दाशरथिः १०कृष्णस्तु वमुदेवभूः।

१. उक्त 'भरत' श्रादि ३५६—३५८ वारह चक्रवर्ती 'इच्चाकु'के वंशमें उत्पन्न हुए ये (म्पष्टजानार्थ निम्नोक्त चक्र देखे )।।

## भारतस्य द्वादशचकवतिनां बोधकचकम्

| कमाङ्गाः | चक्रवर्तिना नामानि | चक्रवर्त्तिषितृशा नामानि |  |
|----------|--------------------|--------------------------|--|
| ٤ )      | भरतः               | ! ऋषभः                   |  |
| 2        | सगर:               | सुभित्र (वजय:            |  |
| ₹        | मघवा               | विजय:                    |  |
| 8        | सनत्कुमारः         | श्चश्वसेन <sup>.</sup>   |  |
| y,       | शान्तिः            | विश्वसेन:                |  |
| Ę        | कुन्थु:            | स्र:                     |  |
| e        | अर:                | सुदर्शनः                 |  |
| 5        | <b>सु</b> भूमः     | कृतवीर्यः                |  |
| 3        | पद्म:              | पद्मोत्तर:               |  |
| \$ o     | इरिषेण:            | <b>इ</b> रि:             |  |
| ११       | <b>ज</b> य:        | विश्वय:                  |  |
| १२       | ब्रह्मदत्तः        | बद्धाः                   |  |

- २. 'त्रिपृष्ठ'के २ नाम है-प्राजापत्यः, त्रिपृष्ठः ॥
- ३, 'द्विप्रष्ठ'के २ नाम हैं-द्विप्रदः, ब्रह्मसम्भवः ॥
- ४. 'स्वयम्भू'के २ नाम है-स्वयम्भू:, चद्रतनयः ॥
- ५. 'पुरुषोत्तम'के २ नाम हैं—सोमभू:, पुरुषोत्तमः ॥
- ६. 'पुरुषसिंह'के २ नाम हैं-शिवः, पुरुषसिंहः ॥
- ७. 'पुरुषपुगडरीक'के २ नाम हैं--महाशिर:समुद्भवः, पुरुषपुगडरीकः ॥
- ८. 'दत्त'के २ नाम हैं—दत्तः, अग्निसहनन्दनः॥
- 'नारायण'के २ नाम हैं—नारायणः, दाशरथिः ।।
- १० 'कृष्ण'के २ नाम हैं--कृष्णः, वसुदेवमूः ॥

१वासुदेवा श्रमी कृष्णा नव रशुक्तावसास्त्वमी ॥ ३६१ ॥ ३श्चवली विजयो भद्रः सुप्रभव्य सुदर्शनः । श्रानन्दो नन्दनः पद्मो रामो ४विष्णुद्धिषस्त्वमी ॥ ३६२ ॥ ४श्चव्यप्रीवस्तारकश्च मेरको मधुरेव च । निश्चम्बलिप्रह्लादलक्केशमगधेश्वराः ॥ ३६३ ॥

- १. 'त्रिपृष्ठ' (३५६) से यहातक ६ अर्ध चक्रवतियोका कृष्ण वर्ण है।।
- २. आगे (३६२में) कहे जानेवालों का शुक्ल वर्ण है।।
- ३. अचलः, विजयः, मद्रः, सुप्रभः, सुदर्शनः, आनन्दः, नन्दनः, पद्यः, राम. ( इन नवीका शुक्ल वर्ण है )।
- ४. आगे (३६२में) कहे जानेवाले ह पूर्व (३५६-३६१) कथित विष्णुरूप 'त्रिपुष्ठ' आदि ह अर्ड-वक्रवर्तियों के शत्रु हैं।।

भ्र. श्रश्वश्रीवः, तारकः, मेरकः, मधुः, निगुस्मः, बिलः, प्रह्लादः, लङ्क्ष्यः (राविषः). मगर्षेशः (अरासन्धः)। ये ६ कमसे त्रिपृष्ठ स्वादिके शप्तु है।।

विमरी—पूर्वीक (३५६-३६१) 'विष्ठुष्ठ' म्रादि ६ अर्धनक्रवर्तियोंके १-२ पयोयों में १-१ पर्यायके द्वारा उनका मुख्य नाम व्यक्त होता है, तथा १-१ पर्यायमें उनके पिताका नाम स्वित होता है। अनुपरोक्त (३६२में) 'अन्नलः'में 'रामः' तक ६ पूर्वोक (३६२) 'विष्ठुष्ठ' आदि अर्धनक्र-वर्तियों के अग्रज (बड़े भाई) है, तथा कमशः इनके भी वे ही पिता है, जो 'विष्ठुष्ठ' आदि ६ म्राधनक्रवर्तियों के हैं। स्पष्ट-शानार्थ चक्र देखना चाहिए।।

## अर्थचक्रिणां तदप्रजानां तत्वितृणां रिपूणाश्च नामबोधकचक्रम्

| कमा० | श्रधनांकगः:   | वर्णः  | तद्रमजाः      | वर्षाः    | न <b>स्पि</b> तरः | तद्रिपव:           |
|------|---------------|--------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|
| ₹    | বিদৃষ্ট:      | श्याम. | अचल:          | ज्रुब्ट:  | प्रजापतिः         | अप्रवसीव:          |
| ₹ '  | डिप्ष:        | 22     | वि <b>जय:</b> | 97        | बह्या             | तारक:              |
| ₹ .  | स्वयम्भृ:     | 12     | मद्र:         | >)        | रुद्धः            | मेरकः              |
| 8.   | पुरुषोत्तमः   | ),     | सुप्रभः       | 22        | सोम:              | मधुः               |
| 4    | पुरुषसिंह:    | 22     | मुदर्शन:      | ,,        | श्चिव:            | निशुम्भः           |
| Ę    | पुरुषपुगहरीकः | 32     | आनन्दः        | 77        | महाशिराः          | . बिलाः            |
| 19   | दत्त:         | 19     | नम्दन:        | )<br>- 99 | अग्निसिंह:        | प्रह्लाद:          |
| 5    | नारायणः       | 37     | पद्म:         | 1,        | दशस्य:            | लंकेशः (राक्यः)    |
| 3    | कृष्णः        | ,,     | रामः          | "         | क्सुरेजः          | म्राचेश्वर:सरासन्ध |

१जिनैः सह त्रिषष्टिः स्युः शताकापुरुपा श्रमी ।
रश्चादिराजः पृथुवैन्यो - मान्धाना युवनाश्वजः ॥ ४६४ ॥
४धुन्धुमारः कुवलाश्वो पहरिश्चन्द्रस्त्रिशक्कृजः ।
६पुरुरवा बौध ऐल उर्वशीरमण्ड्य सः ॥ ३६५ ॥
उद्गैष्यन्तिर्भरतः सर्वन्द्रमः शकुन्तलात्मजः ।
महें इयस्तु कार्तवीयो दोःसहस्रभृद्रजुनः ॥ ३६६ ॥
६ कौशल्यानन्दनो दाशरथो रामी—

- १. पूर्व (१।२६–२८) कथित २४ किनेन्द्रों (तीर्थक्करों) के साथ ये ३६ ('भरत' ऋग्द १२ चक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्धचक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्धचक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्थचक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्थचक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्थचक्रवर्ती, 'श्रिप्तक' आदि ६ अर्थचक्रवर्ती अर्थाद ६ प्रतिवासु-देव (श्रिप्तक आदि के शानु १२ + ६ + ६ + ६ = ३६) मिलकर कुळ ६३ (२४ + ३६ = ६३) 'शालाकापुरुष' कहे चाते हैं।।
- २. ( अव विविध राजाओंके पर्याय कहते हैं—) 'पृथु'के ३ नाम हैं— स्राद्शितः, पृथु: वैन्य: ॥
  - २. 'मान्धाता'के २ नाम है—मान्धाता ( तृ ), युवनाश्वजः ॥
  - ४. 'धुन्धुमार'के २ नाम हैं—धुन्धुमार:, कुवलाश्व: ॥
  - 'हरिश्चन्द्र'के २ नाम हैं—हरिश्चन्द्रः, त्रिशङ्क् जः ॥
- ६. 'पुरूरवा'के ४ नाम हैं—पुरूरवाः ( वस् ), बौधः, ऐलः, उर्व-शोरमणः ॥
- ७. 'भरत (चक्रवर्ता )'के ४ नाम हैं—दौष्यन्तः (+दौष्मन्तः), भरतः, चर्वदमः (+ वर्वदमनः), शक्रुन्तलात्मचः ॥
- प्त. 'कार्तवीय ( सहस्रार्जुन )'के ४ नाम हैं—हैहयः, कार्तवीर्यः, दो:सह-सम्हत् ( + सहस्रवाहुः ), अर्जुनः ॥

विसरी—ये 'मान्धाता' श्रादि ६ चकवर्ती राजा थे। जैसा कहा मीहै—

> मान्धाता धुन्धुमारश्च हरिश्चन्द्रः पुरूरवाः । भरतः कार्तवीर्यश्च षष्ठेते चकवर्तिनः ॥ इति ॥

( अर्थात् मान्धाता, धुन्धुमार, हरिश्चन्द्र, पुरुरका, मरत और कार्तवीर्थ ये छ चक्रवर्ती कहाते हैं।

ह. 'रामचन्द्र ( राजा राम )'के ३ नाम हैं-कौशल्यानन्दनः, दाशरियः, रामः (+रामभद्रः, रामचन्द्रः )॥

—१८स्य तु प्रिया।
वैदेही मैथिली सीता जानकी धरणीसुता॥ १६७॥
२रामपुत्री कुशलवावेकयोक्त्या कुशलवी।
३सी।मत्रिलंदमणो ४वाली बालिरिन्द्रसुतश्च सः॥ ३६८॥
५श्रादित्यसूतः सुमीवो ६हनुमान् वजकहुटः।
मारुतिः केशरिसुत आक्षनेयोऽर्जु नष्वजः॥ ३६६॥
७पौलस्त्यो रावणो रत्तो लक्कुशो दशकन्धरः।
दरावणिः शकजिन्मेघनादो मन्दोदरीसुतः॥ ३७०॥
६श्रजातशत्तुः शल्यारिर्धमंपुत्रो युधिष्ठिरः।
कङ्कोऽजमीढो १०भीमस्तु मरुत्युत्रो वृकोदरः॥ ३७१॥
किमीर-कीचक वक-दिहिस्यानां निष्दनः।

१. 'रामकी स्त्री (कीता)'के ५ नाम हैं —वैदेही, मैथिली, मीता, जानकी, घरणीयुता।।

२. 'रामके पुत्रो'का १-१ नाम है--कुशः, लवः। तथा दोनी पुत्रोका एक साथ 'कुशीलवी' (नि० द्विव०) १ नाम है।।

३, 'लदमण्'के २ नाम हैं—सौमित्रिः, लदमग्ः।।

४. भाली ( सुग्रीवके बड़े भादे )'कं ३ नाम हैं—वाली ( - लिन ), वालि:, इन्द्रसुत: (+सुग्रीवाश्रज: )!!

५. 'सुग्रीव'के २ नाम हैं—श्रादित्यस्तुः, सुग्रीवः ॥

६. 'हनुमान'के ६ नाम है—हनुमान (- मत्। + हनूमान्, - मत्), वज्रक्षह्रटः, भारुतिः, केशारेसुतः, आस्त्रेतः, अर्जुनध्यकः॥

७. 'रावण'कं ५ नाम हें—पोलस्त्यः, रावणः, रचईशः, लक्क्ष्रः (यौ॰—राचनेशः, लक्क्ष्रापातः, ....), दशकन्धरः (+दशास्यः, दशशिगः–रस्, दशश्रगः, ....)॥

८. 'राव्यापुत्र (मेघनाद)'के ४ नाम हैं—राविंगः, शक्तिकत्, मेघ-नादः, मन्दोदरीमृतः ॥

६. 'युर्घिष्ठर'के ६ नाम हैं—अजातशत्रुः, शल्यारिः, धर्मपुत्रः, युधिष्ठिरः, कङ्कः, अबमीदः ।।

१०. 'शीमसेन, भीम'के ७ नाम हैं — शीमः (+ भीमसेनः), महत्पुत्रः, वकोदरः, किर्मीर्रानपूदनः, कीचकनिषूदनः, वकनिषूदनः, हिडिम्बनिषूदनः (यो ० - कीर्मिरारिः, कीचकारिः, वकारिः, ' ।।

१अर्जु नः फाल्गुनः पार्थः सन्यसाची धनस्ययः ॥ ३७२ ॥
राधावेधी किरोट्येन्द्रिर्जिण्यः हवेतह्यां नरः ।
बृहन्नटो गुहावेशः सुभद्रेशः किपच्चजः ॥ ३७३ ॥
बीभत्सः कर्णजित् २तस्य गाण्डीवं गाण्डिवं धनुः ।
३पाद्माली द्रौपदी कृष्णा मैरन्ध्री नित्ययौवना ॥ ३७४ ॥
बेदिजा याद्ममेनी च ४कणंहचम्पाधिपोऽङ्गराट ।
राधा-सूता-ऽर्कतनयः ५कालप्रष्ठं तु तद्धनुः ॥ ३०५ ॥
६श्रेणिकस्तु भम्भासारा ७हालः स्यान सातवाहनः ।
-कुमारपालश्चौलुक्यो राजिषेः परमार्हतः ॥ ३७६ ॥
मृतस्वमोक्ता धर्मात्मा मारिज्यसनवारकः ।
हराजवीजी राजवंहयो—

१. 'अर्जुन'कं १७ नाम हैं—ब्रजुंनः, फाल्गुनः, पार्थः, सव्यसाची (-चिन्), धनक्षयः, राधावेधी (-धन), किरीट। (-टिन्), ऐन्द्रिः, जिष्णुः, श्वेतहयः. नरः, बृहजटः, गुडाकंशः, सुमद्रेशः (+सुमद्रापितः), कापध्वजः, वीमत्सः, कर्णाजित् (यो ०—कर्णीनः, ...)।।

शेषश्चात्र—त्राजुंने विजयश्चित्रयोधी चित्राङ्कमदनः। योगी धन्त्री उष्ण्यको निवधीपस्तु तद्रथः॥ प्रस्थिकस्तु महदेवी नकुलस्तन्तिपालकः। माद्रेयाविमी, कौन्तेया मीमार्जुनयुःधष्ठिराः। द्वयेऽाप पागडवयाः स्युः पागडवाः पागडवायनाः॥

- २. 'अर्जुनके धनुष'के २ नाम हैं—नागडीवम्, गाग्डिवम् (२ पु न) ॥ ३. 'द्रीपदी'के ७ नाम हैं—-पाञ्चाली, द्रीपदी, कृष्णा, सैरन्ब्री, नित्ययीदना, वेदबन, याज्ञमेनी ॥
- ४. 'राजा कर्ग्'के ६ नाम हे कर्ग्ः, चम्पाधिपः, श्रङ्गराट् (-राज्। + अक्तराजः), राधातनयः स्ततनयः श्रक्तनयः (यौ० राधेयः, """)॥
  - प्र. 'राजा कराके धनुप'का १ नाम हे-कालपृष्टम्।।
  - ६. 'राजा श्रेरिणक'के २ नाम है-श्रेरिणजः, भम्भासारः ॥
  - ७. 'सातवाहन'के २ नाम हैं--हालः, सातवाहनः (+सालवाहनः)॥
- ८. कुमारपाल'के ८ नाम हैं--कुमारपालः, चौलुक्यः, राजिषः, परमार्हतः, मृतस्बमोक्तः (-कृ), धर्मात्मा (-त्मन्), मारिवारकः, व्यक्षन-वारकः।
  - ६. 'राजकुलमें उत्पन्न'के २ नाम हैं--राजवीजी (-जिन् ), राजवंश्यः ॥

---१बीज्यवंश्यौ तु वंशजे ॥ ३७७ ॥

२स्वाम्यमात्यः सुहृत्कोशो शब्द्रदुर्गवलानि च । राज्याक्गानि प्रकृतयः ३पौराणां भ्रेणयोऽपि च ॥ २७८ ॥ ४तन्त्रं स्वराष्ट्रचिन्ता स्यापदावापस्त्वरिचिन्तनम् । ६परिस्यन्दः परिकरः परिवारः परिमहः ॥ ३७६ ॥ परिच्छदः परिवर्हस्तन्त्रोपकरणे अपि । ७राजशय्या महाशय्या दभद्रासनं नृपासनम् ॥ ३८० ॥ ६सिहासनं तु तद्धेमं १०छत्रमातपवारणम् । ४१चामरं वालव्यजनं रोमगुच्छः प्रकीणंकम् ॥ ३८१ ॥

- १. 'वंशमं उत्पन्न'के ३ नाम हैं—वीज्यः, वंश्यः, वंशनः। (यथा सूर्यवंशमं उत्पन्न 'राम'का नाम—सूर्यवीज्यः, सूर्यवंश्यः, सूर्यवंशनः, .....)।।
- २. 'स्वामी, अमात्यः, सुहृद्, कोशः, राष्ट्रम, तुर्धम्, बलम्—( क्रमशः राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्य, किला और सेना ) ये ७ 'राज्याङ्ग' हैं, इनके २ नाम हैं—राज्याङ्गानि, प्रकृतयः ॥
- ३. 'नागरिको ( नगरवासियों )के समूह'कं भी उक्त ( राज्याङ्गानि, मक्तयः ) नाम है।
  - ४. 'अपने राज्यकी रुवा आदिकी जिन्ता'का १ नाम है—तन्त्रम ॥
- भ्र. 'सन्धि आदि षह्युग्रोंके द्वारा शब्बराज्यके विषय में चिन्ता करने'का १ नाम है—स्रावाप. ।।
- ६. 'परिवार, परिजन' (भाई-वन्धु श्रादि या-नौकर-चाकर श्रादि )'कं ⊏ नाम हैं—परिस्थन्द:, परिकर:, परिवार:, परिवाह:, परिच्छद:, परिचर्हः (+परिवर्हणम्), नन्त्रम्, उपकरणम् (+परिजनः) ॥
- ७. 'राजशय्या ( राजाकी शय्या—बहुमूल्य रत्नादिसे अलङ्कृत पलङ्क आदि )'के २ नाम हें—राजशय्या, महाशय्या ॥
- द्र. 'राजाके आमन (चांदी आदिका बना हुआ राजाके बठतका विहासन )'का १ नाम है-भद्रासनम् (+नृपासनम् )॥
- धिंहासन (राजाके वैटनेके लिए सुवर्गका बना हुआ आसन )'कार नाम है—सिंहासनम् ॥
- १०. 'छाता'के २ नाम हैं क्षत्रम् ( त्रि ), आतपवारसाम् ( + आतपत्रम्, उच्यावारसाम्, .....)।
- ११. 'चामर ( चॅंबर )'के ४ नाम हैं—चामरम्, बाल्ध्यवनम्, रोमगुच्छः, प्रकीर्णकम् ॥

१स्थगी ताम्बूलकरक्को रस्कारः कनकालुका ।
२भद्रकुन्भः पूर्णकुन्भः ४पावपीठ पदासनम् ॥ ३८२ ॥
५ अमात्यः समिवो मन्त्री धीसस्यः सामव।यिकः ।
६ नियोगी कर्मसम्बिव आयुक्तो व्यापृत्का सः ॥ ३८३ ॥
७द्रष्टा तु व्यवहारायां पाढ्विपाकोऽसदर्शकः ।
८महामात्राः प्रधानानि ६पुरोधास्तु पुरोहितः ॥ ३८४ ॥
सौवस्तिको १०८भ द्वारस्यः सत्ता स्याद् द्वारपालकः ।
दौवारिकः प्रतीहारो वेज्युत्सारकदण्डिनः ॥ ३८५ ॥
११रिश्वगेंऽनीकस्यः स्या १२दध्यद्वाधिकृतौ समी ।
१३पौरोगवः सूद्षध्यक्षः १४सूद्स्त्वौदनिको गुणः ॥ ३८६ ॥
भक्तकारः सूपकारः सूपारालिकवल्लवाः ।

- १. 'पानदान, पनबट्टा'के २ नाम हैं-स्थगी, ताम्बूलकरक्क: ॥
- २. 'कारी'के २ नाम है--- मृङ्गारः, कनकालुका (+कनकालू:)॥
- ३. 'मञ्जलकलश'के २ नाम हैं—भद्रकुम्भः, पूर्णकुम्भः॥
- ४. सिंहासनके पावदान'के २ नाम हैं-पादपीठम्, पदासनम्॥
- ५. 'मन्त्री'के ५ नाम हैं—श्रमात्यः, सचिवः, मन्त्री (नित्रन्), श्रीसखः (+बुद्धिसहायः), सामवायिकः ॥
- ६. 'सहायक मन्त्री'के ४ नाम हैं---नियोगी (+ गिन्), कर्मंश्विवः (+ कर्मेसहायः), आयुक्तः, व्यापृतः॥
- ७. 'मु इदर्मेको देखनेवाला, न्यायाधीश'के २ नाम हैं-प्राडिववाक:, असदर्शक: ॥

शेषश्चात्र-स्यान्न्यायद्वष्टार स्वयः ॥

- द्र 'राज्यके मन्त्री पुरोहित और संनापित आदि प्रधान व्यक्तियों'के २ नाम हें---महामात्राः ( त्रि ), प्रधानानि ॥
  - 'पुरोहित'के ३ नाम हैं—पुरोधाः (-धस्), पुरोहितः, सौवस्तिकः ॥
- १०. 'द्वारपाल'के द्र नाम हैं—द्वारस्थः (+द्वाःस्थः, द्वाःस्थितः ), क्ता (-त्तु ), द्वारपालकः (+द्वारपालः ), दीवारिकः, प्रतीहारः, वंत्री (-त्रिन् ।+वेत्रधरः ), उत्सारकः, दण्डी ( ण्डिन् ) ॥

शेषश्चात्र-द्वाःस्ये द्वाःस्थितिदर्शकः ॥

- ११. 'राजादिके अञ्चरक्षक'का १ नाम है-अनीकस्थः ।।
- १२. 'अध्यत्त, अधिकारी'के २ नाम हैं-- अध्यत्तः, अधिकृतः ॥
- १३. 'पाचकों ( भोजन तैयार करनेवालों )के ऋध्यत्त्रके २ नाम हैं— पौरोगवः, सुदाध्यत्तः॥
- १४. 'पाचक ( मोखन तैयार करनेवाले, रसोइये )'के माना है—स्दः, भीदनिकः, गुराः, मककारः, सुपकारः, सुपः, आरालिकः, वल्लवः ॥

१२ अ० चि०

१भौरिकः कनकाध्यक्षे २क्ट्याध्यक्षस्तु नैक्किकः ॥ ३८० ॥ ३स्थानाध्यक्षः स्थानिकः स्याप्टक्कुल्काध्यक्षस्तु शौलिककः । ५शुल्कस्तु घट्टाविदेशं ६धर्माध्यक्षस्तु धार्मिकः ॥३८८॥ धर्माधिकरणी चाज्य हट्टाध्यक्षोऽधिकमिकः । ६चतुरङ्गवलाध्यक्षः सेनानीर्वण्डनायकः ॥ ३८६ ॥ ६स्थायुकोऽधिकृतो मामे १०गोपो मामेषु भूरिषु । ११स्यातामन्तःपुराध्यक्षेऽन्तर्धशिकावरोधिकौ ॥ ३६० ॥ १२शुद्धान्तः स्यादन्तःपुरमवरोधोऽवरोधनम् ।

- १. 'सुदर्गाध्यत्त'के २ नाम हैं-भौरिक: ( + हैरिक: ), कनकाध्यत्त: ॥
- २. 'रूपाध्यत्त (टकसालके अध्यत् )'के २ नाम हैं—रूपाध्यत्तः, निष्ककः (टक्कपतिः )॥
- ३. 'स्थान ( दश, या पाच प्रामी )के ऋष्यद्ध'के २ नाम है—स्थाना-ध्यद्धः, स्थानिकः ॥
- ४. 'टेक्स (राज्यकर)के ऋष्यच्च'के २ नाम हैं—गुल्काध्यद्धः, शौल्किकः॥
- पू. 'नदीके तट या जङ्गल आदिके कर (टैक्स) का १ नाम है— युल्कः (पुन)।।
- ६. 'धर्मी'यच'ने ३ नाम हैं—धर्मीध्यचः, धामिकः, धर्मीधकरणी (-णिन्)॥
  - ७. 'वाजारके श्रध्यत्न'के २ नाम हैं-ह्राध्यत्नः, अधिकामकः ॥
- प्रश्नित क्षेत्रा केना ( हयदल, नथदल, पैदल और गलदल )के अध्यत्व' अर्थोत 'सेनापति'के ३ नाम हॅं— चतुरङ्गश्रलाध्यत्वः, सेनानीः, दर्डनायकः ॥
  - E. 'ग्रामके अध्यक्त'का १ नाम हे—स्थायुकः ॥
  - १०. 'बहुत ग्रामोके अध्यक्ष'का १ नाम हे-गांप: ॥
- ११. 'अन्तःपुर (रिनवास )के अध्यद्य'के ३ नाम हैं—श्रन्तःपुराध्यद्यः, श्रान्तविशकः (+आन्तविशिकः), आवरोधिकः (+आन्तःपुरिकः)॥

#### शेषभात्र-

बुद्रोपकरस्थाना स्यादध्यत्तः पारिकर्मिकः। पुराध्यत्ते कोट्रपतिः पौरिको द्रस्टपाशिकः॥

?२. 'एक पुरुषकी अनेक रानियोंके ( तथा उपचारसे 'रिनवांस' अर्थात् रानियोंके महल )'के ४ नाम हैं—शुद्धान्तः ( पु न ), अन्तःपुरम्, अदरोधः, अदरोधनम् ॥

१स्तेविद्यन्ताः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते ॥ ३६१ ॥
२वण्ढे वर्षवरः १रात्रो प्रतिपक्षः परो रिपुः ।
शात्रवः प्रत्यवस्थाता प्रत्यनीकोऽभियात्यरी ॥ ३६२ ॥
दस्युः सपस्तोऽसहनो विपक्षो द्वेषी द्विषन वैर्यदितो जिद्यांसुः ।
दुर्ह्यत् परेः पन्थकपन्थिनौ द्विट् प्रत्यथ्यीमित्रावभिमात्यराती ॥३६३॥
४वैरं विरोधो विद्वेपो प्रवयस्यः सवयाः सुहृन् ।
स्निग्धः सहचरो मित्रं सखा ६मस्यं तु सौहृदम् ॥ ३६४ ॥
सौहार्षं साप्तपदीनमैत्र्यज्यांणि संगतम् ।
७श्वानन्दनं त्वाप्रच्छनं स्यान् सभाजनमित्यपि ॥ ३६५ ॥
=विपयानन्तरो राजा शत्र्धित्रमतः परम् ।
१०उदासीनः परतरः ११पार्धिणमाहस्तु प्रस्तः ॥ ३६६ ॥

१. 'कब्बुकिया'के ४ नाम हैं—सौविदल्या:, कब्बुकिनः (-किन्), स्थापन्या:, सीविदल्या:। ( व० व० अविविद्यास्त होनेस एकवचनादिकामी प्रयोग होता है )।।

२. 'नप्ंसक, श्रन्त:पुरके रक्तक'के २ नाम हैं-अगढः, वर्षवरः ॥

३. 'शत्र' के २६ नाम हैं—शक्ः, प्रतिपद्धः, परः. रिपुः, प्रश्यवस्थाता (-तृ), प्रश्यनंकः, अभियातिः, अरिः, दस्युः, सपत्नः, श्रम्रहनः, विपद्धः, देषी /-धिनः). द्विषनः (-पत्), वैरी (-रिन्), अहितः, जिन्नामुः, दुद्दं द्, परिपन्थ-कः, परिपन्थी (-श्यन्), द्विदं (-ष्), प्रश्यर्थी (थिन्), श्रामित्रः (पु।+श्रमु-हृद्), अभिमातिः, श्ररातिः॥

४. 'वैर' के ३ नाम हैं-वैरम, विरोधः, विदेषः ॥

पू. 'मित्र' के ७ नाम हैं-वयस्यः, सक्याः (-यस्), सुदृद्, स्निग्धः, सहचरः (न- महायः), मित्रम्, सखा (-स्त्रि )।।

६. '(मन्नता, दोस्ती' के ७ नाम हैं—सख्यम्, सौहदम्, सौहार्दम्, साप्त-पदीनम्, मैत्री, अवर्थम्, संगतम् ॥

७. 'आलिङ्गनादिसे आनिन्दित करने' के ३ नाम हैं — आनन्दनम्, आप्रच्छनम्, सभाजनम्॥

<sup>- &#</sup>x27;अपने राज्य के पामवाले राज्यके राजा' का १ नाम है—शृत्रः ॥

 <sup>(</sup>पूर्वोक्तसे भिन राजां का १ नाम है—मित्रम् ॥

१०.। 'उक्क दोनों (शत्र तथा मित्र ) राजाओं से भिन्न (तटस्थ ) राजा' का १ नाम है—उदासीनः ( नतटस्थः )।।

११.। 'विश्वयाभिलाषी राजाकी पीठपर (पीछे) स्थित राजा' का १ नाम है---पार्विण्याहः !!

१श्रातृष्ट्विस्त्वनुरोबो २हेरिको गृहपूक्यः । प्रशिष्टिर्यधार्द्ववर्षोऽवसर्पो मन्त्रविक्वरः ॥ ३६७ ॥ वार्तायनः स्पर्ध्वार ३श्वासप्रत्ययितौ समौ । ४सित्रिश्चि स्वाद् गृहपतिषद् तः संदेशहारकः ॥ ३६८ ॥ ६सिन्धिविष्ट्यानान्यासन्द्वेषाश्रया अपि । षट्गुशाः—

विमरी—हन पांची में बाहर राज-मरहल पूरा हो गया। वे १२ राज-मरहल ये हैं—१ शत्रु, २ मित्र, ३ शत्रुका मित्र, ४ मित्रका मित्र, ५ शत्रुके मित्रका मित्र ६ पार्षिणमाह (अपने पीछे से सहायसार्थ आनेवाला), ७ आकृत्द (शत्रु के पीछे सहायतार्थ आनेवाला), ७ पार्षिण-माहासार (सहायतार्थ शत्रुके पत्त से बुलाया गया), ६ आकृत्दासार (सहा-यतार्थ अपने पत्त से बुलाया गया), १० विजिगीपु (स्वयं विजय चाहने शला), ११ मध्यम और १२ उदासीन। इनमें से पहले वाले ५ आगे चलते या सामने रहते हैं, अनन्तर चार (६ से ६ तक) विजयामिलाबी राजा (१०वें) के पीछे रहते हैं, ११ वा (मध्यम) दोनो पत्त्वालों का वध करन में समर्थ होने के कारण स्वतन्त्र होता है और १२ वा (उदासीन) उन सभी के मरहल से बाहर रहता है और स्वतन्त्र एवं सर्वधिक बलशाली होता है। (शिशुपाल-वध की 'सर्वक्षवा' व्याख्या २।८१)।।

- १. 'अनुरोध' के २ नाम हैं-अनुकृत्तिः अनुरोधः ॥
- २. 'गुप्तचर'के १० नाम हैं —हिरिकः, गृद्यूक्षः, प्रामिधः, यथाईवर्गः, अवसर्षः, मन्त्रवित् (-विद् ), चरः, वार्तीयनः, स्पशः. चारः ॥
  - भात, विश्वसनीय³के २ नाम हैं—श्राप्तः, प्रत्ययितः ।।
  - ४. 'ग्रहपति'के २ नाम हैं—सत्री (-त्रिन ), ग्रहपति: ॥
- भ. 'दूत ( मीलिक सन्देश पहुँचानेवाला )'के २ नाम है--दूत:, संदेशहारक: ॥
- ६. सन्धः, विश्वहः, यानम्, भासनम्, हैधम्, आश्रयः—ये राखनीतिमें 'धह्गुसः' कहे जाते हैं।

विमरी—१ सन्धि—(कर देना स्वीकारकर या उपहार व्यादि देकर शत्रुपक्ष मेल करना), २.विमह—(अपने राष्ट्र से दूबरे राष्ट्रमं जाकर युद्ध, दाह त्रादि करते हुए विरोध करना), ३ यान—(चढ़ाई करने हे लिए प्रस्थान करना), ४— क्यासन—( शत्रुपक्ष से युद्ध नहीं करते हुए अपने दुर्श या सुरक्षित स्थानमं चुप-चाष वैठ जाना), ५ देध—( एक राजांक साथ सन्धिकर अन्यत्र

—१शक्तयस्तिकाः प्रभुत्वोत्साहमन्त्रजाः ॥ ३६६ ॥ श्सामदानभेददण्डा उपायाः ३साम सान्त्वनम् । <u> प्रत्यज्ञायः पुनर्भेदो पदण्डः स्वात्साहसं दमः ॥ ४०० ॥</u> ६प्रामृतं होकनं लख्बोत्कोचः कौशलिकामिषे। उपाच्चारः प्रदानं दाहारौ माह्यायने अपि ॥ ४०१ ॥ अमायोपेक्षेन्द्रजालानि चुद्रोपाया इमे त्रयः। दमृगयाऽत्ताः स्त्रियः पानं वाक्षारुष्यार्थदृवरो ॥ ४०२ ॥ दग्हपारुष्यमित्येतद्वेयं व्यसनसम्बन्धः ।

यात्रा करना, अथवा-दो बलवान् शत्रुओमें वन्तनमात्रसे श्रात्मसमर्पण करते हुए दोनों पद्मका (कमी एक पद्मका कभी दूसरे पद्मका ) गुप्तरूपसे आश्रय करना ) और ६ आशय-(बलवान् शत्रसे युद्ध करने में स्वयं समर्थ नहीं होनेपर किसी दूसरे अधिक बलवान् राजाका आभय करना )। ये 'घड्गुख' कहलाते हैं ॥

१. प्रभुशक्तिः, उत्साहशक्तिः, मन्त्रशक्तिः—ये ३ 'शक्तियां' हैं।

विमरी-१ प्रमुशकि -( खजाने तथा दण्ड आदिकी उन्नति होना ), २ उस्ताइशकि-( उद्योग करते हुए सहन करना ), और ३ मन्त्रशकि--(पांच अङ्गोबाना मन्त्र अर्थात् गुप्तमन्त्रता)। पांच ऋङ्ग ये हैं—१ सहाय, २ साधन, ३ उपाय, ४ देश-कालका यथोचित विभाजन और ५ विपचिसे बचाव ॥

- २. नाम (-मन् ), दानम्, दराडः, भेदः-ये ४ 'उपाय' कहलाते हैं॥
- ३. 'साम ( मधुर भाषणादिसे शान्त करना )'के २ नाम हैं-साम (-पन् ), सान्तवनम् ( +सान्तवम् ) ॥
  - ४. 'भेद ( आपसमें विरोध इराना )'के २ नाम है—उपवापः, भेदः ॥
- ५. 'दमन, दरह'के ३ नाम है—दरहः, (पुन), साहसम् (न। +पुन), दमः॥
- ६. 'घूम, या-उपहार ( भेंट )'के १२ नाम हैं-प्राभृतम्, दौकनम्, लम्बा (पु स्त्री ), उत्कोचः, कौशलिकम्, ब्रामिषम् (पुन), उपचारः, उपप्रदानम्, उपदा, उपहारः, उपप्राह्यः, उपायनम् ॥
- ७. 'माया, उपेचा, इन्द्रबालम--इन तीनों'का 'खुद्रोपायः' यह १ नाम है। (ये ३ चुद्र उपाय हैं)।।
  - 二 । मृगया, अन्ताः, क्षियः, पानम्, वाक्पारुष्यम्, अर्थदूषसम्, 🛚 दश्डपा-
  - १. तदुकम्-"सहायाः साधनोपाया विभागो देशकाल्योः। विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः पञ्चाक्रमिच्यते ॥ इति ॥

१पौरुषं विक्रमः शौर्यं शौण्डीयं च पराक्रमः ॥ ४०३ ॥
२यत्कोशदण्डलं तेजः स प्रभावः प्रतापनन ।
३भिया धर्मार्थकामैश्च परीचा या तु सोपधा ॥ ४०४ ॥
४तन्मन्त्राद्यष्डकीणं यत्तृतीयाद्यगोचरः ।
५रहस्यालोचनं मन्त्रो ६रहरञ्जनमुपह्ररम् ॥ ४०५ ॥
विवक्तविजनैकान्तिनिःशलाकानि केवलम् ।
७गुद्धे रहस्यं दन्यायम्तु देशह्रपं समञ्जसम् ॥ ४०६ ॥
कल्पाश्चेपौ नयो ६न्याय्यं तृचितं युक्तसाम् ।
७५३ ॥

रुष्यम् इन सातो का 'व्यसनम्' यह १ नाम है। राजाको (मानवमात्रको ) इनका त्याग करना चाहिए।

विसरो—? मृगया—( शिकार, श्रासेट), २—श्रच-जुआ खेलना, युड़-दोड़, आदिपर लाटरी डालना आदि), ३ क्षिय:—(क्षियों मे श्रांधक श्रासांक), ४ पानम्—( मद्य आद नशीली वस्तुश्रों का सेवन ), ५ वाक्पारुष्य—(कटोर वचन बोलना ), ६ अर्थ-दूष्या—( धनका लेना, धनका नहीं देना, धनका विनाश और धनका परिस्याग ) और ७ दराइपारुष्य—( कटोर दराइ डेना )।।

- १. । पराक्रम, पुरुषार्थं के ५ नाम हं पौरुषम, १५क्रमः, शीयम्, शीरडीर्यम्, पराक्रमः ॥
- २. 'भय, धर्म, अर्थ तथा काम के हारा मंत्री आदि का परीचा लेने' का १ नाम है—उपधा॥
- ४. 'जिसे तीसरा व्यक्ति नहीं जाने ऐसी मन्त्रगा ( क्लाइ, परामर्श), क्रीडा आदि का १ नाम है— अधडवीग्रम्॥
  - प्. 'ग्रुप्त मन्त्र'के ३ नाम हैं—रहस्यम्, आस्रोचनम्, मन्त्रः ॥
- ६. 'एकान्त गुप्त स्थान'के = नाम है--रहः (-इस्, न), छुत्रम्, उपहरम् (पुन), विविकाम्, विकानम् (+िनर्जनम्), एकान्तम्, निःशलाकाम्, केवलम्।।
  - ७. 'शुप्त'के २ नाम हैं -- गुह्मम् , रहस्यम् ॥
- ८. 'न्याय'के ६ नाम हैं --न्याय:, देशरूवम, समझसम् , कल्य:, अभ्रेष:, नय: ( + नीति: )॥
  - E. ध्याच्य (न्याययुक्त )'के E नाम है—न्याय्यम्, उचितम्,

१प्रक्रिया त्वधिकारो२ऽथ. मर्यादा धारणा स्थितिः। संस्था३ऽपराधस्तु मन्तुर्ज्यलोकं विप्रियागसी॥ ४०८॥ ४वलिः करो भागधेयो पद्विपाद्यो द्विगुणो दमः। ६वादिनी पृतना सेना वलं सैन्यमनीकिनी॥ ४०६॥ कटकं ध्वजिनी तन्त्रं दण्डोऽनीकं पताकिनी। वरूथिनी चमूरुचकं स्कन्धावारो७ऽस्य तु स्थितिः॥ ४१०॥ शिथिरं =रचना तु स्याद् च्यूहा दण्डादिका युधि।

युक्तम् , शास्त्रतम् , लम्यम् , प्राप्तम् , भजमानम् , अभिनीतम् , श्रौपयिकम् ( सब वार्च्यालक्क हैं )।।

- १. 'अधिकार'के २ नाम हैं-प्रांक्या, अधिकार: ॥
- २. 'मयोदा'कं ४ नाम हैं- मर्यादा, घाग्णा, स्थितिः, सम्या ॥
- ३. 'अपराध'के  $\lambda$  नाम हैं—-श्रपराधः, मन्तः ( पु ), व्यलीकम् ( पु न ), विभियम् , श्रागः (-गन् , न ) ।।
  - ४. 'कर, टॅब्स'के ३ नाम हं-बिलः ( पु स्त्री ), करः, भागघेयः ॥

विमरी—यद्यांप अथशाम्त्रमं प्रजासे अन्नादिके उपजका छुटा हिस्सा लेना 'मागषेय' म्थावर तथा जङ्कम (नदी, पवत, जङ्कल आदि तथा रथ, गाड़ी आदि )म हिरण्यादि (साना, या रुपया आदि) लेना 'कर' और भ्रत्यादिक उपजीव्य वस्तुको लना 'बलि' कहा गया है, तथांप यहांपर उन विशिष्ट भेदोका आश्रय छोड़कर सामान्यतया सक्को पर्याय रूपमें कहा गया है।।

- भ. 'दुगुना दराड'का १ नाम है—दिपादा: ॥
- ६. 'सेना'कं १६ नाम हैं—वाहिनी, पृतना, सेना, बलम्, सैन्यम्, अनीकिनी, कटकम् (पुन), व्यक्तिनी, तन्त्रम्, दएडः, अनीकम् (२पुन), पताकिनी, वस्थिनी, चमूः (स्रो), चकम् (पुन), स्कन्धावारः ॥
- ७. 'शिबिर ( मेनाके ठहरतेका स्थान पड़ाव )'का १ नाम है— शिबिरम् ॥
  - . 'दगड' श्रादि नामक व्यूह (मोर्चीवन्दी) का १ नाम है—व्यृह: ।।

विमरी—कुछ व्यूहोंके ये नाम हैं—दण्डव्यूह, मण्डलव्यूह, उच्छक्वयूह, अवल्यूह, क्वल्यूह, क्वल्यूह, क्वल्यूह, शकटव्यूह, वराहव्यूह, मफरव्यूह, स्वीव्यूह, गरुडव्यूह, स्वीव्यूह, गरुडव्यूह, स्वीव्यूह, क्वल्यूह, स्वीव्यूह, गरुडव्यूह, स्वीव्यूह, क्वल्य्ह, स्वीव्यूह, क्वल्य्ह, स्वीव्यूह, क्वल्य्ह, स्वीव्यूह, क्वल्यावे करनी चाहिए, इत्यादि बाननेके लिए भनुस्युति की (७।१=७-१६१) मस्वृत भिष्युमा नामकी राष्ट्रभाषामयी

१त्रत्यासारो ध्यृह्वपार्धियः २सेन्यपृष्ठे प्रतिमहः॥ ४११॥ ३एकेमैकरथास्त्र्यहवाः पत्तिः पद्मपदातिका। ४क सेना सेनामुखं गुल्मो वाहिनी पृतना चमूः॥ ४१२॥ ध्यनीकिनी च पत्तेः स्यादिभादौक्षिगुणैः क्रमात्। ५दशानीकिन्योऽहोहिणी ६सज्जनं तूपरक्रणम्॥ ४१३॥ ७वैजयन्ती पुनः केतुः पताका केतनं ध्वजः।

दीका देखें।। "कौटिल्य अर्थशास्त्रमें भी ध्यूहोंके भेदोपभेदका तथा शत्रुके किस ब्यूहका किस ब्यूहसे भेदन करना चाहिए, इसका स्विम्तर वर्णन है ।।

'मोर्चीबन्दीके पार्श्वमाग'के २ नाम हैं—प्रत्यासारः, व्यूहपार्थ्याः ॥

२. 'सेनाके पीछेवाले भाग'का १ नाम है-प्रातिग्रहः ॥

३. जिसमें १-१ हाथी तथा रथ, ३ घोड़े (रथक घोड़ेक अतिरिक्त ), भू पैदल सैनिक हो, उसे 'पत्तिः' कहते हैं।।

४. 'पत्ति'के हाथी आदिको त्रिगुणित बढाते जानेसे कमशः. सेना, सेनामुखम्, गुल्मः (पुन), वाहिनी, पृतना, चमूः, अनीकिनी (य १-१ नाम सेना-विशेषके होते हैं)।।

'दन अनीकिनी-परिमित सेना'की १ श्रद्धौहिं की सेना होती है।।

विसरी—'पांच'से आरम्भकर 'अदीहिणी' तक सेना-विशेषके हाथी आदिकी संख्याशानार्थ पृष्ठ १८५ के चक देखे। विशेषां बशासुओं को 'अमरकोष' की मासूत 'अमरचिन्द्रका' नामकी दिन्यणी देखनी चाहिए, को 'मार्थाप्रभा' टीका के पृष्ठ २६४ पर लिखी गयी है।।

६. 'सेनाको बढ़ाने, या रहा करने'के २ नाम है-एजनम्, उपरद्याम् ॥

ं भागडां के भ नाम हैं—वैजयन्ती, केतु: (पु), पताका (+ पटाका), केतनम्, ध्वजः (२ पुन)। (किसी-किसीके मतमें 'भागडें के दरह (बांस आदि)का नाम 'ध्वज' है तथा शेष ४ नाम 'भागडां' (भागडेंके कपड़ें) के हैं)।।

## १. तया च कींटल्यार्थशास्त्रे-

"पदाषुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसां ब्यूहिनागः, पद्मौ कद्माषुरस्यं प्रतिग्रह इति बाईस्पत्यः, प्रपद्मकद्मोरस्या उभयोर्दएडमोगमण्डलासंहताः प्रकृतिब्यूहाः। तत्र तिर्यग्वत्तिद्यः। समस्तानामन्वाकृत्तिमीगः। सरतां सर्वतो वृत्तिमीण्डलः। स्थितानां पृथगनीकवृत्तिरसंहतः।" (कौ० अर्थ० १०। ६। १–७)॥ इतोऽग्रेऽमीषां ब्यूहानां मेदाः, क च कस्य ब्यूहस्योपयोगितेत्यादिकमध्याये-ऽस्मिन् वर्षितमिति तत्र एव द्रष्टव्यं विश्वासुमिः।।

१ ग्रस्योच्चलावचलास्याय्वाचोगुलकूर्चकौ ॥ ४१४ ॥ रगजो बाजी रथः पत्तिः सेनाङ्ग स्याच्यत्विधम् । ३युद्धार्थे चक्रवचाने शताङ्गः स्यन्दनो रथः॥ ४१५॥

विमरी-वर्तमान नवीन कालमें तो (वायुयान आदिवाली सेना) 'नम:सेना', ( जहाज, पनडुक्बी, सुरङ्ग विछाने या इटानेवाले जहाज आदि की सेना ) 'जलसेना' श्रौर (टैंक, मशीनगन, आदि तथा घुड़सवार एवं 'पैदल सेना) 'स्थल सना' कहलाती है। इन तीन प्रकार की मेनाओं के श्रतिरिक्त विज्ञानके श्राधुनिकतम नवीनाविष्कारके कारण 'अग्रावम, परमाग्रा-वम, हाइड्रोजन वम आदि विशेष युद्धसाधनयुर सेनाका आविष्कार हो गया है ॥

# पत्त्यादिसेना-विशेषाणां गजादिसंख्याबोधकं चक्रम

| सेनानाम     | गजसंख्या    | रथसंख्या | रथाश्वद <b>र्वि</b> ता<br>श्वसं <b>ख्या</b> | पत्तिसंख्या        | सर्वयोगः:   |
|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| पिन:        | *           |          | 3                                           | ų                  | १०          |
| सेना        | ŧ           | 3        | 3                                           | 94                 | ₹•          |
| सेनामुखम्   | ξ           | ٤        | ' २७                                        | Y4                 | •3          |
| गुल्म:      | २७          | े २७     | <del> </del>                                | १३५                | 700         |
| वाहिनी      | <b>5</b> 29 | 5.5      | २४३                                         | ४०५                | <b>⊏१</b> • |
| पृतना       | २४३         | २४३      | , ७२६                                       | १२१५               | 2830        |
| चम्:        | ं ७२६       | 350      | २१⊏७                                        | <b>१६४</b> ४       | ७२६०        |
| भ्रनीकेनी   | २१⊏७        | २१८७     | ६ ६१                                        | १०६३५              | २१८७०       |
| अज़ौहिग्री  | २१८७०       | २१८७०    | ६५६१०                                       | . १०६३५०           | २१८७०•      |
| अन्यत्रोका) | १३२१२४६०    | 385955   | ० ३८६३७४७                                   | ं <b>६</b> ६०६२४५० | १३२१२४६०    |
| महाद्यौहिणी | 1           | 1        | ,                                           |                    |             |

३. 'युद्धके रथ'के ३ नाम हैं -- शताक्ष:, स्यन्दन:, रथ: ( पु स्त्री ) ।।

१. 'इस भगदेके ऊरर तथा नीचेवाले अग्रभाग'का कमशः १-१ नाम है—उच्चूढः, श्रवचूतः ॥

२. गजः, वाजी (-जिन्), रथः, पनिः, ( क्रमशः---गजदल, इयदल, रथदल ग्रीर पैदल )-ये चार सेनाके श्रक्त 'सेनाज्ञम्' हैं, श्रतएव सेनाको 'चतुरक्किंगा?' ( गजदल, इयदल, रथदल और पैदन ) सेना कहते हैं !!

१स की हार्थः पुष्परथो २देवार्थस्तु मस्त्रथः।
३योग्यारथो वैनयिको४ऽध्वरथः पारियानिकः॥ ४१६॥
५कर्णीरथः प्रवहणं हयनं रथगर्भकः।
६श्चनस्तु शकटो७ऽथ स्याद् मन्त्री कम्बलिवाह्यकम्॥ ४१७॥
८श्चप काम्बलवाखाद्यास्तैस्तैः परिवृते रथे।
६स पाण्डुकम्बली यः स्यात्संबीतः पाण्डुकम्बलैः॥ ४१८॥
१०स तु हैपा वैयाद्रश्च यो वृतो होपिचर्मणा।
११रथाङ्गं रथपादोऽरि चक्रं १२धारा पुनः प्रधिः॥ ४१६॥
नेमि—

१. 'क्रीडा ( उत्सवादि यात्रा )के लिए बनाये गये रथ'का १ नाम है—पुष्परथः ॥

२. 'देवता (देव-प्रतिमा)का विराजमान करनेवाले रथ'का १ नाम है—मरुद्रथ:॥

३. 'शस्त्रकी शिद्धा तथा अभ्यासके लिए बनाये गये रथ'के २ नाम हैं— योग्यारथ:, बैनियक: ॥

४. 'सामान्यतः यात्रा करने (कहीं आने-जाने)के लिए बनाये गये रथ'के २ नाम हैं— अध्वरथः, पारियानिकः ॥

भू. 'जिसे कहार कन्वेपर दीर्वे, उस रथ'के अथवा—'स्त्रियंकि चढ़नेके लिए पदी लगे हुए रथ'के ४ नाम हैं —क्यॉरियः, प्रवहराम्, इयनम्, रथगर्भकः॥

६. 'गाड़ी'ने २ नाम हैं---ग्रनः (-नम् , न ), शकटः (त्रि ) ।।

७. 'छोटी गाड़ी, या—समादृ'के २ नाम हैं—गन्त्री, कम्बलिवाह्यकम् ॥

५ 'कम्बल, कपड़ा श्रादिने दके या मटे हुए रथ'का कमशः १-१ नाम है—काम्बलः, वास्त्रः । ('आदि'से दुकृत या दुगृल से दके या मटे हुए रथका 'दौकृतः' या 'दौगृलः' नाम है ) ॥

ध. 'पागडु वर्गके कम्थल में दके या-मिटे हुए रथ'का १ नाम है - पागडकम्बली।।

१०. 'बाघके चमड़ेसे दके या मड़े हुए रथके २ नाम हैं--हैंपः, वैयाघः॥

११. 'पहिया'के ४ नाम हैं--स्थाङ्गम्, स्थपादः, ऋरि (-रिन्, न), चक्रम् (पुन)॥

१२. 'नेभि (पहिये या टायरके ऊपरी भाग)'के ३ नाम हैं—भारा, प्रिच: (पुरुत्रां), नेभि: (स्त्री)॥

-शरत्वाधकीले त्वषयाणी २नाभिस्तु पिण्डिका।

३ युगन्धरं कृषरं स्याद् ४ युगमीशान्तवन्धनम् ॥ ४२० ॥

५ युगकीलकस्तु शस्या ६ प्रासङ्गस्तु युगान्तरम् ।

७ अनुकर्षो दार्वधःस्यं ५ धूर्वी यानमुखं च धूः ॥ ४२१ ॥

६ रश्चगुप्तिस्तु वह्न्यो १० रश्चाङ्गानि त्वपस्कराः ।

१० शिविका यानयाप्ये १२ ऽथ दोला प्रेङ्गादिका भवेत् ॥ ४२२ ॥

१३ वैनीतिकं परम्परावाहनं शिविकादिकम् ।

- २. 'नाभि' (पहिएके बीचवाले मोटेकाष्ठ )— जिसमें श्ररा (दएडे ) लगे रहते हैं उसके २ नाम हैं नाभिः, विधिडका ॥
- ३. 'रथ या गाड़ी आदिका बंबा (जिसमें घोड़े या बैलके कन्घेपर रखे जानेवाले जुबाको बांघा जाता है, रथ, तांगे, एक्के या गाड़ीके उस बांस )'के २ नाम हैं—युगन्धरम्, क्वरम् (२ पुन)।
  - ४. 'रथ या गाड़ी आदिके जुवा'का १ नाम है-युगम् ( पुन )।।
  - ५. 'उक जुनेकी कील'के २ नाम हैं-युगकीलक:, शम्या ॥
- ६. 'नयं बळुवंको इलमें चलना सिखलानेके लिए उसके कन्धेपर रखें कानेवाले काष्ठ'के २ नाम हैं—पासङ्गः, युगान्तरम् ॥
  - ७. 'रथ या गाड़ी अर्रादके नीचेवाले काष्ठ'का १ नाम है-- अनुकर्ष: ॥
- द. 'रथादिके आगेवाले भाग ( जिसमें घोड़े या बैल आदि वांचे जाते
   है)' उसके ३ नाम हैं—धूर्वी, यानमुखम्, धृ: (=धुर्, स्त्री )।।
- १. 'रथ आदिके रह्मार्थ लोहादिके आवर्षांके २ नाम हैं—रथगुतिः, वरुषः (पुन)।।
  - १०. 'रथके पहिया आदि अवयवी'का १ नाम है-- ऋपस्करः ॥
- ११. 'पालकी, तामजान, नालकी श्रादि (जिसे मनुष्य कन्धे पर दोवें, उस )'के २ नाम हैं—शिविका, याप्ययानम्।।
- १२. 'मूला, हिडोला'के २ नाम हैं—दोला, प्रेक्कोलिका। ('प्रेक्कोलिका' भादिका नाम 'दोला' है, यहा 'श्रादि' शब्दरे—'शयानकम्' आदिका संग्रह करना चाहिए)॥
- १३. वारी-बारीसे दोये कानेवाली पालकी द्यादि का १ नाम है -- वैनीति-कम् (पुन)।

१, 'पहिएके नाभिके बीचवालो कील'के २ नाम हैं---श्रांणः, श्रांणः (२ पुक्ती)॥

१यानं युग्यं पत्रं वाह्यं बह्यं बाह्यनधोरणे॥ ४२३॥ विनयन्ता प्राजिता यन्ता स्तः सन्येष्ट्रसारथी। दिन्निणस्थप्रवेतारी क्षत्ता रथकुटुन्बिकः॥ ४२४॥ ३रथारोहिणि तु रथी ४रथिके रथिरो रथी। पश्चश्वारोहे त्वश्ववारः सादी च तुरगी च सः॥ ४२५॥ ६हस्त्यारोहे साद्यान्त्रमहामात्रनिषादिनः। ७त्राधोरणा हस्तिपका गजाजीवेभपालकाः॥ ४२६॥ न्योद्धारस्तु भटा योधाः ६सेनारस्तु सैनिकाः। १०सेनायां ये समवेतास्ते सैन्याः सैनिका श्रापि॥ ४२७॥ ११ये सहस्रणा योद्धारम्ते साहस्ताः सहस्त्रिणः।

- २. 'सारथि ( रथादि चलानेवाले )'के १० नाम हैं—नियन्ता (-टू ), प्राक्तिता (-टू ), यन्ता (-टू ), स्तः, सन्येष्ठा (-ट्टू । + सन्येष्ठः ), सार्वाः, दक्षिणस्थः, प्रवेता (-तु ), चला (-तु ), रयकुटुम्बिकः ( + सादी,-दिन् ) ॥
  - ३. 'रथपर चढ़कर युद्धकरनेवाले'का १ नाम है-रथी (-थिन्)।।
- ४. 'रथवाले, या रथपर चढ़े हुए'के ३ नाम हैं---रथिकः, रथिरः, रथी (-थिन् ) !!
- भ्र. 'घुड़कवार'के ४ नाम हैं—अश्वारोहः, अश्ववारः, सादी (-दिन्), वुरगी (-गिन्)।।
- इ. 'हाथीपर चढ़नेवाले'के ५ नाम हैं—हस्त्यारोह:, धादी ( दिन् ), यन्ता ( - न्तु ), घहामात्र:, निषादी ( - दिन् )॥ (किसी-किसीके मतमें 'हस्त्यारोह' आदि सब नाम एकार्यक (हाथीवानके ) हैं॥
- ७. 'हाथीवान्, पिलवान'के ४ नाम है--श्राधीरखाः, हस्तिपकाः, गवाश्रीवाः, इभपालकाः ।
- ८ 'युद्ध करनेवाले बीरों'के ३ नाम हैं—योद्धारः ( दू ), भटाः, योधाः॥
  - सेनाके पहरेदारी'के २ नाम हैं—सेनारचाः, सैनिकाः ॥
  - १०. 'सेनामें नियुक्त समी लोगों'के २ नाम है-सैन्या:, सैनिका: ॥
- ११. 'एक ग्रहस योदाओं से युद्ध करनेवाले वीर'के २ नाम है--साहस्राः, सहस्रियः ( स्विन् ) ॥

विमरी—'इस्त्यारोहाः' (४२६)से इस 'सहस्विदाः' (४२०) शब्द तक सब पर्यायोमें बहुत्वकी अपेक्षा बहुवचनका प्रयोग किया गया है, अतएव एकत्वकी इच्छामें उक्त पर्यायोका प्रयोग एकवचनमें भी होता है।।

१. 'वाहन'के ७ नाम हैं—यानम, युग्यम्, फ्लम् (पुन), वाह्यम्, वह्यम्, वाहनम्, धोरण्म्।

१ ह्यायाकर इक्ष ज्ञाधारः २ पताकी वैजयन्तिकः ॥ ४२ द्या । ३ परिविस्थः परिवर ४ खामुक्तः प्रतिमुक्तवत् । अपितः पिनद्धोष ४ सन्तद्धो व्यू इक्ष इटः ॥ ४२६ ॥ दंशितो वर्षितः सज्जः ६ सन्ताहो वर्म कष्ट्रटः ॥ ४२० ॥ जगरः कवच दंशस्तुनं माठ्यार इक्ष । ॥ ४३० ॥ जनवोत्तकः स्यारकृर्यासो वारवाण्य क कञ्चकः ॥ ४३० ॥ ६ श्वारस्तं त्वधिकाकः इदि धार्यं सकञ्चकः ॥ ४३१ ॥ ६ श्वारस्त्राणे तु शीर्षण्यं शिरस्कं शीर्षकं च तत् ॥ ४३२ ॥ १० नागोदम्बर्त्राणं ११ जङ्गात्राणं तु मत्कुणम् ॥ ४३२ ॥

- २. 'ध्वचा, मंडा घारण करनेवाले'के २ नाम हैं—पताकी ( किन् । + पताकाधरः ), वैजयन्तिकः ॥
- ३. 'सेनाके रचार्थ चारी श्रोर रहनेवाली सेना या पहरेदार'के २ नाम है—परिधिस्य:, परिचर: ॥
- ४. 'यहनकर उतारे हुए कवच, या वस्त्रादि'के ४ नाम हैं--आमुक्तः, प्रतिमुक्तः, अपिनद्धः, पिनद्धः ॥
- ५. 'कवच पहनकर युद्धके लिए तैयार'के ५ नाम हैं—सन्नद्धः, ब्यूह-कह्नटः, दंशितः, विमतः (+कवितः), सजः॥
- ६. 'कवच'के ६ नाम हैं—सन्नाह:, वर्म ( र्मन्, न ), कहट:, खगर:, कवचम् (पुन), दंशः (+दशनम्), तनुत्रम् (+तनुत्रायम्), माठी (स्त्री), उरश्कदः (+स्वक्त्रम्)।।
- ७. 'युद्धमें बागादिसे रक्तार्थ पहने आनेवाले फौलाद'के ४ नाम हैं— निचीलकः, कृपीकः, वारवागाः, कञ्चुकः (२ पुन)।।
- ८. 'उक्त फौलादी भूलको स्थिर रखनेके लिए छाती पर कसी हुई पट्टी आदि'के २ नाम हैं—कारसनम्, अधिकाङ्गम् (+ श्राधियाङ्गम्, धियाङ्गम्, अधिपाङ्गः, धिपाङ्गः। पुन)।।
- ह. 'युद्धमें शिरकी रज्ञाके लिए पहने जानेवाले फौलादी टोप'के ४ नाम हैं---शिरस्त्राराम्, शीर्षरयम्, शिरस्कम्, शीर्षकम् (+ खोलम्)॥
- १०. 'युद्धमें पेटके रज्ञार्थ पहने जानेवाले कवच-विशेष'के २ नाम हैं— नागोदम्, उदरत्रासम्।।

१, 'राचा आदिके छत्रको घारण करनेवाले'के २ नाम हैं —छायाकरः, छत्रघारः ॥

१बाहुत्राणं बाहुलं स्यारज्जालिका त्वक्ररक्षणी।
जालप्रायाऽऽयसी स्यार्व युधीयः शस्त्रजीतिनि ॥ ४३३॥
काण्डपृष्ठायुधिको च ४तुल्यो प्रास्तिकको नितको ।
प्रपारक्ष्यिकस्तु पारक्षः परक्षधायुधः॥ ४३४॥
६स्युर्नेस्त्रिशक्षशाकीकयाष्टीकास्तत्त्त्वायुधाः ।
जन्णी धनुर्भ द्वानुष्कः स्यान् पकाण्डीरम्तु काण्डवान्॥ ४३५॥
६कृतहस्तः कृतपुंखः सुप्रयुक्तशरो हि यः।
१०शीघ्रवेधी लघुहस्तो११ऽपराद्वेषुस्तु तस्यतः॥ ४३६॥
च्युनेषु१२६ रवेधी तु दृरापात्या—

२. 'युद्धमें श्रञ्जरक्वार्थ पहने जानेवाले लोहेको जालीके समान कदच-विशेष'के ४ नाम हैं--जालिका, श्रङ्करक्वाणी, जालप्राया, आयमी ॥

- ४. 'माला चलानेवाले'के २ नाम हैं-प्रानिकः, कीन्तकः॥
- प्र. 'फरसा चलानेवाले'के ३ नाम हें—पारश्व(धकः, पारश्वधः, पर-श्वधायुधः।।
- ६. 'तलवार, शक्ति (बर्झी) तथा यप्ति चलानेवाले'का कममे १-१ -नाम है—नैस्त्रिशिकः, शाकीकः, याष्टीकः॥
- ७. 'धनुष चलानेवाले या धारण करनेवाले'के ३ नाम हैं—त्याी ( णिन । + निषञ्जी, जिन ), धनुर्धत् (यौ०—धनुर्धरः, धन्वी—न्विन, धनुष्मान्-धन्,), धानुष्कः ॥
  - -. 'वाणधारी'के २ नाम हॅं—कागडीर:, कागडवान ( वन् ) ॥
- है. 'टीक नरीके से बाणा चलाये हुए योद्धा आदि'के नाम है— इतहस्तः, कृतपुद्धः॥
- १०. 'शीवतासे लन्द्य वेध करनेवाले'के २ नाम हैं—शीववेधी (धिन् ), लघुइस्त: ।।
  - ११. 'लद्य वेधसे अष्ट बाग्याले'का १ नाम है-अपरादेषुः॥
- १२. 'दूर तक लक्ष्य वेध करनेवाले'के २ नाम ई---दूरवेधी (धिन्), दूरापाती ( तिन् )॥

२. 'शस्त्र धारण द्वारा जीविका चलानेवाले' के ४ नाम हैं — आयुपीयः, शस्त्रजीवी ( - विन्), कारडपृष्ठः, ग्रायुधिकः ॥

-- १युर्ध पुनः।

हेतिः प्रहरणं शस्त्रमसं (स्यात्\*) २तच्यतुर्विधम् ॥ ४३०॥
मक्तं द्विधा पाणियन्त्रमुकं शिक्शरादिकम् ।
अमुक्तं शस्त्रिकादि स्याद् यष्ट्यादां तु द्वयात्मकम् ॥ ४३८॥
३धनुश्चापोऽस्त्रमिष्शासः कोदण्डं धन्य कार्मु कम् ।
दुणाऽऽसी ४लस्तकोऽस्यान्तरप्रयं त्वर्तिरदन्यपि ॥ ४३६॥
६मोवी जीवा गुणो गव्या शिखा बाणासनं दुणा।
शिखिनी ज्या च जोधा तु तलं ज्याघातवारणम् ॥ ४४०॥
दस्यानान्यालीढवैशास्त्रप्रत्यालीढानि मण्डलम् ।
समपादं च—

- १. 'श्रायुघ, हथियः र'के ५ नाम हें—श्रायुधम् (पुन), हेतिः, प्रहरणम्, शस्त्रम् (न स्त्री), श्रस्त्रम् ॥
- २. 'उस श्रायुध'के ४ भंद हैं—१—हायसे छोड़े जानेवाली शिक्ति (वर्छों) आदि, २—यन्त्र (धनुष श्रादि)से छोड़े जानेवाले बाग्र आदि, ३—िवना फेके चलाने जानेवाले छुरा, कटार, तलवार आदि, ४—फेक्सर या हाथसे पकड़े हुए चलाने जानेवाली यिष्ट (छड़ी) लाठी आदि। इस प्रकार प्रथम दो प्रकारके आयुधका नाम 'मुक्तम्' (१—पाणिमुक्तम्, २ यन्त्र-मुक्तम्). तृतीय प्रकारके आयुधका नाम 'श्रमुक्तम्' श्रीर ४ चतुर्थ प्रकारके होते हैं॥
- इ. 'धनुष्, चाप'कं ६ नाम हें—धनुः (-नुष्, पुन।+धनुः—नु, पुन।+धनुः, स्त्री), चाप. (पुन), श्रस्त्रम्, हष्वासः (+शरासनम्), कोदगडम् (२पुन), धन्व (-न्वन्, न), कार्मुकम्, द्रुग्म, कासः पुन)॥
- ४. 'धनुष्के मध्यभाग (।अभे मूटसे ५कटा जाता है, उस भाग)'का १ नाम है लस्तकः ॥
  - प. 'धनुप्के श्रमभाग ( किनारेवाले भाग)'के २ नाम हैं—श्रतिः, अटनी ॥
- ६. 'धनुष्की डोगी, तात'क ६ नाम हैं—मौर्वी, जीवा, गुण्:, गव्या (स्त्री न ), शिञ्जा, वाणासनम्, दुण्या, शिक्षिनी, ज्या ॥
- ७ 'धनुष्की होरीके श्राधातमें रज्ञाकेलिए कलाईपर यांचे जानेवाले चमड़े आदिके पट्टे 'कं २ नाम हैं—गोधा, तलम् (न तला स्त्री)॥
- चंद्रां आसन-विशेषो'का पृथक-पृथक् १-१ नाम है—आलीदम्,
   वैशासम् (+पु), प्रत्यालोदम्, मण्डलम्, समपादम् (सव न ) ॥

—श्वेष्यं तु लक्षं लच्यं शरम्यकम् ॥ ४४१ ॥ २वाणे पृष्टकविशिलौ स्वमगार्धपन्ती, काण्डाशुम्बरसायकपन्नवाहाः। पन्नीष्वजिद्यमशिलीमुसकद्भपन्नरोपाः कलम्बशरमार्गणचित्रपुक्काः॥ ४४२ ॥ ३प्रस्वेदनः सर्वेतीहो नाराच एषण्डस् सः।

विमरी--'आलीद' नामके युद्धासनमें वाएँ पैरको आगेकी और कुछ मुका हुआ एवं दो हाथ विस्तृत करना चाहिए।

'वैशाख स्थानक' नामके युद्धासनमें कूटलद्यका निशाना मारनेके लिए दोनों पैरोंको हाथभग विस्तृत करना चाहिए। दूरस्य लद्यको मारनेके लिए 'प्रत्यालीट' नामके युद्धासनमें दहने पैरको पीछे मुका हुआ और बांएँ पैरको तिर्छी करना चाहिए। 'मएडल'नामके युद्धासनमें दोनों पैरोंको विशेष रूपसे मएडलाकार बहिर्मृत एवं तीरूण करना चाहिए। 'समपाद' नामके युद्धासनमें दोनों पैरोंको पूर्णतः स्थिर एवं सटा हुआ। रखना चाहिए; ऐसा धनुवेदमें कहा गया है।।

१. 'लच्य, निशाना'के ४ नाम हैं—वेष्यम्, (+स्त्री), लक्षम्, लच्यम्, शरव्यकम् (+स्त्री।+शरव्यम्। छव न)॥

रोषश्चात्र-वेष्ये निमित्तम्।

२. 'बाण'के २० नाम हैं—बाण: (पुन), प्रवस्कः, विशिखः, खाः, गाप्र'पद्यः, काग्रहः (पुन), आशुगः, प्रदरः, सायकः, पत्रवाहः पत्री (-त्रिन्), हपुः (त्रि), अविक्षगः, शिलीमुखः, कक्कपत्रः, रोपः, कलम्बः, शरः, मार्गेषः, चित्रपुक्कः।।

रोपश्चात्र—वाणे त लक्ष्या मर्मभेदनः । वारश्च वीरशङ्क्ष्य कादम्बोऽप्य स्वक्ष्यटकः ॥

३. लोहेके बने हुए वारा'के ४ नाम हैं—प्रक्वेडनः, सर्वलीहः, नाराचः, एवराः॥

## १. यद्धनुर्वेदः--

'श्रम्भतो वामपादं तु तींक्णं चैवानुकु ज्ञिचतम्। 'आलीदं' तु प्रकर्तव्यं इम्तद्वयस्थिस्तरम्।। पादौ सविस्तरौ कार्यौ समहस्तप्रमाग्रतः। 'वैद्याखस्थानवे' दत्सः! कृटलक्यस्य वेधवे॥ 'प्रत्यालीदे' तु कर्तव्यः सव्यस्तीक्गोऽनुकु ज्ञितः। तियंग्वामः पुरस्तत्र दूगपाते विशिष्यते॥ 'ममपादे' सभी पादौ निष्कम्पौ च सुसंगतौ। मगडते' मगडलाकारौ बाह्यतीक्गो विशेषतः॥'' इति।

१निरम्तः प्रदितो २वासे विवारक्ते दिग्धलिप्तकौ ॥ ४४३ ॥ ३बाणम् किन्यंबच्छेदो ४दीमिर्वेगस्य तीव्रता। **५ जुरप्रतद्वलार्खेन्दुतीरीमुख्यास्तु** तद्भिदः ॥ ४४४ ॥ ६पन्नो वाजः अपत्रणा तन्त्र्यासः ८५ खस्तु कर्तरी । निषड्गस्तूणीर उपासङ्गः शराश्रयः॥ ४४५ ॥ शर्पाः कलापोऽप्य१०थ चन्द्रहासः करवालानिस्त्रशकुपाणसङ्गः।

तरवारिको सेयकमण्डलामा श्रासिश्च ष्टिरिष्टी-

शेषभात्र -- नाराचे लोहनालोऽस्त्रसायकः।

- १. 'धनुष आदिसे छोड़े (चलाये) हुए बाग आदि हथियार'के २ नाम हैं-निरस्तः, प्रहितः ॥
  - २. 'विषमं बुभाये हुए बाग् 'के २ नाम हैं-दिग्धः, लिप्त कः (+लिप्तः)।
  - ३. 'धनुषसे बाग छोड़ने'के २ नाम हैं-बाग्रमुक:, व्यवच्छेद: ॥
  - ४. 'बाखकी शीघ गति'का १ नाम है—दीप्ति: ॥
- प. जुरप्र:, तद्वलम् , श्रर्धेन्दु:, तीरी, आदि ( 'आदि' शब्दसं —दश्डा-सनम् , तोमगः, वावल्लः, भल्लः, गरुडः, ऋर्धनागानः, ऋादिका संग्रह है । विभिन्न प्रकारने वास्त्रोंके मेट हैं।

विमर्श जिस वाराका धार (अग्रिम भाग) छुरेवे समान हो, उसे 'द्धरप्र'; भो बागा चूहेको पूछव समान हो, उसे 'तद्वल'; जिस बागाका अग्रमाग श्राधे चन्द्रके समान हो, उस 'श्रधेन्दु' ओर बिस वाग्एक पीछवाले तीन भागमे शर ( शरकगड़ा, या काष्ट्रादि ) और आगेवाल एक भाग ( चतुर्थाश )मं लोहा लगा हो, उसे 'तीरी' कहते हैं ॥

- ६. 'बाग्रोंक पिछले भागामे लगाये हुए गीध-कड्क आदि पत्तियोंके पञ्च'के २ नाम हैं-पजः, वाजः ।।
  - ७. 'उक्क पहाँको बार्गम लगाने का १ नाम है—पत्रगा।।
- पुत्र (धनुषकी डोर्श रखनका स्थान) के २ नाम है—पुत्र: (पुन) कतरी॥
- 'तरकस'के ७ नाम हैं—तृण' (त्रि), निपक्कः, तृणीरः, उपासक्कः, शराभयः, शर्राधः ( पु । यो०-इषुधिः, वाश्वाधः, """ "), कलापः ॥
- १०. 'तलवार'के ११ नाम हैं-चन्द्रहास:, करवाल:, निस्त्रिश:, कृपाण:, स्बद्धः, तरवारिः ( पु ), कौस्त्रेयकः, मगडलामः, असिः ( पु ), ऋषिः, रिष्टिः (२पुछी)॥

शेषभात्र-अस्ति सायकः ॥

श्रीराभी विषयः शास्ता व्यवहारः प्रवादरः।

१३ पा० चि०

- १त्सरुरस्य मुष्टिः ॥ ४४६ ॥

२प्रत्याकारः परीवारः कोशः खड्गिषधानकम् । ३श्रहुनं फलकं चर्म खेटकाऽऽवरणस्फुराः ॥ ४४० ॥ ४श्रस्य मुष्टिस्तु संप्राहः ४ सुरी छुरी कृपाणिका । शस्त्र्यसेर्धेनुपुत्र्यो च ६पत्रपालस्तु साऽऽयता ॥ ४४८ ॥ ७दण्डो यष्टिश्च लगुडः मस्यादीली करवालिका । १भिन्दिपाले सृगः १०कुन्ते प्रासी—

> धर्मपालोऽद्धरो देवस्तीद्धणकर्मा दुरासदः ॥ प्रसङ्को रुद्रतनयो मनुष्येष्ठः शिवङ्करः । हरपालो विशसनस्तीद्धाधारो विषाप्रजः ॥ धर्मप्रचारो धाराङ्को धाराधरकरालिकौ । चन्द्रभामश्च शस्तः ।

१. 'तल्यारकी मूंट'का १ नाम हे—रमधः (पु। यहां तलवारको उपलचारा मानकर कटार, छनी आदिकी मूंटकोभी 'त्मकः' कडते हैं )॥

२. 'तलवार (कटार आदि) का म्यान'के ४ साम हैं—प्रत्याकारः, परीवारः, कोशः (त्रि), खड्गपिधानकम् (न-खड्गपिधानम्)॥

३. 'ढाल'के ६ नाम हैं—श्रृडुनम् , फलकम् (+फरकम् । पुन ), चर्म (-र्मन् ), खेटकम् पुन ), आवरणम् , स्फुरः (+स्फुरकः )॥

४. 'ढालकी मूंट'का १ नाम है-संप्राह: ॥

५. 'छुरी'के ६ नाम हैं— दुरी (+दुरिका), छुरी, कृपाणिका (+कृपाणी), शस्त्री, असिधेनु:, ऋषिपुत्री)॥

शेषश्चात्र-अय द्भुर्यस्त्री काशशायिका । पत्रञ्च धेनुका ।

६. 'बड़ी छुरी, कटार'का १ नाम है—पत्रपालः॥

शेषभात्र-पत्रपाले तु हुलमातृका । कुट्टन्ती पत्रफला च ।

७. 'दरहा, छुडी, लाटी'का कमशः १-१ नाम है—दरहः (पुन), विष्टः (पुन), लगुडः ॥

इ. 'रक तरफ धारवाली छाटी तलवार, था गुती'के २ नाम हैं— ईली, करवालिका (+तरवालिका) ॥

६. 'फेंक कर चलाये जानेवाला बड़ा दरहा लगा हुआ एक प्रकारका बरहा या माला'के २ नाम हैं—धिन्दिपाल:, स्राः ॥

१०. 'भाला ( हायमें पकड़े हुए ही जलाये जानेवाला फल लगा हुआ अस्म-विशेष'के २ नाम हैं—कृताः, प्रासः ॥

—१८**य** द्रघणी घनः॥ ४४६॥

मुद्गरः स्यान् २कुठारम्तु परशुः पशु पर्श्वधौ ।

परइवधः स्वधितिश्च ३परिघः परिघातनः ॥ ४५०॥

४सर्वला तोमरे ५शल्यं शङ्की ६शूले त्रिशीर्षकम् ।

**७शक्तिपट्टिसद्यःस्फोटचक्राद्याः** 

शस्त्रजातयः ॥ ४५१ ॥

नवुरली तु श्रमो योग्याऽभ्यास-

१. 'मुद्गर'के ३ नाम हैं--द्रुषण:, घनः, मुद्गर: (पु स्त्री )।।

२. 'फरमाके ५ नाम हैं---कुटारः (पु स्त्री), परशुः, पर्श्वः, पर्श्वः, परश्वः, परश्वः, परश्वः, परश्वः, प्रश्वेषः,

२. 'लोहा मढी हुई लाठी'के २ नाम हैं-परिच' (+पलिघ:), परि-घातनः॥

४. 'तोमर (भालेके समान एक अस्त्र-विशेष )'के २ नाम हैं—सबेला, तोमर: (पुन)॥

५ भाना, काँटा, कीन'के २ नाम हैं — शल्यम् (पुन), शङ्कुः (पु)।

६. भित्रत्ल के २ नाम हैं - शूलम् ( पुन । त्रिश्न नम् ), त्रिशीर्षकम् ॥

७. 'शक्ति (साँग), पट्टिम (पटा), दुःस्फोट और चक्र झादिका क्षमशः १-१ नाम है—शक्तिः, पट्टिसः (+पट्टिशः), दुःस्फोटः, चक्रम् (पुन), शक्ति झादि (झादि शब्दसं—शत्वानी, महाशिला, भुषुएडी), (+भुशुएडी), चिरिका, वराहकर्णकः, इत्यादिका संग्रह है) ये शस्त्र-जातियाँ अर्थात् शस्त्रोंके मेद हैं।।

शेषश्चात्र—अथ शक्तिः कास्मेहाफला ॥

अष्टतालाऽऽयता मा च पृष्टिसस्तु खुरोपमः ।
लोहद्रहस्तीद्रण्धारो दुःस्पोटारापलौ सभी ।।
चक्रं तु वलयप्रायमरसञ्चितमित्यपि ।
शतस्त्री तु चतुम्ताला लोहकण्टकसञ्चता ॥
श्रयःकण्टकसंच्छ्ना शतस्त्रीय महाशिला ।
मुपुगडी स्यादारुमयी वृत्तायःकीलमञ्चिता ॥
कृत्यो लोहमात्रोऽथ चिरिका तु हुलाभका ।
यगहकर्णकोऽन्वर्थः फलपनामके हुलम् ॥
मनयोऽक्रशेखरं च

- 'शक्क-चालनका अभ्यास (चाँदमारी) करने'के ४ नाम हैं — खुरली,अम:, योग्या, अभ्यास: ।।

—१स्तब्रः सर्व्यक्ति ।
२सर्वाभिसारो सर्वोधः सर्वसम्बद्धनं समाः ॥४५२॥
३लोहाभिसारो दशम्यां विधिनीराजनात्तरः ।
४५२मानं गमनं ब्रुच्याऽभिनिर्याणं प्रयाणकम् ॥४५३॥
यात्राऽ५भिषेणनं तु स्यात् सेनयाऽभिगमो रिपौ ।
६म्यात् सुहृद्वलमासारः अवन्तं चित्ततं बत्तम् ॥४५४॥
स्प्रसारस्तु प्रसर्णं तृणकाष्ठादिहेतवे ।
६अभिकमो रणे यानममीतस्य रिपृन् प्रति ॥४५५॥

### शेषश्चात्र-शस्त्राम्यास उपासनम्।

- १. 'शस्त्राम्यास (चांदमारी) करनेके मैदान का १ नाम है— सन्त्रिका!
- २. 'सब सेनात्र्योके साथ आक्रमण या युढार्थ प्रस्थान करने के ३ नाम है—सर्वाभसारः, सर्वोषः, सर्वेसन्तहनम् ॥
- ३. 'विजया दशमी के दिन दिग्विजय यात्राके पहले, शान्तयुद्ध छड़कने के बाद किये जानवाले (शिक्षोका प्रदशन रूप) विधि विशेष'का १ नाम है—लोहाभिधार:'।।

विमरी—अमरसिंहने तो दिग्विजय यात्राके पूर्व शान्त्युदकरे । छाउनकेका ही नाम 'लोहा।भसार' कहा है। यथा—लोहाभिसारोऽस्वस्ता राजां नीराजनार्विधः (श्रम०२।=१६४)॥

- ४. 'यात्रा, प्रस्थान करने'के ६ नाम है--प्रस्थानम् , गमनम् , बर्धाः, श्रमिनिर्धाणम् , प्रयाणकम् ( + प्रयाणम् ), यात्रा ॥
  - भे. 'सेनाके साथ शत्रु पर चढाई करन'का १ नाम है—आंभषेग्नम् ॥
  - ६. 'मित्रबल'का १ नाम है--- आधार: ॥
  - ७. 'प्रम्यान की हुई सेना'का १ नाम है-प्रचक्रम् ॥
- प्त. 'सेनासे बाहर तृगा-जल श्रादिके लिए जाने'का १ नाम है— प्रशारः । (श्रमरसिंहने ''श्रासार', प्रमारः'' दोनोको एकार्थक माना है ) (अमर० २।८।६६)॥
- E. 'निर्भय होकर युद्धमें शत्रुके प्रति आगो बढने'का ? नाम है— अभिक्रमः ॥

१. तदुक्तम्—"लोहाभिशारस्तु विधिः परो नीराचनान्त्रपैः। दशम्यां दंशितैः कार्यः॥ इति ॥

१श्रभ्यमिच्योऽभ्यमित्रीयोऽभ्यमित्रीखोऽभ्यरि त्रजन् । रस्याद्ररस्वानुरसिल ३ऊर्जस्व्यूर्जस्वली सभी॥४३६॥ ४सांयुगीनो रखे साधुपर्जेता जिब्लूश्च जित्वरः। ६जय्यो यः शक्यते जेतुं ७जेयो जेतत्र्यमात्रके ॥ ४५७ ॥ **द्वैतालिका बोधकरा अधिकाः सौखसुप्तिकाः।** १ घाण्टिकाश्चाकिकाः १०सूतो बन्दी मङ्गलपाठकः ।। ४५८ ॥ ११मागधो मगधः १२संशप्तका युद्धाऽनिवर्तिनः।

१३नग्नः स्तुतिव्रत-

- २, 'बलवान्'के २ नाम हैं उग्म्बान् ( स्वत् ) उर्रायलः ॥
- ३. 'श्रधिक बनवान'के २ नाम हैं--- ऊर्जस्वी ( हिन्न् ), ऊर्जस्वल: (+ ऊर्जम्बान् , - स्वत् ) ॥
  - ४. 'युद्धनें निप्रा'का १ नाम है-सांयुगीन: ॥
  - ५ 'विजयी'के ३ नाम हैं जेता ( तु ), जिस्सु:, जिस्सर: !! शेषश्चात्र-जिल्ली त विजयी जैतः।
  - ६. 'जिसे जीना जा सके उस'का १ नाम है--बय्यः ॥
- ७. 'जीतने पोग्य ( जो भले ही जोता न जा सके, किन्तु विसका जीतना उचित हो उस'का १ नाम हे-जिय: ॥
- 👊 वैतालिक ( राजाश्रोकी स्तृति करते हुए। प्रातःकाल जगानेवाले वन्दि-गण )'के ४ नाम है-वैतालिकाः, वाधकराः, ऋर्यिकाः, शौलस्रांतिकाः (+ सौखरााय नकाः. सौखशाय्यकाः ) ॥
- 'देवता आदिके आगे घएटा बजाकर स्तुति करनेवालें के २ नाम है-वाध्टकाः, चाक्रिकाः ॥

विमर्श- "वैतालिकाः: " चाकिकाः" शब्दोमं बहुत्वकी अपेचासे बहुवचनका प्रयोग होनेसे उन शब्दोंका प्रयोग ए० व० में भी होता है॥

- १०. 'मज्जल पाठ करनेवाले बन्दी'के ३ नाम हैं-सूत:, क्दी (-न्दिन् ), मञ्जलपाठकः ॥
  - ११. 'वर्शंसाकर याचना करनेवाले'के २ नाम है--मागधः, मगधः ॥
- १२. 'युद्धमे विमुख होकर नहीं नौटनेवाली'के २ नाम हैं-संशासकाः, युद्धानिवर्तिनः ( - तिन् । यहाँ भी ब० व० बहुत्वापेस्त ही है, अतः ए० व० भी हांता है )॥

१३. 'स्तुतिमात्र करनेवाले'के २ नाम हैं-नग्न:, स्तुतिवत: ॥

१. 'शत्रुके सामने युद्धार्थ बढनेवाले'के ३ नाम हैं-- अभ्यभित्रः, अभ्य-मित्रीय: अभ्यमित्रीस ॥

-१स्तस्य मन्यो मोगावली भवेत ॥ ४५६ ॥
२प्राणः स्थाम तरः पराक्रमण्यल्युम्नानि शौर्य्योजसी
शुद्धं शुद्धम च शक्तिरूज्जंसहसी ३युद्धं तु सङ्ख्यं कलिः ।
संप्रामाऽऽहवसंप्रहारसमरा जन्यं युदायोधनं
संस्फोटः कलहो मृधं प्रहरणं संयद्रणो विष्रहः॥ ४६० ॥
द्वन्द्वं समाधातसमाह्ययाभिसंपातसमर्दसमित्प्रधाताः ।
श्यास्कन्दनाजिप्रधनान्यनीकमभ्यागमरुच प्रविदारणं च ॥ ४६१ ॥
समुदायः समुदयो राटिः समितिसङ्गरौ ।
अभ्यामर्दः सम्परायः समीकं साम्परायिकम् ॥ ४६२ ॥
स्याक्रन्दः संयुगं चा४थं नियुद्धं तद् भुजोद्भवम् ।
प्रपटहाहम्बरौ तुस्यौ ६तुमुलं रणसङ्गलम् ॥ ४६३ ॥
जनासीरं त्वप्रयानं स्याद्दवर्मर्दम्तु पीडनम् ।

१. 'उक्त नग्नके ग्रन्थ'का १ नाम है--भागावली ॥

२. 'बल, सामर्थ्य' के १३ नाम हैं — प्राशाः, स्थाम (-मन ), तरः (-रस् । २ न ), पराक्रमः, बलम् ( पु न ), सुम्नम् ( + द्रावराम् ), सौर्य्यम्, क्रोजः (-जस् , न ), शुष्पम्, शुष्प (-ध्मन्, न ), शक्तिः. उ.६जः ( पु स्त्री । + उन्हें -र्ज् ), सहः (-स्, न )।।

३. 'लड़ाई, युद्ध'क ४१ नाम है—युद्धम, सङ्ख्यम (पुन), कॉलः (पु), संप्रामः, आह्वः, सम्प्रहारः, समरः, जन्यम (२ ५ न), युत् (-ध्), आयोधनम्, संस्कोटः (+संस्केटः, संकेटः), कलहः, मृथम्, प्रहरणम्, संयत् (न।+स्त्री), रणः (पुन), विश्रहः, हन्द्रम्, स्प्राचातः, समाह्वयः, आभिसम्पातः, संमदः, समित्, प्रधातः. आस्कन्दनम्, आजिः (स्त्री), प्रधनम्, श्रनिकम्, अस्यागमः, प्रविदारणम्, समुद्धायः, समुद्धयः, साटः स्त्री), स्प्रातः, सम्दरः, अस्यामदः, सम्प्रायः (पुन), समीकम्, साम्प्रायिकम्, श्राकन्दः, संयुगम् (पुन)॥

४. 'कुस्ती, मल्लयुद्ध, दंगलंग्का १ नाम है-नियुद्धम् ॥

५. 'नगाड़ा नामक बाजा'के २ नाम ई-पटहः, ब्राडम्बरः ( पु न )।।

६. 'घनघोर युद्ध'के २ नाम हैं—तुमुलम्, रणसङ्कुलम् ॥

७. 'श्रागे चलनेवाली सेना, या—सेनाका आगे चलन' वे २ नाम हैं— नासीरम् (स्त्री न), अग्रयानम् ॥

 <sup>-- &#</sup>x27;सेनाके द्वारा पीड़ित (श्रृपचको तक्क ) करने के स्नाम हैं - अवमर्दः, पीक्ष्मम् ॥

१प्रपातस्त्वभ्यवस्कन्दो घाट्यभ्यासादनं च सः ॥ ४६४ ॥
२तद्वात्रो सौप्तिकं ३वीराशंसनं त्वाजिमीष्ममूः ।
४तियुद्धभूरत्तवाटो धमोहो मूच्छां च कश्मलम् ॥ ४६५ ॥
६वृत्ते भाविति वा युद्धे पानं स्याद्वीरपाण्कम् ।
७पलायनमपयानं संदाबद्भविद्वाः ॥ ४६६ ॥
अपक्रमः समुन्पेभ्यो द्वावोष्ट्रम् विजयो जयः ।
६पराजयो रणे भङ्गो १०हमरे हिम्बविष्त्रत्रो ॥ ४६७ ॥
११वैरनिर्यातनं वैरशुद्धिवैर्धितिक्रया ।
१२वलात्कारस्त प्रस्मं हरो१३८थ स्वित्तं छलम् ॥ ४६८ ॥

- १. 'क्यटमं द्वाक्रमण करने ( छापा मारना )'के ४ नाम हैं--प्रपातः, अभ्यवस्कृत्दः (+ अवस्कृत्दः ), घाटी, अभ्यासादनम् ॥
  - २. 'रातमे सोनेक बाद छलसे श्राक्रमण करने'का १ नाम हं-सीनिकम् ॥
- ३. 'युद्रको भयक्कर भूमि'कं २ नाम है—वीराशंखनम् (+वीरासंशनी), आजिमीध्मभः॥
- ४. 'श्रखाड़ा, मल्लोके युढ कश्तेको भूमि'के २ नाम हे—नियुद्धभूः, अञ्चलाटः ॥
  - ५. 'मृब्ह्यी'के ३ नाम हैं—मोहः, मृब्ह्यी, कश्मलम् ॥
- इ. 'युडके पहले या भादमे योद्धाओंके मदापान.करने का १ नाम है— वीरपार्णकम् (+ वीरपार्णम् )॥
- ७. 'भागने'के ६ नाम ई-पलायनम्, अपयानम्, संदावः, द्रवः, विद्रवः, अपयानम्, संदावः, द्रवः, विद्रवः, अप्राफ्तमः, संदावः, उद्रावः, अदावः (+नशनम्)॥
  - ८. १वजय, जीत'क र नाम हैं—विजयः, जयः॥
  - ह. 'डार, पराजय'का १ नाम हे- पराजय: !!
- १०. 'ल्ट्याट, या-अनुचित युद्ध' क ३ नाम हें-डमरः, डिम्बः (पुन), विष्यवः॥

शेषश्चात्र—स्याच्छुगाली त विप्लंव ।

- ११. 'विरोध का बद्ा लने (प्रतिकार करने )'के ३ नाम है—वेरिनयी-तनम्, वैरश्राद्धः वैरप्रतिक्रिया ।।
- १२. 'बलास्कार करत'क ३ नाम है—बलात्कारः, प्रसमम् (न १ + पुन), इटः ॥
- १२. 'छल ( युद्धने नियमको मङ्ग करना )'के २ नाम है--स्खिलितम्, कुलम् ॥

१परापर्यभितो भूतो जितो भग्नः पराजितः।
२पलायितस्तु नष्टः स्याद् गृहीतदिक् तिरोहितः॥ ४६६॥
३जिताहवो जितकाशी ४प्रम्कन्नपतितौ सभौ।
चारः कारा गुनौ पबन्द्यां महकः प्रोपतो महः॥ ४७०॥
६चातुर्वण्यं द्विजक्षत्रवेश्यशुद्धा नृणां भिदः।
७ अद्याचारी गृही वानप्रस्था भिर्जुरिति कमान्॥ ४७१॥
चत्वार श्राश्रमाज्ञम्तत्र वर्णो स्याद् ब्रह्मचारिणि।
६ ज्येष्ठाश्रमी गृहमेधा गृहस्थः स्नातको गृही॥ ४७२॥
१०वैखानसी वानप्रस्था ११भित्तुः सीन्यासिको यतिः।
कर्मन्दी रक्तवमनः १२परिव्राजकतापसौ॥ ४७३॥
पाराशरी पारिकाङ्की मस्करी पारिरक्षकः।

१. 'पराजित, हारे हुए'के ६ नाम हैं --पराभूतः, पारभूतः, श्राभिभृतः, जितः, भग्नः, पराजितः ॥

२. 'भागे हुए'के ४ नाम हैं—पनायितः, नणः, यहीनदिक् (-दिश्), तिरोहितः ।।

३. ध्युद्धमें विजय प्राप्त किये हुए'के २ नाम है—जिताहवः, जितकाशी (-शिन्)॥

४. 'गर हुए'क २ नाम है-प्रश्वन्त', पातत: ॥

भ. 'जेल'के ३ नाम हं-चारः (+चारकः ), कारा, गुप्तः ॥

६. 'बलवान्के हाथम । दये गये राजकुमार आदि, या—बलपूर्वक लायी गयी स्त्री'के ४ नाम हैं—वन्दी, ब्रह्मः, प्रब्रहः, उपब्रहः ॥

७. डिजः, चनः, वैशः, शूदः (बाझण, क्रांत्रय, वैश्य तथा शूद )— ये ४ मनुष्यंके जाति (वर्ण)-विशेष हैं, इन चारोंके ममुदायका १ नाम है— 'चातुर्वेष्यंम'॥

प्तः 'ब्रह्मचारी (-रिन ), गृही (-हिन ), वानप्रम्थः, भिद्धः (ब्रह्मचर्यः, प्रहस्य, वानप्रस्थ तथा सन्याम )—ये ४ कमशः उन ब्राह्मगादिके काश्रम हैं— 'आश्रमः' (पुन ) है।।

E. 'ब्रह्मचारी'के २ नाम हैं - वर्गा (- गिन ), ब्रह्मचारी (- रिन् ) ॥

१०. 'ग्रहस्य'के ५ नाम हैं -- ज्येष्ठाश्रमी (-मिन्), ग्रहमेधा (-धिन्), ग्रहस्य:, रनातकः, ग्रही (-हिन्)।।

११. 'वानप्रस्थ'के २ नाम हैं - बैलानसः, वानप्रस्थः ॥

१२. 'संन्यासी'के ११ नाम हैं-भिद्धः, सान्यासिकः (+संन्यासी,-सिन्,) यति., कर्मन्दी (-न्दिन्), रच्यसनः, परिवाबकः (+परिवाट,-ज्)

१स्थाण्डिलः स्थिष्डिलशायी यः शेते स्थण्डिने व्रतात् ॥ ४०४ ॥ २तयःक्लेशसहो दान्तः ३शान्तः श्रान्तः जिनेन्द्रियः। ४अपदानं कर्म शुद्धं ५ बाह्मणस्तु त्रयीमुखः ॥ ४५५ ॥ भृदेवो वाडवें। विशे द्वयप्राभ्यां जातिजन्मजाः । बर्ग्डियेष्टः सूत्रकण्ठः पट्कमा मुख्यमभवः॥ ४४६॥ वेदगर्भः शमीगर्भः सावित्रा मैत्र एतमः। ६वटः पुनर्माणुवको ७भिन्ना स्याद् यासमात्रकम् ॥ ५७७ ॥ वट्टकरणमानयः। =**डपनायस्त्रपनयो** Eश्चरनीरधनं त्वरिनकार्यनारनीधा चारिनकारिका ॥ ४०८ ॥ १०पालाशो दण्ड आपाढो व्रतं ११राम्भम्त् वैण्वः ।

तायसः ( + तयम्बी,-स्थिन ), पाराशरी (-रिन्), पारिकाङ्खी (-ङिखन्), मस्करी (-रिन्), पातरांचकः त

१. 'ब्रत-पालनार्थ बिछौनेसं इान मूमिपर सोनेवाले'के २ नाम है-स्यागिडलः, स्थाएडलशायी (-यिन् )।।

२ 'त स्याके कथको सहन करनेवाले'के २ नाम हैं-तप:क्लेशसहः, दान्तः॥

- ३. 'जितेन्द्रिय' के २ नाम है-शान्तः, श्रान्तः, जितन्द्रियः ॥
- ४. , बुद्ध ( उच्च )कमें का १ नाम हे -- अवदानम् ॥
- प्. 'ब्राह्मण्'के २० नाम हैं—ब्राह्मणः, त्रयीमुखः, भृदेवः (+भृषुरः), वाडवः, विष्रः, द्विजानिः, द्विजन्मा (न्मन् ), द्विजः, अग्रजातिः, अग्रजन्मा (-নেন্) अग्रजः, वर्गाज्येष्ठः, सत्रकरुटः, षटकर्मा (-मेन्), मुखसम्भवः, वेदरार्भः शामीगर्भः, लावत्रः, मेत्रः, एतसः ॥
- ६. 'भीओ मेलला धारण किये हुए ब्रह्मचारी'के २ नाम हैं चंद्रः। माणवकः॥
- ৬. भिचा ( एक प्रासर्व प्रमाण्ये ब्रह्मचारीको एहम्यन मिलनेवाला अन्न )'का १ नाम ह-भिन्ना ॥
- द. 'यजोपवीत संस्कार'के ४ नाम है—उपनायः, उपनयः बद्दकरणम्, आनयः ( न त्रतवन्धनम् , मौक्रीवन्धनम् ) ॥
- अग्निहोत्र'के ४ नाम है —ग्रग्नोन्धनम् , त्राग्नकार्यम् , आग्नीत्रा (+श्राग्नीधी), अभिनकारिका॥
  - १०. 'ब्रह्मचारीके पलाशके दरह'के २ नाम हैं—पालाश:, श्राषाद: ।।
  - ११. 'ब्रह्मचारीके बांसके दरह'के २ नाम है--्ाम्म:, वैखव: ॥

१वैत्वः सारस्वतो रोच्यः २पैतवस्त्वीपरोधिकः ॥ ४७६ ॥ ३चाश्वत्थस्तु जितनेमिश्ररोदुम्बर उल्लाखः । ५जटा सटा ६वृषी पीठं ७कुण्डिका तु कमण्डलुः ॥ ४८० ॥ मभोत्रियश्छान्दसो ६यष्टा त्वादेष्टा स्याद् मखे व्रती । याजको यजमानश्च १०सोमयाजी तु दीचितः ॥ ४८१ ॥ ११इज्याशीलो यायजुको १२यज्वा स्याद।मृतीवतः ।

विसरी—इस प्रन्थकी 'स्वोपज्ञवृत्ति'मे स्पष्ट उल्लेख नहीं होनेपर भी "ब्राह्मण्जातीय ब्रह्मचारी का दण्ड पनाश या बासका, चांत्रयजातीय ब्रह्मचारीका दण्ड बेल या पांलुका श्रीर वैश्यजातीय ब्राह्मणका दण्ड पीपल या गूलरका होता है'' ऐसा स्वरस्तः प्रतीत होता है; क्योंकि वहींपर ( स्वोपज्ञ वृत्तिमे ही ) लिखा है कि—

"मनुम्तु— ब्राह्मणो बेल्यपालाशी चांत्रया वाटम्बादिरी।

पैलवोदम्बरी वैश्यां दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ इन्याह

श्रधीत् 'मनुने तो — ब्रोहाण ब्रह्मचारी बेल या पलाशका, कित्रय व्रह्मचारी बड़ या लैर (करथा) का और वैश्य ब्रह्मचारी पीलु या गृलरका दण्ड धर्मीनुसार ग्रहण करें ऐसा कहा है।!

- प्र. 'बटा'के २ नाम हैं जटा, सटा ।
- ६. 'तपस्वियोके आसन'के २ नाम है--वृषी, पीठम् ॥
- ७. 'तपस्वियोके कमरहलु'क २ नाम हॅ--कुरिडका, कमरहलु: (पुन)॥
  - 'वेदपाटी'क २ नाम हैं—ओवियः, छान्दसः ॥
- ६. 'यजमान, वशकति'के ४ नाम हैं—यष्टा, आदेष्टा ( २-६ट्ट ), याजकः, यजमानः ॥
  - १०. 'यज्ञम दीचित'न २ नाम है-सोमयाजी (-ांजन ), दीचित: ॥
  - १८. भदा यश करनेवाले के २ नाम हैं-इन्याशील:, यायजूक: ॥
- १२. 'विधिपूर्वक यज्ञ क्ये हुए'के २ नाम है- यज्य (-ज्यन्). आसुतीवलः ॥

१. 'ब्रह्मचारीके बेलक दग्रह'के ३ नाम हैं—देल्व:, सारस्वत:, रीच्य: ॥

२. ब्रह्मचारीके पीलु (बृह्म-विशेष )के दगड के २ नाम हैं — पैलवः, औपरोधिकः ॥

३. 'ब्रह्मचारीके पीपलके दरह'के २ नाम हैं-- आश्वरथः, जितनामः ॥

४. 'ब्रह्मचारीके गृल्यके दग्रह'के २ नाम हैं—औदुम्बरः, उल्लुखकः ॥

१सोमपः सोमपीथी स्यात् २स्थपितर्गाः पतिष्ठिकृत् ॥ ४८२ ॥ ३सर्ववेदास्तु सर्वस्वदक्तिणं यक्तमिष्ठवात् । ४यजुर्विद्ध्यपु ५ऋ विद् दोतो६द्गाता तु सामवित् ॥ ४८३ ॥ ७यज्ञी यागः सवः सत्रं स्तोमो मन्युर्मस्यः कतुः । संस्तरः सप्ततन्तुइच वितानं बर्दिरध्यरः ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ । स्थध्ययनं वद्यस्यः ६स्यादे वयक् बाहुतिः । दोमो होत्रं वपट्कारः १०पितृयङ्गस्तु तर्पण्म् ॥ ४८४ ॥ तच्छ्राद्धं विण्डद्यनं च ११नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् । १२मृतयक्को वितः १३पद्ध महायक्का भवन्त्यमी ॥ ४८६ ॥

- १. 'सोमपान करनेवाले'के २ नाम हैं--सोमपः, सोमपीयी (-थिन्)॥
- २. 'बृहस्पतियज करने नाले के २ नाम हैं-स्थपति:, गीष्पतीष्टिकृत् ॥
- ३. 'सम्पूर्ण धन दान करके यज्ञ करनेवाल'का १ नाम है---- नर्बवेदाः (-दस्)॥
  - ४. 'अध्वर्यु'के २ नाम है—यजुर्वित् (-विद् ), अध्वर्युः ॥
  - ५. 'होता'के २ नाम हैं ऋगिवत् (-गिवद् ), होता (-तृ ) ॥
  - ६. 'उद्गाता'के २ नाम हैं -- सामिवत् (-विद् ), उद्गाता (-तृ )।।
- (पु), मखः, ऋतुः (पु), मंन्तरः, सप्ततन्तुः (पु), वितानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम् (पुन), विद्यानम्
- ८. 'ब्रह्मयज (वेदादिक स्वाच्याय)'के २ नाम है—ऋध्ययनम्, ब्रह्मयज्ञ: ।।
- ६. देवयर ( श्राम्नमं मन्त्रपूर्वक इवन करने ) के प्र नाम हैं—देवयराः, आहुर्तः, होमः, होत्रम्, वषट्कारः ॥
- १०. 'पितृयश ( तर्पण, भाद पिगडदान श्रादि करने )'के ४ नाम हैं पितृयश:, तर्पणम्, भाद्म ( पुन ), पिगडदानम् ॥
- ११. 'तृयश ( श्रांतिश, श्रम्यागतके भोजनादिसे सत्कार करने )'के २ नाम हैं तृयशः, आंतिशिषुजनम् ।।
- १२. 'भृतयश (कीवं, दुःसे आदिके लिए बाले देने )'क २ नाम है— भृतयज्ञः, बिलः (पुरुषी)।।
- १३. 'इन ब्रह्मयश, देवयश, पितृयश, नृयश श्रीर भृतयश)कं 'पञ्चमहायश' कहते हैं। 'महायशाः' ॥

१पौर्णमासश्च दर्शश्च यक्को पक्षान्तयोः पृथक् ।
२सौमिकी दीक्तणीयेष्टिश्दींक्षा तु व्रतसंमदः ॥ ४८० ॥
४वृतिः सुगहना कुम्बा ५वेदी मूमिः परिष्कृता ।
६स्थण्डिलं चत्वरं चान्याज्यूपः स्याद् यक्ककेलकः ॥ ४८० ॥
=चपालो यूषकटके स्यूषकर्णो घृतावनौ ।
१०यूपाप्रभागे स्यात्तर्मा११रणिनिर्मन्थदाकृणि ॥ ४८६ ॥
१२स्युदंक्षिणाऽऽहवनीयगाईपस्याखयोऽग्नयः ।
१३इदमग्नित्रयं त्रेता १४प्रणीतः संस्कृतं।ऽनलः ॥ ४६० ॥
१५ऋक् सामिधेनी धाय्या च समिदाधीयते यया ।

- १. 'पूर्णिमा तथा अमावस्याको किये जानेवाले यशोंका कमशः १-१ नाम है-पौर्णमासः, दर्शः ॥
- २. 'मोमसम्बन्धी यश या जिममं सोमपान किया जाय, उस यश'के २ नाम है-सोमकी, दीवाणीयेग्टः ॥
- ४. 'यज्ञभूमिके चारों स्रोर बनाये गये सबन घेरे'का १ नाम है— कुम्बा॥
  - पू. 'यशार्थ नाफ-सुथरी की हुई भूमि'का १ नाम है-विदी !!
- ६. 'यज्ञार्थ साफ सुथरी नहीं की हुई मूर्मि'के २ नाम हैं—स्थिषिडलम्, चस्वरम् ।)
- ७. 'यहमें वध्य प्रको बिंच जानेवाले खुटे'के २ नाम हैं—यूप: (पु । + पुन), यहकीलक: ।।
- म. 'बढईके द्वारा यूपके ऊपर रिवत बलयाकृति'का १ नाम है— चषालः (पुन)॥
  - धृपके ऊपर घोके निषेकके स्थान का १ नाम है—यूपकर्ण: ॥
  - १०. 'यूपके श्रांत्रम भाग'का १ नाम है-तर्म (-मन्, न । + पुन)॥
- ११. 'यजमे जिस काष्टको रगड़कर श्रामिन उत्पन्न करते हैं, उस काष्ट'का १ नाम हे--श्ररांश: (पुन्नी)।
  - १२. 'आंग्नके ३ मेद-विशेष हैं -- दक्तिगः, आहवनीयः, गाहेप्त्यः ॥
  - १३. 'उक तोनों श्रांमा'का १ नाम है-ेता ॥
  - १४. 'यश्मं मन्त्रतं संस्कृत श्राप्न'का १ नाम है-प्रणीतः॥
- १५. 'यज्ञनं जिस ऋचा (ऋग्वेदके मन्त्र) से समिषाको अग्निमें रखा जाय, उस ऋचा'कं २ नाम है —सामिषेनी, धाय्या।।

१समिदिन्धनमेथेध्यक्येशेषांसि २भस्म तु॥ ४६१॥ स्याद् भृतिर्भसितं रक्षा कारः ३पात्रं खुवादिकम्। ४<del>खुवः सु</del>गपथरा सोपग्र्६ब्जुहः पुनरुत्तरा॥ ४६२॥ ण्धुवा तु सर्वेसं**कार्थं** यस्यामान्यं निधीयते ।

- 'सिमिधा (इवनकी लकड़ी)'क ६ नाम हैं—सिमत् (-मिध्), इन्धनम् , एवः, इष्मम् (न । + पुन), तर्पशम्, एवः (धन्, न)।।
- २. 'राख, भरम'के ५ नाम है-भरम ( स्मन्, न ), भूंत:, भांसतम्, रदा, द्वार: !!
  - विज्ञ सम्बन्धी सुवा आदि पात्रींका १ नाम है—पात्रम् ॥
- ४. 'सुवा ( यशमें इवनका वृत जिससे छोड़ा चाता है, उस पात्र-विशेष )'के २ नाम हैं—सुवः, सक् (-न्, स्त्री )॥

विमरी-''यद्यपि बाहुमाच्यः सुचः पाश्यिमात्रपुष्करासवाविला हॅ समुखप्रसेका मूलदरहा भवन्ति" तथा "अर्गत्नमात्रः स्वीऽङ्गष्ठपर्ववृत्तपुष्करः" (का० औ० मृ०१।३।३८—३६) इ**न 'कात्यायन भौ**तसूत्रोंके अनुसार 'स्व: श्रीर सुक्'—ये दोनी यज्ञपात्र परस्पर भिन्न होनेसे पर्यायवाचक नहीं 🕻, तथापि इन दीनो ही पात्रींस हबनकार्य ( ऋक्तिमें वृताहुर्ति-दान ) किये जानेक कारण यहां दोनोंको लामान्यतः पर्याय मान लिया गया ह । उनमें "लादिर: सुव:" ( का० औ० स्० गश४० )के अनुसार 'स्व' कन्थे ( खदिर ) को लकड़ीकी और 'वैकड्कतानि पात्राणि'' (का० औ० स्०१।३।३२)के अनुसार 'सुन् कटाय नामक काष्टकी बनायी जाती है। इन स्त्रद्वयोक्त प्रमास्मेंसे मी 'सव और सुच्" पात्रोका भिन्न होना स्पष्टतः प्रमाणित हाता है ॥

- ५. 'श्रधरा सुवा'का १ नाम है-- उपभृत्।।
- ६. 'उत्तरा सुभा'का १ नाम है--- जुहू: ॥

विमर्श-शतपथबाहासके "यवमानऽएव जुहूमनु । योऽभ्याऽश्ररातीयति संज्ञात (१।४।४।१८)" मन्त्रके अनुसार 'उपस्त्र संज्ञक खुक राष्ट्रपद्मीय है और उसे नीचेवाले भागमें रखते हैं, अत एव उसे 'श्रधरा' (नीच-तुच्छ ) कहा जाता है। तथा उक्त ग्रन्थ के ही 'श्रथोत्तरा जुहूम व्यृहति यजमानमेवैतद् द्विषति (१।४।४।१६) मन्त्रके अनुसार 'जुहू' संज्ञक सुक् यनमानपत्तीय है और उसे 'उपभृत' संज्ञक सुक्से ऊपर रखते हैं, अतएव उसको 'उनवा' ( उन्च – श्रेष्ठ ) कहा नाता है ॥

७. 'जिसमें सब संशाक लिए पृत रखा जाता है, उस यशपात्र विशेष'का १ नाम है-ध्रवा॥

श्योऽभिमन्त्र्य निहन्येत स स्यात्पशुरुपाकृतः ॥ ४६३ ॥ २५८ स्परम्पराकं शसनं प्रोक्क्षां च मस्ते वधः । ३ हिंसार्थं कर्माभिचारः स्याद् ४ यक्कार्षं तु यक्कियम् ॥ ४६४ ॥ ५६६ः सान्नाय्य६मामिन्ना श्वतोक्ष्णनीरगं द्धि । न्नीरशरः पयस्या च ०तन्मस्तुनि तु वाजिनम् ॥ ४६५ ॥ ६० याज्ये स्तृतेभ्यो दात्तव्यं ६ पितृभ्यः कव्यमोदनम् । १० श्वाज्ये तु द्धिसंयुक्ते पृषदाज्यं पृषातकः ॥ ४६६ ॥ ११ द्ध्या तु मधु संपृक्तं मधुपकं महोदयः । १८६ ॥ १२ द्वित्री तु होमकुण्डं १३ हव्यपाकः पुनश्चरः ॥ ४६० ॥

- १. 'अभिमन्त्रितकर यज्ञमे वध्य किये जानेवाले पशु'का १ नाम है— इपाइतः ॥
- २. 'यजीय पगु-वध'के ३ नाम हैं--प्रम्पराकम् , शसनम् (+शमनम्), प्रोत्तराम् ॥
- ३. 'शत्रु ब्रादिकी हिसाके लिए किये जानेवाले कर्म (मारण, मोहन, उच्चाटन ब्रादि)'का १ नाम है—अभिचारः॥
  - ४. 'यज्ञके लिए किये जानेवाले हिसा कर्म'का १ नाम है-यज्ञियम् ॥
  - पू. 'हविष्य'के २ नाम हैं—हिंदेः (-विष्, न), सान्नाय्यम्।।
- ६. 'उवाले हुए गर्म दूधने छोड़े गये दही'के ३ नाम हैं—श्रामिचा, वीरशरः, पयस्या ॥
  - ७. 'पूर्वीक आमिकाके माँड ( मलाई )'का १ नाम है-वाजिनम्।।
- ८. 'देवता श्रोंके उद्देश्यसे दिये जानेवाले पाक (हिवच्य, स्वीर )'का श नाम है—हव्यम् ॥
- ६. 'पितरोके उदेश्यमे दिये जानेवाले पाक'का १ नाम है—कव्यम् ॥ विसरी—'श्रांतश्चों'का मत है कि देवो या पितरा किसीके उदेश्यसे दिये जानेवाले पाक'के 'हव्यम्, कव्यम्' ये दोनों हो नाम ह ॥
- १०. 'दिध-विन्दुसे युक्त वी'के २ नाम ह—पृषदाज्यम् (+दध्याज्यम्), पृषातकः ॥
- ११. 'मधुपर्क (शहद मिले हुए दही )'के २ नाम हैं--मधुपर्कम्, महोदयः॥
  - १२. 'इवनके कुएड'के २ नाम हैं इवित्री, होमकुएडम् ॥
- १३. 'इच्य (देवोदेश्यक खीर आदि ) का पकाने, या—उक्त इच्यकी . पकानेके वर्तन'के २ नाम हैं—हच्यपाकः, चरः (पु)।।

१ अमृतं यक्षशेषे स्याद् २ विषसो मुक्तशेषके ।
३ यक्षान्तोऽवसृथः ४ पूर्वं वाष्यापदीष्टं मखिक्रया ॥ ४६८ ॥
६ इष्टापूर्वं तदुभयं ज्विहिं प्रिस्तु विष्टरः ।
८ अग्न्याधानमग्निहोत्रं १०दवीं तु षृतलेखनी ।
१ १ होमाग्निस्तु महाज्वालो महावीरः प्रवर्गवन् ॥ ५०० ॥
१ २ होमधूमस्तु निगणो १ ३ होमभस्म तु वैष्टुतम् ।
१४ डपस्पर्शस्त्वाचमनं १५ घारसेकां तु सेचने ॥ ५०१ ॥

- १. 'यज्ञक बाद बचे हुए इविष्यान्न'के २ नाम हें-अमृतम् , यज्ञरोष:।
- २. 'भोजनके बाद बचे हुए अन्न'के २ नाम हैं---विघसः, भुक्तरोषकः (+ मुक्तरोषः )।।
- ३. 'यज्ञके समाप्त होनेपर किये जाने वाले स्नान विशेष'के २ नाम हैं— यज्ञानन', श्रवभ्यः ॥
- ८. 'बावली, पोखरा, तडाग, खुदवाने या बगीचा आदि लगाने'का १
   नाम ई---पूर्तम् ॥
  - प. 'यह करने'का १ नाम है--इष्टम् ॥
  - ६. 'उक्त दोनों (पूर्त तथा इष्ट ) क्रमें का १ नाम हे—इष्टापूर्तम् ॥
  - कुशास्त्रोंकी मुट्टी'का १ नाम है—विष्टरः (पुन)।।
- ८. 'अग्निहोत्री'के ३ नाम ६—अग्निहोत्री ( वि. ), अग्निचित् , आहिनाग्निः ।।
- ६. 'श्रम्निहोत्र'के ३ नाम हैं—आंग्नरस्रणम्, अग्न्याधानम्, अग्नि-होत्रम् ॥
- ्०. 'दवीं' ( यज्ञीय घृतका आलोडित करने तथा अपद्रव्य को बहिष्कृत करने के लिए कल्डुलके त्राकारके पात्र )'के २ नाम हैं— दवीं, घृतलेखनी ॥
- ११. 'हवनकी अभिन'के ४ नाम है होमाभिनः, महाज्वालः, महावीरः, प्रवर्गः ।)
  - १२. 'इवनके धूर्यं'के २ नाम हैं —होमधूमः, निगणः ॥
  - १३. 'होमकी भस्म'के २ नाम हैं--होमभस्म ( स्मन् ), वैष्टुतम् ॥
  - १४. 'आचमन करने'के २ नाम हैं—उपस्पर्श:, श्राचमनम् ॥
- १५. 'धृतसे अग्निके सेचन करने'के ३ नाम हैं--- घारः के.; सेचनम् ॥

१. तदुक्तं कारयायनश्रीतस्त्रं — "एश्य जुहामिधारणं ध्रुवाया हविष उपा-भृतश्च।", "चतुरत्रनं सक्षद्कारासु।" तथा—"अनिधावदायावदाय ध्रुवाम-

१ ब्रह्मासनं ध्यानयोगासने ऽ२थ ब्रह्मार्क्यसम् । वृत्ताध्ययनिर्द्धः ३ पाठे स्याद् ब्रह्मास्त्र लितः ॥ ५०२ ॥ ४ पाठे तु मुखनिष्कान्ता विष्रुपो ब्रह्मार्क्यन्द्यः । ५ साकत्यवचनं पारायणं ६ कल्पे विधिक्रमौ ॥ ५०३ ॥ ७ मूलेऽङ्गुष्ठस्य स्याद् ब्राह्मं तीर्थं ८ कार्यं किन्छयोः । ६ पित्रयं तर्जन्यङ्गुष्ठान्त १० देवतं त्वङ्गुली मुखे ॥ ५०४ ॥ ११ ब्रह्मत्वं तु ब्रह्मभूयं ब्रह्मसायुज्यमित्यप्।

- १. 'ब्रह्मासन (ध्यान तथा योगके आमन-विशेष )'का १ नाम है— ब्रह्मासनम् ।।
- २. 'सदाचार तथा वेदादि-स्वाध्यायकी समृद्धि'वे २ नाम हैं---ब्रह्म-वर्चसम्, वृत्ताध्ययनिद्धः ॥
  - ३. 'वेदाध्ययनके समयमे बांधे गरे अञ्चलिका १ नाम है ब्रह्माञ्चलिः।
- ४. 'वेदाध्ययनके समय मुख्यसं निकले हुए श्रृकके विन्तुओं'का १ नाम है—ब्रह्मविन्दव: (व० व० बहुस्वकी अपेद्यास है) ॥
- भू. 'पारायस् ( लगातार अर्थोनचारस् किंगावना अध्ययन करते )'के २ नाम है—सारस्यवचनम् , पारायसम् ॥
  - ६. 'विधि, कम'ने ३ नाम हैं--वल्पः, ार्वाधः, अमः ॥
  - ७. 'हाथके अंगृठेक मध्यम । 'ब्राह्मम्' तीर्थम् अर्थात् 'ब्राह्मर्नार्य' होता है ॥
- द्र. 'क्रिश श्रङ्गलियो के मध्यमे 'कायं' तीर्थम् ( 🕂 'प्राजापत्यं' तीर्थम् श्रयीत् 'प्रजापति तीर्थ') श्रयीत् , 'काय तीर्थ' होता है ॥
- E. तर्जनी तथा श्रंग्ठेके मध्यमे 'पित्र्यम्' तीर्थम् अर्थात् 'पित्र्यतीर्थ' होता है।।
- १०. 'अङ्गुलियोने अग्रमागमें 'दैवतम' तीर्थम् अर्थात् 'दैवतनीर्थ' होता है। विमर्श। एक तीर्थने में भ्वाहां तीर्थसे ब्रह्माके उद्देश्यमें, 'काय' तीर्थ से प्रजापतिके उद्देश्यमें, 'पित्र्य' तार्थ से पितरों के उद्देश्य से श्रीर 'दैवत' तीर्थ से देवताओं के उद्देश्य से तर्पणका जल श्रादि (द्या जाता है।

शेषश्चात्र--करमध्ये सीम्यं तीर्थम् ।

११. 'ब्रह्मसायुज्य (परब्रह्ममे लीन हो जाने )'के ३ नाम हैं |--ब्रह्मस्वम्, ब्रह्मभूयम्, ब्रह्म-। युज्यम् ॥

भिधारयति । श्राप्यायता ब्रुवा इतिमा षृतेन यशं यशं प्रति देवयङ्ग्यः । सूर्यायाऽ कथोऽआदित्याऽउपस्थाऽउक्थारा पृथ्वी यशेऽस्मिश्निति ।" (का॰ औ० स्॰ ३।३।६, ११-१२)।। १देवभूयादिकं तद्वरद्थोपाकरणं अतेः ॥ ५०५ ॥
संस्कारपूर्वभ्रहणं स्यान् ३स्वाध्यायः पुनर्जपः ।
श्रचीपवस्तं त्प्यासः ५कुच्छ्रं सान्तपनादिकम् ॥ ५०६ ॥
६प्रायः संन्यास्यनशने ७नियमः पुण्यकं व्रतम् ।
च्चिरत्रं चरिताचारौ चारित्रचरणे श्रपि ॥ ५०७ ॥
वृत्तं शीलं च ६सर्वेनोध्वंसि जप्येऽघमष्णम् ।
१०समास्तु पादमहणाभिवादनोपसंग्रहाः ॥ ५०८ ॥
११उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोद्धृते दक्षिणे करे ।

- २. 'संस्कारपूर्वक वंदके ग्रहण' करनेका १ नाम है--उपाकरणम् ॥
- ३. 'बंदादिके पाट'के २ नाम है-स्वाध्यायः, जपः॥
- ४. 'उपवास'के २ नाम हैं—औपबरूम् (+औपवस्तम्, उपवस्नम्), उपवासः (पुन)॥
- ५. 'सान्तपन' श्रादि ('श्रादि'से 'चान्द्रायण, आदिका संग्रह हे) वतो'का १ नाग हे— कुन्छम् (पुन)॥
- ६, 'स्वर्गीद उत्तम लोककी प्राप्तिके लिए भोजनस्यागपूर्वक मरनेके अध्यवसाय'का १ नाम है—प्रायः॥
  - ७. 'नियम, ब्रत'के ३ नाम हैं--नियमः, पुर्यकम्, ब्रतम् (पुन)।। शेषश्चात्र-श्रथ स्थान्नियमे तपः।
- ८. 'आचरण, चरित्र'के ७ नाम हैं—चरित्रम्, चरितम्, आचारः, चारित्रम्, चरणम्, बृत्तम्, शीरुम् (पुन)॥
- ह .'अधमर्श्रण (सब पापके नाशक जप-विशेष )'का १ नाम है-अध-मर्पणम्॥
- १०. 'गुरु आदिके चरण स्पर्शकर प्रणाम करने के के नाम हैं—पाद-ग्रहणम्, ग्राभवादनम्, उपसंग्रहः ॥
- ११. 'बॉरी क-धेसे द्विने पार्श्वमें तिर्छे लटकते हुए जनेक'के २ नाम हैं—उपबीतम् (पुन), यशस्त्रम् ॥
- १२. 'दहने इन्धेसे बाँगे पाश्वमे तिछें लटकते हुए जनेऊ'का १ नाम है—प्राचीनावीतम्।।

१४ अ० चि० ३

१. । उसा प्रकार 'देवसायुज्य ( देवमे मिल जाने, या—देवरूप हो जाने ), के ;देवम्यम्, आदि ( 'श्रादि' शब्द से देवस्वम्, देवसायुज्यम्', मूर्खभृयम्, मूर्ख-स्वम्, ....) नाम होते हैं ॥

—१निवीतं कण्ठलिम्बद्धम् ॥ ५०६॥
२प्राचेतसस्तु वाल्मीिकविल्मीककुशिनौ कविः।
मैत्रावरुण्याल्मीकौ श्वेद्व्यासस्तु माठरः॥ ५१०॥
द्वैपायनः पाराश्यः कानीनो बाद्रायणः।
व्यासोऽ ४स्याम्बा सत्यवती वासवी गन्धकाितका ॥ ५११॥
योजनगन्धा दाशेयी शालङ्कायनजा च सा।
५जामद्ग्न्यस्तु रामः स्याद् भागेवो रेणुकासुतः॥ ५१२॥
व्वाशक्षोऽरुन्धतीजािन दरसमाला त्वरुन्धती॥ ५१३॥
६त्रिशङ्कयाजी गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः।
१०कुशारिणिस्तु दुर्वासाः ११शतानन्दस्तु गौतमः॥ ५१४॥

- १. 'मालाके समान सीघे छाती पर लटकते हुए जनेक'का १ नाम है—निवीतम् ॥
- २. 'वाल्मीकि मुनि'के ७ नाम हैं —प्राचेतसः, वाल्मीकः, वल्मीकः, कुशी ( शिन् ), कविः (+ क्राविकविः ), मैत्रावरुगः (+ मैत्रावरुगः ), वाल्मीकः ॥
- ३. 'वेदन्यास, व्यासकी'के ७ नाम हैं --वेदन्यासः, माटरः, ढेंपायनः, पाराशर्यः, कानीनः, वादरायणः, व्यासः ॥
- ४. 'उक व्यासनीकी माता'के ६ नाम हैं—सस्यवती, वासवी, गन्ध-कालिका (ने गन्धकाली), योजनगन्धा, दाशेयी, शालङ्कायनना॥

शेषश्चात्र---सत्यवत्यां गन्धवती मतस्योदरी।

- ५. 'परशुरामजी'के ४ नाम है-जामदश्न्य:, राम: (+परशुराम:), भार्गव:, रेगुकासुत: (+रेगुक्य:)॥
- ६. 'नारदजी'के ४ नाम हैं—नारदः, देवब्रह्मा ( ह्मन् ), पिग्रुनः, कलिकारकः ( + देवर्षः ) ॥
  - ७. 'वशिष्ठजी'के २ नाम हैं-वशिष्ठः (+वसिष्ठः), अरुन्धतीजानिः॥
- ८. 'अरुन्धती ( वशिष्ठजीकी धर्मपत्नी )'के २ नाम हैं--श्रद्धमाला, श्ररुन्धती।
- ६. 'विश्वामित्रजी'के ४ नाम हैं—त्रिशह कुयाजी ( जिन् ), गाधेयः
   ( + गाधिनन्दनः ), विश्वामित्रः, कौशिकः ।।
  - १०. 'दुर्वीसाजी'के २ नाम हैं-कुशारियाः, दुर्वासाः ( सस् )।। ११. 'गौतम मुनि'के २ नाम हैं-शतानन्दः, गौतमः।।

श्याज्ञवल्क्यो ब्रह्मरात्रियोगिशो२ऽप्यथ पाणिनी।
सालातुरीयदाचेयो ३गोनदीय पतञ्जलः ॥५१५॥
४कार्यायनो वररुचिमेधाजिच्च पुनर्वसुः।
५अथ व्याडिर्विन्ध्यवासी निन्दिनीतनयश्च सः॥५१६॥
६स्फोटायने तु कत्तीवान ज्यालकाप्ये करेणुमुः।
८वातस्यायने मस्लनागः कौटल्यश्चणकात्मजः॥५१०॥
द्रामिलः पत्तिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गलश्च सः।
६अतत्रतोऽवकीर्णी स्याद् १०वात्यः संस्कारवर्जितः॥५१८॥
११शिश्वदानः कृष्णकर्मा—

विमरी—गर्म से सोलहर्वे वर्ष की अवस्थातक बाक्सण, बाहस वर्ष की अवस्थातक चित्रय, चौबीस वर्ष की अवस्थातक वैश्यका यज्ञीपवीत संस्कार नहीं होतेपर वे 'बास्य' कहलाते हैं।

१. 'याज्ञ-ल्क्य मुनि'के ३ नाम हैं—याज्ञ-ल्क्यः, ब्रह्मराकिः, बोगेशः (+योगीशः) ॥

२. पाणिन मुनि'के ३ नाम हैं—पाणिनिः, सालातुरीयः, दाच्चेयः (+ दाचीपुत्रः)॥

३. 'पतर्ञाल मुनि'कं २ नाम हैं-गोनदीय:, पत्रज्ञाल: ॥

४. 'कात्यायन'के ४ नाम हैं—कात्यायनः, वररुचिः, मेघाजित्, पुनर्वसः।।

५. 'व्याडि'के ३ नाम हैं—व्याडि:, विन्ध्यवासी ( - सिन्), नन्दि-नीतन्य: ।।

६. 'स्फोटायन'के २ नाम ह-स्फोटायनः (+स्फोटनः), कबीवान् (- वत्) ॥

७. 'पालकाप्य'के २ नाम हैं—पालकाप्य:, करेगुभू: (+कारेग्पव:)॥

 <sup>ं</sup>वास्थायन (चाण्ड्य)'के ८ नाम हैं—वास्यायनः, मल्ल्यायः,
 कौटल्यः (+कीटल्यः), चण्कात्मजः (+चाण्ड्यः), द्रामिलः, पिक्ल्यः
 स्वामी (- मिन्), विष्णुगुप्तः, श्रङ्गलः ॥

 <sup>&#</sup>x27;नियम कालके मध्यमे ही जिसका ब्रह्मचर्य व्रतमङ्ग हो गया हो, उस'के
 नाम हें —क्तवनः, अवकीणीं ( – णिंन् )।।

१०. 'जिसका यज्ञीपवीत संस्कार नियत समय पर नहीं हुन्ना हो, उस दिल'का १ नाम है --- कारवः।

११. 'निन्दित कर्म ( दुराचार ) करनेवाले'के २ नाम है--शिश्विदान:, कृष्णकर्मा (-र्मन् ) ॥

—श्रद्धावन्धुद्धिजोऽधमः।

२नष्टाग्निर्वीरहा ३जातिमात्रजीवी द्विज्ञह्रवः ॥ ५१६ ॥ ४४ मध्यजी लिङ्ग्रष्ट्रस्पर्वेदहीनो निराकृतिः । ६वार्साशी भोजनार्थं यो गोत्रादि वद्ति स्वकम् ॥ ५२० ॥ ७उच्छिष्टभोजनो देवनैवेद्यवलिमोजनः । ५२१ ॥ ५२१ ॥ ५२१ ॥ ५२१ स्वाज्ञपस्त्वसद्ध्येता ६शाखारण्डोऽन्यशाखकः ॥ ५२१ ॥ ५२१ स्वाज्ञाजीवः काण्डस्पृष्टो ११गुरुहा नरकीलकः । १२मलो देवादिप्रजायामश्राद्धो—

- 'नीच डिज'का १ नाम है—ब्रह्मवन्धु: ।।
- २. 'जिसके अग्निहोत्रको अग्नि प्रमादादि से बुक्त गयी हो, उस अग्नि होत्री'के २ नाम हैं---नष्टाग्निः, वीरहा (-हन् ) ॥
- ३. 'श्रपनी जाति बतलाकर जीविका चलानेवाले द्विज'का १ नाम है—-द्विजय वः ॥
- ४. 'धर्मध्वजी ( जटादि बढाकर या—गेरुका वस्त्र आदि पहनकर धर्मीत्मा बननेका पाखण्ड रच कर जीविका करनेवाले )'ये २ नाम हैं—धर्म-ध्वजी (-जिन् ), लिङ्गवृत्तिः ॥
- भू. 'बेदका अध्ययन नहीं वरनेवाले'के २ नाम हे—बेदहीनः, निराकृतिः।।
- ६. 'भोजन-प्राप्तचर्य अपनी जाति या गोत्र स्रादि कह्नेवाले'का १ नाम है—वात्तीशी (-शिन्)।।
- ७. 'देवताके नैवेद्य तथा बलिको भोजन करनेवाले'का १ नाम है— उच्छिष्टभोजनः॥
- द्र. 'टीक-ठीक स्वाध्याय नहीं करनेवाले'के २ नाम हैं—अजपः, असदध्येता (-च्येतृ)।।
- १ अपनी शाखाका त्याग कर दूसरेकी शाखाको प्रहण करनेवाले के
   २ नाम हें—शाखारएड:, अन्यशाखक: ॥
- १०. 'शस्त्रस चीविका चलानेवाले'क २ नाम है—शस्त्राजीवः, कारह-स्पृष्टः ॥
- ११. 'गुरुकी इत्या करनेवाले'के २ नाम हैं--गुरुहा (-इन्), नर-कीलक: ॥
- १२. 'देक्ता आदिकी पूकामें अद्धानहीं रखनेवाले'का १ नाम है---

पञ्चयज्ञपरिभ्रष्टो

-१८**थ म**लिम्लुचः ॥ ५२२ ॥ २निपिद्धैकरुचिः स्वरः । क्विंडस्तमेति च क्रमेण ती ॥ ५२३ ॥

३मुप्ते यस्मिन्नुदेत्यकोऽस्तमेति च क्रमेण तौ ॥ ५२३॥ श्रभ्युदिताऽभिनिर्मुकौ ४त्रीरोज्मो न जुहोति यः।

पत्रिमिनहोत्रच्छलाद् याच्यापरो बीरोपजीवकः ॥ प्रश्ना ६वीरविष्त्रावका जुह्नद् धनैः शृद्धसमाहतैः ।

स्याद्वादवाद्याऽऽहतः स्याण्चळून्यवादी तुसीगतः ॥ ५२५ ॥ दनेयायि हम्दत्राक्षपादी योगः हसाङ्ख्यस्तु कापितः।

१०वैशे निकः स्यादौल्क्यो ११बाईस्पत्यस्तु नास्तिकः ॥ ५२६ ॥

चार्बा हो लोकायतिक १ रश्चैते पडिप तार्किकाः ।

'बौड'कं २ नाम हें-शून्यवादां (नदन् ), सागतः (+बौदः )॥

नैयायिक'के ३ नाम हैं—नैयायिकः, श्राद्याद., योगः ॥

१. 'पञ्चयज्ञ ( १ । ४८६ ) नहीं करनेवाले'का १ नाम है--मिलम्बुचः ( + २०वयज्ञपरिश्रष्टः ) ॥

२ 'जिलकी रुचि एक स्थानपर या किसी एक में निश्वद्ध हो, उसका १ नाम है- 'यहः, ( + निषिद्धेकरुचि )।।

३. 'जो स्योदिय तथा स्वीन्त के समयतक स्रोता रहे, उस'का कमसे १—१ नाम है—श्रम्युदिनः, श्रामिनमुक्तः॥

४. 'हवन ( ऋग्निहोत्र ) नहीं करनेवाले'का १ नाम है - बीरोज्कः ॥

५. 'श्रामित्रोत्रके नाम पर याचनाकर अधिका चलाने शर्ले का १ नाम है—बीरोपजीवकः ॥

६. 'शूद्रसे प्राप्त धनके द्वारा अग्निहोत्र करनेवाते'का १ नाम है— वीरविष्ठावकः॥

७. 'जैन, रयाद्वादवादी'के २ नाम हैं—स्याद्वादवादी (नंदन्। + अनेकान्तवादी,-दिन्), आईतः (+ जेनः)।।

६. 'साङ्ख्य ( साङ्ख्य शास्त्र क पढ़न या जाननेवाले )'के २ नाम—ईं साङ्ख्यः, कापिनः ॥

१०. 'वैशेषिक'के २ नाम हैं-वैशेषिक:, औल्रुक्य: ॥

११. 'चार्चाक के ४ नाम हैं--वार्धस्पत्यः, नास्तिकः, चार्वाकः, लौका-यतिकः (+लौकायितिकः )॥

१२. इन ६ ('स्याद्वादवादी, ''बाईस्पत्य') को 'तार्किक' कहते हैं---('तार्किक:' पुंहै)॥

१चत्रं तु चत्रियो राजा राजन्यो बाहुसंभवः ॥ ५२७ ॥ रश्चर्या भूमिस्प्रशो बैह्या ऊरच्या ऊरुजा विशः। ३वाणिज्यं पाश्याल्यक्क कर्षणं चेति वृत्तयः॥ ५२८॥ प्रश्राजीवो जीवनं वार्त्ता जीविका वृत्तिवेतने। ५ डब्बो धान्यकणादानं ६ किणशाद्यर्जनं शिलम् ॥ ५२८ ॥ ७ऋहं तद् द्वयममृतं कृषि हर्मृतं तु याचितम्। १०अयाचितं स्मादमृतं ११सेवावृत्तिः स्वजीविका ॥ ५३० ॥ १२सत्यानृतं तु वाणिज्यं विण्ज्या १३वाणिजा विण्का पण्याजीबाऽऽपणिकनैगमाः ॥ ५३४ ॥ क्रयविक्रयिक:

वैदेहः सार्थवाहश्र-

 <sup>&#</sup>x27;क्तिय'के भ्रताम हैं — क्त्रम् (पुन), क्तियः, राजा (-जन्), राजन्य:, बाहुसम्भव: (+ बाहुज: )॥

२. 'वैश्य'के ६ नाम हैं-अयी:, भृभिरपृश: (-रपृश् ), वैश्या:, अरव्याः, करुजा:, विश: (-श् । ब० व० बहुत्वापेन्त है, अतएव ए० व० में भी इनका प्रयोग होता है )।।

३. इन वैश्योंकी वृत्ति वाणिज्यम्, पाशुपाल्यम्, कर्षणम् ( अर्थात् क्रमश:--व्यापार, पशुपालन और खेती ) है ॥

४. 'जीविका'के ६ नाम हैं—आजीवः, जीवनम, वार्त्ता, जीविका, वृत्तिः, वेतनम् ।।

प्र. 'खेत काटकर किसानके अन्न ले जानेक उपरान्त उस खेतमे-से १-१ दाना चुँगने'का १ नाम है-उब्हः ॥

६. 'खेत काटकर किसानके अन्न ले जानेक उपगन्त उस खेतमे से १-- १ बाल चुँ गने 'का १ नाम है--शिलम् ॥

७. 'उक्त दोनों ( उञ्छः, शिलम् )'का १ नाम है—ऋतम् ॥

दंखेतीस अविका चलाने का १ नाम है —अनृतम् ॥

६. 'याचनाकर बीविका चलाने'का १ नाम है-मृतम्॥

१०. 'विना याचना किये मिले हुए द्रव्यादिसे जीविका चलानेवाले'के २ नाम हैं--श्रयाचितम् , श्रमृतम् ॥

११. 'सेवाके द्वारा बीविका चलानेवाले'के २ नाम हैं-सेवावृत्तः, श्वजीविका !!

१२. 'व्यापार'के ३ नाम हैं-सन्यानृतम्, वाशिज्यम्, वशिज्या (छीन)।।

१३. 'बनियाँ, व्यापारी'के = नाम हैं--वाणिजः, विशक् ( - णिज् ),

-- १कायकः कचिकः कयी।

२क्रेयदे तु विपूर्वास्ते ३मूल्ये वस्नार्घवक्रयाः ॥ ५३२ ॥ ४मुलद्रव्यं परिपणो नीवी ४लाभोऽधिकं फलम । ६परिदानं विनिमयो नैमेयः परिवर्त्तनम् ॥ ५३३ ॥ व्यतिहारः परावर्ती वैमेयो निमयोऽपि च। अनिचेपोपनिधी न्यासे प्रप्रतिदानं तदर्पणम् ॥ ५३४ ॥ १ क्रेनव्यमात्रके क्रेयं-

क्रयविक्रयिकः, परयाजीवः, श्रापिकः (+प्रापिकः), नैगमः, वैदेहः, सार्थवाहः ॥

- १. 'खरीददार'के ३ नाम हैं --कायकः, क्रायकः, क्रयी ( यिन् ) !!
- २. 'बेचनेवाले'के ४ नाम हैं क्रेयदः, विकायकः, विकायकः, विकायकः, ( - यिन् ) ॥
- ३. 'मूल्य, कामत'के ४ नाम है--मूल्यम्, वस्तः (पुन), अर्घः, वक्रय: ॥

शेषश्चात्र---अथ वक्रये ।

- ४. 'व्यापारादिमें लगाये गये मूल धन'के ३ नाम हैं-मूलद्रव्यम्, परिपर्गः. नीवी ॥
  - ५. 'लाम, नफा'के २ नाम है—लाम:, फलम्।।
- ६. 'परिवर्तन ( अदल-बदल ) करने'के < नाम हैं—परिदानम्, विनि-मयः, नैमेयः, परिवर्त्तनम् , व्यतिहारः, परावर्त्तः, वैमेयः, निमयः ॥
- ७. 'धरोहर, निच्चेप ( पुन: वापक लेनेके लिए कोई वस्तु या द्रव्यादि किटीको देने )'के ३ नाम हैं--निक्षेप:, उपनिध्:, न्यास: ॥
  - 'उक घरोहरको लीटाने'का १ नाम है-प्रतिदानम् ॥

विमरी-किसा पात्रमें रखकर वस्त या द्रव्यादिका बिना नाम कहे पुनः बापस लेनेके लिए । क्रशीको देनका नाम 'उपनिधिः' उक्त वस्त आदिका नाम प्रकाशित कर (कहकर ) देने या रखनेका नाम 'न्यासः' और मरम्मतके लिए कारीगरको बर्तन आदि देनेका नाम 'निचेपः' हैं ॥

(खरीदने योग्य वस्त्र'का १ नाम है—क्रेयम् ॥

१. तदुकम्--

"वासनस्थमनाख्याय इस्तेऽन्यस्य यदर्पितम्। द्रव्यं तदुपनिधिन्यीसः प्रकाश्य स्थापितं तु यत् ॥ नित्तेप: शिल्पिहरते त भागडं संस्कर्तुमर्पितम ।" इति ॥ —१क्रय्यं न्यस्तं क्रयाय यत्। २०णितच्यं तु विक्रेयं पण्यं ३सत्यापनं पुनः॥५३५॥ सत्यंकारः सत्याकृति४स्तुल्यौ विपणविक्रयौ। १गण्यं गणेयं सङ्ख्ये यं ६सङ्ख्या त्वेकादिका भवेत्॥५३६॥

- १. 'सौदा ( खरीददार लोग खरीदे, इस विचारसे दूकान या बाजारमें रखी हुई बस्तु )'का १ नाम है-कृष्यम् ॥
  - २. 'बेचने योग्य वस्तु'के ३ नाम हैं—पिश्तिब्यम्, विक्रेयम्, पर्ययम् ॥
- ३. 'सौदेको बेचनेके लिए वचनबद्ध होने'के ३ नाम हैं—सस्यापनम्, सत्यङ्कारः, सत्याकृतिः ॥
  - ४. 'बिकी करने ( बेचने )'के २ नाम हैं-विषण:, विकय: ॥
- ५. 'गिनती करने योग्य, गर्गानीय'के ३ नाम ह—गर्यम्, गर्गायम्, सङ्ख्य यम् ॥
- ६. 'एक:' त्रादि ( 'त्रादि' शब्दसं—डी, त्रथ', चत्पारः, पञ्च, "") को 'सङ्ख्या' कहते हैं।

विमर्श-- 'एक:, डी, अय:, चत्वार:' ( एक, दी, तीन, चार )--ये ४ शब्द त्रिलिङ्ग हैं, "पञ्च, षट, सप्त, अष्ट, (十ऋषी-ष्टन् )," अष्टादश" (क्रमश:--पाँच, छह, सात, आठ, " "श्रद्वारह ) सब शन्द श्रालिङ्ग (या-तीनो लिङ्गमे नमान रूपवाले) हैं, एकोनिवशितः, विशातिः, एक विशातिः, ""अष्टनवतिः, नवनवनिः ( क्रमशः — उन्नीस, बीस, इक्क्रीस, ""अट्टा-नवं, निन्यानवं )-ये सब शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं। पत्नतु 'पष्टिः, एकपष्टिः, ' ' ' ' अर्थात् क्रमशः--''साठ, एकसठ, '''', आदि ( 'पष्टि:, जिनके अन्तमें हों वे शब्द तथा 'षष्टिः' शब्द भी ) त्रिलिङ्ग हैं )। इनमें "एकः, द्रौ, " अष्टादश" श्रर्थात् क्रमशः-एक से श्रष्ट्रारह तक संख्यावाले सब शब्द सङ्ख्यायमं और विंशतिः, ""शब्द सङ्ख्याय तथा सङ्ख्यान-इन दोनों अथमे प्रयुक्त होते हैं। (क्रमश: उदा०--सक्क्येयमे 'एक' आदि शब्द यथा--एकः, पुरुषः, द्वी प्रामी, त्रयः सुराः, "। मञ्जूषे यमें 'विराति' आदि शब्द यथा--विशातिः घटाः, एकविंशतिः पुरुषाः, त्रिशत् भवनानि, ""; सङ्ख्यानमे 'विश्वात' भादि शब्द यथा—विश्वतिर्घटानाम्, एकविंशतिः पुरुषाणाम्, ....। उक्त 'विंशति' त्रादि शन्द सङ्ख्येय तथा सङ्ख्यानमें प्रयुक्त होनेपर केवल एकवचन ही रहते हैं ( जैसा ऊपर उदा॰ में है ), किन्तु 'सञ्ज्ञां गें प्रयुक्त होनेपर द्विवचन तथा बहुवचनमें भी हो जाते हैं, यथा—हे दिशती, तिस्रो विशतयः, गर्वा विशतिः, गर्वा विशती, गर्वा विशतयः, ....।

१य शेत्तरं दशगुर्ग भवेदेको दशायतः। शतं सहस्त्रमयुतं लक्षप्रयुतकोटयः ॥ ५३७ ॥ अबुद्मव्जं खर्वं च निखर्वं च महाम्बजम्। शङ्कर्त्राधिरन्त्यं मध्य पराद्धं चेति नामतः॥ ५३८॥ २असङ्ख्यं द्वीपवाध्यीदि ३पुद्गलाऽऽत्माद्यनन्तकम्। ४सांयात्रिकः पोतविषाग् प्रयानपात्रं विद्वतकम् ॥ ५३६॥ वोहित्थं वहनं पोतः ६पोतवाहो नियामकः। निर्यामः उकर्णधारस्तु नाविको =नौस्तु मिक्कनी ॥ ५४० ॥ तरीतरण्यी बेडा-

१. एक स आरम्भकर वस्यमाण ( आगे कहे जानेवाले ) सङ्ख्यावाचक शब्द कमशः दशगुने होते जाते हैं। वे शब्द ये हैं-एकः, दश (-शन्), शतम्, सहस्रम्, अयुतम् (३ प् न), ल्ल्म् (स्त्रो न। + नियुतम्), प्रयुतम् ( पुन ), कोटि: ( स्त्री ), श्रबुदम् ( पुन ), श्रब्जम्, खर्जम्, निखर्वम्, महाम्बुजम् (+ महापद्मम् ), शङ्कः ( पु स्त्री ), समुद्रः ( + सागरः, """ पु ), ब्रान्यम, मध्यम, परार्डम् । ( तनके क्रमशः - "इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दश हजार, लाख, दश लाख करोड़, दश करोड़, ...... अर्थ हैं )!

विमर्श - इस सङ्ख्या के विषयमें विशेष जिज्ञामुखीको हेमाद्रि दानग्वरह पूर्व १२८ तथा अमुरकोषकी मिर्गिप्रभा नामक टीका पर अमरकौमुदी नामकी टिप्पता ( ग्रमरकांष २ । ६ । ८३-८४ ) देखनी चाहिए ॥

- २. 'डाप' ( जम्बूडीप, आदि ) तथा समुद्र आदि ( 'आदि' शब्द स-चन्द्र, सूर्य ग्रादि ) 'असङ्ख्य ( सङ्ख्यातीत )' हैं ॥
- ३. 'प्द्राल आत्मा स्रादि ('आदि' शब्दमे 'आकाशप्रदेश, ….') 'अनन्त' हैं ॥
- ४. 'जहाजी व्यापारी'के २ नाम है-सायात्रिकः, पोतविणक (–িখিলু) !
- पू. 'जहाल'के पू नाम है-यानपात्रम्, वहित्रम्, बोहिस्थम्, वहनम् (+ प्रवहणम् ), पोतः ॥
- ६. 'जहाजको चलानेवाले के ३ नाम हैं-पोतवाइ:, नियामकः, निर्यामः ॥
  - ७. 'कर्माधार'के २ नाम हैं--कर्माधार:, नाविक: ॥
- ५. 'नाव'के ५ नाम हैं—नौ: ( स्त्री । + नौका ), मङ्गिनी, तरी, तरणी ( + तरि:, तरिष: ), बेहा ॥

— १८थ द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिती।
२नौकादण्डः चेपणी स्याद्शुणणृत्तस्तु कृषकः ॥ ५४१ ॥
४पोलिन्दास्त्वन्तरादण्डाः ५स्याद् मङ्गो मङ्गिनीशिरः।
६श्रिभस्तु काष्ठश्रदालः ७सेकपात्रं तु सेचनम्॥ ५४२ ॥
६केनिपातः कोटिपात्रमरित्रेष्टऽशोडुपः प्लवः।
कोलो भेलस्तरण्डश्च १०स्यात्तरपण्यमातरः॥ ५४३ ॥
११ष्टद्वयाजीवो द्वेगुणिको बार्चुणिकः कुसीदिकः।
वार्चुण्यच्च १२कुसीदार्थप्रयोगी वृद्धिजीवने॥ ५४४ ॥
१३ष्टिडः कलान्तर१४मृण् तूद्धारः पर्यु दश्चनम्।
१५याच्चयापतं याचितक १६परिवृत्त्यापितरयकम्॥ ५४५ ॥

- १. 'काष्ठकी छोटी नाव, या—काष्ठ अथवा पत्थरकी बनी हुई हौन ट्य'का १ नाम है—द्रोणी (+द्रोर्चाः, द्रांगः)॥
- २. 'डांड़ा (जिससे नाव खेते हैं, उस दएडा'के २ नाम हैं—नौकादएड: ' चेपणी ॥
  - रे. 'मस्तूल'के २ नाम हैं—गुणवृत्तः, कृपकः ॥
  - ४. 'नावके बीचवाले डएडी'का १ नाम है-पोलिन्दाः ॥
  - u. 'नावके ऊपरवाल भाग'का १ नाम है—मक्कः (पु।+पुन)॥
- 4. 'काष्टकी कुदाल (नाव या जहाजमे छिद्र होनेपर जिससे खोद-खोद कर पड़िया) सन या चिथहा भरते हैं, उस)'का १ नाम है — अग्नि: (स्त्री)।।
- ७. 'नावके भीतर जमा हुए पानी को बाहर फेंकनेवाले ( चमड़ेके मसक या थेले ) पात्र'का १ नाम है—संकपात्रम्, सेचनम् ॥
  - प्त. 'लक्कर'के ३ नाम हैं—केतिपात:, कोटिपात्रम्, अरित्रम् ॥
- E. 'छोटी नाव, डोंगी'कं ५ नाम ईं—उडुवः (पुन), प्लाः, कोलः, मेलः, तरयडः (पुन)॥
  - रै॰॰ 'नाव या जहाबके भाड़ें के २ नाम हैं—तरपरयम् , श्रातरः ॥
- ११. 'सूदखोर ( सूद श्रयीत् व्याचपर रुपयेको कर्ज देनेवाले )'के प्र नाम हैं-- वृद्धयाचीवः, द्वंगुणिकः, वार्धुषिकः, कुरोदकः, वार्धुषिः ॥
  - १२. 'स्द, व्याज'के २ नाम हैं कुसीदम् ( + कुशीदम् ), अर्थप्रयोगः ॥
  - १३. 'मूलधनकी वृद्धि'के २ नाम हैं--वृद्धिः, कलान्तरम्॥
  - १४. 'ऋ स, कर्ज'के ३ नाम हैं ऋ सम्, उदारः, पर्युदञ्चनम् ॥
  - १५. 'याचना करनेपर मिले इए धनादिश्का १ नाम ह--याचितकम् ॥
- १६. 'किसी वस्तु आदिके बदलेगं मिली हुई वस्तु'का १ नाम है—-आपमित्यकम्।।

श्रिष्ठमाणें प्राहकः स्या२दुत्तमणेस्तु दायकः।
३प्रतिभूक्तिनकः ४साक्षी स्थेय प्रश्नाधिस्तु बन्धकः॥ ५४६॥
६तुलाद्येः पौतवं मानं ज्द्रुवयं कुढवादिभिः।
प्रपार्थ्यं हस्तादिभिःस्तत्र स्याद्गुञ्जाः पद्ध मापकः॥ ५४७॥
१०ते तु पोढश कर्षोऽन्नः ११पलं कर्षचतुष्ट्यम्।
१२विस्तः सुवर्णो हेम्नोऽन्ने १३कुरुविस्तस्तु तत्पले॥ ५४=॥
१४तुला पलशतं—

- १. 'कर्जदार, ऋण लेनेवाले'के २ नाम हैं--- श्रधमर्णः, ग्राहकः ॥
- २. 'कर्जदेनेवाले, महाजन'के ३ नाम हैं-उत्तमण्:, दायक: ॥
- २. उक्त दोनोंके बीचनें जमानत करनेवालें के २ नाम हैं—प्रतिभू:, लग्नक: ।।
  - ४. 'गवाह, साजी'क २ नाम हैं--साची (-चिन् ), स्थेयः ॥
  - शेषश्चात्र त्रथ सान्तिस्ति स्थानमध्यस्थः प्राश्निकोऽपि सः।

क्टसाची मृषासाच्ये सूची स्याद् दुष्टसादिशि ॥

- ५. 'बन्धक' (ऋण चुकानेतक प्रामाणिकताके लिए महाजनके यहाँ रखी हुई कोई वस्तु आदि )'के २ नाम हैं—आधि:, बन्धक: ॥
- ६. ( अब मान-विशेषका वर्णन करते हैं ) 'तराजू, काँटा आदि'से तीलने'का १ नाम है पीतवम् ( + यौतवम् )॥
- ७. 'कुडव (पसर, श्रञ्जलि ) आदिसं नापकर प्रमाण करने का १ नाम है—दुवयम् ॥
  - इंद्रिय, फुट, गज, बांस आदि संप्रमाण करने का १ नाम है-पाय्यम् ॥
- ६. 'उन तीनोमं ('पौतव) द्वय श्रीर पाय्य' संज्ञक मानोमं कमप्राप्त प्रथम 'पौतव' मानका वर्णन करते हैं —) 'पोतव' मानमें 'पाच गुजा (रची )का १ 'माषकः' (माषा=१ आना मर ृ होता है ॥
- १०. 'चोलह माधक' (मासे )'का १ 'कर्षः, अचः' (१ रुपया भर) होता है। ये २ नाम है।।
  - ११. 'चार कर्ष' ( क्षण्येमर ) का १ 'पलम्' ( एक छुटाक पल) होता है ॥ १२. 'सोनेके श्रक्ष ( एक भग सोने अर्थात् एक असर्पी )'के २ नाम हैं—
- विस्तः, अन्तः ॥
  - १३. प्रक पल ( चार भर ) सोने का १ नाम है कुरावेस्तः ॥
- १४. 'सौ पल' (चारसौ रुपये भर अर्थात् पांचसेर) का एक 'तुला' होती है ॥

--- श्तासां विशत्या भार आचितः।

शाकटः शाकटीनरच शलाट२स्ते दशाचितः॥ ५४६॥

इचतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः ४प्रस्थैश्चतुर्भिराहकः।

प्रचतुर्मिराहकैर्द्रीणः ६खारी पोडशभिश्च तैः ॥ **४**५० ॥

१. 'बीस तुला (पसेरी) अर्थोत् ढाई मनके ५ नाम हैं—मारः, आचितः, शाकटः, शाकटोनः, शलाटः ॥

२. 'दश भार' ( पचोछ मन )का १ 'आचितः' ( + न ) होता है॥

विमरी-पहा पर 'मार:..... 'शलाट:' ५ शब्दांको एकार्थक नहीं मानकर 'शाकट:, शाकटीन:, शलाट: इन तीन शब्दोंका सम्बन्ध 'ते दशाचितः'के माथ करके ऋर्थ करना चाहिये- "बीस तुला ( २००० पल=ढाई मन )के २ नाम हैं---'भार:, आचित:'। तथा 'दश भार' ( २५ मन )के ४ नाम हैं--'शाकटः, शाकटीनः शलाटः, श्राचितः।" ऐसा श्रर्थ नहीं करनेम 'स्वोपज्ञवृत्ति' में लिखित ''शकटेन बोद्ध'शक्य: शाकटः" (गाड़ीसे दो सकने योग्य ) यह विश्रह सङ्गत नहीं होता, क्योंकि 'आचितः' के विश्रहमें उसके पूर्वालाग्यत 'पुसा हि हे पलसहस्रे बांदुं शक्यते' (मनुष्य २००० पन अर्थित ढाई मन दो सकता है ) यचन गाड़ी तथा मनुष्य दोनों का बोक ढाई मन मानना लोकिनिकड प्रतीत होता हैं। इसके विपरीत मर्स्पातपादित श्रर्थके अनुसार मनुष्यको ढाई मन श्रीर गाड़ीको पचचीय, मन बोक्त ढोना लोक व्यवहारनुकुल होता है, अतएव--- '२० तुला (२००० पल = ढाई मन )के भारः, आचितः' दो नाम और १० ग्राचित (२५ मन )के "शाकटः, शाक टीन', शलाटः, आचितः' चार नाम है'' ऐमा अर्थ करना चाहिए । ऐसा अर्थ करने पर ही "भार: स्यादिशतिस्तुला: । आचितो दश मारा: स्यु: शाकटो भार आचितः। (अमरकोष २। ६६। ८७) " अप्रर्थात् "२० तुला ( ढाई मन )का 'भार' और १० भार ( २५ मन )का १ 'स्त्राचित' होता है और यह आचित गाड़ीका बोक्त होता है" इस अधरकोषोक्तिसे भी विरोध नहीं होता है। मानके विषय में विशेष जिज्ञासुआंको अमरकोष की मल्कृत 'मर्रियमभा' व्याख्या की 'अमरकौमदी' टिप्पणी देखनी चाहिए।।

- ३. (अत कमप्राप्त द्वितीय 'द्रुवय' नामक मानको कहते हैं---) 'चार कुडव' (आट पसर) का १ नाम है---प्रस्थ: (पुन)।।
  - ४. 'चार प्रस्थ'का १ नाम है--आटकः ( त्रि ) ॥
  - ५. 'चार आदक'का १ नाम है--होगः ( पुन ) ॥
  - ६. 'सोलह द्रोगा'का १ नाम है-खारी ॥

१चतुर्धिरात्यङ्गतानां इस्तो २दण्डश्चतुष्करः। १तत्सहस्तौ तु गञ्यूतं कोशप्टस्तौ द्वौ तु गोरुतम्॥ ५५१॥ गञ्या गञ्यूतगञ्यूती ५चतुष्कोशं तु योजनम्। ज्याशुपाल्यं जीवपृत्तिज्योमान् गोमी गवीश्वरे॥ ५५२॥

- १. ( अव कमप्राप्त तृतीय पाय्य' संज्ञक्मानको कहते हैं ) 'चौबीस श्रंगुल'का १ नाम है हस्तः ॥
  - २. 'चार इस्त'का १ नाम है-दण्डः ॥
  - ३. 'दो सहस्र दग्ड' (१ कोस)'के २ नाम है--गन्यूतम्, कीश: ॥
- ४. 'दो गव्यूत (कोस)'के ४ नाम हैं—गोहतम्, गव्या, गव्यूतम्, गव्या, गव्यूतम्,
  - ५. 'चार को छ'का १ नाम है-योजनम् ॥

विमरी-- त्रिविधमानोके स्पष्टार्थ अधीलिखित चक देखिये--

### त्रिविधमान-बोधक चक---

| १ पौतवमान                                                                   |                                                         | २ द्वयमान                                                         | ३ पाय्यमान     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| १ गुझा<br>पू "                                                              | १ रत्ती<br>१ माषकः<br>( मासा )                          | १ कुडवः २ प्रस्तृती<br>४ कुडवाः १ प्रस्थः<br>४ प्रस्थाः १ श्रादकः | २४ श्रङ्गुलानि | ३ यवाः<br>१ <b>इ</b> स्तः<br>१ <b>६</b> गडः |
| १६ माषकाः<br>४ कर्षाः<br>१६ माषकाः<br>(स्वर्णस्य)<br>४ विस्ताः<br>१०० पञानि | १ कर्षः<br>१ पलम्<br>१ विस्तः<br>१ वुक्विस्तः<br>१ तुला | १६ आढकाः १ म्वारी                                                 |                | १ कोशः<br>१ गन्यूति                         |
| २० तुलाः<br>२० भाराः                                                        | १ भारः<br>१ आचितः                                       |                                                                   | <br>           |                                             |

६. 'वजुपालन'के २ नाम हैं--पागुपाल्यम्, जीववृत्तिः ॥

७. भोरवामी'के ३ नाम हैं—गोमान् (-मत्), गोमी (-मिन्), गावीशवर: (+गवेशवर:) ।।

१गोपाले गोधुगार्भारगोपगोसङ्क्षयवस्त्तवाः।
२गोविन्दोऽधिकृतो गोधु ३जाबातस्त्वजािविकः॥ ५५३ ;।
४कुदुम्बी कर्षकः दोत्री हती कृपिककार्षकौ।
कृपीवलोऽपि ५जित्या तु हत्तिः ६सी रस्तु लाङ्गलम् ॥ ५५४॥
गोदारणं इल्लाभीपासीते तहण्डपद्धती।
=िनरीषे कुटकं ६फाले कृपकः कृशिकः फलम् ॥ ५५५॥।
१०दात्रं लित्रत्रं ११तन्मुष्टौ वण्टो १२मत्यं समीकृतौ।
१३गोदारणं तु कुहालः १४खनित्रं त्वत्रदारणम् ॥ ५५६॥।
१५प्रतोदस्तु प्रवयणं प्राजनं तोत्रतोदने।

- २. 'गौओंके आधकारी'का १ नाम है-गोविन्दः॥
- ३. 'बकरों, खसीसे जीविका चलाने या उमे पालनेवाले'के २ नाम हैं जानानः, श्रामजीविकः ॥
- ४. 'किसान'के ७ नाम हैं-कुटुम्बी (-म्पिन् ), कर्पकः, स्त्रेत्री (-त्रिन । + स्त्रेत्राजीवः ). हलीं (-लिन् ). दृष्धिकः (+क्ष्यकः ,. कार्षकः, कृषीवलः ॥
  - ५. 'बड़े इल'के २ नाम हैं जिल्या, इलि: (२ पु स्त्री)॥
- ६. 'हल'के ४ नाम हैं—सीरः (पुन) लाङ्गलम्, गोदारणम्, इलम् (पुन)॥
- ७. 'हरिस ( हलका लम्बा दगड )'तथा 'हल चलानेपर पड़ी हुई लकीर' के कमशः १—१ नाम हें—ईघा, सीता ॥
- ८. 'हलके नीचे वाला वह काष्ठ'-जिसमें फार गाड़ा जाता है' के स्नाम हैं- निरीषम्, कुटकम्।।
  - 'हलके फार'के ४ नाम हैं—फालः, कुषकः, कुशिकः, फलम् ॥
  - १०. 'हॅसिया'के २ नाम हैं--दात्रम् , लिवत्रम् ॥
  - ११. 'हॅसियेके बेट' का १ नाम है--वएट: ॥
  - १२. 'जोती हुई भूमिको हेगासे बराबर करने'का १ नाम है--मत्यम् ॥
  - १३. 'कुदाल'के २ नाम हैं-गोदारसम्, कुदालः (पु । +न)।।
- १४. 'रामा' खन्ती या खन्ता' (खोदनेका एक औजार)'कं २ नाम है—खनित्रम्, ग्रवदारसम्॥
- १५. 'चांबुक' के ५ नाम हैं --- प्रतोदः, प्रवयसम्, प्राचनम्, तोस्त्रम्, तोदनम्।।

१. 'बाला, गोप'के ६ नाम हैं—गोपालः, गोधुक् (-दुह् ), आभीरः, गोपः, गोसक्क्ष्यः, बल्लवः ॥

१योत्रं तु योक्त्रमाबन्धः २कोटिशो लोष्ठभेदनः ॥ ५५०॥ ३मेधिर्मेथिः खलेवाली खले गोबन्धदारु यत् । ४शृद्रोऽन्त्यवर्णो वृषलः पद्यः पञ्जो जघन्यजः ॥ ५५८॥ ५ते तु मूर्धात्रसिक्तादा रश्कन्मिश्रजातयः । ६ जित्रयायां द्विजान्मूर्धावसिक्तो ७विट् स्त्रयां पुनः ॥ ५४६॥ अम्बश्चेष्ट्य पारशवनिपादौ शृद्रयोषिति । ६ जत्राद् माहिष्यो वैश्यायाश्व्मुमस्तु वृषलस्त्रियाम् ॥ ५६०॥ ११वैश्यातु करणः १२शृद्राक्त्वायोगवा विशः स्त्रियाम् ॥ ५६१॥ ११वेश्यात्तु मागधः श्रुच्यां १६वैदेहको द्विजस्त्रियाम् ॥

- १. 'जोती, या नाधा'के ३ नाम है—यात्रम्, याक्त्रम्, श्रावन्धः ॥
- २. हेंगा. पटेला'के २ नाम हैं कोटिश: (+ कोटीश: ), लोडभेदन: ॥
- े 'मेंह' (दंबनीमें चलते हुए वैलाको बाधनेके खम्भे के ३ नाम हैं—मेधि:, मेथि: ( २ ए म्झी ), खलेवाली ॥
- ४. 'शूद्र'के ६ नाम हे—शूद्र:, अन्त्यवर्गः, वृषलः, पदाः, पण्जः, जपन्यजः।
- ५. 'मूर्घाविषक' (५५६ श्लो॰)से आरम्भकर 'रथकारकः' (५८१ श्लो॰) तक विदात काति वर्णसङ्कर शृद्ध जाति' है।।
  - ६. 'ब्राह्मण्से चत्रिय स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान'का १ नाम हे-मूर्घावितकः ॥
  - ७. 'ब्राह्मण्सं चत्रिय स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है--ब्रम्बष्ट: ॥
- 'बाह्मण से शूद्रा स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान'के २ नाम हैं—पारशवः, निपादः ।।
  - ६. 'कत्रियसे वैश्या स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है-माहिष्यः ॥
  - १० 'चात्रियसे शूद्रा स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है-उम:॥
  - ११. 'वैश्यसे शुद्रामें उत्पन्न मन्तान'का १ नाम है-करणाः ॥
  - १२. 'शूद्रसे वैश्या स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है--ग्रायोगवः ॥
- १३. 'शुद्धसे चित्रया स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है—चत्ता .(-जू)॥
  - १४. 'शुद्रसे बाह्मणी स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है-चणडाल: ॥
  - १५. 'वैश्यसे इत्रिया स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है--मागधः॥
  - १६. 'वैश्यसे बाझगा स्त्रीमं उत्पन्त सन्तान'का १ नाम है—वैदेहसः॥

१सूतस्तु चित्रयाज्जात २इति द्वादश तद्भिदः।। ५६२।। ३माहिष्येण तु जातः स्यात् करण्यां रश्वकारकः। ४कारुस्तु कारी प्रकृतिः शिल्पी पश्रेणिस्तु तद्गणः॥ ५६३॥ ६शिल्पं कला विज्ञानं च—

- १. 'व्यात्रयसे बाह्मणी स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान'का १ नाम है-सूत: ॥
- २. ये १२ ( ५५६--५६२ श्लो॰ ) 'शूद्र' जातिके भेद हैं ॥
- ३. माहिष्य ( चत्रियमे वैश्या स्त्रीमं उत्पन्न पुत्र )सं करणी ( वैश्यसे श्रूद्रा स्त्रीमें उत्पन्न कन्या )मं उत्पन्न सन्तान ( बढई, कमार ), का १ नाम है—रथकारकः॥

वर्णसङ्करों के मातृ-पितृ जातिबोधक चक्र-

| कमाङ       | <b>ণিনূজা</b> নি  | मा <b>तृ</b> जाति | वर्णसङ्कर संतान जाति |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ٩          | <b>ब्राह्म</b> णः | चात्रया           | मूर्घात्रंसकः        |
| <b>ર</b>   | ,,                | वैश्या            | ग्रम्बष्ठः           |
| ą          | "                 | शूद्रा            | पाराशवः, निषादश्च    |
| 8          | चात्रयः           | वश्या             | माहिष्य:             |
| ٧          | >>                | श्र्दा            | उग्र:                |
| ६          | बेश्यः            | ,,                | <b>५</b> रगः         |
| ا ق        | श्रद्धः           | वैश्या            | आयोगवः               |
| 5          | "                 | चत्रिया           | व्ता                 |
| 3          | **                | <b>ब्राह्मणी</b>  | चएडाल:               |
| 20         | वैश्यः            | च्चिया            | मागधः                |
| ११         | >7                | ब्राह्मणी         | वैदेहक:              |
| १२         | <b>च्</b> त्रियः  | 27                | स्त:                 |
| <b>१</b> ३ | माहिष्य.          | करगी              | तद्गा (रथकारकः)      |

४. 'कारीगर'के ४ नाम हैं—कारु:, कारी (-रिन्), प्रकृति:, शिल्पी (-ल्पिन्)॥

<sup>4. &#</sup>x27;उन ( कार्यगरों )कं समुदाय'का १ नाम हं—श्रेणिः ( पुस्त्री ) ॥

६. 'शिल्म, कारीगरी'ने ३ नाम हैं-शिल्मम, कला, विज्ञानम् ॥

-- १मालाकारस्तु मालिकः।

पुष्पाजीवः २पुष्पलावी पुष्पाणामवचायिनी ॥ ५६४ ॥

३कल्यपालः सुराजीवी शौण्डिको मण्डहारकः।

वारिवासः पानविशाग् ध्वजो ध्वज्याऽऽसुतीबतः ॥ ५६५ ॥ ४मद्यं मदिष्ठा मदिरा परिस्नुता कस्यं परिस्नृत्मधुकापिशायनम् । गन्धोत्तमा कल्यमिरा परिष्तुता कादम्बरी म्वादुरसा हित्तिप्रया ॥५६६॥

शुण्डा हाला हारहूरं प्रसन्ना वारुणी सुरा।
माध्वीकं मदना देवसृष्टा कापिशमध्यिजा॥ ५६७॥
५मध्यासवे माध्यको ६मैरेये शीधुरासवः।
७जगलो मेदको मद्यपङ्कः = किण्यं तु नग्नहः॥ ५६=॥
नग्नहुर्भद्यबीजं च ६मद्यसन्धानमासुतिः।
श्रासवोऽभिषयो १०मद्यमण्डकारोत्तमो समौ॥ ५६६॥

- १. 'माली'के ३ नाम हैं--मालाकारः, मालिकः, पुष्पाजीवः ॥
- २. 'फूलोंको चुनने या तोड़नेवाली'का १ नाम है-पुष्पलावी ॥
- ३. 'कनवार, मद्यके व्यापारी'के ६ नाम हैं—कल्यपाल;, सुराजीवी (-विन्), शोरिडक:, मर्एडहारक:, वारिवास:, पानविश्वक् (-ज्), ध्वजः, ध्वजी (-जिन्), अप्रासुतीवल:।।
- ४. 'मदिरा, शराब'के २६ नाम हैं—मद्यम, मदिष्ठा, मदिरा, परिस्ता, कश्यम, परिस्तुत् (स्त्री), मधु (पुन), कापिशायनम्, गन्धोत्तमा, कल्यम् (नस्त्री), हरा, परिष्तुता, कादम्बरी (स्त्रीन), स्वादुरसा, हिनिप्रिया, शुण्डा (पुस्त्री), हाला, हारहूरम्, प्रसन्ना, वाघणी, सुरा, माध्वीकम्, मदना, दक्षणु, कापिश्चम्, अभ्धिता।।
- प्र. 'सहद मिलाकर तैयार किये गये मदा'के २ नाम हैं मध्वासवः, माधवकः ॥
  - इ. 'गुडसे बने मदा'के ३ नाम हैं —मैरेयः, शीधुः ( २ पु न ), आसवः ॥
- ७. मद्यको तैयार करनेके लिए पीसे गये पदार्थ-विशेष, या-मद्यकी सीठी, या-मद्यके काढ़ें के ३ नाम हैं -जगलः, मेदकः, मद्यपक्कः ॥
- न्न. 'चावल आदिको उबालकर तैयार किये गये मदा बीख'के ४ नाम है— किएबम् , नग्नहूः, नग्नहुः (२ पु ), मद्यबीजम् ॥
- मधको तैयार करनेके लिए उसको सामग्री महुए आदिको सङ्गने के अ नाम है----मद्य सन्धानम्, आसुतिः, आसवः, अभिषवः ॥
- १०. 'मद्यके माँड ( मद्यके स्वच्छ भाग )'के २ नाम हैं---मद्यमण्डः, कारोत्तमः॥

१गल्बर्कस्तु चवकः स्यात्सरकश्चानुतर्पणम् ।
२शुण्डा पानमदस्थानं ३मधुवारा मधुकमाः ॥ ५०० ॥
४सपीतिः सहपानं स्यापदापानं पानगोष्ठिका ।
६तपदशस्ववदंशश्चक्षणं मद्यपाशनम् ॥ ५०१ ॥
५नाडिन्धमः स्वर्णकारः कलादो मुष्टिकश्च सः ।
दत्रेजसावर्तनी मूषा ६भका चर्मप्रसेविका ॥ ५०२ ॥
१०आम्फोटनी वेधनिका ११शाणस्तु निकषः कषः ।
१२सदंशः स्यात्कञ्कमुक्तो १३भ्रमः कुन्दं च यन्त्रकम् ॥ ५०३ ॥
१४वैकटिको मण्कारः—

१. 'मद्यपान करनेके प्याले, सकोरे'के ४ नाम हैं—गरुवर्कः, चषकः, सरकः (२ पुन), अनुतर्षश्यम् (+ अनुतर्षः )।।

विमरी-'अमरकोष'कारने प्रथम दो पर्याय को उक्त अर्थ तथा अन्तवाले दो शब्दीका मद्य परोसना (बाँटना )' अर्थ माना है।।

- २. 'कलवरिया, भद्री ( मद्य पीनेके स्थान )का' १ नाम हे-शुएडा ॥
- ३. 'मद्य-पानके कम-वारी'के २ नाम है- मधुवाराः, मधुकमाः ॥
- ४. एक साथ मद्य-पान करने के २ नाम हैं-सपीतिः, सहपानम् ।
- ५. 'मद्य-पान-गोष्ठी—समाव'के २ नाम हैं—श्रापानम्, पानगोष्ठिका (十पानगोष्ठी)।।
- इ. 'मद्यपानमें रुचि-वर्धनार्थ बीच-बीच मे नमकीन चना आदि खाने'के ४ नाम हैं -- उपदंशः, अवदंशः, चक्रणम्, मद्यपाशनम्॥
- ७. 'मुनार'के ४ नान हैं—नाडिन्धमः, स्वर्णकारः, कलादः, मुष्टिकः (+पश्यतोहरः)॥
- ट. 'घरिया ( सोना-चाँदी गलानेके लिए मिट्टीके बनाये हुए पात्र-धिशेष )'के २ नाम हैं—तैकसावर्त्तनी, मूषा ॥
- १०. 'वर्मी (मोती श्रादिमें छेद करनेके अख-विशेष )'के २ नाम हैं— आस्फोटनी, वेधनिका ॥
  - ११. 'सान'के ३ नाम हैं-शाखाः, निकवः, कवः ॥
  - १२. 'संडसी'के २ नाम हैं-सन्देश:, कक्कपुल: ॥
- ११. 'यन्त्र, मसीन'के ३ नाम हैं—अपः, कुन्दम् (पुन), यन्त्रकम्
- १४. 'बवाहरातको सानपर चढ़ाकर सुढौल बनानेवाले'के २ नाम हैं— बैकटिकः, मांस्कारः ॥

## --- १शोल्बकस्ताम्ब**क्ट्**कः ।

२शाङ्किकः स्यान् काम्बिकिक्स्तुन्नवायस्तु सौचिकः ॥ ५०४ ॥ ४ङ्ग्पासी कर्त्तरी कल्पन्यपि ५सूची तु सेवनी । ६सूचिसूत्रं पिप्पलकं ७तकुः कर्त्तनसाधनम् ॥ ५७४ ॥ ६सूचिसूत्रं पिप्पलकं ७तकुः कर्त्तनसाधनम् ॥ ५७४ ॥ ६सेवनं विहननं च तुलास्कोटनकार्म्यकम् । ६सेवनं सीवनं स्यूति१०स्तुल्यौ स्यूतप्रसेवकौ ॥ ५७६ ॥ ११तन्त्रवायः कृविन्दः स्यान् १२त्रसरः सूत्रवेष्टनम् । १३वासिक्यू ति१४वीनदरहो वेमा १५सूत्रासि तन्तवः ॥ ५७७ ॥

- १. 'तमेड़ा' (ताँबेके वर्तन आदि बनाने वाले)'के २ नाम हैं— शाल्विक:, ताम्रक्ट्रकः ॥
- २. 'समुद्रानिगेत शक्को ठीक करनेवाले' या 'शंखको चूड़ी आदि बनाने बाले'क २ नाम हैं —शाक्किक: काम्बविक: ॥
  - ३. 'दर्जी'क २ नाम हैं -- तुन्नवायः, सौचिकः ॥
  - ४, 'कंची'के ३ नाम हैं--कृपाणी, कर्त्तरी, कल्पनी ॥
  - ५. 'स्ई'के २ नाम हैं—स्चो (+स्चिः), सेवनी ॥
  - ६. 'सुईके धागे'के २ नाम हैं—स्चिस्त्रम, पिप्पलकम्।
- ७. 'तयुःश्रा (सूत कातनेके साधन-विशेष)'के २ नाम हैं--तर्कुः (पू), कत्तनसाधनम् ॥
- ८. 'धुनकी (रूई धुननेवाली धनुही)'के ३ नाम हैं—पिक्जनम्, विहन-नम्, तुलास्कोटनकार्भुकम् ॥
  - ६. 'सिलाई करने'के ३ नाम हैं--सेवनम्, सीवनम्, स्यूतिः॥
  - १०. 'सिले हए वस्त्रादि'के २ नाम है—स्यूतः, प्रसेवकः ॥
- ११. 'जुलाहे, बुनकर'के २ नाम है--तन्त्रवायः (十तन्त्रवायः), कृष्टिनदः॥
- १२. 'दग्की, या-मृत लपेटे जानेवाले वंशादिखरड के २ नाम हैं-श्सर:, सूत्रवेश्नम् ॥
- १३. 'बुनना (कपड़ेकी बुनाई करने)'के २ नाम हैं---वाणिः (स्त्री), क्यूति:।।
- १४. ( 'करबा, या-वेमा ( कपड़ा बुननेके दर्ग है ) 'के २ नाम है---
- १५. 'स्त (धागा, डोरा)'के २ नाम हैं—स्त्राणि, (पुन), तन्तवः (पु। दोनों पर्यायोमें बहुत्वापेख्या बहुवचन प्रयुक्त होनेसे एकत्वादिकी विव-स्तामें एकवचनादि भी होते हैं)

१निर्णेजकस्तु रजकः २पादुकाकृत्तु चर्मकृत ।
३ उपानत् पादुका पादूः पन्नद्धा पादरक्षणम् ॥ १७८ ॥
प्राणिहिता४८नुपदीना त्वाबद्धाऽनुपदं हि या ।
५नद्धी वद्धी वरत्रा स्याददारा चर्मप्रभेदिका ॥ ५७६ ॥
७कुलालः स्यात् कुम्भकारो दण्डमृच्चकजीवकः ।
८शाणाजीवः शक्कमार्जो भ्रमासक्तोऽसिधावकः ॥ ५८० ॥
१धूसरश्चाकिकस्तैली स्यात् १०पिण्याकखली समौ ।
११रथकृत् स्थपतिस्त्वष्टा काष्ठतट् तक्तवर्द्धकी ॥ ५८१ ॥

- १. 'धोवी'के २ नाम हैं--निर्णेजक: (+धावक: ), रजक: ।।
- २. 'चमार'के २ नाम हैं—पादुकाकृत्, चर्मकृत्॥
- ३. 'कूने'के ६ नाम हैं—उपानत् (-नह्, स्त्री), पादुका, पादूः (स्त्री), पनद्भा, पादरचाण्म, (+पादत्राण्म्), प्राण्हिता॥

शेषश्चात्र--पादुकायां पादरथी पादजङ्गः पदस्वरा । पादवीथी च पेशी च पानपीटी पदायता ॥

- ४. 'मोजा (पैतावा) या--पूराजूता (वृट)'का १ नाम हे--अनु-पदीना।।
  - ५. 'चमड़ेकी रस्सी'कं ३ नाम हैं—नद्धी, बद्धी ( २ स्त्री ), बरत्रा ॥
- ६. 'चमड़ा सीन या काटनेके औजार'के २ नाम हैं--आरा, चम-प्रमेदिका।।
- ७. 'कुम्हार'के ४ नाम हैं कुलाल:, कुम्भकार:, दराडभृत्, चक्र-जीवक: ॥
- ८. 'सान चढानेवाले'के ४ नाम हैं—शाखाजीवः, शस्त्रमार्जः, भ्रमासकः, असिधादकः॥
- रंतली'के ३ नाम हैं—धूसरः, चाकिकः, तैली (-लिन् ।+तिल-न्तुदः)।।
- १०. 'खल्ली (तेल निकालनेके बाद बची हुई सीटी)'के २ नाम है— पिययाक:, खलः (२ पुन)।।
- १२. बद्रई॰के ६ नाम हैं—रथकृत्, (+रथकारः), स्थपतिः, त्वष्टा (-प्टु), काष्ट्रत्ट्(-तस्त्व्), तस्ता (-स्त्व्), वर्द्धिः॥
- १२. 'गांवके बढ़ई (जो किसानोंके अधीन रहकर हल आदिका कार्य करता है, उस साधारण बढ़ई'का १ नाम है—आमतत्तः।।

### —१कौटतक्षोऽनधीन**कः** ।

२ इक्षभृत्तवाणी वासी ३ककचं करपत्रकम् ॥ ५६२ ॥ ४स दद्धनो यत्र काष्ट्रे काष्ट्रं निश्चित्य तत्त्वते। प्रवृक्षादनो वृक्षभेदी ६टड्कः पाषाण्दारणः ॥ प्र=३ ॥ ७व्योकारः कर्मारो लाहकारः दक्टं त्वयोधनः। पत्रपरशु१०रीपोका निलकेषिका ॥ ५८४ ॥ ११भच्यकारः कान्द्विकः १२कन्दुस्वेद्निके समे। १३रङ्गाजीयस्तौलिकिकश्चित्रकृच्चा१४य तूलिका ॥ ५८५ ॥ क्विका-

- १. 'म्बतन्त्र, रहकर काम करनेवाले बढई'का १ नाम है-कौटतन्नः ( + कृटतन्नः ) ॥
  - २. 'बसला'के ३ नाम हैं बच्चिमित् ( द् ), तच्चणी, वासी ।।
- ३. 'आरा, साइ, ब्रारी'के २ नाम हैं--ककचम् (पुन), करपत्रकम् (+करपत्रम्)॥
- ४. 'ठेहा ( जिस काष्ट्र पर रखकर दूसरे काष्ठ आदि को छीलते हैं, उस नीचेवाले काष्ठ ) का १ नाम है - उद्धन: । ( उपचारसे 'निहास' जिस ठोस लोहे पर रखकर दूसरे लांटेको पीटते हैं, उस नीचैवाले लोहे )'को भी 'उद्घनः' कहते हैं ) ॥
- भू. 'कुल्हाड़ी, या—बड़ा कुल्हाड़ा (या—बस्ला )'के २ नाम हैं— वृत्तादनः, वृत्तभेदौ ( - दिन् ) ॥
- ६. 'छेनी, छेना (परथर तोड़नेवाले औजार)'के २ नाम हैं-- इक्ष ( पुन), पाषाणदारणः ॥
  - ७. 'लोहार'के ३ नाम हैं-व्योकार:, कमीर:, लोहकार: ॥
  - लोहेके घन'के २ नाम हैं कृटम् ( पुन ), श्रयांघन: ॥
- ६. 'सोना-चाँदी काटनेकी छेनी, या-शोटी आरी'के २ नाम हैं-बर्चनः, पत्रपरशुः ॥
- १०. 'लकड़ी या लोहेकी शलाका सींक'के ३ नाम हैं ईपीका, तुलिका, ईषिका॥

  - १२. 'मट्टा, भाड़'के २ नाम है-कन्दुः ( पु स्त्री ), स्वेदनिका ॥
- १३. 'चित्रकार, रंगसाज'के ३ नाम हैं-रङ्गाजीवः, तौलिकिकः, चित्रकृत् (+ चित्रकरः, चित्रकारः ) ॥
  - १४. 'कूची, रंग भरनेके ब्रस'के २ नाम हैं-- तूलिका, कूचिका ॥

—शिचन्नमालेख्यं २पलगण्डस्तु लेप्यकृत् ।

३पुस्तं लेप्याद् कर्म स्याद् ४नापितश्चण्डिलः चुरी ॥ ५८६ ॥

चुरमदी दिवाकीतिर्मुण्डकोऽन्तावसाय्यपि ।

५मुण्डनं भद्राकरणं वपनं परिवापणम् ॥ ५८७ ॥

जीरं ६नाराची त्वेषिण्यां ७देवाजीवस्तु देवलः ।

८मार्दङ्किमे मौरजिको ६वीणावाद्स्तु वैणिकः ॥ ५८८ ॥
१०वेणुष्मः स्याद् वैणविकः ११पाणिषः पाणिवाद्कः ।
१२स्यात् प्रातिहारिको मायाकारो १३माया तु शाम्बर्रा ॥ ५८६ ॥
१४इन्द्रजालं तु कुदुकं जालं कुसृतिरित्यपि ।

रोषभात्र--नापिते प्रामणीर्भाण्डवाहचौरिकमाण्डिकाः ॥

१. 'चित्र, फोटो'के र नाम हैं-चित्रम्, आलेख्यम्॥

२. 'चूने आदिसे पुताई करनेवाले'कं २ नाम हैं—पलगण्डः, लेप्यकृत् (+लेपकः)॥

३. 'चूने आदिसे पुताई करने'का १ नाम है—पुस्तम् ( पुन ) ॥

४. 'नाई, इन्नाम'के ७ नाम हैं—नापितः, चिएहलः, सुरी ( - रिन्), सुरमदी ( - दिन्), दिवाकीर्तिः, मुग्डकः, अन्तावसायी ( - यिन्)।।

५. 'शुएडन कराने, इजामत बनाने'के ५ नाम हैं—मुएडनम्, 'भद्रा-करणम्, वपनम्, परिवापयाम्, चौरम्॥

६. 'सोना-चाँदी तौलने'का काँटा'के २ नाम हैं—नाराची, एविणी

७. 'देव-पृष्यन कर जीविका चलानेवालें के २ नाम हैं —देवाचीवः, देवलः ॥

द. 'मृदङ्ग बनानेवाले'के २ नाम हैं---मार्दङ्गिकः, मौरजिनः ॥

 <sup>&#</sup>x27;वीणा बजानेवाले'के २ नाम हैं—वीणावादः, वैणिकः ॥

१०. 'वंशी या मुरली बजानेवाले'के २ नाम हैं - वेशाध्मः, वैशाधिकः ॥

११. 'ताली बजानेवाले'के २ नाम हैं--पागिषः, पागिवादकः ॥

१२. 'माया करनेवाले (जादूगर)'के २ नाम हैं-प्रातिहारिक:, मायाकार: ॥

१३. 'मावा'के २ नाम हैं--माबा, शाम्बरी॥

१४. 'इन्द्रचाल'के ४ नाम हैं—इन्द्रचालम्, कुहुकम् (+कुहकम्), जालम्, कुस्तिः॥

१कोत्हलं तु कुतुकं कोतुकं च कुतृहलम् ॥ ५६० ॥ २व्याधो मृगवधाजीवी लुव्धको मृगयुरुच सः। ३पापर्धिमृ गयाऽऽखेटो मृगव्याच्छोदने ऋपि ॥ ५६१ ॥ श्रजालिकम्त वागरिको ध्वागरा मगजालिका। ६शम्बं बटारको रज्जुः शुल्बं तन्त्री वटी गुणः॥ ५६२॥ अधीवरो दाशकैवत्तौँ < विहरां मत्म्यवेधनम्। **९श्रानायस्तु म**त्स्यजालं १०कुवेग्गी मत्स्यबन्धनी ॥ ५**८३** ॥ ११जीवान्तकः शाकुनिको १२वैनंसिकम्तु सौनिकः। मांसिकः कौटिकरचारश्य सना स्थानं वधस्य यन् ॥ ५६४ ॥ १४स्याद् बन्धनापकरणं बीतंसो मृगपिक्तणाम् ।

१. 'कीतुक, कुत्इन'के ४ नाम हैं-कीत्हलम्, कुतुकम्, कीतुकम्, कुत्हलम् (+विनोदः)॥

२. 'ब्याध'के ४ नाम हैं - व्याधः, मृगवधाश्रीवी ( - विन् ), लुक्बकः ( + लुब्धः ), मृगयुः ॥

३. 'शिकार, आखेट'के ५ नाम हैं-पापिधः, मृगया, आखेटः, मृग-न्यम्, आच्छोदनम् (२ पुन)॥

४. 'बाल लगानेवाले'के २ नाम हैं - बालिकः, वागुरिकः ॥

प्. भूग पद्धी आदि फसानेवाले जाल'के २ नाम हैं--वागुरा, मृग-वालिका ॥

६. 'रस्वी'के ७ नाम हैं-शुम्बम् ( न स्त्री ), वटारकः, रज्जुः ( स्त्री ), शुल्वम्, तन्त्री, वटी (क्यी), गुरा: ।:

७. 'मल्लाह'के ३ नाम है-धीवर:, दाश:, कैवर्त: ॥

 <sup>-. &#</sup>x27;वंशी (जिसमें भाटा या किसी छोटे की ड़ेको लपेट कर मछली फॅसाते हैं, उस लोहेकी टेढी कील ) के २ नाम हैं -- विडशम्, मल्स्यवेधनम् ॥

भळली फॅसानेक बाल'का १ नाम है—आनायः ॥

१०. 'मछलीको पकडकर रखनेवालो टोकरी'के २ नाम हैं-कुवेची, मत्स्यबन्धनी ॥

११. 'चिड़ियामार'के २ नाम हैं-जीवान्तकः, शाकुनिकः॥

१२. 'वधिक (चीक)'कं ४ नाम हैं-वैतंसिकः, सौनिकः, मासिकः, कोटिकः (+ खाँट्रकः )॥

१३. 'कराई खाना'का १ नाम है---स्ना ॥

१४. 'मृग, पर्यु, पद्मी आदिको फॅसानेके साधनो'का १ नाम है-वीतंसः (पुन)॥

१पाशस्तु बन्धनप्रनिथ२रवपातावटौ समी ॥ ५६५ ॥
३उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद् ४विवर्णस्तु पृथग्जनः ।
इतरः प्राकृतो नीनः पामरो बर्वरहन सः ॥ ५६६ ॥
५चण्डालंऽन्तावसाय्यन्तेवासिश्वपचवुक्कसाः ।
निपादप्लवमातङ्गद्विवाकोर्तिजनङ्गमाः ॥ ५६०॥
६पुलिन्दा नाहला निष्टवाः शबरा वरुटा भटाः ।
माला भिल्लाः किराताश्च सर्वेऽपि म्लेच्छजातयः ॥ ५६०॥
इत्याचार्यहेमचन्द्रविरचितायाम् "अभिधानचिन्तामणिनाममालायां" तृतीयो "मर्त्यकाण्डः'

समाप्तः॥ ३॥

- १. 'प्राँस ( मुगादिको बाँधनेका प्रन्थि-विशेष )'का १ नाम है-पाशः।
  २. 'मृगादिको फँसानेके लिए बनाये गये गढे'के २ नाम हैं-अवपातः,
  अवदः॥
- ३. 'मुगोको फँसानेके कूट यन्त्र'ी २ नाम हैं--- उन्माथः, कूटयन्त्रम् (+पाशयन्त्रम्)॥
- ४. 'नीच, पामर'के ७ नाम हैं —िव्वर्णः, पृथग्बनः, इतरः, प्राकृतः, नीचः, पामरः, वर्वरः ॥
- प्र. 'चरडाल'के १० नाम हैं —चरडालः (+चारडालः), अन्ता-वसायी (- यिन्), अन्तेवासी (- सिन्), श्वपचः (+श्वपाकः), बुकसः (+पुक्तसः, पुष्कसः), निषादः, प्लवः, मातकः, दिवाकीर्तिः, जनक्रमः ॥

विसरी—यहाँ पर 'श्वपच' अथीन 'होम' और बुक्कस' अथीत् 'मृतप' इस मेद-विशेषका आश्रय नहीं किया गया है।।

६. 'म्लेच्छ जातियो'के ये भेद हैं—पुलिन्दाः, नाहलाः, निष्ट्याः, शबराः, वस्टाः, भटाः, मालाः, भिल्लाः, किराताः । (बहुत्वापेच्या बहुवचन प्रयुक्त होनेसे उक्त शब्दोंका एकवचनमे भी प्रयोग होता है )॥

इस प्रकार 'मिश्रिप्रभा' व्याख्यानें तृतीय भस्यकारह समाप्त हुआ ॥ ३॥

# अथ तिर्यकागडः ॥ ४ ॥

१भूभू मिः पृथिवी पृथ्वी बसुधोवी बसुन्धरा । धात्री धरित्री धरणी विश्वा विश्वम्भरा धरा ॥ १ ॥ चितिः चोणी श्रमाऽनन्ता ज्या कुर्वसुमती मही । गौगीत्रा भूतधात्री इमा गन्धमाताऽचलाऽविनः ॥ २ ॥ सर्वसहा रत्नगभी जगतो मेदिनी रसा । काश्यपी पर्वताधारा स्थिरेला रत्नबीजस्ः ॥ ३ ॥ विपुला सागराच्चामे स्युर्नेमीमेखलाम्बराः । श्वावापृथिच्यौ तु द्यावाभूमी द्यावाक्षमे ऋषि ॥ ४ ॥ दिवस्पृथिच्यौ रोदस्यौ रादसी रोदसी च ते । ३वर्वरा सर्वसस्या भूशरिरणं पुनक्षपरम् ॥ ५ ॥

१. प्रथम यहां से आरम्भकर ४।१३४ तक 'पृथ्वीकायिक' जीवों का वर्णन करते हैं---

'पृथ्वी'के ४३ नाम हैं—भूः, भूमिः, पृथिवी, पृथ्वी, वसुषा, उर्वी, वसुन्धरा, धात्रो, धरित्री, धरणी, विश्वा, विश्वम्भरा, धरा, चितिः, चोणी, चमा, धनन्ता, ज्या, कुः, वसुमती, मही, गीः (गो), गोत्रा, भूतधात्री, दमा, गन्धमाता (-तृ), अचला, त्र्यविः, खवैसहा, रत्नगर्भा (+रत्नवती), जगती, मेदिनी, रसा, काश्यणी, पर्वताधारा, स्थिरा, हला, रत्नसः, बीजसः, विपुला, सागरनमो, सागरमेखला, सागराम्बरा, (यौ०—समुद्ररश्चना, समुद्र-काडिनः, समुद्रवसना, ....)।।

शेषश्चात्र—अथ पृथ्वी महाकान्ता कान्ता मेर्वद्रिकर्षिका। गोत्रकीला घनअंगी मध्यलोका जगद्रहा।। देहिनी केलिनी मोर्लर्महास्याल्यम्बरस्यली।

- २. 'सम्मिल्ति आकाश तथा पृथ्वी'के ७ नाम हैं द्यावापृथिन्यो, द्यावा-भूमी, द्यावान्त्रमे, दिवश्यथिन्यो (+दिवःपृथिन्यो ), रोदस्यो, रोदसी (-दस् न, द्विव ), रोदसी (-सि । शेष ५ स्त्री, दि ) ।।
  - ३. 'उपनाऊ मृमि'का १ नाम है—उर्वरा।
  - ४. 'ऊसर भूमि'के २ नाम हैं--इरिग्रम् , ऊषरम्।

### अभिधानचिन्तामणिः

१स्थलं स्थली २मरुर्धन्या ३लेत्राद्यप्रहतं खिलम्।
४मृन्मृत्तिका ५सा क्षारोषो ६मृत्सा मृत्ना च सा शुभा॥६॥
७रुमा लवण्खिनः स्यात प्रसामुद्रं लवणं हि यत्।
तद्कीवं वशिरस्र ६सेन्धवं तु नदीभवम्॥७॥
माणिमन्थं शीतशिवं १०रीमकं तु रुमामवम्।
वसुकं वस्कं तच्य १४विडापाक्ये तु कृत्रिमे॥॥॥
१२सीवर्चलंऽक्षं रुचकं दुर्गन्धं शूलनाशनम्।
१३कृष्णं तु तत्र तिलकं १४यवचारो यवामजः॥६॥
यवनालजः पाक्यश्च १५पाचनकस्तु टङ्कणः।
मालतीतीरजो लोहहलेवणो स्सरोधनः॥१०॥

- रै. 'श्रष्टितम (विना लिपी-पुती हुई प्राकृतिक ) भूभि'के र नाम हैं— स्थलम्, स्थली।
- २. 'मरुभूमि (मारवाड़ आदिकी निर्जल भूमि )के २ नाम है—मरु:, धन्वा (न्वन् । २ पु )॥
- र. 'हल आदिसे बिना जोते या कोड़े (खोदे) गये खेत आदि'क र नाम हैं— अप्रहतम्, खिलम्॥
  - ४. 'मिट्टी'के २ नाम हैं-मृत् (-द् ), मृत्तिका ॥
  - ५. 'लारी 'मिट्टी'के २ नाम हैं चारा, ऊष: ॥
  - ६. 'अच्छी मिट्टी'के २ नाम हैं--मृत्सा, मृत्स्ना ॥
  - ७. 'नमककी खान'का १ नाम है-- हमा ॥
- -. 'समुद्री नमक' के ४ नाम हैं—सामुद्रम्, लवर्णम्, अस्तीवम्, विशरः
   (पु।+न)। (किसीके मतसे अन्तवाले २ शब्द उक्तार्थक हैं)।।
- ह. (' सिन्धु देशमं पैदा होनेवाले ) सेंघा नमक'क ४ नाम हैं सैन्धवम् ( पुन ), नदीनवम्, मार्गिमन्थम्, शीवशिवम् ॥
- १०. 'सांभर (खानमे पैदा होनेवाले ) नमक'के ४ नाम हैं--रीमकम्, दमाभवम्, वसुकम्, वसूकम्॥
  - ११. 'खरिया या खारा नमक'के २ नाम है—विडम्, अपाक्यम् ॥
- १२. 'सोचर नमक' के ५ नाम हैं सीवर्चलम् ( पु न ), अद्मम्, इचकम्, दुर्गन्धम्, सूलनाशनम् ॥
  - १३. 'काला नमक'का १ नाम है-तिलकम् ॥
  - १४. 'जवाखार'के ४ नाम है-यवद्यारः, यवाग्रजः, यवनालजः, पाक्यः॥
- १४. 'सुहागा'के ५ नाम हैं—पाचनकः, टक्कणः (+टक्कनः), मालती-तीरजः, लोहश्लेषणः, रक्शोधनः॥

१समास्तु स्वर्जिकाचारकापोतमुखबच्चिकाः।
२स्वर्जिस्तु स्वर्जिका स्वृग्न्नी योगवाही सुवर्ण्चिकाः। ११॥
३भरतान्यैरावतानि विदेहाश्च कुरून विना।
वर्षाणि कर्मभूभ्यः स्युः ४शेषाणि फलभूभयः॥ १२॥
४वर्षं वर्षधरादाङ्कं ६विषयस्तृपवर्त्तनम्।
देशो जनपदो नीवृद्धाष्ट्रं निर्गन्न मण्डलम्॥ १३॥
७श्चार्यावर्त्तो जन्मभूमिर्जिन वक्ष्यद्धंचिकणाम्।
पुण्यभराचारवेदी मध्यं विन्ध्यदिमागर्योः॥ १४॥

१. 'सङ्जीखार'के ३ नाम हैं—म्बजिकाचारः, कापोतः, सुखवर्नेकः ॥

२. 'सोरा या सब्जी'के ५ नाम हैं—रार्जिः, स्वर्जिका, खुण्डनी, योगवाही, सविंका ॥

३. ५ भरत' ( एक जम्बृद्धीपमं, दो घातको खरडमें और दो पुष्कर-वरडीपार्घमें—१+२+२=५), ५ ऐरावत' श्रौर ५ विदेह (पूर्वविदेह तथा अपरविदेह; देवकुर तथा उत्तरकुर—इन दोनोको छोड़कर) ये वर्ष 'कर्ममिम' हैं॥

४. बाकी ( जम्बूद्वीपमं चार वर्ष हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक और हैरययवत, धातकीलएड तथा पुष्करवन्द्वापार्ध में उन्हीं नामोवाले आठ आठ वर्ष और देवकुर उत्तरकुरुरूप दश विदेहाश-इस प्रकार ४+८+८+१०=३०) तीस वर्ष भोगभूमि हैं॥

4. हिमवान् , महाहिमवान् , निषध, नील, ब्ह्मी और शिखरी—ये ६ वर्ष जम्बूद्रीपमें; उक्त नामवाले १२-१२ वर्ष धातकीखण्ड तथा पुष्कर-वरार्धद्वीपमे—इस प्रकार ६ + १२ + १२=३० वर्षधरादिसे चिह्नित का १ नाम • वर्षम् (पुन) है। (लोकिक जन नव वर्ष हैं, ऐसा कहते हैं)।।

इ. 'देश'के = नाम है—विषयः, उपवर्तनम् (+ उपावर्तनम्), देशः, जनपदः, नीवृत् (स्त्री।+पु), राष्ट्रम् (पुन), निर्मः, मण्डलम् ॥

७. 'आयीवर्त (विन्ध्याचल तथा हिमाचलकी मध्यभूमि)'के ३ नाम हैं--श्रायीवर्तः, पुण्यभः, श्राचारवदी ॥

१ यथा—भारतं प्रथमं वर्ष ततः किम्पुक्षं स्मृतम् ।

हरिवर्ष तथैवान्यद् मेरोदे चि्रातो द्विच. ॥

रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यैवानु हिरण्मयम् ।

उत्तराः कुरवश्चैव यथा व भारतं तथा ॥

भद्राश्वं पूर्वतो मेरो. केतुमालं तु पश्चिमे ।

नवसाहसमेकैकमेतेषा द्विजसत्तम ॥

इलाकृतञ्च तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुक्षितः ।' ( स्वो० ४ । १३ )

१शङ्गायमुनयोर्मध्यमन्तर्वेदिः समस्यत्ती।
२ ब्रह्मायर्तः सरस्वत्या द्यद्वत्यारुच मध्यतः ॥ १५ ॥
३ ब्रह्मवेदिः कुरुत्तेत्रे पद्धरामहृदान्तरम् ।
४ धर्मत्तेत्रं कुरुत्तेत्रं द्वादशयोजनाविध ॥ १६ ॥
५ हिमवद्विनध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादिष ।
प्रत्योव प्रयागाच्च मध्यदेशः स मध्यमः ॥ १७ ॥
६ देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यो नदी याषच्छरावतीम् ।
७ पश्चिमोत्तरस्तृदीच्यः प्रप्रत्यन्तो म्लेच्छमण्डलः ॥ १० ॥
६ पाण्ड्दक्ष्मण्डलः ॥ १० ॥

विमरी—यह श्रायीवर्त विन्ध्य तथा हिमालय पर्वतीके मध्यमाग को कहते हैं, यही अवसर्विणी कालके वृष्णदेवादि २४ तीर्थक्करी (१।२६-२८) भरत आदि १२ चक्रवर्तियों ; ३ ६५५-३५८), अश्वश्रीवादि तथा त्रिपृष्ठादि अर्धचक्रवर्तियों (३।३६६-३६१) श्रीर साहचर्य से श्रचलादि ६ बलदेवोंकी (३।३६१) जन्मभूमि है )॥

- १. 'अन्तर्वेदि ( गङ्का तथा यमुना नदीके मध्यभूमि-भाग )'के २ नाम हैं-अन्तर्वेदिः, समस्यली ।
- २, 'ब्रह्मावर्त ( सरस्वती तथा दृषद्वती नदियोंके मध्यभूमि-भाग )'का १ नाम है—ब्रह्मावर्तः।
- ३. 'ब्रह्मवेदि (कुरुद्तेत्र में पांच परशुरामतडागोंके मध्यभाग,'का १ नाम है-ब्रह्मवेदि:॥
- ४. 'कुरुचेत्र'के २ नाम हैं, यह १२ योजनमें विस्तृत है--धमेचेत्रम्, करकेत्रम्।।
  - ५ 'मध्यदेश (हिमालय तथा विन्ध्यपर्वतके मध्यभाग और विनशन ( सरस्वती नदीके जलके अन्तर्धान होनेका स्थान तथा प्रयागके पश्चिमके भाग)'के २ नाम हैं—मध्यदेशः, मध्यमः ॥
  - ६. 'प्राच्यदेश ( पूर्वोत्तर होकर बहनेवाली शराक्ती नदीके पूर्व-दिश्चण दिशामें स्थित देश )'का १ नाम है---प्राच्यः ॥
  - ७. 'उदीच्य (पूर्वींक शरावती नदीके पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित देश)'का १ नाम है--उदीच्य: ॥
    - प्रतेच्छ देश'का १ नाम है—प्रत्यन्तः ॥
- १. 'पायहु, उदीची तथा कृष्ण भूमिनाले देशी'के कमशः २-२ नाम हैं—गायहुभूमः, पायहुमृत्तिकः, उदम्भूमः, उदस्यृत्तिकः, कृष्णभूमः कृष्ण-मृत्तिकः।

१जक्कतो निर्जलो२ऽन्पोऽम्बुमान् ३कच्छस्तु विद्वधः॥ १६॥ ४कुमुद्वान् कुमुदावासो पवेतस्वान् भूरिवेतसः। ६नडभायो नडकीयो नडवांश्च नडवलश्च सः॥ २०॥ ७शाद्वतः शाद्वरिते प्रदेशो नद्यम्बुजीवनः। स्यान्नदीमातृको ६देवमातृको वृष्टिजीवनः॥ २१॥ १०प्राग्व्योतिपाः कामरूपा ११मालगः स्युरवन्तयः। १२त्रेपुरास्तु डाहलाः स्युरवैद्यास्ते वेदयश्च ते॥ २२॥ १३वङ्गास्तु हरिकेलीया १४श्वङ्गाश्चम्पोपलक्षिताः। १५ साल्वास्तु कारकुकीया १६मरवस्तु दशेरकाः॥ २३॥ १७जालन्धरास्त्रिगर्ताः स्यु—

- १. 'निर्जल देश'के २ नाम हैं जङ्गल: निर्जल: ॥
- २. 'सजल देश'के २ नाम हैं-अनूप:, अम्बुमान् (-मत्) ॥
- ३. 'कच्छ ( प्रायः जलयुक्त ) देश'का र नाम है --कच्छ: ॥
- ४. 'कुमुदबहुल (अधिक कुमुद—रात्रिमें विकसित होनेवाले कमल-विशेष—वाले ) देश'के २ नाम हैं—कुमुद्धान् (-द्वत् ), कुमुदावासः '।
  - प्र. 'बहुत बेंत पैदा होनेवाले देश'का १ नाम है —वेतस्वान् (-स्वत्) ॥
- ६. 'बहुत नग्छल पैदा होनेवाले देश' के ४ नाम हैं नडप्रायः, नड-कीयः, नडवान् (— ड्वस् ), नडवलः ॥
  - ७. 'बहुत दुवी वाले देश'का १ नाम है-शाइलः ॥
- द. 'नदी (नहर, आहर, पोखर. नलकूप आदि )के पानीस खेतीकी सिचाईसे जीविका करनेवाले देश'का १ नाम है—नदीमातृकः ॥
- ६. 'वर्षा मात्रके पानीसे खेतोंकी सिचाई कर जीविका चलानेवाले देश'का १ नाम है—देवमातृकः ॥
- १०. 'कामरूप (कामाचा) देश'के २ नाम हैं---प्राज्यांतिषाः, कामरूपाः।।
  - ८१. 'मालव देश'के २ नाम हैं─मालवाः, अवन्तयः ॥
  - १२. 'चैदादेश'के ४ नाम हैं-- बैपुराः. डाह्ताः, चैदाः, चेदयः ॥
  - १३. 'बङ्गाल देश'के २ नाम हैं-वङ्गाः, इरिकेलीयाः ॥
  - १४. 'अङ्ग देश'के २ नाम हैं- अङ्गाः, चम्पोपलिवताः ॥
  - १५. 'साल्व देश'के २ नाम हैं-साल्वा:, कारकुचीया: ॥
  - १६. 'मरु देश'के २ नाम हैं-मरवः ( व । पु ), दशरेकाः ॥
  - १७. 'त्रिगर्त देश'के २ नाम है-जालन्धगः, त्रिगर्ताः ॥

### -- १स्तायिकास्तर्जिकाभिवाः।

२वहमीरास्तु माघुमताः सारस्वता विकर्णिकाः॥ २४॥ ३वाहीकाष्टकनामानो ४वाह्नीका वाह्निकाह्नयाः। ५ शतुरुक्तास्तु साखयः स्युः ६कारूपास्तु बृहद्गृहाः॥ २५॥ ७लम्पाकास्तु मुरण्डाः स्युः दसौर्वारास्तु कुमालकाः। १ प्रत्यमथास्त्वहिच्छनाः १ ८कीकटा मगधाह्मयाः॥ २६॥ ११श्रोण्डाः केरलपर्यायाः १२कुन्तला उपहालकाः। १३नामस्तु वसथः सं-नि-प्रति-पर्यु-पतः परः॥ २७॥ १४पाटकस्तु तद्द्वें स्या१५दाघाटस्तु घटोऽविधः। श्रान्तोऽवसानं सीमा च मर्ज्यादाऽपि च सीमिति॥ २८॥

- १. 'तायिक नामक देश-विशेष'के २ नाम है-तायकाः, तिकाः ॥
- २. 'कश्मीर देश'के ४ नाम हैं—कश्मीरा:, माधुमताः, सारस्वताः, दिक्शिंकाः ॥
  - ३. 'वाहोक देश'के २ नाम हैं—वाहीकाः, टकाः ॥
  - ४. 'वाह्नीक देश'के २ नाम हैं-वाह्लीकाः, बाह्।लकाः ॥
  - ५. 'तुरुष्य ( तुर्क या तुर्की ) देश के २ नाम हैं तुरुष्काः, साखयः ॥
  - ६. 'कारूव देश'के २ नाम हैं-कारूवा:, बृहद्गृहा: ॥
  - ७. 'लम्पाक देश'के २ नाम ई-लम्पाकाः, मुरगडाः ॥
  - 'धौर्वार देश'के २ नाम हैं—सोवीराः. कुमालकाः ॥
  - E. 'अहिच्छत्र देश'के २ नाम हॅ—प्रत्यग्रथाः, अहिच्छत्राः ॥
  - १०. 'मगध देश'के २ नाम हैं कीकटाः, मगधाः ॥
  - ११. 'केरल देश'के २ नाम हैं-ओएड्रा:, केरला: ॥
  - १२. 'कुन्तल देश'के २ नाम हैं-कुन्तलाः, उपहालकाः ॥

विमर्श—मान्व्योतिष (श्लो० २१) से यहाँ (कुन्तल देश) तक कहें गये देशों में-से 'प्राक्योतिष, मानव, चेदि. वक्क, अक्क श्रीर मगध देश पूर्व दिशामें, मरु और शास्त्र देश पश्चिममें, जालन्धर, तायिक, कश्मीर, बाहीक, वाह् लिक, तुरुष्क, कारूष, लम्पाक, सौवीर और प्रस्यत्रय देश उत्तरमें तथा ओएड़ और कुन्तल देश दक्षिणमें हैं।

- १३. 'ब्राम ( गाँव )'के ६ नाम हैं---ब्रामः, संवसथः, निवसथः, प्रति-वसथः, उपवसथः॥
  - १४, 'ब्राचे गाँव'का १ नाम है-पाटक: ॥
- १५. 'सीमा'के माना हैं—आघाटः, घटः, श्रवधिः, अन्तः, अवसानम्, सीमा, मर्यादा, सीमा ( - मन्, स्त्री )॥

नूपशल्यं २मालं प्रामान्तराटवी । श्मामसीमा ३पर्यन्तभः परिसरः स्यान् ४कर्मान्तस्तु कमंभूः॥ २६॥ यगोस्थानं गोष्ठ६मेतत्त गोष्ठीन भृतपूर्वकम् । **उतदाशितं**गवीनं स्याद् गावी यत्राऽऽशिताः पुरा ॥ ३० ॥ द्वेत्रे तुवशः केदारः ६सेतौ पाल्यालिसंवराः। १०नेत्रं तु शाकस्य शाकशाकटं शाकशाकिनम् ॥ ३१ ॥ ११व होयं शालेयं पष्टिक्यं कौद्रवीश-मीद्गीने। ब्रीह्मादीनां चेत्रे१२८एव्यं तु स्यादाण्वीनमणाः॥ ३२॥ १३भङ्गयं भाङ्गीनमौमीनमुम्यं यव्यं यवक्यवन् । तिल्यं तैलीनं मापीएं माध्यं भङ्गादिसंभवम् ॥ ३३॥ १४सीत्यं हल्यं --

- १. 'प्रामकी सीमा'का १ नाम है -- उपशस्यम् ।।
- २. 'प्रामके बीचके जङ्गल'का १ नाम है-मालम् ॥
- ३. 'ग्रामके पासकी भूमि'का १ नाम है-परिसरः ॥
- ४. 'कर्मभूमि'के २ नाम हैं-कमीन्तः, कर्मभूः॥
- पू. 'गोष्ठ ( गौक्रोंके ठहरनेका स्थान )'वे २ नाम हैं-गोस्थानम्, गोष्ठम् ॥
  - ६. 'भृतपूर्व गोष्ठ'का १ नाम हे-गौष्ठीनम् ॥
- ७. 'पहले जहां गौवें बैठायी गयी हां, उस स्थान'का १ नाम है-भाशितक्रवीनम् ॥
  - द. 'खेत'के ३ नाम हैं-- चेत्रम्, वप्र:, वेदार: (२ पुन) !
- 'पुल'के ४ नाम हैं—संतः (प्), पालिः, आलिः (२ स्त्री), सवर: ।;
  - १०. 'शाकके खेत'के २ नाम है-शाकशाकटम, शाकशाकिनम्॥
- ११. 'ब्रीहि धान, शालि धान, साठी धान, कोदो और मूँग पैदा होने वाले खेत'का कमशः १-१ नाम है-वें हेयम्, शालेयम्, षष्टिक्यम्, कौद-बीराम्, मौद्गीनम् ॥
  - १२. 'चीना पेदा होतवाले खेत'क २ नाम हैं—अगुन्यम्, आग्वीनम् ॥
- १३. 'भाँग, तीसी ( अलसी ), यव ( जौ ), तिल और उड़द पैदा होन-वाले खेतके कमशः २-२ नाम हं- भक्क चम् , भाक्कीनम् ; औमीनम् , उम्यम् , यध्यम् , यवस्यम् , तिल्यम् , तैलीनम् , माधीश्म् , माध्यम् ॥
  - १४. इल,से जोते हुए खेत'के २ नाम हैं-सीत्यम् , हल्यम् ॥

—श्त्रहरूयं तु त्रिसीत्यं त्रिगुणाकृतम्।
तृतीयाकृतं २द्विहरूयाद्येषं शम्बाकृतस्त्रः तत्।।३४॥
३बीजाकृतं तृत्रकृष्टं ४द्वौणिकाऽऽढिकिकादयः।
स्युद्रौणाढकवापादौ पश्चलधानं पुनः खलम्।।३५॥
६चूर्णे त्रोदोऽऽथ रजसि म्युधूं लीपांसुरेणवः।
द्र्लोब्दे लोब्दुर्द लिर्लेब्दुः वेल्मीकः कृमिपर्वतः॥३६॥
वन्नीकृटं वामळ्रो नाकुः शक्कशिरक्य सः।
१०नगरी पृः पुरी द्रङ्गः पत्तनं पुटभेदनम्॥३७॥
निवेशनमधिष्ठानं स्थानीयं निगमोऽपि च।

- १. 'तिखारे (हलसे तीन बार जोते) हुए खेत'के ४ नाम हैं— विहल्यम्, त्रिसीरयम्, त्रिगुणाकृतम्, तृतीयाकृतम्॥
- २. 'दोलारे (हलसे दो बार जोते हुए खेत'के ५ नाम हैं द्विहल्यम्, द्विसीस्यम्, द्विगुगाकृतम्, द्वितीयाकृतम्, शम्बाकृतम्।।
- ३. 'बीज बोनेके बाद जोते गए खेत'के २ नाम हैं—बीखाकृतम्, उत्तकृष्टम्।।
- ४. 'एक द्रोगा, एक आटक बीज बीने योग्य खेत'का क्रमशः १—१ नाम है—'द्रौशाकः, आटकिकः।

विमरी—'ग्रादि' शब्दसं 'एक खारी बीज बोने योग्य खेत'का १ नाम है—खारीकः। इसी प्रकारमे १—१ द्रोण, आटक या खारी आदि परिमित अन्त रखने पकाने या ग्रॅटने योग्य वर्तन का भी क्रमशः 'द्रौणिकः, श्रादिकिकः, खारीकः' आदि १—१ नाम जानना चाहिए।।

- ४. 'खांलहान'के २ नाम है-खलधानम्, खलम् ॥
- ६. 'चूर्णं'के २ नाम हैं—चूर्णः ( पु न ), ज्ञोदः ॥
- ७. 'धूल'के ४ नाम हैं—रजः (-जस्, न), धूली (स्त्री, +धूलिः), पासुः (पु), रेसुः (स्त्रो)॥
- द्र 'ढेला'कं ४ नाम हैं—लोष्टः (पुन), लोष्टुः (पु), दिलः (स्त्री), लेष्टुः (पु)॥
- हे. 'बामी, दिअकॉड़'के ६ नाम हैं—वल्मीक: (पुन), कृमिपर्वतः, वमीकृदम, वामलूरः, नाकुः (पु), शकशिरः (अस्त, न)॥
- १०. 'नगरी (शहर )'के १० नाम हैं नगरी (स्त्री; नगरम, न)। पूः (पुर्), पुरी (त्रि), द्रङ्कः, पत्तनम् (+पट्टनम्), पुटभेदनम्, निवेशनम्, स्थानीयम्, निगमः।

विमरी-वाचरर्गत ने इस मामके विम्नलिखित विरोध मेद स्वीकार किये हैं--१०८ गावों में सबसे अम्ब गांवको 'स्थानीयम्'; उसके आधे लम्बेको १शास्त्रापुरं तूपपुरं २खेटः पुरार्द्धविस्तरः॥ ३८॥ ३स्कन्धावारो राजधानी ४कोट्टर्गे पुनः समे। प्राया पूर्वयराजर्षेः ६कन्यकुब्जं महोद्यम् ॥ ३६ ॥ कन्याकुट्जं गाधिपुरं कौशं कुशस्थलक्क तत्। अकाशिर्वराणसी वाराणसी शिवपुरी च सा II ४० II प्त्साकेतं कोसलाऽयोध्या श्विदेहा मिथिला समे। १० त्रिपरी चेदिनगरी ११कोशाम्बी बत्सपत्तनम् ॥ ४१ ॥

'द्रोणमुखम् , कर्नेटम्', उसके श्राधेको 'कर्नु'टिकम्' उसके आधेको 'कार्नेटम्' उसके आधेको 'पत्तनम् , पुटभेदनम्': पत्तनके आधेको 'निगमः', निगमके आधिको 'निवंशनम्', कहते हैं। 'कर्वट'से छोटे गाँवको 'द्रङ्गः'; 'पत्तन'से उत्तम गाँवको 'उद्रङ्गः, निवेशः, द्रङ्गः' कहते हैं ॥ १०

- १. 'उपनगर'का १ नाम है-शाखापुरम् ॥
- २. 'पुर'कं त्राघे विम्ताग्वाले गांव'का १ नाम है-खेट: ॥
- ३. 'राजधानी'के २ नाम हैं सक्त्यावारः, राजधानी (स्त्री न)॥
- ४. 'क्लि'के २ नाम हैं-कोट्ट: (पुन), दुर्गम्॥
- ५. 'गया ( गया नामक शहर )'का १ नाम है—गया ॥
- ६. 'कन्नोज'के ६ नाम है--कन्यकुब्जम्, महोदयम्, कन्याकुब्जम् (३ स्त्री न), गाधिपुरम्, कौशम्, कुशस्थलम् ॥
- ७. 'काशी नगरी'के ४ नाम हैं काशि: (स्त्री । + काशी), वरागासी, वाराग्सी, शिवपुरी ।।
  - श्रयोध्या पुरी'के ३ नाम हैं—साकतम् , कोसला, श्रयोध्या ॥
  - 'मिथिला पुरी'के २ नाम हैं—िविदेहा, मिथिला ॥
  - १०, 'चंदिपरी'के २ नाम हैं- त्रिपुरी, चेदिपुरी ॥
  - ११. 'कौशाम्बी नगरी'के २ नाम हैं- कौशाम्बी, वरमपत्तनम् ॥

### १. तदुकम्--

स्यास्थानीयं स्वतिलम्बो गामो ग्रामशतार्थके । तदर्ध त द्रोणमुखं तच्च कर्वटमस्त्रियाम्॥ कर्वटार्धे कर्नुटिकं स्थात्तदर्धे तु कार्वटम्। तद्धें पत्तनं तच्च पत्तनं पुटभेदनम्॥ निगमस्त पत्तनार्धे तद्धें तु निवेशनम्। कर्वटादधमो द्रञ्जः पत्तनादुत्तमश्च उद्रक्षधा निवेशधा स एव द्रक्त इत्यपि। १६ अ० चि०

१वडजयनी स्याद्विशालाऽवन्ती पुष्पकरण्डिनी ।
२पाटिलपुत्रं कुसुमपुरं ३चम्पा तु मालिनी ॥ ४२ ॥
लोमपादकर्णयोः पृथ्रदेवीकोट उमावनम् ।
कोटिवर्षं वाणपुरं स्याच्छोणितपुरं च तत् ॥ ४३ ॥
५मधुरा तु मधूष्टनं मधुरा६ऽथ गजाह्वयम् ।
स्याद् हास्तिनपुरं हस्तिनीपुरं हस्तिनापुरम् ॥ ४४ ॥
७तामलिप्तं दामिलप्तं तामिलिप्ते तमालिनी ।
स्तम्वपूर्विष्णुगृहं च स्याद् प्विद्मो तु कुण्डिनम् ॥ ४५ ॥
१इप्राकारो वरणः साले १२वयो वप्रोऽस्य पीठमृः ॥ ४६ ॥
१३पाकारो वरणः साले १२वयो वप्रोऽस्य पीठमृः ॥ ४६ ॥

२. 'पाटलिपुत्र ( पटना )'के २ नाम हैं—पाटलिपुत्रम्, कुसुमपुरम् ॥ ३ 'चम्पापुरी'के ४ नाम हैं—चम्पा, मालिनी, लोमपादपूः. कर्णपूः ( २-पुर्ः + लोमपादपुरी, कर्णपुरी )॥

४. 'शोशितपुरी ( नागासुरकी नगरी )'के प्र नाम हैं-देवीकोटः,

उमावनम् , कोटिवर्षम् , बार्णपुरम् , शोख्तिपुरम् ॥

५, भ्रथरा पुरी के ३ नाम है—मधुरा, मधुवन्नम, मधुरा ॥

६. 'हांग्तनापुर'के ४ नाम हैं — गजाह्रयम् (गज (हाथी) के पर्यायभूत सब नाम — यथा 'गजपुरम्, गजनगरम्, ""), हास्तिनपुरम्, हस्तिनीपुरम्, हस्तिनापुरम्॥

७. 'तामलित ( बङ्गालमें स्थित ) नगरी'के ६ नाम हैं -- तामलितम् ,

दामलिसम्, तामलिसी, तमालिनी, स्तम्बपू: (-पुर् ), विष्णुयहम् ॥

द. 'विदर्भपुरी'के २ नाम है—विदर्भी, कुण्डिनम् (+कुण्डिनपुरम्, कुण्डिनापुरम्) ॥

'डारकापुरी'के २ नाम हैं—दारवती, दारका ॥

१० 'राजानलकी नगरी ( निषधा पुरी )'का १ नाम है--निषधा ॥

११. किले या नगर आदिकी ऊँची चहारदिवारी के ३ नाम है—प्राकार:, वरण:, साल: ।।

१२. 'उक चहारदिवारीके नीचेबाली आधारमूमि'के २ नाम है--चयः, वप्रः ( पु न )।।

१३. 'वहारदिवारीके सबसे जापर के माग'के २ नाम हैं--प्रांकाराग्रम् , कपिशीर्षम् ॥

१. 'उज्जियनी'के ४ नाम हैं—उन्जयनी, विशाला, अवन्ती, पुष्पक-रिश्वनी।

—श्नीमाऽद्वाऽद्वालकाः समाः।
२ तृद्विरि गोपुरं ३ रण्यात्रतोतीविशिलाः समाः॥ ४०॥
४ परिकृटं हस्तिनलो नगरद्वारकूरके।
५ मुखं निःसरणे ६ वाटे प्राचीनाऽऽवेष्टको वृतिः॥ ४८॥
७ पद्व्येकपदी पद्या पद्धतिर्वर्ते वर्त्तने।
अयनं सरिणमार्गीऽध्वा पन्या निगमः सृतिः॥ ४६॥
५ सत्पथे स्वतिः पन्या ६ अपन्या अपथं समे।
१० व्यध्वो दुरध्वः कद्ध्वा विषयं काष्यं च सः॥ ५०॥
११ प्रान्तरं दूरज्ञ्चोऽध्वा १२ कान्तारो वर्त्म दुर्गमम्।
१३ सुरुङगा तु सन्धिता स्याद् गृहमार्गी सुवोऽन्तरे॥ ५१॥

- १. 'उक्त चहारांदवारीके जपरमे युद्ध करनेके लिए बने हुए स्थान-विशेष'के ३ नाम हैं—-क्रीमः, श्रष्टः (पुन), अट्टालकः ॥
- २. 'नगरके द्वार (फाटक-प्रवेशमार्ग)'के २ नाम है--पूर्द्वीरम्, गोपुरम्॥
  - ३. 'गली'के ३ नाम हैं--रथ्या; प्रतोली, विशिखा ॥
- ४ 'नगर या किलेके द्वारपर सुखपूर्वक आने-जानेके लिए बनाये हुये ढालू रास्ता'के ३ नाम हैं—परिकृटम् ( न पु ), इस्तिनखः, नगरहारकृटकः॥
- ५. 'निकलने (या प्रवेशकरने) के मार्ग' के २ नाम ह-मुखमू, नि:सरणम्॥
  - ६. 'वेरा'के ४ नाम हैं-वाटः ( त्रि ), प्राचीनम् , आवेष्टकः, वृतिः ॥
- ७. 'मार्ग, रास्ता'के २३ नाम हैं—पदवी, एकपदी, पद्या, पद्धति:, वर्स (-र्मन् न), वर्तनी, श्रयनम्, सरिशः (स्त्री), मार्गः, श्रध्वा (-ध्वन्). पत्थाः (-थिन्। २ पु), निगमः, स्रतिः।।
- प्त. 'श्रुच्छे मार्गःके ३ नाम हैं—सल्पयः, सुपन्याः, अतिपन्थाः (२-थिन्)।।
- E. 'अमार्ग, मार्गका अमाव'के २ नाम हैं—अपन्थाः (-थिन् ), अपथम् ॥
- १०. 'कुमार्गं, खराव रास्ते'के ५ नाम हैं—व्यब्धः, दुरस्यः, कदस्याः (-भ्यन्), विषयम्, काषयम् (२ न । + २ पु)॥
- ११. 'दूरतक सुने (जनसञ्चारादिरहित) मार्ग'का १ नाम है---
  - १२. ( जङ्गल आदिके ) 'दुर्गम मार्ग'का १ नाम है-कान्तार: (पुन)।।
- र रे. 'सुरक्क ( भूमिके मीतर बने हुए गुप्त मार्ग )'के र नाम हैं—सुरुक्का, सिन्धला ॥

१च्चन्द्रशाला शिरोगृहम् ॥ ६१ ॥
२कुष्यशाला तु सन्धानी ३कायमानं तृगोकिस ।
४होत्रीयन्तु ह्विगेंहं ५प्राग्वेशः प्राग्हिवर्गृहान् ॥ ६२ ॥
६श्वाश्रवेणं शान्तिगृह्ण्मास्थानगृहमिन्द्रकम् ।
दत्तैलिशाला यन्त्रगृह्धमिरिष्टं सूतिकागृहम् ॥ ६३ ॥
१०सूद्शाला रसवती पाकस्थानं महानसम् ।
११हस्तिशाला तु चतुरं १२वाजिशाला तु मन्दुरा ॥ ६४ ॥
१३सन्दानिनी तु गोशाला १४चित्रशाला तु जालिनी ।
१५कुम्भशाला पाकपुटी १६तन्तुशाला तु गर्तिका ॥ ६५ ॥

- १. शिरांग्ट (घरके ऊपर बने हुए दुर्माजल आहर मकान )'के २ नाम हैं—चन्द्रशाला, शिरोग्टम ॥
- २. 'सोने-चाँदीसे भिन्न (तांबा आदि) धातु रखे जानेवाले घर'के २ नाम हैं---कुप्यशाला, सन्धानी॥
- ३. 'तृण, काष्ट आदि रखे जानेवाले घर'के २ नाम हैं--कायमानम्, तृणीकः (-कस)।।
  - ४. 'इवनगृह आंग्नहोत्र भवन'के २ नाम हैं—होत्रीयम् , हविगेंहम् ॥
  - प्. 'हवनग्रहके पूर्व भागमें स्थित घर'का १ नाम है-प्राग्वंशः॥
- ६. 'शान्तिगृह'के २ नाम हैं— आधर्वणम्, शान्तिगृहम् (+शान्ति-मृहकम्)।
  - ७. 'श्रास्थानयह, समामवन'े २ नाम हैं—आस्थानयहम् , इन्द्रकम् ॥
  - प्तेल पेरनेवाले कोल्ह घर'के २ नाम हैं—तैलिशाला, यन्त्रपृहम् ।।
  - ६. 'स्तीग्रह'के २ नाम हैं-अरिष्टम्, स्तिकाग्रहम् ॥
- १०. 'पाकशाला, रसोईघर'के ४ नाम हैं-सूदशाला, रसवती, पाकस्थानम्, ( + पाकशाला ), महानसम्॥
- ११. 'हाथीखाना, हाथीके रहनेका घर'के २ नाम हैं—हिस्तशाला, चतुरम्॥
- १२. 'घुड़सार, घोड़ोंके रहनेका घर'के २ नाम हैं—वाजिशाला, मन्दुरा (स्त्री न)॥
  - १३. 'गोशाला'के २ नाम हैं—सन्दानिनी, गोशाला ॥
  - १४. 'चित्रशाला'के २ नाम हैं—चित्रशाला, जालिनी ॥
- १५. 'घड़ा, या वर्तन बनाने या पकाये जानेवाले घर'के २ नाम हैं— कुम्भशाला, पाकपुटी ॥
  - १६. 'कपड़ा बुने बानेवाले घर'के २ नाम हैं-तन्तुशाला, गर्तिका ॥

१नापितशाला वपनी शिल्पा खरकुटी च सा ।
२ आवेशनं शिल्पिशाला ३ सत्रशाला प्रतिश्रयः ॥ ६६ ॥
४ आश्रमस्तु मुनिस्थान भमुपन्नस्त्वन्तिकाश्रयः ।
६ प्रपा पानीयशाला स्याद्णाञ्चा तु मदिरागृहम् ॥ ६७ ॥
५ पक्रणः शवरावासो हघोपस्त्वामीरपल्लिका ।
१० पण्यशाला निपदाऽहो हहो त्रिपणिरापणः ॥ ६८ ॥
११ वेश्याश्रयः पुरं वेशो १२ मण्डपस्तु जनाश्रयः ।
१३ कुड्यं भित्ति १४ स्तदे दूक मन्ति निहतको कसम् ॥ ६८ ॥
१५ वेदी विनदि—

- १. 'हौरप्ट (हजामत बनाये नानवाले घर )'क ४ नाम ह—नापित-गाला, वपनी, शिल्पा, खरकुटी ॥
  - २. 'कारीगरके घर'के २ नाम हैं आवशनम् , शिल्पिशाला ॥
- ३. 'सदावर्त एह ( जहाँ पर नित्य अन्नादि दिया जाता हो, उस घर )'के २ नाम हें—सत्रशाला, प्रतिश्रय: !!
  - ४. 'मुनियोंके रहतेके स्थान'का १ नाम है-आश्रमः ( पु न ) ॥
  - प्र. 'समीपस्थ श्राभय गृह्'के २ नाम है-उपहन:, आन्तकाभ्रय: ॥
- ६. 'प्याऊ, पोसरा, पानी पिनानेका स्थान या वर'के २ नाम है— प्रपा, पानीयशाला ॥
  - ७. 'मद्वी ( मदिराके घर )'के २ नाम हैं गञ्जा, मदिरागृहम् ॥
- द. 'शवरों ( जंगल-निवासी कोल, भील, किरात आदि )के वासस्थान'के र नाम हैं—पकर्णः (पुन), शबरावासः (यो॰—शबरालयः, शबर-यहम्, .....)॥
- 'गोपोके घर'के २ नाम हैं—घोषः, आभीरपाल्लका (+आभीर-पाल्लः)।।
  - १०. 'दूबान'के ६ नाम हैं—पण्यशाला, निषदा, श्रष्ट: (पुन), हृहः, विपणि: (स्त्री), श्रापणः ॥
  - ११ 'बेश्या एइ'के ३ नाम हैं वेश्याभयः, पुरम्, वेशः॥
  - १२. 'मर्रेडप'के २ नाम हैं--म्राडपः ( पुन ), जनाभयः ॥
  - १३. 'दिवाल, भीत'के २ नाम हैं-कुड्यम् ( न । + पु ), भित्ति: ॥
- १४. 'भीतरमें हुन्नी देकर बनायी गयी दिवाल'का १ नाम है—एडूकम् ।। विमरी—'श्रमनकोष' की 'घरा' नामक व्याख्याकार श्रीर के. पी. जाय-सवाल ने 'पहूक' का श्रर्थ 'बौद्ध स्तूप' किया है। (श्रमरकोषस्य २।२,४ 'घरा' व्याख्यायाः टिप्पशी)।।

१५. बेदीके २ नाम हैं-वेदी, वितर्दि:॥

—१रजिरं प्राङ्गणं चत्वराङ्गने।
२वलजं प्रतीहारो द्वाहोरे३ऽथ परिघोऽगेला॥ ७०॥
४साल्पा त्वगेलिका स्विः ५कुञ्चिकायान्तु कृचिका।
साधारण्यङ्कृटश्चासौ ६ द्वारयन्त्रन्तु तालकम्॥ ७१॥
७श्चस्योद्धाटनयन्त्रन्तु तालयपि प्रतितालयपि।
मतियंग्द्वारोध्वंदाकृत्तरङ्गं स्याट्दररं पुनः॥ ७२॥
कपाटोऽररिः कुवाटः १०५चद्वारन्तु पत्तकः।
११प्रच्छन्नमन्तर्द्वारं स्याद् १२बहिद्वारन्तु तारणम्॥ ७३॥
१३तोरणोध्वं तु मङ्गल्यं दाम वन्दनमालिका।
१४स्तम्भादेः स्याद्धोदारौ शिला १५नासोध्वंदाकृणि॥ ७४॥

- २. 'ढार'के ४ नाम हैं—नलजम्, प्रतीहारः, द्वाः (द्वार् स्त्री),
  - ३. 'किल्ली, श्रागल'के २ नाम हैं-परिघः, अर्गला ( त्रि )॥
  - ४. 'छोटा फिल्ली, आगल'के २ नाम हैं- ग्रागिलका, मांच: ।।
  - प्र. 'क् ची'के ४ नाम हें—कुंब्निका, कृचिका, काधारणी, श्रङ्कटः ॥
  - ६. 'ताला'के २ नाम हैं-दारयन्त्रम् , तालकम् ॥
  - ७. भ्ताली, चाभी'कं २ नाम हैं—ताली, प्रतिताली ॥
  - 'डारके ऊपर तिछीं लगी हुई लकड़ी'का १ नाम है—उत्तरक्रम् ॥
- ६. 'किवाइ'के ४ नाम है—अररम्, कपाटः, (त्रि+कवाटः),
   अरिः (पुन), कुवाटः ॥
- १०. 'खिड़की, या बड़े फाटकके बन्द रहने पर भी भीतर जाने आनेके लिए बनाये गये छोटे द्वार'के २ नाम हैं—पत्तद्वारम्, पत्तकः (+खटिकका)॥
  - ११. 'भीतरी द्वार'का १ नाम है--श्रन्तद्वीरम् ॥
- १२. 'बाहरी द्वार, तोरग्रदार'के २ नाम हैं—बिहर्डीरम्, तोरग्रम् (नपु)॥
- १३. 'बन्दनवार (द्वारके ऊपर मङ्गलाथ लगायी गयी फूल या आम्रादि परुजविकी माला )'का १ नाम है-वन्दनमालिका ॥
  - १४. 'खम्भेके नीचेवाली लकड़ी या पत्थर'का १ नाम है-शिला ॥
  - १५. 'खम्भेके ऊररवाली लक्ड़ी या पत्थर'का १ नाम है-नावा ॥

विमरी-'गोड'का मत है कि खम्मेके ऊपर दूसरी लकड़ी रखनेके छिए जो एक छोटो लकड़ी रखी जाती है, उसे 'शिला' कहते हैं। 'मालाकार'का

१. 'श्रांगन'के ४ नाम हैं—अजिरम् , प्राङ्गणम् ( + ग्रङ्गणम् ), चरवरम्, अङ्गनम् ॥

१गोपानसी तु बलभीच्छादने बकदारुणि।
२गृहावप्रहृणी देहत्युम्बरोदुम्बरोम्बुराः।। ७१ ॥
३प्रघाणः प्रघणोऽलिन्दो बहिर्हारप्रकाष्ठके।
४कपोतपाली विटङ्कः प्रयत्वच्छदिपी समे ॥ ७६ ॥
६नीन्नं बलीकं तत्प्रान्त ७इन्द्रकोशस्तमङ्गकः।
८वलभी छदिराधारी ६नागदन्तास्तु दन्तकाः॥ ७०॥
१०मनालम्बोऽपाश्रयः स्यात्प्रश्रीवो मन्तवारणे।
११वातायनो गवाक्षश्च जालके१२ऽथान्नकोष्टकः॥ ७८॥
छमुलो—

मत है कि द्वारशाखाके उत्पर तथा नीचे दी हुई लक्षड़ी (कुर्सी) को 'शिला-नासा' कहते हैं ॥

- १. 'धरन ( छापरको छानेके लिए लगायी गयी लकड़ी )'का १ नाम है—गोपानसी।।
- २. 'देहली, पटडेहर'के ५ नाम हैं— यहावपहणी, देहली, उम्बरः, उद्दुम्बरः, उम्बरः।
- ३. 'दारके नीचेदाले चौकटके नीचे लगाये गये चौड़े पत्थर आदि'के ३ नाम हें—प्रधाराः, प्रवराः, अलिन्दः।
  - ४. 'कब्तरोंका दग्वा'के २ नाम हैं-कपोतपाली, विटक्क: ( पु न ) ॥
- प्र. 'छप्पर'के २ नाम हैं—पटलम् (त्रि), छदिः (- दिस्, स्त्री)।।
  - ६. 'ओरी'के २ नाम है—नीत्रम् , वलीकम् ( न पु )॥
- ७. 'समादिमं माषसादिके लिए ऊँचे बनाये गये मंच'के २ नाम हैं— इन्द्रकोश: (+हन्द्रकोष:), तमञ्जक: (+मञ्चक:)॥
- ८. 'छप्परके नीचे गले बाँस श्रादि—कोरो, ठाट या छुज्जा'का १ नाम
   है—बलभी (⊣वरुभि॰)॥
  - E. 'लु'टी'के २ नाम हैं- नागदन्तः, दन्तकः ॥
- १०. 'मकानके चारो श्रोर बने हुए लकड़ी आदिका घेरा या भरोखा, खिड़की'के ४ नाम हैं—मत्तालम्बः, अपाश्रयः, प्रश्रीवः (पुन), मत्त-वारणः॥
- ११. 'जगला, खिड़की'के ३ नाम हैं—वातायनः (पुन), गवाचः,
  - १२. 'को ठला, भांड़'के २ नाम हैं-अन्नकोष्टकः, कुस्लः (+ कुसूलः )॥

- १८श्रिस्तु कोगोऽणिः कोटिः पाल्यश्र इत्यपि ।
२श्चारोहण्नु सोपानं ३निःश्रेणिस्त्वधिरोह्णी ॥ ७६ ॥
४स्थूणा स्तम्मः पसालभञ्जी पाञ्चालिका च पुत्रिका ॥
काष्ठाद्घटिता ६लेप्यमयी त्वञ्चलिकारिका ॥ ८० ॥
७नन्यावर्त्तप्रभृतयो विच्छन्दा श्राहयवेश्मनाम् ।
सस्मुद्गः सम्पुटः ६पेटा स्यान्मञ्जूषा१०८श्व शोधनी ॥ ८१ ॥
सम्माजनी बहुकरी वर्धनी च समूहनी ।
११सङ्करावकरी तुल्या१२बुदूखलमुखखलम् ॥ ८२ ॥
१३मस्फोटनन्तु पवन१४मवघातस्तु कण्डनम् ।

७. 'विशिष्ट दंगसे बने हुए धनवानोंके गृही'के 'नन्दावर्तः' आदि ( 'आदि' राज्दसे 'स्वस्तिकः, सर्वतोनदः' आदि ) नाम हैं॥

विमरी—चारो ओरसे द्वार तथा तांरण्याले घरको 'स्वस्तिकः', अनेक मिंडिलवाले घरको 'सर्वतोभद्रः', गोलाकार घरको 'नन्द्यावर्तः', श्रौर सुन्दरतम घरको 'विच्छन्दः' कहते हैं।।

- ८. 'डब्बे'के २ नाम हैं —समुद्गः, सम्पुटः ॥
- भर्गपी'के २ नाम है—पेटा (+पेटकः), मञ्जूषा ॥
- १०. 'भाड़ 'के ५ नाम हैं—शोधनी (+पवनी), संमार्जनी, बहुकरी (पुस्त्री), वर्धनी, समूहनी।।
  - ११. 'कूड़े-करकट के २ नाम हैं-सङ्करः, श्रवकरः ॥
  - १२. 'ओखली'के २ नाम हैं—उर्खलम्, उल्खलम्।।
  - १३. 'फटकने'के २ नाम हैं-प्रस्कोटनम्, पवनम् ॥
  - १४. 'क्टने'के २ नाम ईं-अवघात:, कपडनम् ॥

१. 'घरके कोने आदि'के ६ नाम हैं—आंभ (स्त्री), कोगाः, आंगाः ( प्रस्त्री), कोटिः (स्त्री), पाली, असः ।।

२. 'सीढ़ी'के २ नाम हैं—ग्रारोहराम्, सोपानम्।।

३. 'काठ आदिको सीढी'के २ नाम हैं — निःश्लेगिः (स्त्री), आंध-रोहसी।।

४. 'लम्मे'के २ नाम है—स्थृखा, स्तम्भः ॥

पू. 'काठ, पत्थर या हाथीदाँत आदिकी मूर्ति-स्टेचू'के ३ नाम हैं— सालभन्नी, पाञ्चालिका, पुत्रिका ॥

६. 'रंग स्त्रादिसं बनायी गयी मृर्तिश्का १ नाम है — अञ्जलिकारिका ॥

१कटः किलिञ्जो २मुसलोऽयोऽमं ३कण्डोलकः पिटम् ॥ ५३॥ ४चालनी तितः ५शूपँ प्रस्कोटन६मथान्तिका। चुल्ल्यश्मन्तकमुद्धानं स्याद्धिश्रयणी च सा॥ ५४॥ ७स्थाल्युखा पिठरं कुण्डं चरः कुम्भी ५ घटः पुनः। कुटः कुम्भः करीरश्च कलशः कलसो निपः॥ ५५॥ ६ इसन्यक्षाराच्छकटीधानीपात्रयो इसन्तिका। १०श्राष्ट्रोऽम्बरीप ११ऋचीपमृजीषं पिष्टपाकमृत्॥ ६६॥ १२कम्बर्द्विः खजाकाऽ१३थ स्याचर्द् र्वाक्हस्तकः। १४वार्धान्यान्तु गलन्त्यालः कर्करी करको१५८थ सः॥ ५७॥ नालिकरजः करङ्क-

- १. 'चटाई, खसकी टट्टी'के २ नाम हैं-कट: ( त्रि: ), किलिङ्ज: ॥
- २. 'मूसल' के २ नाम हैं मुसल: (+ मुपल:), अयोग्रम् (न पु। + अयोनि:)!
- ३. 'बाँस आदिकी दौरी, डाली, ओड़ो, टोकरी. खंचिया आदि'के २ नाम है— करडोलक:, पिटम् (न पु । + पिटक: )।।
  - ४. 'चलनी'के २ नाम हैं—चालनी (स्त्री न ), तितउः (पुन )॥
  - प्र. 'सूप'के २ नाम हैं—-शूर्षम्, प्रस्कोटनम् ( २ न पु ) ॥
- ६. 'चुल्ही'के ५ नाम हैं अन्तिका (+ अन्ती), चुल्ली, अश्मन्तिकम्, उद्धानम्, अधिअयगी।।
- ७. 'बटलोई, चर्च्ड, बहुगुना आदि'के ६ नाम हैं—स्थाली, उखा, पिठरम्, कुराडम् (२ त्रि), चर्चः (पु), कुम्भी।।
- इ. 'धड़े'के ७ नाम हैं—घट: (पुस्त्री), कुट: (पुन), कुम्मः
   (पुस्त्री), करीर: (पुन), कलशः, कलशः (२ त्रि), निषः (पुन)।।
- E. 'बोरसी, श्रंगीठी'के पू नाम हैं—हसनी, अङ्गारशक्ष्टी, श्रङ्गार-धानी, अङ्गारपात्री, हसन्तिका ॥
  - १०. 'भाइ, भॅड़सार'के २ नाम हैं-भाष्ट्र:, अम्बरीय: (२ पुन)।।
  - ११. 'तावा'के २ नाम हैं-- ऋचीषम्, ऋजीषम् ॥
  - १२. 'कलञ्जल'के ३ नाम हैं-कम्बः, दर्विः, खजाका (३ म्त्री)॥
  - **१३. 'लकड़ीकी क**लछुल का १ नाम है —तर्दूः (स्त्री ) !!
- १४. 'कमएडलु'के ५ नाम हैं—वार्धानी, गलन्ती, आलू: (स्त्री), कर्फरी, करक: (पुन)।।
  - १५. 'नारियल के कमग्रहलु'का १ नाम है-करह्न: ॥

—१स्तुल्यो कटाहकरेरी।
२मिणकोऽतिकतरो शैगरीरोकत्तरयो तु मन्थती। ५६।।
४वैशाखः खजको मन्था मन्थानो मन्थदण्डकः।
मन्थः जुन्धोपऽस्य विष्कम्भो मञ्जोरः कुटरोऽपि च।। ५६॥
६शालाजोरो वर्धमानः शरावः ७कोशिका पुनः।
मिल्लिका चपकः कंसः पारी स्यात्पानभाजनम्।। ६०॥
८कुत्र्यर्मस्नेहपात्रं ६ कुतुपस्तु तदल्पकम्।
१०हितः खल्ल११इवर्मभयी त्यात्रः करकपात्रिका ।। ६१॥
१२सर्वमावपनं भाष्डं १३पात्राऽमत्रे तु भाजनम्।

- १. 'कड़ाह'के २ नाम हैं -कटाह: 'त्रि), कपर: ॥
- २. 'हथहर, गडुई'के २ नाम हैं—मिशिकः, अलिञ्जरः (२ पुन)॥
- ३. 'दही मथनेके वर्तन'के ३ नाम हैं -- गगेंगी, कलशी, मन्यनी ॥
- ४. 'मथनी'के ७ नाम हैं—वैशाखः, खजकः, मन्याः (-िधन्), मन्यानः, मन्यदर्डकः, मन्यः, जुब्धः ॥
- प्. 'जिसमें बांघकर मथनी युमायी जाती है, उस खम्मे'के हे नाम हैं— विष्कम्मः ( + दएडकरोडकम ), मञ्जीर , कटरः ( + कुटकः ) ॥
- ६. 'सकोरे, टकनी आदि'के ३ नाम हैं-शालाजीरः, वर्धमानः, शरावः (२पुन)॥
- ७. 'प्याली या प्याले'के ६ नाम हैं—कोशिका, मल्लिका, चषकः, कंस: (२ पुन ), पारी, पानभाजनम ॥
- ट. 'कुप्पा (तेल या घी रखनेके लिए चमड़ेके बने हुए बड़े पात्र)' का १ नाम है—कृतः ।।
- E. 'कुप्पी (पूर्वोक्त छोटे बर्तन)' का १ नाम है--कुलुपः (पुन)।।
- रं. 'खरल (दवा आदि कूटनेके लिए लोहे या पत्थर के बने खरल)' के २ नाम ई— हति: (पु), खल्लः ।।
  - ११. चमड़ेके के कमण्डल का १ नाम है-करकपात्रिका ।!
- १२. 'भारड ( जिसमें कोई वस्तु रखी जाय उस ) के २ नाम हैं--आक-पनम्, भारडम् ॥
- १३ 'बर्तन (छोटी थाली )'के ३ नाम हैं—पात्रम् (त्रि), श्रमत्रम्, नाजनम् ॥
- विमरी—'अनरकोष'कारने आचपन आदि पांची पर्यायोको एकाथेक माना है (२१९.।३३)!!

१तद्विशालं पुनः स्थालं रस्यातिषधानमुद्द्धनम् ॥ ६२ ॥ ३शैलोऽिः शिखरी शिलोच्चयगिरी गोत्रोऽचलः सानुमान् । यावा पर्वतमृध्रभूषरधराहार्या नगो४ऽथोदयः । पूर्वाद्विपश्चरमाद्विरस्त ६उदगद्विस्त्वद्विराड् मेनका-प्राग्णेशो हिमवान हिमालयहिमप्रस्थो भवानीगुरुः ॥ ६३ ॥ ७हिरण्यनामा मेनाकः मुनामश्च तदात्मजः । ६४ ॥ ६८ तत्वाद्विस्तु कैलासोऽष्टापदः स्फिटकाचलः ॥ ६४ ॥ १ स्वान्मान्यवान प्रस्तवणो १२विन्ध्यम्तु जलवालकः ॥ ६५ ॥ १३रात्रुक्वत्रयो विमलादि १४रिन्द्रकीलस्तु मन्दरः ।

- १. 'थाल, परात'का १ नाम है—स्थालम् ( न स्त्री )॥
- २. 'दक्कन'के २ नाम हैं--पिधानम्, उदञ्जनम्॥
- ३. 'पर्वत, पहाड़'के १५ नाम हैं—शलः, द्यद्रः, शिखरी (-रिन्), शिलोच्चयः, गिरिः, गोत्रः, श्रचलः, सानुमान् (-मत्), ग्रावा (-वन्), पर्वतः, मूत्रः (यो०—कुत्रः, महीत्रः, ....), भूधरः (यो०—महीधरः, मृभृत्, पृथ्वीधरः, पृथ्वीभृत्, .....), धरः, अहार्यः, नगः॥

शेषश्चात्र-गिरौ प्रपाती बुट्टार उर्देझः कन्दराकरः।

- ४. 'उदयाचल'के २ नाम हैं-उदयः ( + उदयाचलः ), पूर्वीद्रः ।
- प्. 'श्रस्ताचल'के २ नाम हैं—चरमाद्रिः, श्रस्तः (+श्रस्ताचलः)।।
- इ. 'हिमालय पर्वतंश्के ७ नाम हैं-उदगदिः, अदिराट् (-राज्), मेनकाप्राग्रेशः, हिमवान् (-वत्), हिमालयः , हिमप्रस्थः, भवानीगुरुः ॥
  - ७. 'मैनाकपर्वत'के ३ नाम हैं-ांहरएयनामः, मैनाकः, सुनामः॥
- ८. 'कैलास पर्वत'के ४ नाम हैं—रजताद्रिः, कैलासः, अष्टापदः, स्फटि-काचलः ॥

शेषश्चात्र-कैलासे धनदावासी हरादिहिंमवदसः ॥

- E. 'क्रीञ्चपर्वत'के २ नाम हें क्रीडनः, कुञ्चः ॥
- १०. 'मलय पर्वत'के ३ नाम हैं---मलयः (पुन), श्राषादः, दिन्-गाचलः ॥

शेषश्चात्र-मलयश्चन्दनगिरिः ।

- ११. 'माल्यवान् पर्वत'के २ नाम हैं---माल्यवान् (-वत्), प्रस्रवणः ॥
- १२. 'विनध्य पर्वतं'के २ नाम हैं—विन्ध्यः, जलवालकः ॥
- १३. 'विमल पर्वत'के २ नाम हैं-शत्रुखयः, विमलाद्रिः ॥
- १४. 'मन्दर पर्वत'के २ नाम हैं-इन्द्रकीलः, मन्दरः ॥

१सुवेतः स्यात्त्रिमुकुटस्त्रिकृटक्विककुच्च सः ॥ ६६ ॥ २३७ जयन्तो रैवतकः ३सुदारः पारियात्रकः । ४त्नोकालोकस्रकवालो५.ऽथ मेरः कर्णिकाचतः ॥ ६७ ॥ रत्नसातुः सुमेरः स्वःस्वर्गिकास्त्रनतो गिरिः । ६२४ जन्तु शिखरं कृटं ७प्रपातस्त्वतदो भृगुः ॥ ६८ ॥ ६मेखला मध्यभागोऽद्रेनितम्बः कटकश्च सः । ६६ ।। १५द्रोणी तु शेलयोः सन्धः १२पादाः प्रत्यन्तपर्वताः । १०० ॥ ११द्रोणी तु शेलयोः सन्धः १२पादाः प्रत्यन्तपर्वताः । १०० ॥

- २. 'रेवतफ पर्वत'के २ नाम है-उज्जयन्तः, रैवतफः ॥
- ३. 'पारियात्र पर्वत'के २ नाम हैं--सुदारु:, पारियात्रकः ॥
- ४. 'लोकालोक पवंत'के २ नाम ईं-लोकालोकः, चक्रवालः ॥
- प्र. 'सुमेर पर्वत'के ७ नाम हैं—मेरः, कर्णिकाचलः, रत्नसातुः, सुमेरः, स्विगिरिः, स्विगिरिः, काञ्चनागिरिः। (४।६३ से यहांतक सब पर्वतके पर्याय वाचक शब्द पुंस्लिङ्ग हैं)॥
- ६. 'शिखर, पहाइकी चोटी'के ३ नाम हैं--- शृङ्गम्, शिखरम्, कूटम् (३न पु)॥
  - ७. 'प्रपात'के ३ नाम हैं-प्रपात:, श्रतट:, भृगु: ।

विमरी—"बिस तटसे गिरा बाय, उस तटका नाम 'स्तु' है" यह किसी- किसीका मत है।

- प्त. 'पर्वतकी चढाईके मध्यभाग'के ३ नाम हैं—मेखला, नितम्ब:, कटक: (पुन)।।
  - 'कन्दरा; दरी'के २ नाम हैं—दरी, कन्दर: ( त्र ) !!
  - १०. 'गुहा, पर्वतकी गुफा'के २ नाम है-गह्नरम् ( पु न ), गुहा ॥

विमरी—िकसी-किसी के मतसे 'दरी, कन्दरः, गहरम्, गुहा'ये ४ नाम 'गुफा'के ही हैं।

- ११. 'दो पर्वतोंके मिलनेके स्थान' काश नाम है-द्रोगी।।
- १२. 'पर्वतके पासवाले छोटे-छोटे पहाड़ों'का १ नाम है-पादा: ॥
- १३. 'पर्वतके निकले हुए बाहरी तिर्छे स्थानी'का १ नाम है-दन्तकाः ॥

१. 'मुबेल पर्वत'के ४ नाम हैं--सुबेल:, त्रिसुकुट:, त्रिक्ट:, त्रिककुत् (-सुद्) ॥

१ष्ठियकोर्ध्वेभूमिः स्यारद्धोम्मिरुपरयका । ३स्तुः प्रस्थं सानु४ररमा तु पाषाणः प्रस्तरो द्वत्।। १०१॥ प्रावा शिलोपलो । पगरहशैलाः स्थृलोपलाश्च्युताः। ६स्यादाकरः खनिः खानिर्गञ्जा ज्यातुस्तु गैरिकम् ॥ १०२ ॥ दशक्लधातौ पाकशुक्ला कठिनी खटिनी खटी। **ट्लो**ई कालायसं शक्तं पिण्डं पारशवं घनम् ॥ १०३ ॥ गिरिसारं शिलासारं तीच्एकृष्णामिषे अयः। १०सिहानधूर्तमण्डूरसरणान्यस्य किट्टके ॥ १०४ ॥ ११सर्वेद्ध तैजसं लोहं १२विकारस्त्वयसः दुशी।

- १. 'पहाड़की ऊपरवाली भूमि'का १ नाम है-अधित्यका ॥
- २. 'पहाइकी नीचेवाली भूमि'का १ नाम है-उपस्यका ॥
- ३. 'पवतको ऊपरवाली समतल भूमि'के ३ नाम हैं—न्तुः ( पु ), प्रस्थमः, -सानुः ( २ पु न ) ॥
- ४. 'पत्थर'के ७ नाम हैं-अश्मा (-श्मन्), पावाणः, प्रस्तरः, इवत ( स्त्री ), प्रावा (-वन् , पु ), शिला, उपलः ( पु न ) ॥
  - ५. 'पर्वतंस गिरे हुए बड़े-बड़े चट्टानों'का १ नाम है—गण्डशैला: ॥
- ६. 'लान'के ४ नाम हैं—आकरः, खनिः, खानिः (२ स्त्री), गञ्जा (स्त्रीपु)॥
  - ७. 'गेरू'के २ नाम हैं—भातुः ( पु ), गैरिकम् ॥
- . 'खड़िया, चाक'के ४ नाम हैं—शुक्लधातु., पाकशुक्ला, कठिनी, खटिनी, खटी (+कखटी)॥
- E, 'लोहे'के ११ नाम हैं—लोहम (पुन), कालायसम, शस्त्रम्, पिरहम्, पारशवम् (पुन), धनम्, गिरिसारम्, शिलासारम् (२ न । + २ पु), तीद्गम्, कृष्णामिषम्, अयः (-यम् , न )॥

शेषश्चात्र-स्याल्लोहे धीनधीवरे ।

- १०. 'मगहूर लोहिकट्ट'के ४ नाम है-। सहानम्, धूर्तम्, मगहरम्, सरग्रम् ॥
- ११. 'सर्वविध (आटोप्रकारके) तेचोविकार'का १ नाम है-लोहम् (नपु)॥

विमरी—लोह आठ हैं—सोना, चाँदी, तांबा, पीतल, काँसा, रांगा, सीसा, चोहा । इन्हींको 'अष्टधातु' कहते हैं ॥

१२. 'लोहेकी बनी हुई वस्तु'का १ नाम है- कुशी !!

१तामं म्लेच्छमुखं शुल्वं रक्तं दृष्ण्यमुदुम्बरम् ॥ १०५ ॥
म्लेच्छशावरभेदाख्यं मर्कटास्यं कनीयसम् ॥
महावर्द्धनं वरिष्टं २सीसन्तु सीसपत्रकम् ॥ १०६ ॥
नागं गराङ्कपद्मयं वर्षं सिन्दृरकारणम् ॥
वर्षं स्वर्णारियोगेष्टे यवनेष्टं गुवर्णकम् ॥ १०७ ॥
३वङ्गं त्रपु स्वर्णजनागजीवने मृद्धङ्गरङ्गे गुरुपत्रपिच्चटे ।
स्याच्चकसंज्ञं तमरञ्ज नागजं कस्तीरमालीनकसिहले त्र्यपि ॥ १०५ ॥
४स्याद्रप्यं कलधौतताररजतश्वेतानि दुर्वर्णकं
स्वर्णु रक्च दृमांशुहंसकुमुद्याभरूयं—

१. 'ताबे'के १२ नाम हैं — ताम्रम्, म्लेच्छुमुख्यम्, शुल्वम्, रक्तम्, द्वयम्, उदुम्बरम् (+ ग्रौदुम्बरम्), म्लेच्छुम्, शावरम्, मर्कटास्यम्, क्तीयसम्, ब्रह्मवर्धनम्, वरिष्ठम्॥

शेषश्चात्र-ताम्रे पवित्रं कास्यं च ॥

२. 'सीसा'के ११ नाम हे—सीसम् ( न । + पु ), सीसपत्रकम्, नागम्, गणहूपदमवम्, वप्रम्, सिन्दूरकारणम्, वर्ष्यम्, स्वर्णानः, योगेष्टम्, याने- ष्टम्, सुवर्णकम् ॥

शेषश्चात्र—सीसके तु महाबलम् । चीनः पट्टं समोलूकं कृष्णं च त्रपु-बन्धकम् ॥

३. 'रांगा'के १४ नाम हैं — वज्जम्, त्रपु (न), स्वर्णजम्, नागजीव-नम्, मृद्यज्ञम्, रङ्गम्, गुरुपत्रम्, पिच्चटम्, चक्रम् ( 'चक्र'कं पर्यायया चक्र सभी शब्द), तमरम्, नागजम्, कस्तीरम्, त्रालीनकम्, सिहलम् ॥

शेषश्चात्र—त्रपुखि श्वेतरूप्यं स्यात् शग्टं सलवणं रजः।

पारसं मधुकं ज्येष्टं धर्नं च मुखभूषणम्।।

४. 'चांदी'के १० नाम हैं — रूप्यम्, कलघीतम्, नारम्, रजतम् (नपु), श्वेतम् (+ सितम्, ) , दुर्वणकम्, खज्रम् हिमांजुः, हंसः, कुमुदः (हिमांजु आदि अर्थात् चन्द्र आदिके वाचक सभी शब्द, श्रत एव + चन्द्रः, सोम ; मरालः, मानसौकाः, कैरवः, )।।

शेषश्चात्र — राजते त्रापुर्व वङ्गः जीवनं वसु भीरुकम्। शुभ्रं सीम्यं च शोध्यं च रूप्यं भीरु जवीयसम्॥ —१सुवर्षं पुनः।
स्वर्षं हेम हिरण्यहाटकवसून्यष्टापदं काञ्चनं
कल्याणं कनकं महारजतरैगाङ्गेयस्वमाण्यपि॥१०६॥
कलधौतलोहोत्तमवहिवीजान्यपि गारुटं गैरिकजातरूपे।
तपनीयचामीकरचन्द्रभर्माऽर्जु ननिष्ककार्तस्वरकर्वुराणि॥११०॥
जाम्बूनदं शातकुम्भं रजतं भूरि भूत्तमम्।
२हिरण्यकोशाङ्कुप्यानि हेम्नि रूप्ये कृताकृते॥१११॥
३कुप्यन्तु तद्द्वयादन्यद्श्रक्ष्प्यं तु द्वयमाहतम्।
५श्रलङ्कारसुवर्णन्तु शृङ्गीकनकमायुधम्॥११२॥
६रजतञ्ज सुवर्णेक्च संहिल्टे धनगोलकः।
७पित्तलारेऽ—

१. 'सोने, सुवर्ण'के ३३ नाम हैं—सुवर्णम, स्वर्णम (२ न पु), हैम (—मन्, न!+हेमः, पु), हिरण्यम् (न पु), इाटकम् (न!+पु), वसु (न), अष्टापदम् (न पु), काञ्चनम्, कल्याणम्, कनकम्, महारजतम्, राः (=र, पु क्षी), गाङ्गेयम्, रुक्मम्, कल्धौतम्, लोहोत्तमम्, विद्विजिम्, गाढहम्, गैरिकम्, जातरुपम्, तपनीयम्, चामोकरम्, चन्द्रम् (न पु), भर्म (—र्मन्, न), अर्जुनम्, निष्कः (पुन), कार्तस्वरम्, कर्जुरम्, जाम्बृनदम्, शातकुम्भम् (+शातकौम्भम्), रजतम्, भृरि (न।+पु), भृत्तमम्॥

शेषश्चात्र—सुवर्णे लोभनं शुक्तं तारबीवनमौजसम्। दाद्यायणं रक्तवर्णे श्रीमत्सुम्भं शिलोद्भवम्॥ वैणवं तु कर्णिकारच्छायं वंग्रातटीभवम्।

- २. 'सिका श्रादि बनाये हुए या बिना बनाये हुए सीना तथा चाँदी'के ३ नाम हैं—हिरएयम् , कोशम् , श्रकुष्यम् ॥
- ३. 'सिका बनाये या बिना बनाये हुए सोना-चाँदीको छोड़कर दूसरे ताबा श्रादि धानु'का १ नाम है—कुप्यम्।
- ४. 'सिका आदि रूपमे परिण्त सोना-चाँदी, तांबा आदि सब धातुओ' का १ नाम है— रूप्यम् ॥
- ५. 'आभृषणार्थं मुवर्णं'के ३ नाम हैं—अल्ङ्कारमुवर्णम् , शृङ्कीकनकम् , आयुषम् ॥
  - ६. 'मिश्रित सोना-चाँदी'का १ नाम है-धनगोलकः ( पु न ) ॥
- ७. 'पीतल'के २ नाम हैं—पित्तला (स्त्री न । + पुन), आरः (पुन)।।

१७ अ० चि०

—१थारकृटः किपलोहं मुवर्णकम् ॥ ११३ ॥
रिरी रीरी च रीतिश्च पीतलोहं मुलाहकम् ।
२वाझी तु राजी किपला ब्रह्मरीतिर्महेश्वरी ॥ ११४ ॥
३कांस्ये विद्यात्रियं घोषः प्रकाशं वक्ष्युल्वजम् ।
यस्टाशब्दममुराह्मरवणं लोहजं मलम् ॥ ११४ ॥
४सौराष्ट्रके पञ्चलोहं पवर्तलोहं तु वर्तकम् ।
६पारदः पारतः सृतो हरनीजं रमध्यलः ॥ ११६ ॥
७श्वभ्रवः स्वन्छपत्रं खमेघास्यं गिरिजामले ।
६श्वथ तुत्थं शिखिभीवं तुरथाञ्चनमयूरके ।
१०म्पातुन्थं कांस्यनीलं हेमतारं वितुन्नकम् ॥ ११८ ॥
११स्यान्तः कर्परिकातुत्थममृतासङ्गञ्चनम् ।

१. 'पित्तलके भेद-विशेष'के ७ नाम हैं—श्रारकृटः ( पु न ), कांपलोहम्, सुनग्रकम् , रिरी गीगी, गीतः, पीतलोहम् , सुलोहकम् ( + सुलोहम् ) ॥

- २. 'पीतवर्ण लोहके भेद-विशेष'के ५ नाम हैं—ब्राह्मी, राजी, कपिला, ब्रह्मगीत:, महेश्वरी (किसी-किसीने मतम 'पिचला' आदि १२ नाम एका-थंक हैं)।
- ३. 'काँसा'के १० नाम हैं—कांस्यम् , विद्यात्प्रियम् , घोषः, प्रकाशम् , वङ्गाल्यजम् , घरटाशाब्दम् , कंशम् , रवणम् , लोहजम् , मलम् ॥
- ः. 'ताँबा-पौतल-रांगा-सीसा-लोहा रूप पंचलोह'के २ नाम हैं—सौराष्ट्र-कम्, पञ्चलोह्म्॥
  - ५. 'लोह-विशेष या इस्पातं के २ नाम है---वर्तनोहम्, वर्तकम् ॥
- ६. 'पारा'के ६ नाम हैं—पारदः, पारतः (पुन), स्तः, इरबीजम्, रसः, चलः (+चपलः)॥
- ७. 'अभ्रक, श्रवरख'के ७ नाम हैं-अभ्रकम् , स्वच्छपत्रम् , खमेघाख्यम् (श्राकाश तथा मेघके पर्यायवाचक शब्द, अतः— + खम् , गगनम् , ———, मधम् , अम्बुदम् , ———), गिरिजामलम् ॥
- द्र. 'काला सुमी'के प्र नाम हैं—सोतोखनम्, कापोतम्, सौवीरम्, कृष्णम्, यासनम्॥
- ६. 'तृतिया'के ४ नाम हैं—तुत्यम्, शिखिग्रीवम्, तृत्याञ्जनम्, मयूरकम् । १०. 'नीलायोथा'के ४ नाम हैं—मूबातुत्यम्, कांध्यनीलम्, हेमतारम् , वितुत्नकम ॥
  - ११. 'अञ्जन'के ३ नाम हैं -- कर्परिकातुल्यम् , अमृतासक्तम् , अञ्जनम् ॥

श्रसगर्भ तार्द्यशैलं तुत्थे दावीरसोद्भवे ॥ ११६ ॥ २पुष्पाञ्चनं रीतिपृष्पं पौष्पकं पुष्पकेत् च । ३मान्तिकं तु कद्म्बः स्याच्चकनामाऽजनामकः ॥ १२०॥ श्ताप्यो नदीजः कामारिस्तारारिर्विटमाधिकः। प्रसौराष्ट्री पार्वती काक्षी कालिका पर्पटी सती ॥ १२१ ॥ श्राहको तुवरी कंसोद्भवा काच्छी मदाह्वया। ६कामीमं घातुकासीसं खेचरं घातुशेखरम् ॥ १२२ ॥ ७ द्वितीयं पुष्पकासीसं कंसकं नयनीपधम । शुल्वपामाकुष्ठारिगीनिधकगनधकौ ।। १२३ ॥ सीगन्धिकः शुकपुच्छो १ हरितालन्तु पिञ्जरम्। बिहालकं विस्तरान्धि खर्जूरं वंशपत्रकम् ॥ १२४ ॥ श्रालपीतनतालानि गोउन्तं नटमण्डनम्। बङ्गारलीमहत्त्वा-

विमरी-'अञ्जन-सम्बन्धी भेदांपमेद तथा मतान्तरीका अमरकोष (२। ६। १०२)कं मत्कृत 'मिणप्रभा' टीका तथा 'अमरकौमुदी' टिप्पग्रीने देखं ॥

४. 'विटमान्तिक'के भ्र नाम हैं-ताप्य:, नदीज:, कामारि:, तारारि:, विद्यातिकः ॥

१. 'दाकहलदीके रखमे बने हुए त्तिया'के २ नाम हैं-रसगर्भम् , ताद्वर्यशैलम् ॥

२. 'तपाये हुए पोतलको मैलने बने हुए भुमें के ४ नाम हैं - पुष्पाञ्ज-नम् ( + वृत्तुमाञ्जनम् ), ताद्यशिलम् , पौष्पकम् , पुष्पकेतु ॥

३. 'मालिक' ( सहद या सोनामक्ली )के ४ नाम हैं-मालिकम्, कदम्बः, चक्रनामा (-मन्। चक्रके पर्यायवाचक मब शब्द), श्रजनामकः ( अज अर्यात् विष्णुके पर्यायवानक सन शब्द , अतः—वैष्णुवः, .....) ॥

u. 'पर्पटी'के ११ नाम हि-सीराष्ट्री, पार्वती, कास्ती, कालिका, पपेटी, सती, आदकी, तुवरी, कंशाङ्कवा, काच्छी, मृदाह्रया (मिट्टीक पर्याय वाचक शब्द, श्रतएव-मृत्तिका, मृत्स्ना, मृत्सा, "")॥

६, 'कसीस'के ४ नाम हैं-कासीसम्, धातकासीसम्, खेरम्, धातुशेखरम ॥

७. 'फूलकसीस'के ३ नाम हैं — पुष्पकासीसम् , कंसकम् , नयनीवधम् ॥

द. 'गन्धक'के द नाम हैं-गन्धाशमा (-श्मन् ), शुल्वारि:, पामारि:, नुष्टारि:, गरिधकः, श्रन्धकः, सौगरिधकः, शृकपुच्छः ॥

६. 'हरताल'के १३ नाम **हैं**—हरितालम्, पिञ्जरम् विद्वालकम्. वि**स**-

—१ मनागुप्ता मनःशिला ॥ १२५ ॥
करवीरा नागमाता रोचनी रसनेत्रिका ।
नेपाली कुनटी गोला मनोह्ना नागाजाह्नका ॥ १२६ ॥
२ सिन्दूरं नागजं नागरकं शृङ्गारभूषणम् ।
चीनपिष्टं ३ इंसपादकुरुविन्दे तु हिङ्गुलः ॥ १२० ॥
४ शिलाजतु स्याद् गिरिजमध्यं गैरेयमहमजम् ।
५ स्तारः काचः ६ कुलाली तु स्याच्च चुष्या कुलियका ॥ १२० ॥
७ बोलो गन्धरसः प्राणः पिण्डो गोपरसः शशः ।
दर्तनं वसु मण्डिस्तत्र वैद्वयं वालवायजम् ॥ १२६ ॥

गन्धि, खर्जुरम्, वंशपत्रकम्, आलम्, पीतनम्, तालम्, गोदन्तम (+गोपि-त्तम्), नटमण्डनम्, वङ्गारिः, लोमहत्।।

- १. 'मैनसिल'के ११ नाम हैं--मनोगुप्ता, मनःशिला (+शिला), करवीरा, नागमाता (-मातृ), रोचनी, रसनेशिका, नेपाली (+नेपानी), कुनटी, गोला, मनोह्रा, नागजिह्नका।।
- २. 'सिन्दूर'के ५ नाम हैं—सिन्दूरम्, नागजम्, नागरक्तम्, शृङ्गार-भृषणम् (+शृङ्गारम्), चीनपिष्टम् ॥
- २. 'हिगुल' वे ३ नाम हैं हं स्पादः, कुरुधिन्दमः हिङ्ग्लः (पु । + न पु । + हिङ्ग्लः ) ॥
- ४. 'सिलाजीत'के ५ नाम हैं—शिलाजतु (न), गिरिजम्, अर्थ्यम्, गैरेयम्, अरमजम् ॥
  - ५. 'काच'के २ नाम हैं--- बारः, काचः ॥
  - ६. 'काला सुमी'के ३ नाम हैं-कुलाली, चतुष्या, कुलिथका ॥
- ७. 'गन्धरस'के ६ नाम ई---बोलः, गन्धरसः, प्राग्ः, पिगडः, गोपरमः (+रसः), शशः॥
- ८. 'रस्न, मिश्य, जवाहरात'के ३ नाम हैं—रत्नम्, वसु (न), मिश्यः (पुन्नी। + माश्यिक्यम्)॥

विमरी-रान की आठ जातियाँ हैं, यथा-हीरा, मोती, सोना, चाँदी, चन्दन, शक्क, चम ( मृगचर्म, व्यावचर्म आदि ) और वस्त्र'।।

E. उनमें 'वैहूर्य, विल्लीर मिख'क २ नाम हैं—वैहूर्यम्, वालवायनम् ॥

१. तद्यथा वाचरपति:—''हीरकं मौक्तिकं स्वर्णे रजतं चन्दनानि च । शङ्कश्चर्मं च वस्त्रज्वेत्यष्टौ रत्नस्य जातयः ॥'' इति ॥

१मरकतन्त्वरमगर्भं गारूमतं हरिन्मणिः। लोडितकलद्दमीपुष्यारुणोपलाः ॥ १३० ॥ २पद्मरागो ३नीलमिशास्त्रिन्द्रनीलः ४सचीमुखन्तु हीएकः। वरारकं रत्नमुख्यं वज्जपर्यायनाम च॥ १३१॥ ५विराटजो राजपट्टो राजावर्ती६ऽथ विद्रमः। रक्ताङ्को रक्तकन्द्श्च प्रवालं हेमकन्द्लः ॥ १३२ ॥ ७सूर्यकान्तः सूर्यमणिः सूर्याश्मा दहनोपतः। द्यन्द्रज्ञान्तर्यन्द्रमणिश्यान्द्रन्द्रोपलश्य सः ॥ १३३ ॥ ६ ज्ञीरतेलम्फाटिकाभ्यामन्यौ खस्फटिकाविमौ ।

१. 'मरकाम ण, पन्ना'के ४ नाम हैं - मरकतम्, अश्मगर्भम्, गारुत्मतम्, हरिन्मिशः ॥

२, ध्यद्यराग मिंग्'के ४ नाम हैं-पद्मरागः (पुन), लोहितकः, लदमीपुष्पम , अरुगोपलः (+शोग्परत्नम् )।।

३. 'इन्द्रनीलर्माण, नीलम'के २ नाम हैं-नीलर्माणः, इन्द्रनीलः (पुन)॥

४. 'हीरा'के भ्र नाम हैं-स्चीमुख्यम्, हीरकः (न। +पु । + हीरः ), वरारकम्, रहतमुख्यम्, वज्रपर्ययनामक (वज्रके पर्यायवाचक सब नाम, अत:-- - वज्रम् , दम्भोलिः, "") ॥

पू. 'लाजावर्त'के ३ नाम हैं—विराटनः (+वैराटः), राजपटः, राजा-वर्तः ॥

इ. 'मूंगा'के प नाम हैं-विद्रमः, रकाङ्कः, रककन्दः, प्रवालम् (पुन), हेमकन्दल: ॥

७. 'स्यंकान्तमिण'के ४ नाम हैं - सूर्यकान्तः, सूर्यमिणि:, सूर्याश्मा ( - शमन् ), दहनोपलः ॥

चन्द्रकान्तर्माण्'के ४ नाम हैं—चन्द्रकान्तः, चन्द्रमणिः, चान्द्रः, चन्द्रोपलः ॥

द्धके समान श्वंत तथा तैलके समान रंगवाले स्फटिकों से भिन्न रङ्गवाले इन दोनों ( सूर्यकान्तमणि तथा चन्द्रकान्तमणि )का 'खन्फटिकी' श्रर्थात 'आकाशस्फटिकी' भी नाम है। (दोनोंके अर्थमें प्रयुक्त होनेसे द्विवचन कहा गया है, वह द्विवचन निस्य नहीं है )॥

विमर्श-'वाचस्पति'ने कहा है कि स्पाटकके ३ भेद हैं-आकाशस्पाटिक,

श्शुक्तिजं मौक्तिकं मुक्ता मुक्ताफलं रसोद्भवम् ॥ १३४॥ २नीरं वारि जलं दकं कमुद्कं पानीयमन्भः कुशं तायं जीवनजीवनीयसिललार्णांस्यम्बु वाः संवरम् । ज्ञीरं पुष्करमेघपुष्पकमलान्यापः पयःपाथसी कीलालं भुवनं वनं घनरसो यादोनिवासोऽमृतम् ॥ १३५॥ कुलीनसं कबन्धद्व प्राणदं सर्ते तोमुखम् ।

द्वीरस्फाटक और तैलस्फाटक। उनमें आकाशस्फाटक श्रेष्ठ है और उसके भी दो भेद हैं—सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त ॥

१. भोती वे ५ नाम हैं — शुक्ति अम्, मौकिकम्, मुका, मुकापलम्, रखेद्रवम् ॥

विमरी—यहाँ 'शुक्तिजम' शब्दमं शुक्ति (सीप) उपलक्षण है, क्योंकि हाथींके मस्तक तथा दाँत, कुत्ते और स्ट्रार के दाँत, मेव, सपे, वाँस तथा मछली; इनसे भी मोती उत्पन्न होता है। इसके आंतरिक किसी-किरीका यह भी सिद्धान्त हैं कि—हाथी, मेघ, स्ट्रार, शङ्क, मछली, शुक्ति (सीप) ह्यार वाँससे मोती उत्पन्न होता है, इनमेसे शुक्तिमें अधिक उत्पन्न होता है।।

## ।। पृथ्वीकायिक समाप्त ।।

२. ( श्रव यहाँसे आरम्भकर ४।१६२ तक 'कलकायिक' जीवीका वर्णन करते हैं—) 'पानी'के ३४ नाम हैं—नीरम्, वारि ( न ), जलम्, दकम्, कम्, उदकम्, पानीयम्, अम्भः ( – म्भस्, न ), कुशम्, तोयम्, जीवनम्, जीवनीयम्, सिललम्, श्रर्णः ( – र्यस् ), श्रम्बु ( र न ), वाः ( = वार् , स्त्री ), सवरम्, जीरम्, पुष्करम्, मेघपुष्पम्, कमलम्, आपः ( = अप्, निश्ची, वश्यः ), पयः (—यस् ), पाथः (—यस् । श्रम् । न ), कीलालम्, भ्रवनम्, वनम्, वनस्, प्रतस् ( पु । + न ), यादोनिवासः अमृतम्, कुलीनसम्, कबन्धम् ( + कम्, अन्धम् ), प्राणदम्, सर्वतीस्त्वम् ॥

[ स्फटिकान्तु त्रयस्तेषामाकाशस्फटिको वरः ।

द्वी चीरतैनस्फटिकावाकाशस्फटिकस्य तु ॥

द्वी भेदी सूर्यकान्तश्च चन्द्रकान्तश्च तत्र च ।इति॥''

२. तदुक्तभ्—"इस्तिमस्तकदन्ती तु दंष्ट्रा शुनवराहयोः ।

मेघो सुबङ्गमो वेशुप्तस्यो मौक्तिकयोनयः ॥ इति ॥''
अन्यच्च—"करीनद्रचीमृतवराहशङ्कमत्स्याहिशुक्तयुद्भववेशुजानि ।

मुकाफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्तयुद्भवमेव भूरि ॥ इति ॥"

१. तद्यथाऽऽह बृहस्पतिः—

**१त्रस्था**घास्थागमस्ताघमगाधद्वातत्तस्पृशि ॥ १३६ ॥ २निम्नं गभीरं गम्भीर३मुत्तानं तद्विलन्त्यम् । ४श्वच्छं प्रसन्नेप. Sनच्छं स्यादाविलं कलुपद्ध तत् ॥ १३० ॥ ६अवश्यायस्तु तुहिनं प्रालेयं मिहिका हिमम्। स्यान्नीहारस्तुप रश्च ७हिमानी तु महद्धिमम् ॥ १३=॥ प्पारावारः सागरोऽवारपारोऽकृपारोदध्यर्णवा वीविमाली। यादःस्रोतोबार्नदीशः सरस्वान् सिन्धूदन्वन्तौ मितदः समुद्रः ॥१३६। मकराद्रत्नाज्जलान्निधिविराशयः। खाकरो

शेषश्चात्र-जले दिव्यामरासेव्यं कृपीटं घृतमङ्करम्। विषं पिष्पलपातालन'लनानि च कम्बलम् ॥ पादनं षड्सं चापि पल्लूरं तु सितं पयः। किट्टिमं तदतिचारं साल्वं पद्मगन्धकम्॥ अन्धं तु कलुषं तोयमतिम्बच्छं तु काचिमम् ।

- १. 'अथाह, ग्रगाध'कं ५ नाम हैं-अस्थावम्, श्रस्थागम्, अस्तावम्, अगाधम् , अतलम्पृक् ( – स्पृश् , सब त्रि ) ॥
- २. 'गहरा, गम्भीर'के ३ नाम है-निम्नम्, गभीरम् । गम्भीरम् ॥ विमरी-किसी आचार्यका मत है कि 'अस्थाव' आदि = नाम एकार्थक अर्थात् 'अगाध' के ही हैं ॥
  - ३. 'छिछुला, थाह्युक्त'का १ नाम है—उत्तानम्॥
  - ४. 'स्वच्छ, साफ'के २ नाम हैं-अच्छम् , प्रसन्नम् ॥
  - भैतं, कर्लुषित'के ३ नाम हैं—ग्रनच्छम्, आविलम्, कलुषम् ॥
- ६. 'पाला, तुषार'के ७ नाम हें-अवश्यायः, तुह्निम्, प्रालेयम्, मिहिका (+ धूममाहिषी, धूमिका, धूमरी ), हिमम, नीहार:, तुषार: (३ पु न )॥
  - ७. 'अधिक पाला, इिमन्समूह'का १ नाम है-हिमानी ॥
- -. 'समद्र'के २१ नाम हैं—पारावारः, सागरः, अवारपारः, अकृपारः ( + श्रक्वार: ), उद्धः, अर्णवः, वीचिमाली (-लिन् ), यादर्शः, स्रोतर्शः, वारीशः, नदीशः ( + यो ०-यादःपतिः, स्रोतःपातः, वाःपातः, नदीपतिः, ....), सरस्वान् (-स्वत् ), सिन्धुः ( पु स्त्री ), उदन्यान् (-न्वत् ), मितदूः ( पु ), समुद्र:, मकराकर: ( + मकरालय: ), रत्नाकर: ( + रत्नराशि: ), जलनिध:, जलिषः जलराशिः (यो०-वारिनिधः, वारिधः, वारिगशिः ।।।

शेषश्चात्र-समुद्रे तु महाकन्छो दारदो घरणीप्लवः। महीप्रावार उर्वङ्गिस्तिमकोशो महाशयः॥ १द्वीपान्तरा श्रसङ्ख्यास्तं सप्तेवेति तु लौकिकाः ॥ १४० ॥
२त्तवणक्तीरद्ध्याज्यसुरेक्चस्वादुवारयः ।
३तरङ्गे भङ्गवीच्यूम्यु त्कितिका ४महति त्विह ॥ १४१ ॥
तह्य्यु त्लोलकल्लोला ५श्रावर्तः पयसां भ्रमः ।
ताख्रो वोलकश्चासौ ६वेला स्याद् वृद्धिरम्भसः ॥ १४२ ॥
७हिण्डीरोऽव्धिकफः फेनो = वृद्बद्स्थासकौ समौ ।
६मर्यादा कूलभूः १०कूलं प्रपातः कच्छरोधसी ॥ १४३ ॥
तदं तीरं प्रतीरश्च ११पुलिनं तज्जलोज्झितम् ।
सैकतञ्चा१२न्तरीपन्तु द्वीपमन्तर्जलं तदम् ॥ १४४ ॥
१३तत्परं पार१४मवारं त्वर्वाक् १५पात्रं तदन्तरम् ।

- १. बीच-बीचम द्वीपवाले अध्यक्षय समुद्र हैं, किन्तु लौकि मतसे सात ही समुद्र हैं।
- २. सात समुद्रों के क्रमशः २-२ नाम हैं —लवणवारिः, लवणोदः; ज्ञीर-वारिः, ज्ञीरोदः, दिधवारिः, दध्युदः; आज्यवारिः, आज्योदः; सुरावारिः, सुरोदः; हज्जुवारिः, हज्जूदः; स्वादुवारिः स्वादृदः ॥
- ३. 'तरक्न'के ५ नाम हैं—तरक्नः, भक्तः, वीचिः (स्त्री), ऊर्मिः (पु स्त्री), उत्कलिका।।
  - ४. 'बड़े तरक लहर'के ३ नाम हैं लहरी, उल्लोल:, कल्लोल: ॥
  - प्र. 'पानीके भौर'के ३ नाम हैं श्रावर्त्तः, तालूरः, बोलकः ॥
  - ६. 'पानी बढ़ने'का १ नाम है-वेला ॥
- ७. 'फेन'के ३ नाम हैं—िडिएडीर:, अब्धिकफः (+सागरमलम्), फेन:॥
  - ८. 'बुद्बुद, बुलबुला'के २ नाम हैं बुद्बुदः, स्थासकः ॥
  - E. 'समुद्रतीरकी भूमि'का १ नाम है मयीदा ॥
- १०. 'तट, किनारा तीर'के ७ नाम हैं कूलम्, प्रपातः, कच्छः, रोधः (-धस्, न), तटम्( त्रि ), तीरम्, प्रतीरम् ॥
- ११. 'जिसे पानीने छोड़ दिया है, उस किनारे (तट )'के २ नाम हैं— पुलिनम् (न पु), सैकतम्॥
  - १२. 'टापू'कं २ नाम हैं-अन्तरीपम्, द्वीपम् ( पुन ) ॥
  - १३. 'दसरी श्रोरवाले किनारं'का १ नाम है-पारम् (पुन)॥
  - १४. 'इस स्रोरवाले किनारे'का १ नाम है-स्रवारम् (पुन)॥
  - १५. 'दोनों तटोंके बीचवाले भाग'का १ नाम है-पात्रम् (त्रि) ॥

१नदी हिरएयवर्णा स्याद्रोधोवका तरिङ्गणी ॥ १४५ ॥ मिन्धः शैवलिनी वहा च हृदिनी स्रोतिम्बनी निम्नगा स्रोतो निर्द्धरिए। सरिच्च तटिनी कुलङ्कपा वाहिनी। कर्ष द्वीपवती समुद्रद्यिताधुन्यौ स्वत्यौ पर्वतजाऽऽपगा जलिधगा कुल्या च जम्ब लिनी ॥ १४६ ॥ २गङ्गा त्रिपथगा भागीरथी त्रिदशदीर्घिका। त्रिस्रोता जाह्नवी मन्दाकिनी भीष्मक्रमारसः॥ १४७॥ सरिद्वरा विष्णुपदी सिद्धस्वःस्वगिखापगा । ऋपिकुल्या हमवती स्वर्वापी हरशेखरा॥ १४८॥ ३यमुना यमभगिनी कालिन्दी सूर्यजा यमी। ४रेवेन्द्रजा पूर्वगङ्गा नर्भदा मेक्लाद्रिजा ॥ १४६ ॥ पगोटा गाँदावरी ६तापी तपनी तपनात्मजा। ७शुतुद्रिस्तु शतद्रः स्यान् ⊏कावेरी त्वर्द्धजाह्नवी ॥ १५० ॥ ६करतोया सदानीरा-

१. 'नदी'के २७ नाम हैं-नदी, हिरएयवर्णा, रोधोवक्रा, तरिक्कणी, सिन्धु: ( पु स्त्री ), शैवलिनी, वहा, हृदिनी (+हादिनी ), स्रोतस्विनी, निम्नगा, स्रोतः (-तस् , न ), निर्फारिखी, सरित् ( स्त्री ), तर्टिनी, कूलङ्कषा, वाहिनी, कपू: (स्त्री), द्वीपवती, समुद्रदियता, धुनी, स्वन्ती, सरस्वती, पर्वतना, आपगा, जलधिगा, कुल्या, जम्बालिनी ॥

२. भन्ना नदी के १६ नाम हैं---गङ्गा, त्रिपथगा (+त्रिमार्गगा), भागीरथी, त्रिदशदीर्घिका, त्रिस्रोताः ( स्त्री ), जाह्नवी (+जहुकन्या ), मन्दा-किनी, भीष्मस् , कुमारसः ( २ स्त्री ),सरिद्वरा, विष्णुपदी, सिद्वापगा, स्वरापगा, म्बर्ग्यापगा, खापगा, ऋषिकुल्या, हैमवती, स्वर्शपी, हरशेखगा ॥

३. 'यमुना नदी'के ५ नाम हैं--यमुना, यमभागनी, कालिन्दी (+कलि-न्दतनया ), सर्यजा, यमी ।।

४. 'नर्मदा नदी'के ५ नाम हैं-रेवा, इन्दुजा, पूर्वगङ्गा, नर्भेदा, मेकला-द्रिजा (+ मेकलकन्या, मेकलकन्यका )॥

प. 'गादावरी नदी'कं २ नाम हैं—गोदा, गोदावरी ॥

६. 'तापी नदी'के ३ नाम हैं-तापी, तपनी, तपनात्मका ॥

७. 'शतद्र, सतलज नदी'के २ नाम है— शुदुद्र:, शतद्र: (२ स्त्री )॥

<sup>□. &#</sup>x27;कावेरी नदी'के २ नाम हैं—कावरी, अर्धजाह्नवी ।।

६. 'करतीया नदी'के २ नाम हैं-करतीया, सदानीरा ॥

— १वन्द्रभागा तु चन्द्रका।
२वासिष्ठी गोमती तुस्ये ३ब्रह्मपुत्री सरस्वती।। १५१॥
४विपाङ् विपाशा५,ऽऽर्जु नी तु बाहुदा सैत्र हिनी।
६वैतरणी नरकस्या अस्रोतोऽम्मःसरणं स्वतः॥ १५२॥
=प्रवाहः पुनरोघः स्याद्वणी धारा रयश्च सः।
१घट्टस्तीर्थोऽवतारे१०ऽम्बुबृद्धौ पूरः प्लबोऽपि च॥ १५३॥
११पुटभेदास्तु वक्राणि १२भ्रमास्तु जलनिगेमाः।
१३परीवाहा जलोच्छ्वासाः—

विमरी—पावेती-विवाहके समय हाथसे शिरे हुए कन्यादान-जलसे यह नदी निकली है, ऐसा पुराणोंमें लिखा है। यह बङ्गालकी नदा है।।

- १. चन्द्रभागा नदी'के २ नाम हैं—चन्द्रभागा (+चान्द्रभागा), चन्द्रका॥
  - २. 'गोमती नदी'कं २ नाम हं-वासिष्ठी (+गौतमी ), गामती ॥
  - ३. 'सररवती नदी'के २ नाम हैं-नहापुत्री, सरस्वती ॥
  - ४. 'विपाशा नदी'के २ नाम हैं-विपाट (-पाश्, म्बी), विपाशा ॥
  - प. 'बाहुदा नदी'के ३ नाम हैं—आर्जुनी, बाहुदा, मैतवाहिनी ॥
- ६. 'वैतरशा नदी'के २ नाम हैं वैतरशी, नरकस्था। (यह नरक में स्थित है)।।

शेषश्चात्र—मरूदला तु मुरला मुरबेला मुनन्दिनी। चर्मणवती रतिनदी संभेदः सिन्ध्सङ्गमः॥

- ७. 'स्रोता (स्वतः पानीके बहने)'का १ नाम है—स्रोतः (-तस्,न)॥
  - प्रवाह, धारा'के ५ नाम है—प्रवाह: ओव:, येगी, धारा, रय: ।।
- E. 'बाट (नदीमे उतरनेक मार्ग)'के ३ नाम हैं—बट्टः, तीर्थः (पुन), ऋवतारः ॥
  - ४•. 'पूर, पानी बढ़ना'के २ नाम हैं—पूर:, प्लव: ॥
- ११. पानीकी मंबरो, खलावर्त के २ नाम हैं पुटमेदाः, क्काणि (+चकाणि)।

विमरी-कोई कोई श्राचाये टेढ़ी नदीका, कोई भूमि के भीतरसे पानी की धारा निकलनेका पर्याय इन दोनों शब्दोको मानते हैं।।

- १२. पानी निकलने के मार्ग का १ नाम है-भ्रमाः॥
- १३. 'पृथ्वीके नीचेसे ऊपरकी ओर तीव धारा निकलने के २ नाम हैं— परीवाहाः, बलोच्छ्यासाः॥

- १क्रुपकास्तु विदारकाः ॥ १५४॥ २प्रणाली जलमार्गे३८थ पानं कुल्या च सारणि:। प्रसिकता बालुका पबिन्दौ पृषत्वृपतविश्रुपः ॥ १४५ ॥ ६जम्बाले चिकिलौ पङ्कः कर्दमश्च निषद्वरः। भिच उद्धयः सरस्वांश्च ६द्रहोऽगाधजलो हृदः। १०कृपः स्यादुद्पानोऽन्धः प्रहि११र्नेमी तु तन्त्रिका ॥ १५७ ॥ १२नान्दीमुखो नान्दीपटो बीनाही मुखबन्धने । १३ ऋाहाबस्तु निपानं स्यादपक्षे -

- १. 'पानी इकट्टा होनेके ।लए स्स्वी हुई-सी नदी म खादे गये गढ़ीं के २ नाम हैं-कृपकाः, विदारकाः ॥
  - २. 'नाली'का १ नाम है-प्राणाली ( त्रि )॥
- २. 'नहर, मानवकृत छोटी नदी'के ३ नाम हैं-पानम्, कुल्या, सार्राणः ( म्त्री ) ॥

शेषश्चात्र-नांका च सारखी।

- ४. 'बालु, रेत'के २ नाम हैं—खिकता: (स्त्री, नि व० व०), वालुकाः ॥
- भूद के ४ नाम हैं बिन्दुः (पुं, पृषत्(न), पृषतः, विमृद् (-Ad ) !!
- ६. 'कीचड़, पद्भ'के ६ नाम हे-जम्बाल: (पुन), चिकितः, पद्भः (पुन), कर्दमः, निषद्दरः, शादः (+ विम्कल्लः)॥
  - ७. 'सोन, शोणभद्र'के २ नाम है—हिरएयबाहुः, शोणः ॥
- -- 'नद'के प्र नाम हैं—नदः वहः भिद्यः , उद्ध्यः , सरस्वान् (-स्वन् )॥
  - E. 'श्रथाह जलवाले नद'के ३ नाम हैं---द्रहः, श्रगाधजलः, हृदः ॥
- १०. 'कृष, कुआं, इनारा'के ४ नाम है-कूप: (पुन), उदपान: ( पुन ), अन्धुः, प्राह्यः (२ पु )।।
- ११. 'क् आके अपर रस्ती बांधनके लिए काष्ठ आदिकी वनी हुई चरखी, या ऊपर रखी हुई लकड़ी आदि'के २ नाम हैं-नेमी (+ नेमि: स्त्री), तन्त्रिका ॥
- १२. 'कृंप के जगत'के ३ नाम हैं-नान्दीमुख:, नान्दीपर:, वीनाह: (पुन)॥
- १३. 'चरन' ( पशुओं के जानी पीनेके लिए कूंएके पास ईंट आदि पत्थर म्रादिसे बनाये गये हौ ज ) के २ नाम हैं — श्राहावः, निपानम् (न पु)।।

१८य दीविका ॥ १५८ ॥

वापी स्यान् २ खुद्रकूपे तु चुरी चुण्ढी च चूतकः।
३ उद्घाटकं घटोयन्त्रं ४ पादावर्तीऽरघट्टकः॥ १ प ६॥
५ श्रव्यातन्तु देवखातं ६ पुष्करिण्यान्तु खातकम्।
७ पद्माकरस्तद्धागः स्यात्कासारः सरसी सरः॥ १६०॥
६ वेशन्तः पत्वलाऽत्पं ६ परिखा खपखातिके।
१० स्यादालवालमावालमावापः स्थानकश्च सः॥ १६१॥
११ श्राधारस्त्वम्भसां बन्धो १२ निर्झरस्तु भरः सरिः।
उत्सः स्रवः प्रस्रवणं १३ जलाधारा जलाशयाः॥ १६२॥

- १. 'बावली'के २ नाम हैं—दीविका, वापी।।
- २. 'छोटे कृंए, भड़कूई 'के ३ नाम हैं—चुरी, चुरदी, चूतकः ॥
- २. 'धुरई घड़ारी'के २ नाम हैं—उद्घाटः म् (+उद्घातनम्), घटी-यनत्रम्॥
  - ४. 'रेइट'के २ नाम ई—पादावर्तः, अरघट्टकः (+श्ररघट्टः)॥
- प्र. 'प्राकृतिक तडाग या कुरड श्रादि'के २ नाम है—अखातम्, देवखातम्।।
- ६. 'पोलरे छोटे तडाग'के २ नाम हैं—पुष्कारणी, खातकम् (+खातम्)॥
- ७. 'तडाग'के ५ नाम हैं---पद्माकरः नडागः (+ तटाकः), काखारः (२ पुन), सरकी, सरः (-रस्न)।

विमरो— 'छोटे तहाग'नो 'कासार' तथा विशाल तडाग'को 'सरसी' कहते हैं, ऐसा वाचस्पतिका मत है ॥

- -. 'जलकं छोटे गढ़े' के २ नाम हैं—वेशन्तः, पल्वलः (+तल्लः)।।
- E. 'खाई'के ३ नाम हैं-परिखा, खेयम्, खातिका ॥
- १०. पाला' (पानी टहरने के लिए पौधे या छांने वृत्तके चारों श्रोर बनाये गये गोलाकार गढेके ४ नाम हैं—श्रालवालम् (पुन), आवालम् (न।+पु।+जलपिरिडलः), आवापः, स्थानकम्॥
  - ११. 'बाध'का १ नाम है-आधार: ॥
- १२. 'भरना'के ६ नाम हैं—निभेरः, भरः, सरिः (स्त्री), उत्तः (पु। न ), स्रवः, प्रस्वव्यम्॥
  - १३. 'जलाशयमात्र'के २ नाम हैं—जलाधारः, जलाशयः ॥
    ॥ जलकायिक समाप्त ॥

१विह्वर्षेद्वानुहिरएयरेतसौ धनक्षयो हव्यहविहु ताशनः।
कृपीटयोनिर्दमुना विरोचनाञ्चश्रक्षणी ह्यारथम्तन्ननपात्॥ १६३॥
कृशानुवैश्वानरवीतिहोत्रा वृपाकपिः पावकचित्रमानू ।
धाप्तत्रधूमध्वजकुष्ण्यवर्साऽचिष्मच्छमीगर्भतमोष्नशुक्ताः ॥ १६४॥
शोचिष्केशः शुचिहुतवहोपर्वु धाः सप्तमन्त्रख्वालाजिह्ना ज्वलनशिखिनौ जागृविर्जातवेदाः।
वर्हिःशुष्माऽनिलसखवस् रोहिताश्वाऽऽश्रयाशौ
बहिंख्योतिर्द्वहनबहुलौ हव्यवाहोऽनलोऽग्निः॥ १६५॥
विभावसुः सप्तोदचिः रम्वाहाऽग्नायी वियाऽस्य च।
३श्चौर्वः संवर्त्तकोऽष्ट्यग्निर्वाह्वो वहवामुखः॥ १६६॥
४६वो दावो वनविष्ठ्यमेवविह्निररम्मदः।

१. 'अब यहांसे त्रारम्भकर ४।१७१ तक 'तेचःकायिक' जीवोंका वर्णन करते हैं—'अग्नि, श्राग'के ५१ नाम है — वृद्धः, वृद्धः नः, ह्रर्थयरेताः (—तस्), धनज्ञयः, ह्याशनः, ह्विरशनः, हुताशनः, चृपीटयोनः, दमुनाः (—नस्।+ दमूनाः,—नस्), विरोचनः, आगृशुच्यिः, छागरथः, तननपात्, कृशानुः, वैरवानरः, वीतिहोत्रः, वृषाकृषः, पावकः, चित्रमानुः, श्रप्पित्तम्, धूमध्वजः, कृष्णवन्मा (—तमन्), श्रचिष्मान (—ध्मत्), शमीगर्भः, तमोध्नः, गुकः, शोचिष्केशः, श्रचः, हृतवहः, उषर्वुधः, सप्तिज्ञहः, मन्त्रजिहः, ज्वालाजिहः, ख्वलनः, श्रिखी (—िखन्), जायिः, ज्ञातवेदः (—दस्), वृह्दःशुष्मा (—ध्मन्।+वृहः, —हिस्, शुष्मा,—ध्मन्), श्रनिलसखा (—िख), वसः, गोह्तताश्वः, आश्रयाशः, विह्विंशेतः (—तिस्), दहनः, बहुतः, हव्यवाहः, श्रनलः, श्रग्नः, विभावसः, सप्ताचिः, उद्चिः (२—विस , 'अप्यित्तम्'न, श्रेष सत्र पु)।।

शेषभात्र—श्रम्नी विमर्दोपः समन्तभुक् ।
पर्परीकः पविधीसः पृथुर्घसुरिराशिरः ॥
जुहुरागः पृदाकुश्च कृषाकुईवनी हविः ।
वृताचिनीचिनेतश्च पृष्ठी वञ्चतिरञ्जतिः ॥
भुजिर्भरथपीथी च स्वनिः पवनवाहनः ।

- २. 'अग्निकी पत्नी'के २ नाम हैं—स्वाहा (स्त्री । + श्रव्य ), अग्नायो ॥ ३. 'वहवानल'के ५ नाम हैं—और्वः, संवर्तकः, श्रब्ध्यग्नः, वाडवः, वहवामुखः ॥
  - ४. 'दावाग्नि'के ३ नाम है—दवः, दावः, वनविहः॥
    - पू. 'बादलकी आग'के २ नाम हैं- मेघर्वाहः, इरम्मदः ॥

१ह्रागणस्तु करीपाग्नः २कुकूलस्तु तुपानलः॥ १६७॥
३सन्तापः ६ ज्वरो ४वाप्प उद्या ४ जिह्नाः म्युरचिपः।
६ होतः कीला शिखा ज्वालाचिण्रुल्का महत्यसौ ॥ १६८॥
८ इप्रृत्तिङ्गोऽग्निकणो६ऽलातज्वालोल्का१०ऽलातमुल्मुकम्।
११धृमः स्याद्वायुवाह ऽग्निवाहो दहनकेतनम्॥ १६६॥
१४२तहिदौरावती त्रियुच्चला शम्पाऽचिर्यमा॥ १७०॥
। श्वायालिको शल्हदा चक्कला चपलाऽशनिः।
सौदामनी चिण्का च हादिनी जलवालिका॥ १७१॥

- ७. 'उल्का (आगकी बहुत बड़ी ज्वाला )'का १ नाम है—उल्का ॥
- =. 'चिनगारी'का १ नाम है—रफुलिङ्ग (त्रि)।।
- ह. 'बनेठी ( लुआही आदि )के घुमानेसे बनी हुई मएडलाकार ज्वाला अथवा 'कभी २ श्राकाशसे गिरनेवाले उत्पातस्चक तेजःपुष्ठ'का १ नाम है— उल्का ॥
  - १०. 'बनेटी या लुआठो'के २ नाम हैं-अलातम्, उल्मुकम् ॥
- ११. 'धूम, धूत्रां'के ब्राठ नाम हैं- धूमः, वायुवाहः, अग्निवाहः, दहनकेतनम्, अम्मःसः, करमालः, स्तरोः (स्त्री) जीमृतवाही (- हिन्)।।
  - १२. 'विजली' के १५ नाम हैं--तिहत् ( खी ), ऐरावती, विद्युत् ( खी ),

१. 'स्ले गोवर (गोइंटा, उपला, करडा )की आगा के र नाम हैं--- खागगा:, करीपान्ति: ॥

२. 'मुसेकी आग ( मम्ल, भीर )'वं २ नाम है— कुक्लः (पुन), दुषानलः ( ट्रषाग्नः )॥

३. 'संताप'के २ नाम हैं--सन्ताप:, मंज्यर: ॥

४. 'बाष्प, माप'के २ नाम हे—बाष्प: (पुन), ऊष्मा (-ध्मन, पु)॥

५. 'ग्रागकी ज्वाला' उसकी जिह्ना ( जीभ ) है ॥

विमरी—'अंग्नकी सात जिहाएं (जीभे )' हैं— हिरएया, कनका, रका-कृष्णा, वसुप्रभा, कन्या, रका और बहुरूपा ॥

६, 'ज्वाला'के भ्रनाम हैं—हेतिः, कीला (स्त्रीपु ), शिखा, व्याला (पुस्त्री), श्रविः (-विंसु, स्त्रीन)।।

१ तदुक्तम्—"भवति हिरएया कन्यका रकामृञ्चा वसुप्रभा कन्या । रका बहुरूपैति सप्तार्चिषां निहाः ॥' इति ।

१वायः समीरसमिरौ पत्रनाशुगौ नभःश्वासो नभस्बद्निलश्वसनाः समीरणः। वातोऽहिकान्तवबमानमस्त्रकम्यनाः कम्पाकनित्यगतिगन्धवहप्रभञ्जनाः।१७२।

मातरिश्वा जगत्मायाः पृपद्श्वो महाबन्धः। मारुतः स्पर्शनो दैत्यदेवा २झब्झा स वृष्टियुक ॥ १७३॥ **३प्रागो नासामहम्राभि**पादाङगुग्रान्तगोचरः । ४अपानः पत्रनो मन्याप्रष्ठप्रधान्तपार्षिणगः॥ १७४॥

पसमानः सन्धिहस्राभिधपुदानो हृच्छिरोऽन्तरे। ७सर्वत्वग्वतिको व्यान--

चना, शम्पा (+ सम्पा ). अचिरप्रमा, त्राकालिकी, शतह्रदा, चञ्चला, चपला, अशनि: ( पु स्त्री ), सोदामनी ( + मौदामिनी ), चिंगका, हादिनी, जलवा-लिका ॥

## ॥ अग्निकायिक समाप्त ॥

१. ('ग्राद यहाँम ४।१७४ तक 'वायुकायिक' जीवी'का वर्णन करते हैं--) 'हवा'के २६ नाम है-यायुः, ममीरः, मिरः, पत्रन , आगुगः, नमःश्वासः, नमस्वान, (-स्वत् ), अनिलः, श्वसनः, समीरणः, वातः, आंइकान्तः, पवमानः, मस्त् . प्रकम्पनः, कम्पाकः, निन्यगानः (+सदागतिः), गन्धवहः (+गन्धवाहः), प्रभन्ननः, मातरिश्या (-श्यन् ), जगर्याणः, पृषदश्यः, महाबलः, मारुतः, स्पर्शन:, दैश्यदेव: ( सब प् ) ॥

शेषश्चात्र-वायौ सुरालयः प्रायः संभृतो जलभृषयः। शचिवंहो लोलघएटः पश्चिमोत्तरदिक्वतिः॥ अङ्कति: विपग्रामेकी ध्वनप्रहरगण्डवल:। शीतलो जलकान्तारो मेघारिः समरोऽपि च ॥

२. 'वर्षायुक्त हवा'का १ नाम है-भन्भा ॥

३. 'प्रागावायु ( नाकके अग्रमाग, हृदय , नामि और पैरके श्रक्ष ठेमें म्यित वायु ) का १ नाम है-पाणः ॥

४. 'अपानवाय (प्रांवाके पीछेक दोनो भाग, पीट, गुदा, पैरके पीछेवाले भागमें स्थित वायु /'का १ नाम है--- अपानः ॥

पू. 'समानवायु ( सब ( सिन्धयों ) बोड़ों, इदय तथा नाभिमें स्थित वायु )'का १ नाम है--समानः ॥

६. 'उदानवायु (हृदय तथा शिरके मध्य भाग (कएठ, तालु एवं भूमध्य)में श्यित वाय )'का १ नाम है-उदानः ॥

७. 'व्यानवाय ( सम्पूर्ण चमड़ेमें स्थित वायु )'का १ नाम है-व्यानः।

१—इत्यङ्गे पद्ध वायवः ॥ १७५॥
२द्धरण्यमट्यी सत्रं वार्कं च गहनं झषः ।
कान्तारं विषिनं कक्षः स्यान् पण्डं काननं वनम् ॥ १७६॥
दवी दावः ३प्रस्तारस्तु तृषाट्यां झषोऽिष च ।
प्रश्रपोपाभ्यां वनं वेलमारामः कृत्रिमे वने ॥ १७०॥
पनिष्दुटस्तु गृहारामो ६वाह्यारामम्तु पौरकः ।
७श्राक्रीडः पुनस्दानं दराज्ञां त्वन्तःपुरोचितम् ॥ १७५॥
तदेव प्रमद्यनहममात्यादेम्तु निष्कुटे ।
बाटी पुष्पाहृक्षाच्चासो १०च्चद्रारामः प्रसीदिका ॥ १७०॥
१९वृद्धोऽताः शिखरी च शास्त्रिफलदावद्विहिददुँ मो
जीर्णो द्विटिपी बुठः श्चितिरुदः कारस्करा विष्टरः ।
नन्द्यावर्त्तकरात्विको तरुत्रस् पूर्णी पुलाक्यंहिपः
सालाऽनोकहगच्छपादपनगा हृद्धागमो पुष्पदः ॥ १८०॥

## ॥ वायुकायिक समाप्त ॥

- २. ( श्रव यहाँसे ४।२६७ तक धनस्पतिकायिक जीवींका वर्णन करने है— 'जङ्गल'के १४ नाम हें—अरख्यम् ( पु न ), अटवी, सन्नम्, वार्ज्म, गहनम्, अत्रः, कान्तारम् ( पु न ), विपिनम्, कज्ञः, षण्डम् ( पु न ), कान-नम्, वनम्, हवः, दावः ।।
  - ३. 'अधिक धासवाले जङ्गल'के ३ नाम हैं-प्रम्तार:, त्याटवी, भष: ।
  - ४. 'कृत्रिम वन'के ४ नाम हैं--श्रपवनम् , उपवनम् , वेलम् , आरामः ॥
  - ५. 'यहके पासवाले बगीचे'के २ नाम हैं-निष्कुटः, यहारामः ॥
- ६. 'गाँव या नगरके बाहरवाले बगीचे'के २ नाम हैं—बाह्यारामः, पौरकः ॥
- ७. 'क्रीडा (विलास )के लिए बनाये गरे वगीचे'के २ नाम हैं---श्राक्रीड:, उद्यानम् (२ पुन)।।
- 'राजाओंके अन्तःपुर ( रानियों )के योग्य धिरे हुए बगीचे'का १ नाम है—प्रमदवनम् ॥
- ६. 'फुलवाड़ी' अर्थात् 'मंत्री आदि / धनिक-सेठों या वेश्यादिकों )के धरके निकटस्य वर्गीचे)'के २ नाम हैं पुष्पवाटी, बृद्धवाटी ॥
  - १०. 'छोटे बगीचे'के २ नाम हैं-बुद्रारामः, प्रसीदिका ॥
  - ११. पेड़, इन्दें के ३० नाम हैं—वृद्धः, अगः, शिखरी ( रिन् ),

१. 'शारीरमे स्थित अर्थात् सञ्चार करनेवाले ये पाँच वायु (प्राण, अपान, समान, उदान तथा ज्यान) है।।

१ङ्गञ्जनिङ्गञ्जङ्खाः स्थाने वृक्षेष्ट्रतान्तरे ।
२पुष्पैस्तु फलवान् वृद्धो वानस्पत्यो ३विना तु तैः ॥ १८१ ॥
फलवान् वनस्पतिः स्यात् ४फलावन्ध्यः फलेप्रहिः ।
५फलवन्ध्यस्त्ववकेशी ६फलवान् फलिनः फली ॥ १८२ ॥
७क्षोषधिः स्यादौषधिश्र फलपाकावसानिका ।
८ज्जपो हस्विशिफाशाखः ६प्रततिर्व्वतिर्वता ॥ १८३ ॥
वस्त्य१०स्यान्तु प्रतानिन्यां गुल्मिन्युलपवीक्यः ।

शास्त्री ( - खिन् ), फलदः, अद्रिः, हरिद्रुः, द्रुमः, जीर्णः, द्रुः, विटपी (-पिन्), कृटः, ज्ञितिस्हः, (यो॰ - कुजः, महीस्हः, भूस्हः ''''''), कारस्करः, विष्टरः, नन्द्यावर्तः, करालिषः, तरः, वसः, पर्णी ( - णिन् ), पुलाकी ( - किन् ), श्रांहिपः ( + श्रांत्रिपः, चरणपः ), सालः, अनोकहः, गच्छः, पादपः, नगः, रुज्यः, अगमः, पुष्पदः ( सव पु ) ॥

शेष**आत्र—वृ**त्ते त्यारो**हकः स्कन्धी** सीमिको हरितच्छदः । उदर्जन्तुर्वे**ह्विभृष्ट**च ।

- १. 'कुञ्ज (सघन वृत्तों या भाड़ियोंसे घिरे हुए स्थान )'के ३ नाम हैं— कुञ्जः, निकुञ्जः (२ पुन), कुडकः ॥
- २. 'फूलनेके बाद फलनेवाले वृत्ती (यथा—न्त्राम, जामुन,'''''')'का १ नाम है—वानस्वत्य: ।।
- ३. 'बिना फूलके फलनेवाले वृद्धों ( यथा--गूलर, क्टूमर, ''''')'का १ नाम है--वनस्पतिः ॥
  - ४. 'फलनेवाले वृद्धीं'के २ नाम हैं-फलावन्ध्यः; फलेम्रहिः ॥
- प्र. 'कभी नहीं फलनेवाले वृद्धों'के २ नाम हैं—फलवन्ध्यः, श्रवकेशी (शिन्)॥
- ६. 'फले हुए बृद्ध'के ३ नाम हैं--फलवान् ( वत् ), फलिनः, फली ( लिन् )।।

- लता, बेल (यथा—गुडुच, सेम, कदीमा, क्योमा, के ४ नाम हैं— प्रतितः, व्रतिः (२ स्त्री, ) लता, वल्ली।।
- १०. 'बहुत डालोंबाली लता'के ४ नाम हैं--- प्रतानिनी, गुल्मिनी, उलपः, बीरूत् (-रुध्, स्त्री ) ॥

१८ अ ०वि०

१स्यात् प्ररोहोऽङ्करोऽङ्करो रोह्श्व२ स तु पर्वणः ॥ १८४॥ समुत्थितः स्याद् बिलशं ३शिखाशाखालताः समाः । ४साला शाला स्कन्धशाखा ५स्कन्धः प्रकाण्डमस्तकम् ॥ १८५॥ ६मृलाच्छाखावधिर्गण्डिः प्रकाण्डो॰ऽथ जटा शिफा । ८प्रकाण्डरहिते स्तम्बो विटपो गुल्म इत्यपि॥ १८६॥ ६शिरोनामाश्रं शिखरं १० मृलं बुध्नोंऽहिनाम च । ११सारो मिच्च १२त्वचि च्छल्ली चोचं वल्कक्व वल्कलम् ॥ १८७॥ ११स्थाणौ तु ध्वकः शङ्कः—

- २. 'गांठ ( गिरह )से निकले हुए ऋक् र'का १ नाम है- बिलशम् ॥
- ३. 'डाल, शाखा'के ३ नाम हैं—शिखा, शाखा, लता ॥
- ४. 'स्कन्थसे निकली हुई शाखा'के ३ नाम हैं-साला, शाला, स्कन्ध-शाखा।।
- ५ 'स्कन्ध (पेड़के तनेके ऊपर जहां दो शाखा विभक्त हो उस)'का १ नाम है---स्कन्ध: ।।
  - ६. 'पेड़का तनः'का १ नाम है-प्रकारडः (पुन)।
- विमरी—श्रमरकोषकारने (२।४। १०) पूर्वोक्त दोनों पर्याशिको एकार्थक माना है।।
  - ७. 'पेड़ आदिकी सोर, जड़'के २ नाम है-जटा, शिका॥
- 'प्रकारड रहित बृद्धादि'के ३ नाम हैं— स्तम्बः, विटपः, गुल्मः
   (पुन)।।
- ६. 'पेड़ आदिके ऊपरी भाग फुनगी'के ३ नाम हैं—शिरोनाम (अर्थात् शिरके वाचक सब पर्याय, अतः शिरः (-रस्), मस्तकम्, मूर्धा (-र्धन्) शीर्षम्,), अग्रम्, शिखरम् ॥
- १० 'जड़'के ३ नाम हैं—मूलम्, बुध्नः श्रांह्वनाम (-मन्। पैरके बाचक सब शब्द, अत एव— + श्रांह्वः, पादः, चरगाः, .....)।।
- ११. 'सारिल लकड़ी ( पेड़का आसरारहित भाग )'के २ नाम हैं—सारः, मख्दा (-ज्जन् पु)।
- १२. 'ऊल, बाकल, छिलका'के प्र नाम हैं—त्वक् (-च्, स्त्री), छल्ली, चोचम्, वल्कम्, वल्कस् (२ पुन)।।
- १३. 'लूय, ठूठ काष्ठ'के ३ नाम हैं—स्थासुः (पुन), भुवकः, शक्कुः (पु)।।

१. 'अक्कृर'के ४ नाम हैं—प्ररोहः, श्रक्कृरः, अक्कूरः (२ पु ।+२ न) रोहः ॥

—१काष्ठे दिलकदारुणी।
२निष्कुद्दः कोटरो रमञ्जा मञ्जर्पिक्लरिश्च सा॥ १८८॥
४पत्रं पलाशं छदनं वहँ पणं छदं दलम्।
५नवे तस्मिन् किसलयं किसलं पल्लवो६ऽत्र तु॥ १८६॥
नवे प्रवालो०ऽस्य कोशी गुङ्गा स्मादिर्दलस्नसा।
६विस्तारिवटपौ तुल्यौ १०प्रसूनं कुसुमं सुमम्॥ १६०॥
११पुष्पं सूनं सुमनसः प्रसवश्च मणीवकम्।
१०जालकज्ञारको तुल्यौ किलकायान्तु कोरःक ॥ १६१॥
१३ष्ठ इमले मुकुलं १४गुञ्छे गुच्छस्तवकगुत्सकाः।
गुलुञ्छो—

- १. 'काष्ठ, लकड़ी'के ३ नाम हैं—काष्ठम्, दलिकम्, दारु (न पु)॥
- २. पेड़का 'खोदुरा'के २ नाम हैं-निष्कुहः, कोटरः (पुन)॥
- ३. 'मल्लरी, मोञ्जर'के ३ नाम हैं—मल्ला, मल्लरीः, (स्त्री। +मक्सरी,) बल्लरिः (स्त्री)॥
- ४. 'पत्ता, पल्लव'के ७ नाम हैं—पत्रम् (पुन); पनाशम्, छदनम्, यर्हम्, पुन) छदम्, पर्णम्, दलम् (२पुन)॥
  - प्र. 'नये पल्लन'के १ नाम हैं—किसलयम्, किसलम्, पल्लवः (पुन) ॥
- ६. 'नये कि ७ लय' (विलकुल नये पल्लव—जो सर्वप्रथम रक्तवर्णका निकलता है)'का १ नाम है—प्रवाल: (पुन)।।
- ७. 'प्रवालके कोशी (निकलनेके पूर्व बन्द नवपल्लव )'के २ नाम हैं— कोशी, शुङ्का (पुस्त्री)॥
  - पत्तेके रेशे के २ नाम हैं —मादिः ( स्त्री ), दलस्नसा ।।
  - शाखाके फैलाव'के २ नाम है—विस्तारः, विटपः (पुन)
- १०. 'फूल, पुष्प'के ८ नाम हैं—प्रस्तम्, कुसुमम् (नपु), सुमम्, पुष्पम्, स्तम्, सुमनसः ( स्त्री, नि व० व० ), प्रस्वः, मखीवकम्।।
  - ११. 'फूलकी कलियोंके गुन्छे 'के २ नाम हैं-बालकम्, चारकः (पुन) ॥
  - १२. 'कली, श्रविकसित पुष्प'के २ नाम हैं--कलिका, कोरकः ( पुन )॥
  - १३. 'अर्द्धविकसित फूल'कं २ नाम हैं —कुड्मलम्, मुकुलम् (२ पु न)॥ विमर्श—'हृद्य'लोग 'कोरक' तथा 'कुद्मल'में अभेद मानत हैं'।
  - १४. 'गुच्छे' ५ नाम हैं—गुच्छः, गुच्छः, स्तवकः (पुन), गुरसकः
- १४. 'गुच्छ' ५ नाम ६—गुच्छः, गुच्छः, स्तवकः (पुन), गुस्वक (+गुरुषः), गुजुच्छः (पु।+न)॥

 <sup>&</sup>quot;ह्यास्तु—श्रवान्तरभेदं न मन्यन्ते । यदाहु:—मुकुलाख्या तु कलिका कुड्मलं जालकं तथा । स्वारकं कोरकं च' इति ।"

-१ ऽच रजः पौष्पं परागो२ऽथ रसो मधु॥ १६२॥
मकरन्दो सरन्दश्च ३ हुन्तं प्रसवक्ष्यम्।
४ प्रबुद्धोव्ज्नम्भफुल्लानि व्याकोशं विकचं स्मितम्॥ १६३॥
विन्मिषतं विकसितं दिलतं स्फुटितं स्फुटम्।
प्रफुद्धोत्फुद्धसंफुल्लोच्छ्वसितानि विज्ञृम्मितम्॥ १६४॥
स्मेरं विनिद्रमुन्निद्रविमुद्रद्दसितानि च।
५ संकुचितन्तु निद्राणं मीलितं मुद्रितद्भ तन्॥ १६५॥
६ फलन्तु सस्यं ज्वच्छुप्कं वान्यमामं शलाटु च।
६ मन्यः पर्व परुश्विजकोशी शिम्बा शमी शिमिः॥ १६६॥
शिम्बिश्च ११पिणलोऽश्वत्थः श्रीवृत्तः कुखराशनः।
कृष्णावासो बोधितकः १२ प्रकृथस्तु पर्कटी जटी॥ १६०॥
१३ न्यमोधस्तु बहुपात् स्याद्वटो वेश्रवणालयः।

१. 'फूलवे रज, पराग'का १ नाम है-परागः॥

२. 'फूलके रस, मकरन्द'के ३ नाम हैं—मधु (न), मकरन्द:, मरन्द:।

३. 'डराठल, फूल और फलकी भेंटी'का १ नाम हैं---वृन्तम् ।।

४. 'फूलके फूलने, विकसित होने'के २१ नाम हैं—प्रबुद्धम्, उष्ण्यमम्, फुल्लम्, व्याकोशम्, विकचम्, हिमतम्, उन्मिषितम्, विकसितम्, दिल्तम्, स्फुटितम्, स्फुट्यम्, प्रफुल्लम्, उर्फुल्लम्, संफुल्लम्, उच्छ्वसितम्, विज्ञिमतम्, स्मेरम्, विनिद्रम्, उन्निद्रम्, विमुद्रम्, इसितम् ॥

भ. 'फूलके बन्द होने'के ४ नाम हैं—संकुचितम्, निद्राणम्, मिलितम्, मुद्रितम्।।

६. 'फल'के २ नाम हैं-फलम् ( ५ न ), सस्यम्।

७. 'स्खे फल'का १ नाम है-वानम्।

<sup>&#</sup>x27;कच्चे फल'का १ नाम है—शलाड (त्रि),

६. 'गाठ, गिरह, पोर'के ३ नाम हैं—प्रन्थः (पु), पर्व (-र्वन्), पर (-र्वन्),

१०. 'फर्ली, छीमी ( यथा—सेम, मटर आदिकी फली )'के ५ नाम हैं— बीजकोशी, शिम्बा, शमी, शिमिः, शिम्बः ( २ स्त्री )॥

११. 'पीपल'के ६ नाम हैं---पिप्पल: (पुस्त्री), अश्वत्य:, भीवृद्धः, कुखराशनः, कृष्णावासः, बोधितकः (+ चलदलः)।।

१२. 'पाकर'के ३ नाम हैं - प्लच्चः, पर्कटी, चटी (-टिन्) ॥

१३. 'बड़' के ४ नाम हैं— न्यमोधः, बहुपात् (-पाद्), वटः (त्र), वैश्ववणालयः ॥

१उदुम्बरो जन्तुफलो मशको हेमदुग्धकः ॥ १६८ ॥
२काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलयुर्जघनेफला ।
३श्राम्रहचूतः सहकारः ४सप्तपर्णस्त्वयुक्त्रवः ॥ १६९ ॥
५शियुः शोभाञ्जनोऽचीवतीच्णगन्धकमोचकाः ।
६६वेतेऽत्र श्वेतमरिचः ७पुन्नागः मुरपर्णिका ॥ २०० ॥
८वकुलः केसरोहऽशोकः कङ्केद्धिः ११ककुभोऽर्जु नः ।
११मालुरः श्रीफलो बिल्बः १२किङ्किरातः कुरण्टकः ॥ २०१ ॥
१३त्रिपत्रकः पलाशः स्यान किंशुको ब्रह्मपादपः ।
१४तृण्यराजस्तलस्तालो १५रम्भा में।चा कद्दस्यि ॥ २०२ ॥
१६करवीरो हथमारः १७कुटजो गिरिमल्लिका ।

- श्वाम'के ३ नाम है—आम्रः, चूतः, सहकारः (+माकन्दः) ॥
- ४. 'सप्तपर्गाः, सतौन।'के २ नाम है —सप्तपर्णः, (+यौ०--सप्तच्छदः ...), अयुक्छदः, (+विषमच्छदः )।।
- पू. 'महिजना'के भू नाम हैं —शिशः (पुन), शोभाञ्चाः, श्रचीवः, तीच्रागन्धकः, (+तीच्रागन्धः), मोचकः ॥
  - इ. 'श्वंत सहिजना'का १ नाम है -श्वंतमरिचः ॥
  - ७. 'प्रनाग, सदाबहार'क २ नाम हॅ-पुन्नागः, सुरपर्धिका ॥
  - द्र 'मीलशी'क २ नाम है—बकुलः, केसरः ॥
  - ६. 'अशोक'के २ नाम है--श्रशोकः, कक्के ल्लिः (स्त्री)॥
  - १०. 'अर्जुन वृद्धांके २ नाम हैं--कुकुमः, अर्जुनः ॥
  - ११. 'बेल, श्रीफल'के ३ नाम हैं-मालूरः, श्रीफलः, बिल्वः ॥
- १२. 'कटसरेया'के २ नाम हें—िकिक्करातः, कुरण्टकः (+कुरण्टकः, कुरण्डकः)॥
  - १३. 'पलाशा'के ४ नाम है-निपत्रकः, पलाशः, किशुकः, ब्रह्मपादपः ॥
  - १४. 'ताड'के ३ नाम हैं—तृशाराजः, तलः, तालः ॥
  - १५. 'कला'के ३ नाम हैं-रम्मा, मोचा, कदली ॥
  - १६. 'कनेर'के २ नाम हैं-करवीरः, हयमारः ॥
  - १७. 'कुटब, कोरैया'के २ नाम हैं- कुटब:, गिरिमल्बिका ॥

१. 'गूलर क ४ नाम हैं--उदुम्बरः, जनतुफलः, मराकी (-किन्), हेमदुग्धकः।।

२. 'कट्नर'के ४ नाम हैं —काकोटुम्बरिका, फल्गुः, मलयुः (+मलपुः) जबनेफला ( सब स्त्री )॥

१विदुलो वेतसः शीतो वानीरो वञ्जलो रथः॥ २०३॥
२ककंन्धुः कुवली कोलिर्बदर्थश्य हिलिप्रियः।
नीपः कदम्बः ४सालस्तु सर्जोपऽरिष्टस्तु फेनिलः॥ २०४॥
६निम्बोऽरिष्टः पिनुमन्दः ७समौ पिनुलझाबुकौ।
८कपीसस्तु बादरः स्यात् पिचव्यहस्तृलकं पिनुः॥ २०५॥
१०च्यारम्बधः कृतमाले ११वृयो वासाऽऽटरूष्ट्यके।
१२करञ्जस्तु नक्तमालः १३म्नुहिर्ध्यो महातरुः॥ २०६॥
१४महाकालस्तु किम्पाकं १५मन्दारः पारिभद्रके।
१६मधूकस्तु मधूष्ठीलो गुहपुष्पो मधुद्रुमः॥ २००॥
१७पीलुः सिनो गुहफलो १८गुग्गुलुस्तु पलङ्कपः।

२. 'बेर'के ४ नाम हैं — कर्कन्धः (+ कर्कन्धः), कुवली (चि), कोलिः (स्त्री), बदरी॥

३. 'कदम्ब'के ३ नाम हैं—हिनिधियः, नीपः, कदम्बः (+धाराकदम्बः, श्राजकदम्बः, 'धृलिकदम्बः' उक्त कदम्बसं भिन्न होता है)॥

- ४. 'साल'के २ नाम हैं-सालः ( पुन ), सर्जः ॥
- भू, 'रीठा'के २ नाम हैं--श्रारिष्टः, फेनिलः ॥
- ६. 'नीम'के ३ नाम हैं-निम्बः, आरष्टः, पिचुमन्दः (+ पिचुमर्दः)।।
- ७, 'काऊ'के २ नाम हैं-पिचलः, काबुकः ॥
- इ. 'क्यास, वृद्ध'के ३ नाम हैं—क्यीसः ( पुन ), बादरः, विचव्यः ॥
- क्हं के २ नाम हैं—त्लकम् (+ त्लम्। पुन), पिनुः (पु)।।
- १०. 'अमलतार'के २ नाम है-आर'वधः, कृतमालः ॥
- ११. 'श्रहूसा, बाकस'के ३ नाम हैं—वृष: (पु ! +स्त्री), वासा (+वाशा), आटरूपक: (+ श्रटरूप:) !!
  - १२. 'करडज'के २ नाम हैं-करञ्जः, नकमालः ॥
- १३. 'सेहुँड़, थूहर, स्नुही'के ३ नाम हैं—स्नुहि: (क्रो, +स्नुहा), क्या:, महातर: ॥
  - १४. 'किपाक बृद्ध'के २ नाम हैं---महाकाल:, किम्पाक: ॥
  - १५. 'मन्दार'के २ नाम है-मन्दार:, पारिभद्रक: (+पारिभद्र:)॥
  - १६. 'महुआ'के ४ नाम हैं- मधूकः, मधुष्ठीलः, गुडपुष्यः, मधुद्रमः ॥
  - १७. 'पीलू नामक वृद्ध'के ३ नाम हैं-पीलु: ( पु ), सिनः, गुडफलः ॥
  - १८. 'गुगुल'के २ नाम हैं-गुगुलुः ( पु ), पलक्ष्यः ।।

१. 'बेंत'के ६ नाम हैं—विदुलः, वेनसः ( पु स्त्री ), शीतः, वानीरः, कबुलः, रथः ॥

१राजाद्नः पियासः स्यात्२ तिनिशस्तु रथद्रुमः॥ २०८॥ ३नागरङ्गस्तु **४इ**द्गदी तापसद्रुमः । नारङ्ग पकारमरी भद्रपर्शी श्रीपएर्य६ म्लिका तु तिन्ति ही।। २०६॥ ७शेलुः श्लेष्मातकः प्रीतसालस्तु प्रियकोऽसुनः। **६पाटलिः पाटला १०भूजों बहुत्वको मृदुच्छदः ॥ २१० ॥** ११द्रमोत्पतः किणकारे १२निचुले हिज्जलेजालो । १३धात्री शिवा चामलकी १४कलिरक्षो विभीतकः ॥ २११ ॥ १५हरीतक्यभया पथ्या १६त्रिफला तत्फलत्रयम् । १७तापिरुद्धस्तु तमालः स्यारदच्चम्पको हेमपुष्पकः ॥ २१२ ॥

- १. 'पियाल (जिसके फलके बीजको 'चिरौजी' कहते हैं, उस )'कं २ नाम हैं-राजादनः ( पु न ), पियालः (+प्रियालः )॥
- २. 'शीशमकी जातिका वृत्त-विशेष, वञ्जुल'के २ नाम हैं-तिनिशः, रथद्रमः ॥
  - ३. 'नारक्कां'के २ नाम हैं-नागरक्कः, नारक्कः (+नार्यक्कः)।।
  - ४. 'इह्नदी, इंगुआ'के २ नाम हैं---इह्नदी ( त्रि ), तापसद्रमः ॥
- प्र. 'गंभार'के ३ नाम है—काश्मरी (+काश्मर्य: ), भद्रपर्शी (+ भद्र-पिंग्हा ), भीपर्शी ।।
  - ६. 'इमिली'के २ नाम है-अम्लिका, तिन्तिडी ॥
  - ज. 'लसोड़ा'के २ नाम हैं—शेलु: (पु । + सेलु: ), श्लेष्मातकः ॥
- -. 'विजयसार'के ३ नाम हैं—पीतसाल: (+पीतसारक:, पीतसार:, पीतसालकः ), प्रियकः, असनः ॥
  - ६. 'पाढ़र'के २ नाम हैं--पाटलिः ( पु स्त्री । 🕂 पाटली ), पाटला ॥
  - १०. 'भोजपत्रके पेड़'के ३ नाम हैं—भूर्जः, बहुत्वकः, मृदुन्छदः ॥
  - ११. 'कठचम्पा, कर्णिकार'के २ नाम है-द्रमोत्पतः, कर्णिकारः ॥
  - १२. 'बलरेत-विशेष'के ३ नाम हैं-निचुलः, हिज्बलः, हज्जलः ॥
  - १३. 'ऑवला'के ३ नाम हैं—धात्री, शिवा, आमलकी ( त्रि ) ॥
- १४. 'बहेड़ा'के ३ नाम हैं—कलिः (पु), अन्नः, बिभीतकः (त्रि।+ विभेदकः )॥
  - १५. 'हरें'के ३ नाम हैं--हरीतकी (स्त्री), अभया, पथ्या।।
  - १६. 'संयुक्त आवला, बहेड़ा तथा हरें'को 'त्रिफला' कहते हैं ॥
- १७. 'तमाल बृद्ध'के २ नाम है-तापिञ्छः (+तापिञ्छः), तमालः (पुन)॥
  - १८. 'चम्पा'के २ नाम हैं-चम्पकः, हेमपुष्पकः ॥

```
१निर्गुण्डी सिन्दुवारेरऽतिमुक्तके माधवी तता।
वासन्ती ३चौड़्पुष्पं जपा ४जातिस्तु मालती॥ २१३॥
५मस्तिका स्याद्विचिकतः ६सप्तता नवम। तिका।
७मागधी यृथिका दसा तु पीता स्याद्वेमपुष्पिका॥ २१४॥
६प्रियङ्गः फिलनी श्यामा १०वन्धूको बन्धुजीवकः।
११करुणे मस्तिकापुष्पो १२जम्बीरे जम्भजम्भली॥ २१६॥
१३मातुलुङ्गा बीजपूरः १४करीरककरौ समौ।
१५पछाङ्गलः स्यादेरण्डे १६धातक्यां धातुपुष्पिका॥ २१६॥
१७कपिकच्छूरात्मगुप्ता १८धत्तूरः कनकाह्वयः।
१८कपिकच्छूरात्मगुप्ता १८धत्तूरः कनकाह्वयः।
```

- १. 'सिधुनार'के २ नाम हैं-निगुंगडी (+निर्गुंगटी), निन्दुवार: ॥
- २. 'माधबी लता'के ४ नाम हैं—अतिमुक्तकः (+श्रातिमुकः), माधवी, लता, वासन्ती ॥
  - ३. 'श्रोद्उल, नपा'के २ नाम हैं —श्रौद्रपुष्पम्, जपा (+ जवा )।।
  - ४. 'मालती चमेली'के २ नाम हैं जाति:, मालती ॥
  - भिल्लका, छोटी बेला'के २ नाम है—मिल्लका, विचिक्तः ॥
  - ६. 'नवमल्लिका, वासन्ती, नेवारी'के २ नाम है-सतना, नवमालिका ॥
  - ७. 'जूही'के २ नाम हैं--मागधी, यूथिका ॥
  - पीली जूही'का १ नाम है—हेमपुष्पिका (+ हेमपुष्पी)।।
  - ६. 'प्रियङ्गु'के ३ नाम हैं—प्रियङ्गुः (स्त्री), फलिनी, श्यामा॥
  - १०. 'तुपहरिया नामक फूल'के २ नाम हैं बन्धूक:, बन्धुजीवक: ॥
  - ११. 'मल्लिका पुष्प'के २ नाम है करुण:, मल्लिकापुष्प: II
  - १२. 'जंबीरी नीब्'के ३ नाम हैं--जम्बीर:, जम्म: ( पुन ), जम्मत: ॥
- १३. 'विजीरा नीचू'के २ नाम हैं—मातुलुङ्गः (+मातुलिङ्गः), वीज-पूरः॥
  - १४. 'करील'के २ नाम हैं-करीर: ( पु न ), ककर: ।।
  - १५. 'एरएड, रेंड़'के २ नाम हैं--पञ्चाङ्गलः, एरएडः ॥
  - १६. 'धव'के २ नाम हैं-धातकी, धातुपुष्पिका (+धातुपुष्पिका )॥
  - १७. 'कवाछ'के २ नाम हैं—कपिकच्छुः (स्त्री), आत्मगुप्ता॥
- १८. 'धत्रा'के २ नाम हैं धत्त्रः (+धात्रः), कनकाह्नयः, (सुवर्णके वाचक सव नाम श्रतः कनकः, सुवर्णः, ••••••)।।
  - १६. 'कैंत, कांपत्थ'के २ नाम हैं-कपित्थः, दिधकतः ॥
- २०. 'नारियल'के २ नाम हैं—नालिकेर: (—नारिकेल: । पुन), लाङ्गली॥

श्यामातको वर्षपाकी २केतकः ऋक्ष्वच्छदः । ३कोविदारो युगपत्रः ४सल्लकी तु गर्जाप्रया ॥ २१८ ॥ वेग्रार्यवफलस्त्वचिसारस्त्रग्रध्वजः। मस्करः शतपर्वा च ६ स्वनन वातात्म कीचकः ॥ २१८ ॥ **अतुकाक्षीरी वंशक्षीरी** त्वक्क्षीरी वंशरोचना । **प्रभा क्रमुकग्वाकी** १तस्योद्वेग पुनः फलम् ॥ २२० ॥ १०ताम्बृलबल्ली ताम्बृली नागपर्यायबल्यपि। ११तुम्ब्यलावः १२कृष्णला तु गुञ्जा १३द्राज्ञातु नोम्तनी ॥ २२१ ॥ मृद्वीका हारहरा च १४गोत्तुरम्तु त्रिकण्टकः। श्रदेष्टा स्थलशृकाटो १५ गिरिकएर्यपराजिता ॥ २२२ ॥ १६व्याची निदिग्धिका कण्टकारिका स्या-

- १. 'आमड़ा'के २ नाम हैं आम्रातकः, वर्षपाकी (-किन्)॥
- २. 'केतकी'के २ नाम हैं-केतक: (पुस्त्री), क्रकचच्छद: ॥
- ३. 'कचनार'के २ नाम हैं-कोविदार., युगपत्रः ॥
- ४. 'सर्ल्ड्'के २ नाम हैं सल्लकी ( पुस्ती ), गजिपया ॥
- 'बॉस'के ७ नाम हैं—वंश:, वेशु: (पु), यवफलः, स्विचिसारः ( + स्वक्सार: ), तृराध्वजः, मस्करः, शतपर्व (-र्वन् ) ॥
- ६. 'छिद्र मे वायुकं प्रवेश करनेपर बजनेवाले बाँस'का १ नाम है-कीचक: ॥
- ७. 'वंशलोचन'के ४ नाम हैं-तुकाचीरी, वंशचीरी, खक्चीरी (स्त्री न ), वंशरोचना ॥
  - च्यारी कसैलोके वृक्ष'के ३ नाम हैं—पूग:, ऋमुक:, गूवाक: ।
  - E. 'सुपारीके फल'का / नाम है—उद्वेगम् ॥
- १०. 'पान'के ३ नाम हैं-ताम्बृलवल्ली, ताम्बृली, नागपर्यायवल्ली ( अर्थात् सर्पके पर्यायवाचक नामकं बाद बल्नी शब्द या वल्लीके पर्यायवाचक शब्द जोड़नेसे बना हुन्ना पर्याय, धतः —नागवल्ली, सर्पवल्ली,फिबिलता ....) ॥
  - ११. 'कद्द, लौकी'कं २ नाम हैं---तुम्बी, अलाब्: (२ स्त्री न )॥
  - १२. 'गुझा, करेजनी'के २ नाम हैं--कृष्णला, गुझा !!
  - १३. 'दाख, मुनका'के ४ नाम है--द्राचा, गोस्तनी, मुद्रीका, हारहूरा ॥
  - १४. 'गोखरू'के ४ नाम है—गोत्तुरः, त्रिकएटकः, श्वदंष्ट्रा, स्थलपृक्काटः ॥
  - १५. 'श्रपराजिता'के २ नाम हैं--गिरिकर्णी, अपराजिता ॥
- १६. 'रेगनी, भटकटैया'के ३ नाम हैं-व्याघी, निदिम्धिका, करटका-अरका (-क्यरकारी )॥

-श्वथामृता।
वत्सादनी गृङ्क्ची च रिवशाला त्विन्द्रवारुणी॥ २२३॥
३३शीरं वीरणीमृले ४हीवेरे बालकं जलम्।
५ प्रपुरनाटस्त्वेद्दगजो दृष्टुष्नश्चक्रमर्दकः॥ २२४॥
६ लट्वायां महारजनं कुसुम्भं कमलोत्तरम्।
७ लोध्रे तु गालवो रोध्रतिस्वशावरमार्जनाः॥ २२५॥
८ मृणालिनी पृटकिनी निलनी पङ्क्षजिन्यि।
१ कमलं निलनं पद्ममर्रावन्दं कुशशयम्॥ २२६॥
परं शतसहस्राभ्यां पत्रं राजीवपुष्करे।
विसप्रसूतं निलीकं तामरसं महोत्पलम्॥ २२७॥
तज्जलात्सरसः पङ्कास्परे रुड्रहजनमजैः।
१०पुण्डरीकं सिताम्भोज—

- १. 'गुडुच'के ३ नाम हैं अमृता, वत्सादनी, गुहूची ॥
- २. 'इनाइन'के २ नाम हैं विशाला, इन्द्रवाहणी ॥
- ३. 'खश'के २ नाम हैं--उशीरम् ( न पु ), वीरणीमूलम् ॥
- ४. 'नेत्रवाला'के ३ नाम हैं—होबेरम्, बालकम्, जनम् (+वाला तथा जल'के पर्यायवाचक शब्द — अतः 'बालम्, कचम् "" जलम्, नीरम् ")।
- भू. -चकवढ़'के ४ नाम हैं—प्रपुन्नाट: (+प्रपुन्नाड:), एडगजः, दहन्नः, चक्रमर्दकः (+चक्रमर्दः)॥
- ६. 'कुसुम्भके फूल'के ४ नाम हैं—ल्ट्वा, महारजनम्, कुसुम्भम् (पु न), कमलोत्तरम्।।
- ७. 'लोघ'के ६ नाम हैं—लोध:, गालव:, रोध:, तिरुव:, शावर:, मार्जन:॥
- फमिलिनी'के ४ नाम हैं—मृणालिनी, पुटिकनी, नलिनी, पद्धिनी
   (+फमिलिनी)।।
- ह. 'कमल'के २५ नाम हैं—कमलम्, निन्तम्, पद्मम् (३ पु न), अरिवन्दम्, कुशेशयम्, शतपत्रम्, सहस्रतत्रम्, राजीवम्, पुष्करम्, विस्प्रस्तम्। (+विसप्रस्तम्), नालीकम् (पु न), तामरसम्, महोत्पलम्, जलस्ट् सरोस्ट्, पङ्करट् (३-स्ह्), जलस्हम्, मरोस्हम्, पङ्करहम्, जलकन्म, सरोक्तम्, पङ्कजम् (यौ०—नीरकम्, वारिकम्, स्रीस्हम्, "")।।
  - १०. 'श्वेतकमल'के २ नाम हैं-पुण्डरीकम्, विताम्भोजम् ॥

१मथ रक्तसरोरुहे ॥ २२=॥

रक्तोत्पलं कोकनदं २कैरविषयां कुमुद्रती।
३ उत्पलं स्यात्कुवलयं कुवेलं कुवलं कुवम्।। २२६।।
४ इवेते तु तत्र कुमुदं कैरवं गर्दमाह्वयम्।
५ नीले तु स्यादिन्दीवरं ६ इल्लकं रक्तसन्ध्यके॥ २३०॥
७ सौगन्धिके तु कह्नारं न्वीजकोशो वराटकः।
कर्णिका ६ पद्मनालन्तु मृणालं तन्तुलं विसम्॥ २३१॥
१० किञ्चलकं केसरं ११ संवक्तिका तु स्यान्नवं दलम्।
१२ करहाटः शिफा च स्यात्कन्दे सलिलजन्मनाम्॥ २३२॥
१३ उत्पलानान्तु शालुकं—

- १. 'रककमल'के ३ नाम हैं--रकसरोच्हम्, रकोत्पलम्, कोकनदम्॥
- २. 'कुमुदिनी (रात्रिमें खिलनेवाली कमिलनी)'के २ नाम हैं—कैर-विश्वी, कुमुद्रती (+ कुमुदिनी)।
- ३. 'उत्पल'के भू नाम हैं—उत्पलम् (पुन), कुवलयम्, कुवेलम्। कुवलम् (पुन), कुवम्॥
- ४. 'श्वेत उत्पल'के ३ नाम हैं कुमुदम् (+ कुमुत्,-द्), कैरवम्, गर्दभाइयम् (अर्थात् 'गधे'के वाचक सब नाम, अतः गर्दभम्, खरम् ''')।।
  - ५. 'नीले उत्पल'का १ नाम है—इन्दीवरम् ॥
- ६. 'सुर्खं (अधिक लाल) उत्पल'के २ नाम हैं—हल्लाकम् , रक्सन्ध्यकम् (+रकोत्पलम् )॥
- ७. 'सुगन्धि कमल' (यह शरद् ऋतुमे फूलता है और श्वेत होता है) अके २ नाम हैं — सौगन्धिकम, कह्लारम्।।
- ः 'क्रमलगट्टाके कोष ( छत्ते )'के ३ नाम हैं——बीचकोशः, वराटकः, कर्शिका ।।
- E. 'कमलनाल (कमलकी डराउल)'के ४ नाम हैं—पद्मनालम्, म्यालम् (त्रि), तन्तुलम्, विसम्।।
  - १०. 'कमल-केसर'के २ नाम हैं—किञ्जल्कम्, केसरम् (२ पुन)॥
  - ११. 'कमलकी नयी पंखुड़ी'का १ नाम है—संदर्तिका ॥
- १२. 'पानीमें उत्पन्न होनेवाले कमल आदिके कन्द (मूल)'के २ नाम है—करहाटः, शिका (+कन्दः (पुन)॥
  - १३. 'उत्पलके कन्द'का १ नाम है-शालूकम् ॥

—१नील्यां शैवाल-शेवले ।
शेवालं शैवलं शेपालं जलाच्छूक नीलिके ॥ २३३ ॥
२धान्यन्तु सस्यं सीत्यञ्च ब्रीहिः स्तम्बकरिश्च तन् ।
२श्राञ्चः स्यात्पाटलो ब्रीहिश्गर्भपाकी तु षष्टिकः ॥ २३४ ॥
५शालयः कलमाद्याः स्युः ६कलमस्तु कलामकः ।
७लोहितो रक्तशालिः स्याद् म्महाशालिः सुगन्धिकः ॥ २३५ ॥
१यवे हयप्रियम्तीच्णश्क् १०स्तावमस्त्वसौ हरिन ।
११मङ्गर्यको मसूरः स्यान् १ कलायस्तु सतीनकः ॥ २३६ ॥
हरेणः खण्डिकश्चा१३थ चणको हरिमन्थकः ।

१. 'सेवाल'के = नाम हैं—नीली, शैवालम, शेवलम्, शेवालम्, शैवलम्, शेपालम् (६ पुन), चलश्चकम्, जलनीलिका ॥

२. 'धान्य, अन्तमात्र'के ५ नाम हैं—धान्यम् , सस्यम्, सीस्थम्, वीहिः,

स्तम्बकारिः (२ पु)।

विमरी—'धान्य'के १७ मेद शास्त्रकारोंने कहे हैं, यथा—लाल धान, जी, मस्र, गेहूं, हरा मूँग, उड़द, तिल, चना, चीना, टांगुन, कोदो, राजमूंग, शालि, रहर, मटर, कुलयी और सन।"

- ३, 'लाल रंगवाले साठी धान'के २ नाम हैं-आशुः ( पु ), बीहिः ॥
- ४. 'साठी या 'सेही'धान'के २ नाम हैं-गर्भपाकी, षष्टिकः ॥
- प. 'कलम ( उत्तम जातिके धानों )'का १ नाम है—शालिः (पु ) ॥
- ६. 'अच्छे धान, या कलमदान धान'के २ नाम हैं—कलमः, कलामकः ॥
- ७. 'उत्तमजातीय लाल धान'के २ नाम हैं--लोहितः, रकशालिः ॥
- ८. 'सुगन्धित ( ऋष्णभोग, ठाकुरभोग, कनकजीर, बासमती आदि ) धान'के २ नाम हैं—महाशालि:, सुगन्धिक: ॥
  - E. 'जी'के ३ नाम हैं—यवः, हयप्रियः, तीच्णश्कः ॥
  - १०. 'हरे जौ का १ नाम है-तोक्मः ॥
  - ११. 'मस्र'के २ नाम हैं---मङ्गल्यकः, मस्रकः ( पु स्त्री ) ॥
- १२. 'मटर'के ४ नाम हैं—कलायः, स्तीनकः (+स्तीनः), हरेग्रुः (पु), स्विडकः ॥
  - १३. 'चना, बूँट'के २ नाम हैं--चणकः, हरिमन्थकः।।

तदुकम्—
'श्र हिर्यवी मस्रो गोधूमी मुग्दमार्घातत्त्वणकाः।
अण्वः प्रियद्गुकोद्रवमयुच्छकाः शालिरादस्यः।
किन्व कलायकलम्थौ शण्या समदश धान्यानि।।" हति।

१मापस्तु मद्नो नन्दी युष्यो बीजवरो बली ॥ २३७ ॥
२मुद्गस्तु प्रथनो काम्यो बलाटो इरिता हरिः ।
३पीतेऽस्मिन् वसु-खण्डीर-प्रवेत जय-शारदाः ॥ २३८ ॥
४ऋष्यो प्रवर-बासन्त हरिमन्थज-शिम्बिकाः ।
५वनमुद्गे तुक्रक-नगृढक-कुलीनकाः ॥ २३६ ॥
खग्डी च ६राजमुद्गे तु मकुष्ठकमयुष्ठकौ ।
७गोधूमे सुमनो दवल्ले निष्पावः शितशिम्बिकः ॥ २४० ॥
६कुल्त्थस्तु कालयुन्त १०म्ताम्रवृत्ता कुल्तिथका ।
११श्राहकी तुवरी वर्गा स्यान् १२कुल्मासस्तु यावकः ॥ २४१ ॥
१३नीवारस्तु वनव्रीहिः १४१यामाक-श्यामकौ समी ।
१५कङ्गस्तु कङ्ग नी कङ्गः प्रियङ्गः पीततण्डुला ॥ २४२ ॥

- ३. 'पौली मूंग'के ५ नाम हैं-वसुः, खगडीरः, प्रवेलः, जयः, शारदः ॥
- ४. 'काली मूंग'के ४ नाम हैं-पावरः, वासन्तः, इरिमन्थनः, शिम्बिकः ॥
- ५. 'बनमूंग'के ५ नाम हैं—वनमुद्गः, तुवरकः, निगृहकः, कुलीनकः, खरडी (-िएडन्)।।
- ६. 'राजमूंग ( उत्तमजातीय मूंग )'के ३ नाम हैं--राजमुद्गः, मकुष्टकः, मयुष्ठकः ॥
  - ७. 'गेहूँ'के २ नाम है—गोधूमः, सुमनः ॥
- =. 'राजमाष (काली उरद ) या एक प्रकारका गेहूँ'के ३ नाम हैं— बल्ल:, निष्पावः, शिर्ताशम्बिकः ॥
  - 'कुल्थी'के २ नाम हैं—कुलस्थः, फालवृन्तः ॥
  - १०. 'छोटी बुल्यी'कं २ नाम हैं-ताम्रवृन्ता, कुलियका ॥
  - ११. 'रहर'के ३ नाम हैं-आदकी, तुवरी, वर्णा !!
- १२. 'अधस्ते उड़द आदि या विना टू'ड़वाले जी'के २ नाम हैं-कुल्मास: (+कुल्माम:), यावक: ॥
  - १३. 'नीवार, तेनी'के २ नाम ई-नीवारः, वननीहिः॥
  - १४. 'साँबाँ'के २ नाम हैं--श्यामाकः, श्यामकः॥
- १५. (पीले चावलवाली) 'टाँगुन'के ५ नाम हैं—कङ्गुः, कङ्गुनी, कङ्गुः, प्रियङ्गुः, पीततग्रहुला ( सब स्त्री )॥

१. 'उड़द'के ६ नाम हैं—माषः ( पुन ), मदनः, नन्दी (-न्दिन् ), वृष्यः, बीजवरः, बली (-लिन् ) ॥

२. 'हरे रंगकी मू'ग'के ६ नाम हैं—मुद्गः, प्रथनः, लोम्यः, बलाटः, हरितः, हरिः (पु)।।

१सा कृष्णा मधुका रक्ता शोधिका मुसटी सिता।
पीता माधव्य२थोहालः कोद्रवः कोरद्षकः॥ २४३॥
३चीनकस्तु काककङ्ग ४ऽयेवनालस्तु योनलः।
जूर्णाह्वयो देवधान्यं जोन्नाला बीजपुष्पिका॥ २४४॥
प्रश्णं भङ्गा मातुलानो स्या६दुमा तु ज्ञुमाऽतसी।
आवेधुका गवेधुः स्या द्वजितिलोऽरण्यजस्तिलः॥ २४५॥
६वण्डतिले तिलिपिञ्जस्तिलपेजो१०ऽथ सर्पपः।
कदम्बकस्तन्तुभो११ऽथ सिद्धार्थः श्वेतसर्पपः॥ २४६॥
१२मापाद्यः शमीधान्यं १३श्क्षधान्यं यवाद्यः।
१४स्यात्सस्यशुकं किशाकः—

- १. 'काली, लाल, सफेद और पीली टाँगुन'के कमशः १-१ नाम हैं— मधुका, शोधिका, मुसटी, माधवी॥
  - २. 'कोदो'के ३ नाम हैं-उद्दालः, कोद्रवः, कोरदूषकः ॥
  - ३. 'चीना (इसके। 'माहीं' बनता है )'के २ नाम हैं—चीनकः, काककङ्गः॥
- ४. 'वनार, जोन्हरी, मस्रिया के ६ नाम हैं यवनालः, योनलः, जूर्णा-. इयः, देवधान्यम्, जोनाला, बीजपुष्यिका ॥
  - ५. 'सन'के ३ नाम है-शाणम्:, भन्ना, मातुलानी ॥
  - ६. 'तीसी, ग्रलसी'के ३ नाम हैं—उमा, सुमा, अतसी ॥
  - ७. 'मुनियोका श्रन्त-विशेष'के २ नाम हैं—गवेधुका (+गवीधुका), गवेधु: (स्त्री : +गवेडु: )।।
  - ६. 'फल्रहीन (नहीं फलनेवाले) तिल'के ३ नाम है—परादितल:, तिलिपिझ:, तिल्पेज: ।।
    - १०. 'सरसो'के ३ नाम हॅ-सर्घपः, कदम्बकः, तन्तुमः ॥
    - ं ११. 'श्वेत ( या पीले ) सरसो'के २ नाम हैं —सिद्धार्थ:, श्वेतसर्षप: ॥
- १२. 'उड़द आदि (४।२३७) अन्न'का १ नाम है —शमीधान्यम्। अर्थात् ये अन्न फली (छीमी )में उत्पन्न होते हैं।।
- १३. 'जौ' श्रादि (४।२३६) अज'का १ नाम है— श्रूकधान्यम्। अर्थात् जौ, गेहूं श्रादि अजमें 'टूंड़' होते हैं।।
- १४. 'जी त्रादिके टूंड़'के २ नाम हैं --- सस्यश्रूकम् (पुन), किशादः (पु)।।

—१केणिशं सस्यशीर्षकम् ॥ २४७ ॥
२स्तम्बस्तु गुच्छो धान्यादेशनीलं काण्डो४८फलस्तु सः ।
पतः पतालो पधान्यत्वक्तुपो ६बुसे कडब्ररः ॥ २४८ ॥
७धान्यमावसितं रिद्धं न्तन्पूतं निर्वुसीकृतम् ।
६मृलपत्रकरीरामफलकाण्डाविरूढकाः ॥ २४६ ॥
स्ववपुष्पं कवकं शाकं दशधा शिव्रकश्च तन् ।
१०तण्डुलोयस्तण्डुलेरो मेघनादोऽल्पमारिषः ॥ २५० ॥

- १. 'धान, गेहूँ, जौ आदिकी वान के २ नाम हैं -- किश्यम् (पुन। + किनशम्), सस्यशीर्षकम् (+ सस्यमञ्जरी)॥
  - २. 'धान आदिके स्तम्ब'के २ नाम हैं-स्तम्ब', गुच्छ: ॥
- ३. 'धान श्रादिके डराटल (डाँठ) के २ नाम हैं नालम् (त्रि), कारह: (पुन)।
- ४. 'पुआल ( धानके अन्तरहित डएटल )'के २ नाम हैं—पलः, पलालः ( २ पु न ) ॥
- ५. 'धानके छिलका (भूधी)'के २ नाम है—धान्यस्वक् ( च्, स्त्री), तुष:।।
- ६. 'धान आदिके भूसे (जिसे पशु खाते हैं, उस पवटा, भूसा)'के २ नाम हैं—बुस: (पुन), कडक़र:॥
- ७. 'पके या मुरत्ताथं दके हुए धान्य'क ३ नाम हैं—धान्यम्, आव-स्तिम्, रिद्धम्।।
- द्र. 'ओसाए हुए (भूसासे अलग किये हुए ) धान्य'का १ नाम है— पूतम् ॥
- ह. 'जड़ (मूली बिस आदिके), पत्ता (नीम आदिके), कोपल (बॉस आदिके), अग्र (करील बृद्धादिके), फल (कद्, कोहड़ा आदिके), डाल (एरएड, बॉस आदिके), विरूदक (खेतसे उखाड़े गये फल या जड़ आदिके स्वेदसे पुनः पैदा हुए श्रङ्कर । या—अविरूदक-ताड़के बीजकी गिरी), छिलका (केला आदिके), फूल (अगस्त्य, करीर वृद्ध आदिके), और कवक (वर्ष श्रुद्धमें उत्पन्न होनेवाले छत्राकार भृकन्द-विशेष कुकुरमुत्ता), घे १० प्रकारके 'शाक' होते हैं, इन (शाकों) के २ नाम हैं—शाकम, शिग्नकम् (भिश्चा २ पुन)॥
- १०. ( अब 'शाक-विशेष'के पर्याय कहते हैं-) 'चौराई शाक'के ४ नाम हैं-तरहुक्षीय:, तरहुलेर:, मेधनाद:, अल्पमारिष: ॥

१बिम्बी रक्तफला पीलुपर्शी स्यातुण्डिकेरिका ।
२जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुस्त्रवा ।। २५१ ॥
३वास्तुकन्तु ज्ञारपत्रं ४पालक्या मधुसूदनी ।
५रसोनो लग्जनोऽरिष्टो म्लेच्छकन्दो महौपयम् ।। २५२ ॥
महाकन्दो ६रसोनोऽन्यो गृञ्जनो दीर्घपत्रकः ।
७भृङ्गराजो भृङ्गरजो मार्कवः केशरञ्जनः ॥ २५३ ॥
८काकमाची वायसी स्यान् ६कारवेल्लः कटिल्लकः ।
१०कृष्माण्डकम्तु कर्कारः ११कोशातकी पटोलिका ॥ २५४ ॥
१२चिभिटी कर्कटी वालुङ्क्य वीरुखपुसी च सा ।
१३श्रशोंक्नः सूरणः कन्दः १४श्रङ्गवेरकमार्द्रकम् ॥ २५५ ॥
१५कोटकः किलासक्नस्तिक्तपत्रः सुगन्धकः ।

१. 'कुन्दरु'के ४ नाम हें—बिम्बी (+बिम्बका , रक्तफला, पीलुपर्णी, तुपिडकेरिका (+तुपिडकेरी) ॥

२. 'जीवन्ती'क ५ नाम हैं--जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुस्रवा॥

३. 'वथुआ'के २ नाम हैं-वास्त्कम्, ज्ञाग्पत्रम् ॥

४. 'पालकी साग'के २ नाम हैं-पालक्या, मधुम्दनी ॥

भू. 'लहसुन'के ६ नाम हैं—रसोनः, लशुनः (२ पुन), अपरिष्टः, म्ले-च्छकन्दः, महोषधम्, महाकन्दः ॥

६. 'लाल लहसुन, प्याजके जाति-विशेष'के २ नाम हैं—-प्रक्षनः, दीर्घ-पत्रकः ॥

७. 'भेंगरिया, भाँगरा'के ४ नाम हैं— यङ्गराजः, यङ्गरजः, मार्कवः, केशरखनः॥

८. 'मकोय'के २ नाम हैं-काकमाची, वायसी॥

E. 'करेला'के २ नाम हैं-कारवेल्लः, कटिल्लकः ॥

१०. 'कूष्मारड (कोंहड़ा, मतुश्रा, भृश्रा ) कं २ नाम हैं — कूष्मारडक: (+कृष्मारड: ), कर्कार: ।।

११. 'परवल, या तरोई'के २ नाम हैं - कोशातकी, पटोलिका ॥

१२. 'ककड़ी'के प्र नाम हैं-चिमिटी, कर्कटी, वालुक्की, एवीच: (पु

१३. 'सूरन'के ३ नाम हैं---अशोंब्न:, सूरण:, बन्द: ( पु न ) ॥

१४. 'ग्रदरख, श्रादी'के २ नाम हैं-- पृङ्गबेरकम् , आर्द्रकम् ॥

१५. 'खेखसा, ककोड़ा'के ४ नाम हैं—कर्कोटकः, किलासध्नः, तिकपत्रः

सगन्धकः ॥

१मृलकन्तु इरिपणं सेकिमं इस्तिदन्तकम् ॥ २५६॥
२तृणं नडादि नीवारादि च ३राष्पन्तु तन्नवम् ।
४सीगन्धिकं देवजग्धं पौरं कन्त्णरौहिषं॥ २५७॥
४दर्भः कुशः कुथो बर्हिः पवित्रहम्य तेजनः ।
गुन्द्रो मुझः शरो ७दूर्वा त्वनन्ता शतपर्विका ॥ २५०॥
इरिताली रुहा च्पोटगलम्तु धमनो नडः ।
१कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता १०गुन्द्रा तु सोत्तमा ॥ २५६॥
११वल्वजा उलपो१२ऽथेत्तः स्याद्रसालोऽसिपत्रकः ।
१३भेदाः कान्तारपुग्दृश्वास्तस्य—

- २. 'नरसल तथा नीवार श्रादि' 'तृषा' कहे जाते हैं, यह 'तृषा' शब्द नपुंसकलिङ्ग 'तृष्मम्' हे ॥
- ३. 'उक्त नरसल श्रादि तथा नीवार आदि नये अर्थात् छोटे हो तो उन्हें 'शब्द' कहने हैं, यह 'शब्द' शब्द 'शब्द 'शब्द न्यंसक है।।
- ४. 'रोहिष, रूसा घास ( खड़ सुगन्धि होती है )'के ५ नाम हैं—सौग-न्धिकम, देवजग्धम, पौरम, कल्काम, रौहिषम ( पुन )।।
- भ. 'कुशा'के भ नाम हैं—दर्भः, कुशः (पुन), कुथः, बहिः (-हिंब्, पुन), पित्रम्।
  - ६. 'मूंज'के ४ नाम हैं---तेजनः, गुन्द्रः, गुज्जः, शरः ॥
  - ७. 'दूव'के ५ नाम हैं-दूवों, अनन्ता, शतपविका, हरिताली, रहा।
  - E. 'न्रसल'के ३ नाम है--पोटमल:, धमन:, नड:, ( पु न ) II
- १. 'मोथा'के ३ नाम हैं—-कुरुविन्दः, मेघनामा (—मन्। अर्थात् नेम्प'के पर्यायवाचक सभी श्रव्द, श्रतः——जलधरः, जलदः, नीरधरः, नीरदः ""), मुस्ता (त्रि। + मुस्तकः)।।
  - १०. 'नागग्मोथा ( उत्तमजातीय मोथा )'का १ नाम है-गुन्द्रा ॥
- ११. 'उलप ( एक प्रकारके तृशा-विशेष )'के २ नाम है--वल्वजाः ( पु
  - १२. 'गन्ना, ऊख'के ३ नाम है-- इतुः (पु), रसालः, असिपत्रकः ॥
  - १३. उस गन्नेके 'कान्तारः, पुरुद्रः' इत्यादि भेद होते हैं।
  - विमरी--वाचर्सातने गन्नेके ११ भेद कहे हैं, यथा--पुराड़, भीरक, १६ % जि

१. 'मूली'के ४ नाम हैं—मूलकम् (पुन), हरिवर्णम्, सेकिमम्, हरितदन्तकम्।

# —श्मृतन्तु मोरटम् ॥ २६० ॥ २काशस्त्विषीका ३घासस्तु यथसं ४एएमर्जु नम् । ५विषः स्वेडो रसस्तीस्र्णं गरत्नो—

शूरचेश्वर, कोषकार, शतघोर, तापस, नेपाल, दीर्घपत्र, काष्ठेतुः, नीलघोर और खर्नेटी ॥

- १. 'रान्नेकी जड़'का १ नाम है--मारटम् ॥
- २. 'काश नामक घास'के २ नाम हैं-काशः ( पुन ), इषीका ॥
- ३. 'घास (गौ आदि पशुश्रोंका खाद्य—घास, मृसा आदि)'के २ नाम हैं— घास:, यवसम् ( न । + पु ) ॥
  - ४. 'तृष्'के २ नाम हैं-- तृष्म् ( पु न ), अर्जुनम् ॥
- भ. 'विष, जहर'के भ नाम हैं—विष: ( पुन ), द्वेड:, रस. ( पुन ), तीद्यंम, गरल: ( पुन )।

विमरी— विषके मुख्य दो भेद होते हैं र स्थावर तथा २ जङ्गम । प्रथम स्थावर विषके १० भेद तथा उन १० भेदोंने ५५ उपभेद होते हैं और द्वितीय 'जङ्गम' विषके १६ भेद होते हैं । कौन-सा विष किस-किम स्थान या जीवादिमें होता है, इसे जिज्ञासुओंको 'अमरकोष (१। ८।१०-११)'के मस्कृत 'मिष्पप्रभा' नामक राष्ट्रभाषानुवाद तथा 'अमरकोमुदी नामिका' संस्कृत टिप्पणी-में देखना चाहिए।।

१ तद्यथा — "पुगड्रेची पुगड्रक: सेव्यः पौगड्रकोऽतिरसो मधुः। श्वतकाएडो भीवकस्तु हरितो मधुरो महान्।। शून्यश्वरस्तु कान्तारः कोषकारस्तु वंशकः। शतबोरस्त्वीषत्दारः पीतच्छायोऽथ **सितनीलो**ऽथ नेपाली वंशप्रायो महाबलः। दीर्घपर्वा क्षायवान ॥ श्रन्वर्थस्त दीघपत्रो काष्ठेद्धस्तु घनप्रान्थर्वनोद्भवः । ह्रम्बकाग्डो नीलघोरस्त सुरसो नीलपीतलराजिमान् ॥ श्रनुपसंभवः प्राय: खनेटी व्विद्धवालिका। करद्वशालिः शाकेतः स्चिपत्रो गुहेन्नवः॥" इति । —१८थ हलाहलः ॥ २६१ ॥

बत्मनाभः कालकूटो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः। सौराष्ट्रिकः शौल्किकेयः काकोला दारदोऽपि च ॥ २६२ ॥ श्राहिच्छत्रो मेषशृङ्गः कुष्ठत्राल्कनन्दनाः। कैराटको हमवतो मर्कटः करवीरकः॥ २६३॥ सर्पपो मुलको गौराईकः सक्तकवर्दभौ। श्रङ्कांत्लमारः कालिङ्गः श्रङ्गिको मध्सिक्थकः ॥ २६४ ॥ इन्द्रां लाङ्ग् लिको विम्फुलिङ्गपिङ्गलगीतमाः। मुम्तको दालवश्चेति स्थावरा विपजातयः॥ २६५ ॥ २कुरण्टाचा अ**म**वीजा **३मृ**लजास्तृत्यलाद्यः। ४पवेगोनय इद्वाद्याः प्रकन्धजाः सल्लकीमुखाः॥ २६६॥ ६शास्यादयो बीजरुहाः । ७मम्मूच्छेजाम्तृगादयः । =म्युर्धनम्पतिकायम्यः मुलजातयः ॥ २६७ ॥ पडेता

- १. हलाइल:, । 🕂 हालाइल:, इालइल:। सब पुन ), वस्तनाम:, कालकूटः, ब्रह्मपुत्रः, प्रदीपनः, सौरा ष्ट्रकः, शौल्किकेयः, काकोलः (पु न), दारदः, श्रातिब्ह्रवः, मेषपञ्जः, कुष्ठः, बालुकः, नन्दनः, कैराटकः, हैमवतः, मकटः, करबी-बः, र -- करबीरः ), सर्बषः मूलकः, गौराईकः, सक्तकः, कर्दमः, अङ्गोल्लामारः, कालिङ्गः, शृङ्गिकः, मधुसिक्थकः (+ मधुसिक्यः), इन्द्रः, लाङ्ग्लिक, अरफुलिङ्गः, पिङ्गलः, गौतमः, मुस्तकः, दालवः ( सब पुक्तिङ्ग श्रीर नपुंसंकलिन है, ऐसा वाचस्पतिका मत है ):- ये सब 'स् । वर' विषके मेद हैं ॥
- २. 'कटसरैया आदि ('श्रादि' शब्द से-पारिभद्र आदि) 'अप्र-बीजाः' हैं श्रर्थात् — इनकी उत्पत्ति अग्रभागसे होती है ॥
- २. 'उत्पल श्रादि' ( 'आदि' शब्दसे सूरण, आर्द्रक श्रादि ) 'मूलनाः' हैं अर्थीत् इनकी उत्पांत्त मूल ( जड़ ) से होती है।।
- ४. 'गना' आदि ('ग्रादि' शब्दसे तुगा बांस आदि ) 'पर्वयोनयः (-निः) हैं अर्थात् इनकी उत्पत्ति 'गाठ, गिरह, पर्व ( पोर )'से होती है ॥
- ५. 'सलई' श्रादि ( श्रादि शब्दमे 'बड़' आदि ) 'म्कन्धचाः' हैं अर्थात् इनकी उत्पत्त 'म्कन्थ'म होती है ॥
- ६. 'शालि, धान आदि ( खादि' शब्द से 'साटी चना, मूंग, गेहूं' श्रादि ) 'बीवरहाः' हें श्रर्थात् उनकी उत्पत्ति बीजसे होती है ॥
- ७. 'नृगा' आदि ( 'आदि' शब्दसे भूच्छत्र ( कुकुरमुत्ता ) आदि ) 'संमूर्व्छजा: हैं अर्थात् इनकी उत्पत्ति संमूर्व्छनसे होती है ॥
- 'वनस्पतिकायिक जीवांके ये ६ ( अग्रभाग, मून, पर्व (पोर, गिरह ), स्क्रन्ध, बीज और सम्मूच्छ्रंन ) 'मूलनाति' अर्थात् उत्पत्ति-स्थान हैं ॥

१नीलकः कृमिरन्तर्जः रेजुद्रकीटो बहिर्भवः।

३पुलकास्तूभयेऽपि स्युः ४कीकसाः कृमयोऽएवः॥ २६८॥

पकाष्टकीटो घुणो ६गण्डूपदः किञ्चलकः कुसुः।

भूलता जाण्ड्रपदी तु शिल्य न्स्नपा जलीकसः ॥ २६८ ॥

जलालोका जल्रका च जलोका जलसपिंगी।

हमुक्तास्फोटोऽब्धिमण्डूकी शुक्तिः १०कम्बुस्तु वारिजः ॥ २७० ॥

त्रिरेखः पोष्टशावर्त्तः शङ्को११८य चुद्रकम्बवः।

शङ्खनकाः जुल्लकाश्च—

### वनस्पतिकाय समाप्त ।

## एकेन्द्रिय जीववर्णन समाप्त ॥

- १. (४। १ से प्रारम्भ किया गया पृथ्वी श्रादि एकेन्द्रय नाविका वर्णनकर अब (४। २७२ तक ) डीन्द्रय (दो इन्द्रियोवाले जीवोका वर्णन करते हैं—) 'शरीरके भीतर उत्पन्न होनेवाले छोटे-छोटे काइंका १ नाम हे—नीलङ्गः (पु)।।
- २. 'शारीर'के बाहर उल्पन्न होनेवाले छोटे २ की वो'का १ नाम है सुद्रकीट: (पुस्री)॥
- ३. 'शरीरके भीतर तथा बाहर उत्पन्न होनेवाले दोनों प्रकारके छाटे छोटे भीड़ों'का १ नाम है—पुलकाः।।
  - ४. 'छोटे कीड़ों'का १ नाम है-कीकसा:॥
  - प्र. 'शुन'के २ नाम हैं-काष्ठकीट:, शुग्रा: ॥
- ६. 'केनुत्रा नामक कीड़े'के ४ नाम हैं-गरहूपदः, किञ्चुलकः (+िकञ्चु-लुकः), कुसः, भूलता।।
- ७. 'केंचुएकी स्त्री या केचुआ जातीय छोटे कीड़े'के २ नाम हैं-गगहूपदी, शिली ।।
- द्ध 'बोंक'के ६ नाम हैं—श्रक्षण (+विचका), बलौकतः (- कस्, निस्त्री, व० व०), जलालोका, जलुका, जलोकाः, जलपर्विणी।।
  - ६. 'सीप'के ३ नाम हैं--मुकारफोट:, श्राव्धिमग्हूकी, शुक्ति: (स्त्री)॥
- १०. 'शक्क'के ५ नाम हैं-कम्बु: (पुन), वारिज: (+ जलजः, अन्जः), त्रिरेख:, बोडशावर्त्तः, शक्कः (पुन)॥
- ११. 'छोटे छोटे शक्कों (नदी आदिमें उत्पन्न होनेवाले छोटे-छोटे कीड़ो )'वे र नाम हैं— खुदकम्बवः ( - म्बः ), शक्कनकाः, खुल्लकाः ॥

१शम्बृकास्त्वम्बुमात्रजाः ॥ २७१ ॥

२कपर्दस्तु हिरण्यः स्यात्पणास्थिकंवराटकी।
२डुनीमा तु दोर्घकोशा ४िपपोलकम्तु पीलकः। २०२॥
५िपपोलिका तु होनाक्नी ६न्नाह्मणो स्थूलशीपिका।
५ एवेली पिक्रकपिशा=ऽथोपिकहापदेहिका।। २०३॥
वस्र युपदंका हिस्सा तु लिक्सा १०यूका तु वदपदी।
११मापालिका महाभीक्शर्गोमयात्या तु गदंभी।। २०४॥
१३माकुणस्तु कोलकुण उदंशः किटिभोकुणी।

- १. 'घाषा ( दोहना ) या पानीन ही उत्पन्न होनेवाली सर प्रकारकी सीप'के २ नाम हें-शम्बुका: ( +शम्बुका: ) श्रम्बुमात्रजाः ॥
- २. 'कोड़ी'क ४ नाम हैं-कपद', हिरस्य: (पुन), प्रणास्थिक:, बराटक. ॥

शेषश्चात्र-'भ्यात्त् श्येतः कपर्दके।''

३. घोषा या जोकके समान एक जलचर जीव-विशेष'के २ नाम हैं— दुर्नामा ( - मन् । + दु:संज्ञा ), दीर्घकोशा ॥

#### ॥ द्वीन्द्रिय जीन वर्शान समाप्त ॥

- ४. ( अय यहाँमे ४।२७५ तक त्रीन्द्रय अर्थात् तीन इन्द्रियवाले जीवोंका वर्शन करत हैं —) 'चीटा, मकोड़ा'के २ नाम हैं पिपीलकः, पीलकः।।
  - ५. 'चोंटी'के २ नाम हैं-पिपीलिका, हीनाङ्गी ॥
- ६. 'एक प्रकारको विहुनी (भिड़ )-विशेष'के २ नाम हैं-श्राह्मणी, स्यूलशीर्षिका ॥
  - ७. 'तेलचटा'के २ नाम हैं-पृतेली, पिङ्ककिपशा ॥
  - c. 'दीमक'के ४ नाम हैं—उपनिहा, उपदेहिका, बम्री, उपदीका ॥
  - E. 'लीख'के २ नाम हैं--िरचा, लिचा II
  - १०. 'जुं'के २ नाम हैं—यूका, पट्पदी ॥
- ११. 'म्वालिन नामक कीड़े (यह बरसातमें एक स्थान पर ही अधिक उत्पन्न होते हैं, इसे 'अहिरिन या गिजनी' भी कहते हैं )'के २ नाम हैं— गोपालिका, महाभीद: ॥
- १२. 'गोवरौरा ( गोबरमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े )'के २ नाम हैं—गोम-योल्या, गर्दभी !!
- १३. 'खटमल, उड़िस'के ५ नाम हैं—मत्कुखः, कोलकुराः, उद्दंशः, किटिमः (+ किदिमः ), उत्कुराः ॥

१इन्द्रगोपस्त्विग्नरजो वैराटस्तित्तभोऽग्निकः ॥ २०५ ॥ २ऊर्णनाभस्तन्त्रवायो जालिको जालकारकः । कृमिर्मकेटको छ्ता लालास्त्रावाऽष्टपाच्च सः ॥ २७६ ॥ ३कर्णजलीका तु कर्णकीटा शतपदी च सा । ४वृश्चिको हुण श्रास्यालिश्ररलं तत्पुच्छकण्टकः ॥ २०० ॥ ६अमरो मधुकृद् भृद्धश्चरीकः शिलीभुखः । इन्दिन्दिराऽली रोलम्बा द्विरेकोऽस्म्य पहंहयः ॥ २७८ ॥ ८भोज्यन्तु पुष्पमधुनी स्लिदोतो ज्योतिरिङ्गणः ।

१. 'मखमनी कोई (लाल मखमलके समान सुन्दर और मलायम पीठ-वाला छोटा-सा यह कीडा वरमातमे होता है, इसे 'बीरबहूटी' भी कडते हैं—) के भूनाम हैं—इन्द्रगोप:, ऋश्निरक्षः, वराट., वर्षिम: , ऋश्निकः ॥

### ॥ त्रीन्द्रय जीवनर्णन समाप्त ॥

२. (यहाँसे ४।२८१ हैं तक) चतुर्रान्द्रय - चार हान्द्रयवाले जाबोके पर्याय कहते हैं—) 'मकड़ा, मकड़ी (जो जाल-सा बनाकर उसामे रहती हैं )' के ६ नाम हैं— ऊर्यानाभः, तन्त्रवायः, जालिकः, जालकारकः, ऋभः (+किमि:), मर्कटकः, लूता, लालासावः, अष्टपात् ( - पाद् )॥

३. 'कनगोजर, कनखजुग'के ३ नाम हं--कर्णजलीका, कर्णकीटा, शतपदी॥

४. 'बिच्छू'के ४ नाम हैं--वृश्चिकः (पुस्त्री), द्र्यः (+द्रुतः), आली, आलिः॥

५. 'बिन्छूके डङ्क'का १ नाम है-अलम्।।

६. 'भोरे'कं ६ नाम हैं—अमरः, मधुङ्त् (+मधुक्रः), भृङ्गः, चञ्च-रीकः, शिलीमुखः, इन्दिन्द्रः, श्रालः (+अली - लिन्), रोलम्बः, द्विरेफः (+भग्नलः। सब स्त्री पु )।।

७. इस (भीरं) के छः पैर होते हैं — श्रतः — घटपदः, बडिह्हः, बट्चरणः, …) इसके पर्याय होते हैं )।।

दः इस ( भीरं )का भोज्य पदार्थ पुष्प तथा मधु अर्थात् पुष्पपराग है— (अतः—'पुष्पिलठ,—िलह्, पुष्पन्ययः, मधुल्ट्—िलह् , मधुपः, मधुव्रतः,…)' इसके पर्याय होते हैं )।।

१. 'जुगुन्, खद्योत'क २ नाम हैं —खद्योतः, ज्योतिरिङ्गणः ।। शेषश्चात्र—"खद्योते तु कीटमण्डियोतिमीली तमोमणिः । पराबु दो निमेषयद् ध्वान्तिचत्रः ।"

१पतङ्गः शलभः २त्तुद्रा सरघा मधूमत्तिका ॥ २७६ ॥ ३मात्तिकादि तु मधु स्याद् ४मधृच्छिष्ठमृतु सिक्थकम्। ¥वर्षणा महिका नीला ६पुत्तिका तु पतिक्किता। २८०।। ७वनमिक्तका तु दंशो प्रदंशी तज्जातिरिल्पका। हतैलाटी वरटा गन्धोली स्या-

- १ 'शलभ, पतिगा' के २ नाम है-पतकः, शलभः॥
- २. 'मधुमक्खी'के ३ नाम है--चुड़ा, सन्धा, मधुमांचका ॥
- ३. 'मधु, सहद ( मधुमख्ली आदि ( 'आदि'से पुत्तिका, भौरा, ···· का संग्रह है ) वे द्वारा निमिन मध्र द्रव्य-विशेष ,'का १ नाम है--मध् ( = 1+g ) ||

विमरी-'वाचम्पति'ने मधुरे-पौत्तिक, भ्रामर, खौद्र, दाल, औद्दालक, माचिक, अर्घ्य श्रीर छात्रक, ये क भेद बतलाकर इनमें-से प्रत्येक का पृथक-गुर्ख कहा है ।।

- ४. 'मोम'के २ नाम हैं -- मधूब्छिष्टम्, सिक्यकम् ॥
- प. 'नीले रंगकी मक्ली'का १ नाम है-वर्वणा।।
- ६. 'एक प्रकारको छोटी मधुमक्यी'के २ नाम हैं-पुत्तिका, पतिक्का ॥
- ७. 'डीस, दंश'के २ नाम है-वनमन्त्रिका; दंश: । १
- मच्छड़'का १ नाम है-दंशी।!
- 'बरें, बिहुंनी, हद्खा, भरं के ३ नाम हैं—तैलाटी, वरटा, (पुस्त्री), गन्धोली ॥

#### १ तद्यया-

"वीतिकभ्रामरहीद्रदालौदालकमाद्यिकम् । श्चर्य छात्रकमित्यष्टी जातयोऽस्य पृथगुरााः ॥ यो। तक्षुत्तप्रवृतामं विषकीटजम् । भ्रामरं तु भ्रमरजं पाण्डुरं गुरु शीतलम् ॥ द्याद वुकापलं दाहि चुद्रानीतं मलावहम्। दालं तु दलकं सेव्यं दुर्लभं रुच्चवालकम्॥ उद्दालकं तु शालाकं विषक्तिनमधुराम्लकम्। मानिकं तु मधु ज्येष्ठं विरुद्धं तैलवर्णकम्।। श्रध्ये तु पूज्यमापाएडु मनाक् तिक्तं सवालकम् । छाइं स्वकान्तमधुरं सर्वार्घर राजसे वितम् ॥"

-- १च्चीरी तुचीरुका ॥ २८१ ॥

श्विल्लीका श्विल्लिका वर्षकरी भृङ्गारिका च सा।
२पशुस्तिर्यङ् चरिर्श्विश्च ऽस्मिन् व्यालः श्वापदोऽपि च ॥२८२॥
४इस्ती मतङ्गजाजद्विपकर्यनेकपा मातङ्गवारणमहामृगमामयोनयः।
स्तमेरमद्विरदसिन्धुरनागदन्तिनो दन्तावलः करटिकुञ्जरकुस्मिपीलवः।।२८३॥
इभः करेणुर्गर्जो५ऽस्य स्त्री धेनुका वशाऽपि च ।

इभः करेणुगेर्जोप्ऽस्य स्त्री धेनुका वशाऽपि च । ६भद्रो मन्द्रो मृगो मिश्रश्चतस्त्रो गजजातयः॥ २८४॥ ऽकालेऽप्यजातदन्तरूच स्वस्पाङ्गरुचापि मत्कुग्गौ ।

## चतुरिन्द्रयजीवदर्शन ममाप्त ॥

- २. ( अब यहासे ( ७ । ४२ है। ) तक स्थलचर, खचर ( आकाश गामी ) और जलचर भेदंग तान प्रकारक पञ्चेन्द्रिय, जीवींका क्रमशः वर्णन करते हैं उनमें प्रथम स्थलचर जीवींका (४। ३८१ तक ) वर्णन है ) 'पशु'के शनाम हैं—पशु:, तिर्यङ् (—यञ्च् ), चरिः ( राव पु ) ॥
  - ३. 'बाध-िष्ठ आदि हिंमक प्राओ'के २ नाम हैं-व्याल: श्वापद: ॥
- ४. 'हाथी'के २३ नाम हें —हातो (-िस्तन्), मतङ्गाः, गजः, द्विपः, करी (-िरन्), अनेकपः, मातङ्गः, वारणः, महामृगः, सामयोनिः, स्तम्बेरमः, द्विरदः, सिन्धुरः, नागः, दन्ती (-िन्तन्), दन्तावलः, करटी (-िटन्), कुझरः (पुन्), कुम्भी (-िम्भन्), पीलु., हमः, करेणुः (पुस्ती + स्त्रीध्वजः), गर्जः ॥

### शेषश्चात्र-"अथ कुक्तरे ।

पेचकी पुष्करी पद्मी पेचिक: स्चिकाघरः । विलोमचिह्ने उन्तःस्वदो महाकायो महामदः ॥ स्पंकर्णो जलाकाङ्को जटी च षष्टिहायनः । श्रमुरो दीर्घपवनः शुरुडालः क्रांपरिस्यपि ॥''

प्र. 'हथिनी'के २ नाम हैं—चेनुका, वशा।

शेषश्चात्र - "वशायां वासिता कर्णधारिश्वी गश्चिकाऽपि च ।"

- ६. 'हाथीके चार जाति विशेष हैं-भद्र:, मन्दः, मृगः, मिश्रः ॥
- ७. 'दाँत निकलनेकी अवस्था आजाने पर भी जिस हाथी का दांत नहीं निकलते, उसका तथा छोटे शरीरवाले (चक्रुनी) हाथी'का १ नाम है— मस्कुगा:।।

१. 'भिगुर,के ६ नाम हैं—चीरी, चीरुका, भिल्डोका, भिल्डिका, वर्षकरी, भङ्गारिका॥

१पख्रवर्षी गजी बालः स्यात्पोतो दशवर्षकः ॥ २८४ ॥ विको विशतिवर्पः स्याप्कलभम्त्रिशदददकः। २युधनाथो यूथपति३र्मत्ते प्रभिन्नगर्जितौ ॥ २८६ ॥ श्रमदोत्कटो मद्कलः ५समाबुद्धान्तिनर्भदौ। ६स्रज्जितः कल्पित७स्तिर्थेग्घाती परिगाता गजः ॥ २८७॥ द्वालो दुष्टगजो धगम्भीरवेदावमताद्वशः। १०राजवाह्यम्नूपवाह्यः ६९मन्नाह्यः समरोचितः ॥ २८८ ॥ १२ रहप्रदन्तीपादन्तो १३ बहुनां घटना घटा। १५ महे। दानं प्रवृत्तिस्य १५ व मधुः करशीकरः ॥ २८६ ॥

- १. 'भांत्र, दस, बीम श्रीर तांस वर्षकी द्यावस्थावाले हाथियो'का क्रमशः १---१ नाम है--- बाल:,पोन:, विक:, कलम: ॥
  - २. 'युथके स्वामी'के २ नाम े-युथनाथ:, युथपि: ॥
- जिसका मद बह रहा हो, उस हाथी के ३ नाम हैं—मत्तः, प्रभिनः. गजित: ॥
  - ४, 'मनवाले हाथी'क २ नाम है- मदोत्कट:, मदकल' ॥
- 'जिस हाथीका मद चूकर समाप्त हो गया हो। उस'के २ नाम हैं— उद्दान्तः, ।नर्भदः ॥
- ६. 'युद्धके लिए तैयार किये गये हाथी'के २ नाम हैं-सिष्मतः, कल्पितः ।।
  - ७. दांतमे तिन्ही प्रहार किये हुए हाथी का १ नाम है परिखतः ॥
  - ⊏. 'दुष्ट हाथी'के २ नाम है —व्यालः, दुष्टगजः ॥
- ऽद्वुरा-प्रहारसं भी नहीं मानने (अशमे आने) वाले हाथीं के र नाम हैं - गम्भीरवेदी (-दिन्), अवमताक्क राजा
- १०, 'जिस हाथीपर राजा सवारी करे, उसके २ नाम हैं--राजवाह्यः, उपवाह्यः (न औपवाह्यः )॥
  - ११. 'यद्भकं योग्य हाथी'के २ नाम हैं-सन्नाह्यः, समरोचितः ॥
- १२. 'हरिस ( हलके लम्बे डगडे )के समान बड़े-बड़े दाँतवाले हाथी के २ नाम है--उदम्बद् (-दत् ), ईषादन्तः ॥
  - १३. 'बहुत हाथियोंके भुरुड'का १ नाम है- घटा ॥
  - १४. 'हाथीके मद'क ३ नाम है--मदः, दानम्, प्रवृत्तिः ॥
- १५, 'हाथीके सुंड से निकलनेवाले जलकण'के २ नाम हैं-वमथः ( पु ), करशीकरः ॥

१इस्तिनासा करः शुण्डा इस्ते।२ऽप्रन्त्वस्य पुष्करम्।
३श्रङ्गुलिः कर्णिका ४दन्ते विपाणो प्रम्कन्ध श्रासनम्॥२६०॥
६क्शमूलञ्चूलिका स्याण्दीपिका त्विक्षकूटकम्।
८श्रपाङ्गदेशो निर्याणं ६गण्डस्तु करटः कटः॥ २६१॥
१०अवमहो ललाटं स्यार्थस्यारक्षः कुम्भयोरघः।
१२कुम्भौ तु शिरसः पिण्डी १३कुम्भयोरन्तरं विदुः॥ २६२॥
१४वातकुम्भस्तु तस्याधो ११वाहित्थन्तु ततोऽप्यधः।
१६वाहित्थाघः प्रतिमानः १७पुच्छम्लन्तु पेचकः॥ २६३॥
१नदन्तभागः पुरोभागः १६पन्नभागम्त पार्श्वनः।

- १. 'हायीके सूंड़'के ४ नाम हैं--हॉम्बनासा, कर, श्रवहा, हस्त: ।
- २. 'स्ंड़'के अगले माग'का १ नाम /--पुष्करम् ॥
- २. 'हाथीके अङ्गुलि'का १ नाम नै—किंग्यका ।:
- ४. 'हाथीके दोनों दाँतो'का १ नाम है—िवण्यों ।
- ५. 'हाथीके उन्धे'का १ नाम है--आसनम ॥
- ६. 'हाथोके कर्णमूल ( कनपट्टी )'का १ नाम !--चूलिका ॥
- ७. 'हाथीके नत्रके गोलाकार भाग'का १ नाम हे—डीपका (+ इवीका, **इविका**, इवीका)।
  - 'हाथीके नेत्रप्रान्त'का १ नाम है—निर्याण्म् ॥
  - 'हाथीके गगडस्थल, कपोलाके २ नाम हैं—करटः, कटः ।।
  - १०. 'हाथीके ललाट'का १ नाम है--अवग्रह: ॥
- ११. 'हाथीके दोनों कुम्भों ( मस्तकस्य मास-पिएडों )के नीचेवाल भाग'का र नाम है-आरक्ष: ।।
- १२. 'हाशीके मस्तकके जपरमें स्थित दो मांसपिएडो'का १ नाम है
  - १३. 'पूर्वीक दोनो कुम्भीके मध्यभाग'का १ नाम है—विदु: ( पु ) ॥
- १४. 'उक्क विदु ( कुम्मद्वयक मध्यभाग )कं नीचेवाल भाग'का १ नाम है---वातकुम्मः ॥
  - १५. 'पूर्वोक 'वातकुम्म'के नीचेवाले भाग'का १ नाम है-वाहित्यम् ॥
  - १६. 'पूर्वोक 'वाहित्य'के नीचेवाले भाग'का १ नाम है-प्रतिमानम् ॥
  - १७. 'हाथीकी पूंछक मूल माग'का १ नाम है-पेचक: ॥
  - १८. 'हाथीक आगेवाले भाग'का १ नाम है-दन्तमागः ॥
  - १६. 'हाथींके बगलवाले भाग'का १ नाम है-पार्श्वकः ॥

, १पूर्वस्त जङ्कादिदेशो गात्रं स्यान २पश्चिमोऽपरा ॥ २६४ ॥ २बिन्दुजालं पुनः पद्मं ४ श्रृङ्खलो निगहोऽन्दुकः। हिञ्जीरहच पादपाशो धवारिस्तु गजबन्धमः॥ २६५॥ गात्रयोबन्ध एकस्मिन्नपरेर्पा च ६त्रिपदी वेणुक मालानं वन्धस्तम्भौं ६ ऽद्वशः सृणिः ॥ २६६ ॥ १०व्यपष्ठं त्वङ्कशस्यायं ११यातमङ्कश्वारणम् । १२निपादिनां पादकर्म यतं १३वीतन्तु तद्द्यम् ॥ २१७॥ १४कद्या दृष्या वरत्रा स्यान १५कण्ठवन्यः कलापकः।

- २. 'हाथीके पीछेवाले भाग'का १ नाम है-श्रपरा (म्बीन ।+ अवरा ) ॥
- ३. 'युवावस्थापास हाथाके मुखपर लाल रंगके पद्माकार विन्दु-समूह'का १ नाम है--पद्मम् ॥
- ४. 'सॉकल—हाथी बांघनेवाली लोहेकी बेड़ी'के पू नाम हैं शृह्वतः ( त्रि ) निगडः ( + निगलः ), अन्दुःकः ( + श्रन्दुः, स्त्री ). हिञ्जीरः (३ पुन), पादपाशः॥
  - प्र. 'हाथी बाधनेकी भूमि'का १ नाम है -वारिः ( स्त्री वार्रा ) ॥
- ६. 'हाथीके आगोबाले दोनों पैर तथा पीछेवाले एक पैरको बांधने' का १ नाम है-श्रिपदी।।
- ७. 'हाथीको हांकनेके लिए बनी हुई बासकी छोटी छड़ी'के २ नाम है—तोत्रम्, वेखकम् ॥
  - दाथी बांघनेके ख्टिंका १ नाम है—श्रालानम् ॥
  - E. 'श्रङ्कुश'के २ नाम हैं—अङ्कुश: ( पुन ), स्रायि: ( पुस्त्री ) ।।
  - १०. 'अङ्ग शके अग्रभाग'का १ नाम है-अपष्ठम् ॥
- ११. 'अङ्क्ष्य मारकर हाथीके दुव्यंवहारको रोकने'का १ नाम है-यातम् (+घातम्)॥
- १२. 'हाथीवानके दौनों पैरके ब्रागृंठेसे हाथीको हाँकने'क। १ नाम है-यतम् ॥
  - १३. 'पूर्वोक्त दोनो कार्य ('यात' तथा 'यत')'का १ नाम है—वीतम् ॥
  - ८४. 'हाथी कसनेके रस्से'के ३ नाम हैं —कस्या, दूष्या, वरत्रा ॥
  - १५. 'क्एठबन्धन'के २ नाम हैं--क्एठबन्धः, कलापकः ॥

१. 'हाथीके पूर्व ( ब्रागेवालं ) भाग' (पैर, जवा आदि ) का १ नाम है-गात्रम् ।)

१घोटकस्तुरगस्तार्च्यस्तुरङ्गोऽश्वस्तुरङ्गमः ॥ २६ ॥ गन्धर्वोऽर्वा सिनिवीती बाहो बाजी ह्यो हिरः । २व्हवाऽश्वा प्रसूर्वामी ३किशोरोऽस्पवया ह्यः ॥ २६६ ॥ ४जवाधिकस्तु जवनो ५रध्यो बोहा रथस्य यः । ६आजानेयः कुलीनः स्थान् उतत्तद्दे शास्तु सैन्धवाः ॥ ३०० ॥ वानायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्निकाद्यः । ६विनीतस्तु साधुवाही ६दुविनीतस्तु शुक्तः ॥ ३०१ ॥ १०कश्यः कशाहीं ११हद्वक्त्रावर्ती श्रीवृक्तकी हयः ।

१. 'घोट्रे'के १४ नाम हैं—घोटकः, तुरगः, तार्स्यः, तुरङ्गः अश्व तुरङ्गमः, गन्धर्वः, अर्व ( - र्वन् ), सितः, वीतिः, वाहः, वाजी ( - जिन् ), हयः, हरिः ( सत्र पु ) !!

शेषश्चात्र — "अश्वं तु क्रमणः कुग्डी प्रोथी हेवी प्रकीर्णकः । पालकः परुतः (क्रिण्यी कुटरः सिह्विक्रमः ॥ माषाशी केसरी हंसी मुद्गभुमादुमोखनः । वासुदेवः शालिहोत्री लद्दमीपुत्री मरुद्रथः ॥ चामर्येकशकोऽपि स्यात्।"

- २. 'घोटी'के ४ नाम हैं—वड्या, अश्वा. प्रसः, ( स्त्री ), वामी ॥ शेषरचात्र—''अश्वायां पुनर्यंती ॥''
- ३. 'बछेड़ा (छोटी अवस्थायाला घोड़ेके बच्चे )'का १ नाम है— किशोर:।।
  - ४. 'तेज चलनेवाले'के २ नाम हैं --- जवाधिकः, जवनः ॥
  - पा 'रथ खींचनेवाले घोड़े'का १ नाम है--रध्य: ॥
- ६. 'श्रच्छे नस्लके (काबुली श्रादि) घोड़े'के २ नाम हैं—श्राजानेयः, कुलीनः ॥
- ७. 'मिन्धु, बनायुज, पारसीक, कम्बोज श्रीर वाहिलक देशमें उत्पन्न होने वाले घोड़ी'का क्रमशः १-१ नाम है—सैन्धवाः, वानायुजाः, पारसीकाः, काम्बोजाः, वाहिलकाः, ""। ('आदि' शब्दसे 'वुषार' श्रादिका संग्रह है)॥
  - ५. 'सुशि चित घोड़े'का १ नाम है—साधुवाही ( हिन् ) !!
  - E. 'दुष्ट अशिवित घोड़े'का १ नाम हैं—शुक्ल: ॥
  - १०. 'कोड़ा मारने योग्य'का १ नाम है-कश्य: ॥

**१पद्धभद्रस्तु हत्यृष्ठमुखपाश्चे**षु पुष्पितः ॥ ३०२ ॥ २पुच्छोर:खुरकेशास्यै: सितः स्याद्धमङ्गतः। ३सिते तु कर्ककोकाही अखोझाहः इवेतिविड्याले ॥ ३०३ ॥ प्रपीयूपवर्णे सेराहः ६पीतं तु हरियो हये। **ज्हुब्र्**चित्रं तु खुङ्गाहः प्रक्रियाहा लोहितो हयः ॥ ३०४ ॥ **्यानील**म्तु नीलको १०८थ त्रियुद्दः कपिलो इयः। ११वोल्लाह्स्त्वयमेव स्यात्पाण्डुकेसरवार्लाधः ॥ ३८५ ॥ १२वराहस्तु मनाक्पाएडुः कृष्ण जङ्का भवेदादि । १३मुह्हको गर्दभाभा १४वोहत्वानम्तु पाटलः ॥ ३०६ ॥ १५कुलाहम्तु मनाकपीतः कृष्णः स्याद्यदि जानुनि । १६उकनादः प्रीतरक्तच्छायः स एव तु कवित्।। ३०७॥ कृष्णरक्तच्छविः ग्राकः--

- १. 'हृदय ( छाती ), पीठ, मुख तथा दोनों पार्श्व भागीम श्वत चिह्न-वाले घोड़े 'का १ नाम है-पञ्चभद्र: ॥
- २. 'पूँछ, छाती, चारी खुर, केश तथा मुखमे श्वत बरावाले घाड़े'का १ नाम है-अष्टमङ्गलः ॥
  - ३. 'श्वेत मं हुं के २ नाम हैं कर्कः, क्रोकाहः ॥
  - ४. 'श्वत 'पिङ्गल वर्णवाल घ इं'का १ नाम है-खोडगाह: ॥
  - प. 'अमृत या दूधक समान रंगवाले घोड़े'का १ नाम है—सेराह: !!
  - ६. 'पीले घोड़े'का १ नाम है-हिरय: ॥
  - ७. 'काले घोड़े'का १ नाम है-खुज़ाह: ॥
  - ≒. 'लाल घोड़े'का १ नाम है—कियाइः ॥
  - अत्यन्त नीले घोड़ेका १ नाम है—नीलकः ॥
  - १०. 'कपिल वर्णवाले घोड़े'का १ नाम है-शियुहः ॥
- ११, 'यदि 'त्रियृह' (कपिल वर्णवाले घोड़े) को केसर (आयल) श्रौर पुँछ पाग्डु भण्के हो तो उस घोड़े का १ नाम है - वोल्लाइ: ॥
- १२. 'योड़ा पारडुवर्श तथा काली जहांवाले घोड़े'का १ नाम है-उराहः॥
  - १३. 'गमेके रंगवाले घोड़े'का १ नाम है-सुरूहकः ॥
  - १४. 'पाटल वर्णवाले घोड़े'का १ नाम है-वोक्खान: ॥
- १५, 'कुछ पीले वर्णवाले तथा काली घुटनेवाले बोड़ें का १ नाम है-
- १६. 'पीले तथा लान वर्णवाले अथवा काले तथा लाल वर्णवाले घं इं'का १ नाम है--- उकनाहः !!

१शोणः कोकनदच्छितिः।
२हिरकः पीतहरितच्छायः स एव हालकः॥ ३०८॥
पङ्गुलः सितकाचामो ३हलाहिश्चित्रतो हयः।
४ययुरक्वोऽश्वमेधीयः प्रोथमश्वस्य नासिका॥ ३०६॥
६मध्यं कश्यं ७निगालस्तु गलोहेशः द्रसुराः शफाः।
१श्यय पुच्छं वालहस्तो लाङ्गूलं छम वालिधः॥ ३१०॥
१०ध्रपावृत्तपरावृत्तलुठितानि तु वेल्लिते।
११धोरितं विस्तातं प्लुतोत्तेजितोत्तेरितानि च॥ ३११॥
गतयः पद्ध धाराख्यान्तुरङ्गाणां क्रमादिमाः।
१२तत्र धौरितकं धौर्यं धोरणं घोरितस्र तन्॥ ३४२॥
वश्यक्ष हृशिखिकोडगतिवदु—

- २. 'श्रीत काँचके समान वर्णधाले घोड़ें का १ नाम हे—पङ्गुलः ॥ ४. 'चीलत (चितकवरे ) घोड़ें का १ नाम हे— हलाहः ॥
- शेषश्चादः—''मल्लिकात्तः सितैर्नेधेः स्याद्वाजीन्द्रायुधोऽसितैः। कञ्चदी कञ्चदावर्ती निर्मुष्कस्थिनस्दृद्धकः॥''
- पू. 'अइ अमेध यज्ञके धोड़े'के २ नाम हैं—ययु: ( पु ). अश्वमेधीय: ॥
- इ. 'घोड़ेकी नाक'का १ नाम हे-प्राथम (पुन)॥
- ७. भ्वोड़ेक मध्य माग (जहाँ कोड़ा मारा जाता है, उस शरीर माग )'
   का १ नाम है—कश्यम् ॥
- =, 'घाड़िक गलें ( 'देवमांग्' नामक मॅवरीके स्थान )'का १ नाम है— निगालः ॥
  - खुरके २ नाम हॅ—खुराः, शफाः (पुन)।।
- १०. पूंछ'क ५ नाम हे पुच्छम (पुन),वालहस्तः, लांग्लम् (पुन) लूम (-मन्, न), वालधः (पु)।।
  - ११. 'लोटने के ४ नाम हैं ऋषावृत्तम्, परावृत्तम्, लुटितम् , वेल्लितम् ॥
- १२. घाडोकी चालका १ नाम है—'घारा'। उसके ५ भेद हैं—धोरि तम, बांलगतम्, प्लुतम्, उत्तींबतम्, उत्तीरितम् ॥
  - १३. 'नेवला, कक्कपद्यी, मीर और स्थरके समान घोड़ेकी चाल' श्रर्थात्

१. अ:कनद ( मुर्ख कमल )के सभान रंगवाले घोड़े का १ नाम है— शोगा ।।

<sup>ः</sup> पंक्तितथा हरे (सब्ज) वर्णवाले घोड़े के र नाम हैं—हिरकः, हालकः ।

### १वल्गितं पुनः।

श्रमकायसमुन्तासात्कुञ्जितास्यं नतित्रकम् ॥ ३१३ ॥
२५तुतन्तु त्रङ्गनं पित्रमृगगत्यनुहारकम् ॥
३३त्ते तितं रेचितं स्यान्मध्यवंगेन यागितः ॥ ३१४ ॥
४३त्ते रितमुपकण्ठमास्किन्दितकमित्यपि ॥
उन्प्लुत्योत्प्तुत्य गमनं कोपादिवाखितैः पदेः ॥ ३१५ ॥
५५प्राश्वीनोऽध्वा स योऽश्वेन दिनेनैकन गग्यते ॥
६कवी खतीनं किका किवयं मुख्यन्त्रसम् ॥ ३८६ ॥
पञ्चाङ्गी पवकत्रपट्टं तु तित्रका तत्तसारकम् ॥
=दामाञ्चनं पादपाशः ६५क्रां प्रखरः समी ॥ ३१७ ॥
१०वर्मदण्डं कशा ११रहमी वल्गाऽवन्त्रपणी द्वशा ॥

'दुलकी चाल'कं ४ नाम हे—धौरितकम्, धोर्यम्, धोरणम्, धोरितम् (+ धारणम्)॥

- १. 'शरीरके श्रगले (पूर्वाई ) मागको बढाकर शिरको संकुचितकर जिकको मुकाये हुए घोड़ेकी गांत अर्थात् 'सरपट' चाल'का १ नाम है— बिलगतम् ॥
- २. 'पत्नी तथा हरिनके समान घोड़ेकी चाल अर्थात् 'चौकड़ी (हालाग) मारने'के २ नाम हैं—'लुतम्, लहुनम्॥
  - ३ 'योड़ेकी मध्यम चाल'के २ नाम हैं—उत्तेषितम्, रेचितम्॥
- ४ 'कुद्ध-मे घोरिके चारो पैरोसे उछल-उछलकर चलने'के व नाम हैं---उत्तेरितम्, उपकर्षाम्, श्रास्कान्दतकम् (+ आस्कान्दतम् )॥
  - प. 'घोड़ेके एकदिनमे चलने योग्य मार्गिका १ नाम हे—श्राश्वीनः ॥
- ६. 'लगाम'के ६ नाम हैं—कवी, खलीनम् (पुन), कविका, कवियम् (पुन), मुखयन्त्रशम्, पञ्चाङ्गी॥
- ७. 'घोड़ेके मुखपर लगाये जानेवाले चमड़े के पट्टेंग्कें २ नाम हैं— तिलका, तलमारकम्।।
- माडिके पैर वाधनेकी रस्ती, छान या पछाड़ी के २ नाम है—
   दामाञ्चनम्, पादपाश: ॥
  - धोड़ेको सिब्बत करने के २ नाम हैं—प्रवरम, प्रवरः (पु ।+न)।।
  - १०. 'चमड़ेकी चाबुक या कोड़े'क २ नाम है-चर्मदएड:, कशा ॥
- ११. 'घोड़ेकी रास, लगामकी रस्सी'के ४ नाम हैं—राश्मः (स्त्री), बल्गा (न वल्गाः, वागा), अवस्तेपसी, कुशा।।

१पर्याणन्तु पल्ययनं २वीतं फल्गु इयद्विपम् ॥ ३१८ ॥
३वेसरोऽश्वतरो वेगसरश्चाप्रथ कमेलकः ।
कुलनाशः शिशुनामा शला भोलिर्मरुप्रियः ॥ ३१८ ॥
मयो महाङ्गो वासन्तो द्विककुद् गेलङ्गनः ।
भूतव्न उष्ट्रो दाशेरो रवणः कण्टकाशनः ॥ ३२० ॥
दीर्घमीवः केलिकीणः ५करमस्तु त्रिहायणः ।
६स तु शृङ्खलकः काष्ठमयैः स्यात्पाद्वन्धनैः ॥ ३२१ ॥
७गर्दभस्तु चिरमेही वालयो रासभः खरः ।
चक्रीवाच् शङ्कवर्णोद्ध्य ऋषमो वृषमो वृषः ॥ ३२२ ॥
वाहवेयः सौरभेयो भद्रः १ करशाकरी ।
उत्ताऽमद्वान् ककुद्धान् गौर्वलीवर्दश्च शाङ्करः ॥ २३ ॥
६३ता तु जातो जातोत्तः १०स्कन्धिकः स्कन्धवाह्वः ॥
११महोत्तः स्यादुत्ततरो १२वृद्धोत्तस्तु जरद्गवः ॥ ३२४ ॥

- १. 'घोड़ेकी जीन, खोगीर'के २ नाम हैं पर्याणम, पल्ययनम् ॥
- २. 'नि:सार घोड़ तथा हाथी'का १ नाम है-वीतम्।।
- ३. 'खन्चर'के ३ नाम हैं-विसरः, अश्वतः:, वेगसरः ॥
- ४. 'ऊंट'के १८ नाम हैं—कमेलकः, कुलनाशः, शिशुनामा (-मन्। 'शिशु' (बालक )के पर्यायवाचक नाम अतः—बालः, अर्भकः……), शलः, भोतिः, मरुप्रियः, मयः, महाक्कः, वासन्तः, द्विककृत् (कृद्), दुर्गलक्कनः, भूतब्नः, उष्ट्रः, दाशेरः, रदणः, करटकाशनः, दीधभीवः, केलिकीर्णः॥
  - प्र. क्तीन वर्षकी उम्रवाले ऊंट'का १ नाम है—करमः ॥
- ६. 'लक्षड़ीके बने पादबन्ध यन्त्रसे बांधे चानेवाले ऊँट'का १ नाम है—मृङ्गळक:।।
- ७. पिषे के ७ नाम है—गर्दमः, चिरमेही (-हिन्), वालेयः, रासमः, खरः, चक्रीवान् (-वत्), शङ्कर्णः ॥
- ्र 'बैल'के १४ नाम हैं—श्रूषभः, वृषभः, वृषः, वाडवेयः, सौरभेयः, मद्रः, शकरः, शाकरः, उत्ता (-चन्), अनह्वान (-चन्), ककुद्यान् (-द्यत्), गौः (पुस्त्री), बलीवर्दः, शाङ्करः ॥
- ह. 'बळुवे (ळोटे बाछा)की अवस्था पारकर युवावस्थामें प्रवेश करते हुए बेल'का १ नाम है—जातोद्यः ॥
- १०. (कन्धेसे इल, गाड़ी श्चादिका) भार दोनेवाले बैल'के २ नाम हैं - स्कन्धिकः, स्कन्धवाहकः॥
  - ११. 'बड़े बैल'के २ नाम हैं—महोचः, उच्तरः ॥
  - १२. 'बूढ़े बैल'के २ नाम हैं--बृद्धोद्धः, जरद्गवः॥

१वण्डतोचित आर्षभ्यः २कूटो मग्नविषाणुकः। ३इटचरो गोपतिः पण्हो गोवृपो सदकोहतः॥ ३२५॥ प्रवरमः शकृत्करिस्तर्णो पदम्यवन्सतरी समी। ६नस्योतो नस्तितः अषष्ठवाट् तु स्याद्यगपार्श्वगः॥ ३२६॥ **द्युगादीनान्तु बोढारो युग्यप्रासङ्गयशाकटाः।** १ स तु सर्वधुरीणः स्यात्सर्वा वहति यो धुरम् ॥ ३२७ ॥ १०एकधुरीर्णैकधुरावुभावेकधुरावहे १रधुरीणधुर्यधौरेयधौरेयकधुरन्धराः ॥ ३२८ ॥ धूर्वहे १२ ऽस गालिद् ष्टवृषः शक्तो ऽप्यधूर्वहः ।

- ४. (बकरीकी मिगनी जैसा ) 'गोवर करनेवाले अर्थात् बहुत छोटी उम्रवाले बाह्या-बाह्यी'क ३ नाम हैं-वरसः, शहरकरिः, तर्गाः॥
- पू. ( गाड़ी, हल आदिमें ) क्षोतनेके योग्य वैल'के २ नाम है—दम्य: वरसतर: ॥
  - ६. 'नाथे हुए बैल श्रादि'के २ नाम हैं—नस्योत:, निस्तत: ॥
- ७. 'दहने-बाये (दोनो तरफ) चलनेवाले बेल'के या शिखित करनेके लिए पहली बार जोते गये बैल'के २ नाम हैं-धश्वाट (-वाह् । + प्रश्वाट, पष्ठवाट : २-वाह् ), युगपार्श्वगः ॥
- ८. 'युग ( युवा, जुवाठ ), प्रासङ्ग ( शिक्षित करनेके लिए बाह्याके कन्धेपर रक्खे जानेवाले काष्ट्र ) तथा गाड़ीको ढोनेवाले बैल'का क्रमसे १--१ नाम है-युग्यः, प्रासङ्गयः, शाकटः ॥
  - स्य तरफके भार दोनेवाले बैल'का १ नाम है—वर्धधुरीण: ।
- १०. 'एक तरफ'के बोम दोनेवाले बैल'के र नाम हैं-एकध्रीणः, एकधुर: ॥
- ११. 'बोक्स 'जुवा' दोनेवाले बैल'के ६ नाम हैं-धुरीखाः, धुर्यः, घीरेयः, धौरेयक:, धुरन्धर:, धूबंह: ॥
- १२. 'गर ( समर्थ होकर भी जोतनेके समयमें जुना गिराकर बैठ जाने-वाले ) दृष्ट बैल'का १ नाम है-गलि: ॥

२० इत्र वि०

१. 'बांधया करनेके योग्य बाला'का १ नाम है-आर्थन्य: ॥

२. 'टूटी हुई सींगवाले वेल आदि'के २ नाम है-कूट:, मन्निव-षाणकः ।।

२. 'साँड़'के ५ नाम हैं—इट्चर: (+इस्वर:), गोपति:, परड: ( + सण्डः ), गोवृषः, मदकोहलः ॥

रस्थोरी पृष्ठवः पृष्ठवाह्यो २ द्विदन् पोडन् द्विषड्दौ ॥ ३२६ ॥ ३वहः स्कन्धों ४ राक्टन्तु ककुदं भने चिकं शिरः । ६ विषाणं कृणिका शृक्षं ७ सास्ना तु गलकम्बतः ॥ ३३० ॥ ६ गौः सौरभेयी माहेयी माहः सुरमिरर्जुनी । उक्षाऽघन्या रोहिणी शृक्षिण्यनह्वाह्यन हुद्युपा ॥ ३३८ ॥ तम्पा नितिम्पिका तम्बा ६ मा तु वर्णैरने कथा । १० प्रष्ठोही गर्भिणी ११ वन्ध्या वशा १२ वेह द्वृपोपगा ॥ ३३२ ॥ १३ व्यवतोका स्ववद्गर्भा—

१. 'पीटसे बोक्स ढोनेवाले ( बोरा आदि लादे चानेवाले ) बैल'के ३ नाम हैं-स्थौरी (-रिन् । + भ्यूरी, -रिन् ), पृथ्ठ्यः, पृष्ठवाह्यः ।।

२. 'दो श्रीर छ: दाँतवाले बेल श्रादि (बालक घोड़ा आदि भी)'का अभशः १—१ नाम है—द्विदन् (चत् ), घोडन (चत् )॥

३. 'वैलकं कन्धे'के २ नाम हैं - वहः, स्कन्धः ॥

४. 'कबुद, मउर (बैलकी पीटपरका डील कन्धेपर उठा हुआ मास-पिएड विशेष )'के २ नाम हैं — अंशकृटम, कबुदम् (पुन । + कबुद् )।।

५. 'बलके शिर'का १ नाम है-निचकम् (+नै।चकी)॥

६. भ्वेल ( श्रादि )के सीग'के ३ नाम हैं—विषाणम् ( त्र ), कृष्णिका, शृङ्गम् (पुन )॥

७. 'लोर (बैल या गायकी गर्दनके नीचे कम्बल-जैसा लटकता हुन्ना सांस-विशेष )'के २ नाम हैं--सास्ना, गलकम्बलः ॥

द्र 'गाय'के १६ नाम हैं —गीः (-गो, पुस्त्री), सौरभेगी, माहेगी, माहा, सुरभिः, अर्जुनी, उस्रा, श्रद्भा, रोहिग्गी, शृह्गिगी, अनड्वाही, अनड्ही, उपा, तम्पा, निलिम्पिका, तम्बा।।

६ 'रंगभेदसे वह गाय अनेक प्रकारकी होती है (यया—'शवला, धनला, कृष्णा, कृष्णा, पाटला, ''''' ग्रायीत् चितकवरी, धौरी, काली, कैल, श्रौर गोली (लाल), '''''')।।

१०. 'गर्मिखी या-प्रथमवार गर्मिखी'के २ नाम हैं-प्रष्ठोही, गर्मिखी ॥

११. 'बांभा (वच्चा नहीं देनेवाली) गाय आदि'के २ नाम हैं — वन्ध्या, वशा ॥

१२. 'साइके साथ संभोगकी हुई या--गर्भ-स्वावकी हुई गाय'के २ नाम हैं--वेहत्, वृषोपगा।।

१३. गर्भपातकी हुई, या-मरे हुए बच्चे वाली गाय' का १ नाम है---

--- (वृपाकान्ता तु सन्धिनी ।
२ भौ ढवत्सा बष्कियणी ३ धेनुस्तु नवस्तिका ॥ ३३३ ॥
४ परेष्टु चेहुस्तिः स्याद् ५ गृष्टिः सकृत्भस्तिका ।
६ प्रजने काल्योपसर्या च असुखदोद्या तु सुन्नता ॥ ३३४ ॥
६ दुःखदोद्या तु करटा ६ बहुदुग्धा तु वखुला ।
१० द्रोणदुग्धा द्रोणदुघा ११पीनोध्नी पीवरस्तनी ॥ ३३४ ॥
१२ दोतदुग्धा तु घेनुष्या संस्थिता दुग्धवन्धके ।
१३ नैचिकी तृत्तमा गोषु १४पिनक्नी बालगिभणी ॥ ३३६ ॥
१५समांसमीना तु सा या प्रतिवर्ष विजायते ।
१६स्यादचण्डी तु सुकरा---

- २. 'बकेना गाय'का एक नाम है-- 'वष्कयणी ॥
- ३. 'थोड़े दिनों की व्यायी हुई गाय'का श्नाम है- धेनु: ॥
- ४. 'अनेक बार व्यायी हुई गाय'का १ नाम है-परेष्ट्वः ॥
- प. 'एक बार ब्यायी हुई गायंका १ नाम है-पृष्टि: II
- ६. 'रंभाई ( उठो ) हुई श्रर्थात् गर्भग्रहणार्भ बेलके साय संभोगकी इच्छा करनेवाली गाय'के २ नाम हैं --काल्या, उपस्पी।
  - ७. 'सरलतासे दूध देनेवाली सूधी गाय'का १ नाम है-सुवता ॥
- क. 'करटही (बड़ी कठिनाईसे दूही जानेवाली ) गाय'का १ नाम है— करटा !!
  - E. 'दूधारू' (बहुत दूध देनेवाली ) गाय'का १ नाम है—वञ्जला ॥
- १०. 'एक द्रोण ( श्राधा मन ) दूध देनेवाली गाय'के २ नाम हैं-द्रोण-दुग्धा, द्रोगादुधा ।।
  - ११. 'मोटे मोटे स्तनीवाली गाय'के २ नाम हैं-पीनोध्नी, पीवरस्तनी॥
- १२. ( ऋगा चुकाने तक उत्तमर्शके यहां दूध दुहनेके लिए ) 'बन्धक रखी हुई गाय'के २ नाम हैं—पीतदुग्धा, चेनुष्या ॥
  - १३. 'गायोमें उत्तम गाय'का १ नाम है--नैचिकी।।
- १४- 'बचपनमें ही गर्भ-धारणकी हुई गाय का १ नाम है--पालक्नी (+ मिलनी)॥
- १५. 'घनपुरही (प्रत्येक वर्षमे व्यानेवाली) गाय'का १ नाम है— समासमीना॥
  - १६. 'सूघी गाय'का १ नाम है--सुकरा ॥

१. 'सांढरं आकान्त ( संभोग की हुई ), या—दुइनेके समयपरभी दूध नहीं देनेवाली गाय'का श्नाम है—सन्धिनी ॥

—१वत्सकामा तु वत्सला ॥ ३३०॥
२चतुक्केर्दायणी द्वयं काद्वायन्येकादिवर्षिका ।
३श्र्यानमूघो ४गोविट तु गोमयं भूमिलेपनम्॥ ३३८॥
५शुष्के तु तत्र गोप्रन्थिः करीपच्छगणे द्यपि ।
६गवां सर्वं गव्यं अत्रजे गोक्कलं गोधनं धनम् ॥ ३३६॥
८प्रजने स्यादुपसरः ६कीलः पुष्पलकः शिवः ।
१०वन्धनं दाम सन्दानं ११पशुरज्जुस्तु दामनी ॥ ३४०॥
१२श्रजः स्याच्छगलरङ्गागरछगो वस्तः स्तभः पशुः ।
१३श्रजा तु च्छागिका मखा सर्वभक्षा गलस्तनी ॥ ३४९॥
१४थुवाऽजो वर्करो—

- ५. 'स्खे गोबर'के ३ नाम हैं—गोग्रन्थः, करीषम् ( पुन ), छगगाम् ॥
- ६. 'गो-सम्बन्धी सब पद। र्थ ( यथा-दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र "")' का १ नाम है--गव्यम् ॥
  - ७. 'गोसमूह'के ४ नाम हैं बज: (पुन), गोकुलम्, गोधनम्, धनम्॥
  - पशुओंके गर्भाघान समय'के २ नाम है—प्रजनः, उपसरः ।।
  - E. 'लूॅटा'के ३ नाम हैं—कील: ( पु स्त्री ), पुष्पलकः, शिवः ॥
- १०. (पशु) बांधनेके ३ नाम हैं—बन्धनम्, दाम (-मन्, न स्त्री)' संदानम्॥
  - ११. 'पगहा ( पशु बांघने वाली रस्धी )' का १ नाम है--दामनी ॥
- १२. 'खसी बकरे'के ७ नाम हैं—अबः, छागलः, छागः, छगः, वस्तः, स्तमः, पश्चः॥
- १३. 'बक्री'के ५ नाम हैं—अबा, छागिका (+छागी), मञ्जा, खर्वभद्दा, गलस्तनी।
  - १४. 'बोका ( युवा बकरा )' का १ नाम है—वर्करः ॥

१. ( स्नेह्से ) 'बछ्वेको चाहनेवाली गाय'के २ नाम हैं—-वत्सकामा, बस्पला ॥

२. 'चार, तीन, दो और एक वर्षकी अवस्थावाली गाय'के क्रमशः २—२ नाम है—चतुर्दायणी, चतुर्वर्षा; त्रिहायणी, त्रिवर्षा; दिहायनी, दिवर्षा; एकहायनी, एकवर्षा।

३. 'गायके थन'के २ नाम हैं---आपीनम् (पुन), ऊधः (-धस्, न)॥

४. 'गोबर'के ३ नाम हैं—गोविट् (—श्), गोमयम्, भूमिलेपनम् (+पवित्रम्)॥

१ऽत्री तु मेषोणां युहु होरणाः ।

उरस्रो मेण्डको वृष्णिरेडको रोमशो हुडुः ॥ ३४२ ॥
सम्फालः शृङ्गिणो भेटो २मेपी तु कुररी रुजाः
जालकिन्यविला वेषय३थेडिकः शिशुवाहकः ॥ ३४३ ॥
पृष्ठशृङ्गो वनाजः स्या४दिवदुग्धे त्ववेः परम् ।
सोढं दूमं मरीसद्ध ५कुकु रो वकवालिषः ॥ ३४४ ॥
श्रिस्थमुग्भपणः सारमेयः कौलेयकः शुनः ।
श्रुनिः श्वानो गृहमृगः कुर्कुरो रात्रिजागरः ॥ ३४५ ॥
रमनालिड् रतपराः कीलशायित्रणान्दुकाः ।
शालावृको मृगदंशः श्वा६ऽलर्कस्तु स रोगितः ॥ ३४६ ॥
जिश्ववद्सतु कुशलो मृगव्ये = सरमा शुनी ।
श्विट्वरः शूकरे प्राम्ये—

१. 'भेड़ों'के १४ नाम हैं—अवि: मेष: (पु न), ऊर्णायु:, हुड:, उरणः उरभ्र:, मेएटक:, वृष्णि:, एडकः, रोमशः, हुडुः, सम्फालः, शृङ्गिणः, भेडः ॥

२. 'भेड़'के ६ नाम हैं - मेषी, कुररी, रुखा, बालकिनी, अविना; वेखी।

३. 'जङ्गली बकरा'के ४ नाम हैं --इक्टिकः, शिशुवाहकः, पृष्ठमृङ्गः, वनानः॥

v. 'मेंड़के दूध'के ३ नाम हैं--अविसोटम्; अविदूसम्, अविमरीसम्॥

प्र. 'कुत्ते'के २० नाम हैं--कुक्तुरः, वकतालिषः, अस्थिमुक् (-भुज्), भवणः (+भवकः), सारमेयः, कौलेयकः, शुनः, शुनिः, श्वानः, यहमृगः, कुर्कुरः, रात्रिजागरः, रसनालिट् (-लिह् ), रतकीलः, रतशायी (-यिन् ), रतबणः, रतान्दुकः, शालावुकः, मृगदंशः, श्वा (श्वन् )॥

श्रीषश्चात्र—श्रुनि क्रोधी रसापायी शिवारिः स्चको करः । वनंतपः स्वजातिहिट् कृतको भल्लहश्च स ॥ दीर्घनादः पुरोगामी स्यादिन्द्रमहकामुकः । मग्रहलः कपिलो ग्राममृगश्चेन्द्रमहोऽपि च ॥"

६. 'रोगी कुत्ते'का १ नाम है--- प्रलकः॥

७. 'शिकारी कुत्ते'का १ नाम है-विश्वकद्र: ॥

द. 'कुतिया'के २ नाम हैं—सरमा, शुनी ॥

ह. 'ग्रामीण सूअर'का १ नाम है-विट्चर: (+ग्राम्यशूकर: )॥

—१महिपो यमवाहनः ॥ ३४३ ॥
रजस्वलो वाहरिपुर्लु लायः सैरिभो महः ।
धीरस्कन्धः कृष्णशृञ्जो जरन्तो दंशभीरुकः ॥ ३४८ ॥
रक्तान्नः कासरो हंसकालं।तनयलालिकौ ।
२श्वरएयजेऽस्मिन् गवलः ३सिंहः कण्ठीरवो हरिः ॥ ३५६ ॥
हर्यन्नः केसरीभारिः पर्ख्वास्यो नखरायुधः ।
महानादः पश्चशिखः पारिन्द्रः पत्यरो मृगान् ॥ १५० ॥
हवेतिपङ्गोऽप्यथ्य व्याघ्रो हीपी शार्वू लांचत्रभौ ।
चित्रकायः पुण्डरीक्यभ्नरज्ञुस्तु मृगाद्नः ॥ ३५४ ॥
६शरभः कुखरारातिरुत्वाद्कोऽष्ट्याद्पि ।
यगवयः म्याद्वनगवो गोसहन्नोऽइववारणः ॥ ३५२ ॥

शेषश्चात्र—महिषे कलुषः (पङ्गः कटाहो । द्गदस्वरः । हेरम्बः स्कन्धशृङ्गस्च ॥

- २. 'जंगली मैंसे'का १ नाम हे--गवल ॥
- ३. 'सिह'के १४ नाम हैं—सिहः, क्रग्ठीरवः, हरिः, हर्यस्नः, वेसरी (-रिन्), हमारिः, पञ्चास्यः, नस्तरायुधः, महानादः, पञ्चशिखः, पारिन्द्रः (+पारी-न्द्रः ), मृगपतिः, मृगारिः ( यौ०-मृगरासः, मृगरिषुः....), श्वेतिपिद्गः ॥

शेषश्चात्र—''शिंदे तु स्यात्पलक्कषः, । शैलादो वनराष्ट्रश्च नभःकान्तो गगोश्वरः ॥ शृक्कोष्याभो रक्कांबद्वो व्यादीग्रीस्यः सुगन्धिकः ॥

- ४. 'बाध'के ६ नाम हैं--व्याघः, द्वीपी (-पिन्), शार्रुलः, चित्रकः, चित्रकायः, पुरहरीकः ॥
  - प्र. 'तेंदुआ बाध, या चिता'के २ नाम हैं--तरन्तः, मृगादनः ॥
- ६. 'सिंहसे भी बलवान् पशुविशेष' या 'लड़ीस्रा'के ४ नाम हैं—शरभः, कुञ्जरारातिः, उत्पादकः, अष्टपात् (-द्। +-अष्टपादः )॥
- ७. 'लीलगाय, घोइरोब'के ४ नाम हं—गवयः, वनगवः, गोस्टचः, भश्ववारगः॥

१. 'भेंसे'के १५ नाम हैं—महिषः, यमवाहनः (+यमरथ ), रजरवलः, वाहरिपुः, जुलायः, सैरिभः, महः, घीरस्कन्धः, कृष्ण्शृङ्गः, जरन्तः, दंशमादकः, रक्ताचः, कासरः, हंसकालीतनयः, लालिकः ॥

श्खद्भी वाधीगासः खद्भो गण्डको२ऽश्र किरः किरिः। भृदारः सुकरः कोलो वराहः क्रोडपोत्रिणौ ॥ ३५३ ॥ घोणी घृष्टिः स्तब्धरोमा दंष्ट्री किट्यास्यलाङ्गलौ । श्राखनिकः शिरोमर्मा स्थृलनासो बहुप्रजः ॥ ३५४ ॥ ३भाल्छके भारहकर्भाच्छभल्लभल्डकभल्लुकाः। ४सृगालो जम्बुकः फेरुः फेरण्ड<sup>,</sup> फेरवः शिवा ॥ ३५५ ॥ घोरवासी भूरिमायो गोमायुर्धगधूर्तकः। हूरवा भरुजः क्रोष्टा पशिवाभेदेऽस्पकं कियः॥ ३५६॥ ६प्रथौ गुण्डिवलोपाकौ ७कोकस्त्वीहामृगो वृकः। नमर्कटस्तु कपिः कीशः प्लवडगमः॥३५०॥ प्लवङ्गः प्लन्गः शाखामृगो हरिर्वलीमुखः। वनौका वानरोऽभ्थामी गोलाङ्गूलोऽस्तितननः॥ ३५८॥

शेषश्चात्र--"स्करे कुमुखः कामरूपी च सांललांप्रयः। तले चुर्या वकदंष्ट्रः पङ्ककी इनको ऽपि च ॥

- ३. भाल्'के ६ नाम है-भाल्लुकः, भाल्कः, ऋचः, अञ्छभल्लः, भल्लुकः, भल्लुकः॥
- ४. 'सियार, गीदड़'के १३ नाम हैं सुगाल: (+ शृगाल: ), जम्बुक:, फेर:, फेरएड:, फेरव:, शिवा (स्त्री), घारवासी (-सिन् ), भूरिमाय:, गोमायु:, मृगधूर्तकः, हरवः, भरुवः, कोष्टा (-ध्दु )॥
  - प्.'छोटे स्यार या स्यारिन'का १ नाम है—किंख: (स्त्री)।।
  - ६. 'बड़े स्यार-विशेष'के २ नाम हैं-गुरिडवः, लोपाकः ॥
- ७. 'मेंडिया,हॅड़ार'के ४ नाम हैं--कोक:, ईहामृग:, वृक्त:, अरख्यश्वा (-श्वन् )।।
- 'बन्दर'के ११ नाम हैं—मर्कटः, कपिः, कीशः, प्लवङ्गमः, प्लवङ्गः, प्लवगः, शाखामृगः, हरि<sup>.</sup>, बलीमुखः, बनीकाः (-कस् ), वानरः ॥
  - काले मुखवाले बन्दर, लूंगूर'का १ नाम है—गोलाङ्गृलः ॥

१. भेंड़ा'के > नाम हैं--खह्गी (-खड़िंगन् ), वाधीणसः, गरहकः॥

२. 'स्अर'ने १८ नाम हैं--- किर:, किरि:, भृदार:, स्कर:, कील:, वराह: कोड:, पोन्नी (-निन ), घोणी (-जिन् ), घृष्ट:, स्तब्धरोमा (-मन ), दध्ट्री (-ष्ट्रिन् ), किटि:, आस्यलाङ्गल , आखनिकः, शिरोममी (-र्मन् ), म्यूलनासः, बहुपनः ॥

१मृगः कुरङ्गः सारङ्गो वातायुद्दिखाविष ।
२मृगभेदा रुरून्यङ्गरङ्गोकर्णशंवराः ॥ ३५६ ॥
चमृरुचीनचमराः समृरेणश्यरोदिषाः ।
कदली कन्दली कृष्णशारः प्रपतरोद्दितो ॥ ३६० ॥
३दिक्षिणेमां तु स मृगो यो व्यार्थदेक्षिणे क्षतः ।
४वातप्रमीर्वातमृगः ५श्रशस्तु मृदुलोमकः ॥ ३६१ ॥
शृलिको लोमकर्णो६ऽय शल्ये शललशल्यको ।
इवाविच्च अत्व्छलाकायां शललं शलमित्यिष ॥ ३६२ ॥
दगोधा निहाका हगोधरगोधारो दृष्टतत्सुने ।
१०गोधयोऽन्यत्र—

शेषश्चात्र-"मुगे त्वजिनयोनिः स्यात्।"

२. 'विभिन्न सूरा ( हरिए )-विशेषका १--१ नाम ई--६६:, न्यहु:, रङ्कु:, गोकर्ण:, शंवर:, चमूरः, चीन:, चमरः, समूरः, एए:, ऋश्यः, रौहिषः, कदली (स्त्री),कन्दली (स्त्री। +२--लिन्), कुष्णशारः, पृषतः, रोहितः।।

'कदली स्त्रियामयम्, यदाइ—''कदली तु बिले रोते मृदुभक्तंव कबु रः । नीलामे रोमभिर्युका सा विंशस्यक्तृ लायता ॥''

- ३. 'ब्याधासे दहने भागमें आहत मृग'का १ नाम है—दिव्योमी (—र्मन्)॥
- ४. 'वायु'के सामने दौड़नेवाले (तेज) मृग-विशेष'के २ नाम हैं— वातप्रमी:, वातमुग: ॥
- ५. 'खरगोश'के ४ नाम हैं—शशः (+शशकः), मृदुलोमकः, शूलिकः, लोमकणः॥
- ६. 'साही' ( श्राकारमें लगभग बिल्लीके बराबर तथा सम्पूर्ण शरीरमें तेज कांटों से भरा हुआ जानवर )'के ४ नाम हैं —शल्यः, शललः, शल्यकः ( पु न ), श्वाधित् (—विध् ) ॥
- ७. 'पूर्वीक' साहीं आनवरके काँटें के २ नाम हैं शळलम् (त्रि), श्रलम् ॥
  - 'गोइ'के २ नाम ईं—गोधा, निहाका (२ नि स्त्री )॥
  - E. 'गोइके दुष्ट बच्चे'के २ नाम हैं --गीवेर:, गौधार: !!
  - १०. 'गेइ'के श्रदुष्ट ( सधे ) बच्चे'का १ नाम है-गीधेय: ।।

१. 'मृग, इरिशा'के ५ नाम हैं---मृग: कुरङ्ग:, सारङ्गः, वातायु:, इरिशा: ॥

— १मुसली गाधिकागी जिके गृहात् ॥ ३६३ ॥
माणिक्या भिक्तिका पत्नती कुड्यमतस्यो गृहोलिका ।
२स्यादश्वनाधिका हालिन्यञ्जनिका हलाहलः ॥ ३६४ ॥
३स्थूलाश्वनाधिकायान्तु बाद्यणी रक्तपुन्छिका ।
४कृढलासस्तु सरटः प्रतिस्यः शयानकः ॥ ३६५ ॥
५मूणिको मूपको वजदशनः खनकोन्दुरौ ।
उन्दुस्त्री पत्रास्तृत्व स्च्यास्यो वृपलीचने ॥ ३६६ ॥
६छुन्छुन्दरी सन्धमृष्यां जगिरिका बालमूणिका ।
दिखाल ओतुर्माजीरा हीकृश्च वृपदंशकः ॥ ३६७ ॥
१ जाहको गात्रसङ्काची मण्डली १०नकुलः पुनः ।
पिकृगलः सपदा वश्रः—

- १. 'ल्रियकनी, विद्धुतिया'के = नाम हैं —मुसली, गृहगोधिका, गृहगोलिका, माणिक्या, भित्तिका, पल्ली, कुड्यमस्यः, गृहोलिका ॥
- २. 'यड़ी जातिकी छिप्रकिली'के ४ नाम हैं—अखनाधिका, हालिनी, श्रञ्जनिका, हलाहल: ।।
- है. 'ओटनी, लहटन' (एक कीड़ा, जो आकारमें छिपकिलीके समान, परन्तु उनमें छोटा होता है उसकी पूँछ बहुत लाल होती है और शरीर सांपके समान चिकना तथा चमकीला होता है और वह छिपकिलीके समान दिवालों पर नहीं चलती, किन्तु प्रायः समतल भूमिपर ही चलती है )'के र नाम हैं— बाह्मणी, रक्तपुच्छिका।।
- ४. 'गिर्गिट'के ४ नाम हैं—कुकलासः, सरटः, प्रतिस्येः, शयानकः (+प्रतिस्येशयानकः)॥
- ५. 'चूहे' मूस'के १० नाम हैं—मूषिकः ( पु न ), मूषकः, क्ष्रदशनः, खनकः, उन्दुरः, उन्दुरः (+ उन्दरः ), इषः, आखुः, ( पु स्त्री ), स्च्यास्यः, वृषञोचनः ॥
  - ६. 'खुखुनदर'के २ नाम हैं-खुच्छुन्दरी, गन्धमूषी ॥
  - ७. 'चूहिया'के २ नाम हैं --गिरिका, बालमूषिका ॥
  - 'विनाव'के प्र नाम हैं —विडालः, ओतुः, मार्जारः, द्वीकुः, वृषदंशकः ॥
  - विमर्श-कुछ लोगोंने 'ह्रीकु:'को' 'वन बिलाव'का पर्याय माना है ॥
- ६. 'एक प्रकारके'वड़े बिलाव'के ३ नाम हैं—बाहक:, गात्रसंकोची
   (-चिन्), मण्डली (-लिन्)।।
  - १०. 'नेक्ले'के ४ नाम हैं—नकुलः, पिक्कः, सर्पहा (-हन् ), बर्भुः॥

--१सपींऽहिः पवनाशनः ॥ ३६ ॥ भोगी भुजङ्गभुजगानुरगो द्विजिह्नव्यालौ भुजङ्गभुजगानुरगो द्विजिह्नव्यालौ भुजङ्गभसरीसृपदीर्धजिह्नाः । काकोदरो विषधरः फल्फृत्यृदाकुर्धकर्णकुण्डलिबिलेशयदन्दश्काः ॥३६८॥ दविकरः कङनुकिचिक्रगृहपात्पन्नगा जिह्नगलेलिहानौ । कुम्भीनसाशीविषदीर्घष्टुछाः २स्याद्राजसपम्नु भुजङ्गभोजी ॥३७०॥ ३चकमण्डल्यजगरः पारीन्द्रो बाहसः शयुः । ४७४ ॥ ४७४ ॥ ४७४ ॥ ४७४ समौ राजिलदुण्डुमौ ॥ ३७४ ॥ ६भवेत्तिलित्सो गोनासो गोनसो घोणसोऽपि च । ४७२ ॥ ४७३ वक्रुक्चुटाहिः कुक्कुटामो वर्णेन च रवेण च ॥ ३७२ ॥

प्तागाः पुनः काद्रवेयाः स्तेषां भागावती पुरी।

१०रोषो नागाधिषोऽनन्तां द्विसहस्रात्त श्रालुकः॥ ३७३॥

१. 'साप'के ३० नाम हैं—सर्प:, आहः (पुस्ती), पवनाशनः. भागी (-गिन्), सुजङ्गः, सुकाः, उरगः, द्विक्षहः. व्यालः भ्रीजङ्गः, स्वीम्तः, दीर्घिषहः, काकोदरः, विषधरः- फर्णभृत्, पृदाकुः, दक्षणः (नगोकणः, चन्द्वःअवाः-वस्), कुरुडली (-लिन्), बिलेशायः, दन्दश्रुकः, दर्वीकरः, कज्नुकी (-किन्); चक्री (-क्रिन्), गृहपात् (-द्), पक्रगः, जिह्रानः; क्रिन्दानः; क्राशीविधः, दीर्घपृष्ठः।।

२. 'राजश्य (दुमुहां साप के २ नाम हैं—राजसर्पः, मुजङ्गमोजी (-िवन् )।।

रै. 'अनगर'ने ५ नाम हैं — चक्रमरहली (-लिन्), अजगरः, पारीन्द्रः, बाह्सः, शयुः॥

४. 'बलमं रहनेवाले सांप'के २ नाम हैं—श्रलगर्दः (+ अलीगर्दः),

५. 'बोंड़ साँपंके २ नाम हैं —राजिलः, दुग्हुमः (十दुन्दुमः)॥

६. 'पनन नातिका सांप'के ४ नाम हैं---तिलिस्सः, गोनासः, गोनसः, शोयासः॥

७. 'मुरोंके समान रंग तथा बोली वाले संप' का १ नाम है-कुक टाहि:।

८. 'नाग' (सामान्य सर्पोसे भिन्न देव-योनि-विशेषवाले सर्पो'के २ नाम है—नागाः, काद्रवेयाः ॥

E. 'उन पूर्वोक्त देवयोनि-विशेष वाले सर्वो की नगरी'का १ नाम है--भोगावती ॥

१०. 'शेषनाग'क ५ नाम है—शेषः, नागाधिषः, अनन्तः, द्विसहस्राज्ञः, आलुकः ( + एककृषडलः )॥

१स च श्यामोऽथवा शुक्तः सितपङ्कजताञ्छनः।
२वासुकिन्तु सर्पराजः श्वेतो नीलसरोजवान्॥ २०४॥
२तत्तकस्तु लोहिताङ्गः स्वस्तिकाङ्कितमस्तकः।
४महापद्मस्त्वतिशुक्तो दश्बिन्दुकमस्तकः॥ ३०५॥
५शङ्कस्तु पीतो बिभ्राणो रेखामिन्दुसितां गले।
६कुलिकोऽर्छचन्द्रमौलिक्जीलाधूमसमप्रभः॥ ३०६॥
७अथ कम्बलाश्वत्यधृत्रपष्ट्रबलाह्काः।
इत्यादयोऽपरे नागास्तत्त्कुलसमुद्भवाः॥ ३००॥
६निर्मुको मुक्तनिर्मोकः—

- १. 'उक्त' रोषनाग'का वर्णाश्याम याश्वेत होता है तथा उसके मन्तकपर श्वेत कमलका चिह्न होता है।।
- २. जिस सर्प राजका धर्ण श्वेत होता है तथा उसके मस्तकपर श्वेत कमलका चिह्न होता से, उसका १ नाम है—'वासुकिः'।।
- ३. जिस सर्पका वर्ण लाल होता है तथा उसके मस्तकपर स्वस्तिकका चिह्न होता है, उस सर्पका १ नाम हैं—'तन्नकः' ॥
- ४. जिस सर्पका वर्ण अध्यक श्वेत होता है तथा उसके मस्तकपर दश बिन्दुरूप चिह्न होता है, उस सर्पका १ नाम है—'महापदाः'॥
- प्र. जिस सर्पं का वसा पीला होता है तथा उसके गले (क्राठ) में चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णकी रेखा होती है, उसका १ नाम है—शिक्कः ॥
- इ. जिस सर्पका वर्ण ज्वाला तथा धूर्ष के समान होता है तथा मस्तक पर अर्द्धचकरूप चिह्न रहता है, उसका १ नाम है—'कुलिकः'।।
- ७. 'कम्बलः, अश्वतरः, धृतराष्ट्रः, बलाहकः' इन चार नाम वाले तथा उनके कुलमे उत्पन्न श्रन्य 'नाग विशेष' (महानीलः, .....) हैं ॥

भादिप्रह्णाद् महानीलादय, यदा—
"महानीलः करहश्व पुष्पदन्तश्च दुर्मुखः ।
किपिलो वर्मिनः शङ्करोमा चर वीरकः ॥ १ ॥
एलापत्रः शुक्तिकर्णे-इस्तिमद्र-धनुखयाः ।
दिधमुखः समानासीतंसको दिधपूरणः ॥ २ ॥
हरिद्रको दिधकर्णो मिणः शृङ्कार्रापण्डकः ।
कालियः शञ्जक्टश्च चित्रकः शञ्जचूडकः ॥ ३ ॥
इस्यादयोऽपरे नागास्तत्तरकुलप्रस् तयः ॥' इति ॥

्र. 'काँचली (केंचुल) को छोड़े हुए सांप'के २ नाम हैं—निर्मुकः, अफिनिर्मोकः ॥

अफिनिर्मोकः ॥

-- १सविषा निर्विपाश्च ते।

२नागाः स्यृह विवधा ३ऌमविषास्त वृश्चिकादयः ॥ ३७८ ॥ व्याझादयो लोमविषा नखविषा नराद्यः।

लालाविपास्तु ऌ्ताचाः कालान्तरविपाः पुनः ॥ ३**୬**६ ॥

मृपिकाद्या ४रूपीविषन्त्ववीर्यमौपधादिभिः।

पक्कत्रिमन्तु विषं चारं गरखोपविषक्च तत्॥ ३८०॥

६मोगोऽहिकायो ७दंष्ट्राशी=ईवी भोगः फटः स्फटः।

फणोऽह हिकोशे निर्न्वयनीनिर्मोककञ्चकाः॥ ३८१॥ त '२०विहगो विहङ्गमखगौ पत्नगो विहङ्गः शकुनिः शकुन्तिशकुनी विवयःशकुन्ताः॥ नभसङ्गमो विकिरपत्ररथौ बिहारा द्विजपित्तविष्करपतित्रपतस्यतङ्गाः ॥३८२॥

पित्सन्नीडाग्डजोऽगोका---

पञ्चेन्द्रिय भीवोमें स्थलचर जीववर्णन समाप्त ॥

१. वे सांप सविष ( विषयुक्त ) तथा निर्विष (विषरहित ) दो प्रकारके होते हैं।

२. 'नाग' दृष्टिविष होते हैं अर्थात् नाग जिसको देख लेते हैं, उसपर उसके विषका प्रभाव पड़ काता है ॥

३. (अब प्रसङ्काशस अन्य जीवोंमेसे किसे कहां विष होता है, इसका वर्णन करते हैं--(बिच्छू आदि के पूंछ (डंक) में, व्याघ्र आदिके लोमोंमें, मनुष्य-आदिके नखोंमें, मकड़ी आदिके लारमें विष होता है तथा चूहे आदि (कुत्ता, स्यार आदि ) कालान्तर विषवाले होते हैं अर्थात् उनके विषका प्रभाव तत्काल न होकर कुछ दिनीके बाद होता है ॥

४. जिसे स्त्रौषघ आदि ( मंत्र-यन्त्र आदि )से दूर किया जा सकता है, उसका १ नाम 'द्षीविषम् है।।

थ्र. औषध आदिके संयोगसे बनाये गये विषके ३ नाम है—चारम्, गरः, उपविषम् ॥

६. 'साँप के शरीर का १ नाम है—मोगः॥

 <sup>&#</sup>x27;सांपके दाँत (दाढ़—इसके काटनेसे प्राची नहीं जी सकता है)'का र नाम है--आशी: ॥

सांपके फखां के प्र नाम हैं—दवीं, भोगः, फटः, स्पटः, फखः (+ न। र पुस्ती)॥

E. कांचली' (केंबुल )के ४ नाम हैं--अहिकोश:, निरुर्वयनी (+ निर्लयनी ), निर्मोकः, कञ्जुकः ( पु न ) ॥

१०. ('स्थलचर' पञ्चेन्द्रिय बीवीका पर्यायादि कहकर अव 'खचर' पञ्चेन्द्रिय (४।४०६तक) जीनोंका पर्यायादि कहते हैं । 'पद्मा, चिड़िया'के २५ नाम है-बिहगः,

--१श्रञ्चुश्रञ्चूः सृपारिका।

त्रोटिश्च २५त्रं पतत्रं पिच्छं वाजस्तन्रहम् ॥ ३८३ ॥ पत्तो गरुच्छद्धापि ३५४मृतन्तु पक्षतिः । ४प्रहीनोङ्गीनसंडीनडयनानि नभोगतौ ॥ ३८४ ॥ ५पेशीकोशोऽण्डे ६कुतायो नीडे ७केकी तु सर्पभुक् । मयूरवहिंग्यौ नीत्तकण्ठो मेघसुद्दच्छिखी ॥ ३८५ ॥ गुक्तापाङ्गोदस्य वाक् केका—

विद्द्रमः, खगः, पतगः, विद्द्रः, शकुनिः, शकुनिः, शकुनः, विः, वयः, (-यस् ), शकुन्तः, नमसङ्गमः, विकिरः, पत्ररथः, विद्दायः (-यस् ), द्विषः, पत्ती (-ित्रन् । + पतिः ), पतन् (-तत् ), पतङ्गः, (परसन् (-सत् ), नीडजः, अगडनः, प्रगौकाः (-कस् )।।

शेषश्चात्र—भवेत् पिद्धांस चञ्चुमान् ॥

क्रग्टाग्निः, क्षीक्षमुखो लोमकी रसनारदः ।

वारङ्ग-नाडीचरसौ ॥"

- १. 'चौच, ठोर'के ४ नाम हैं—चङ्गुः, चञ्चूः, ख्पाटिका (+स्पाटी), क्रोटः ( सब स्त्री )।।
- २. 'पंख'के = नाम हैं—पत्त्रम्, पतत्त्रम्, पिच्छम् (+िपञ्छम्), वाजः, तन्ह्रहम् (पुन), पद्धः, गरुत्, छदः (२ पुन)।।
  - ३. 'पंखकी जड़'का १ नाम है-पच्तिः ॥
- ४. 'पित्योंके उड़नेके गति-विशेष'का कमशः १—१ नाम है— प्रडीनम्, उड्डीनम्, संडीनम्, इयनम् (+नमोगतिः) ॥
- प्र. 'अग्रहे'के २ नाम हैं पेशीकोशः (+ पेशी, कोषः), अग्रहम् (पुन)॥
  - ६. 'लोता, घोंसला'के २ नाम हैं-कुलाय:, नीड: ।।
- ७. 'मोर'के ८ नाम हैं—केकी (-किन्), सर्भुक् (-भुज्), मयूरः, बर्धिणः (+बर्धा,-हिन्), नीलकएटः, मेघसुहत् (-द्), शिखी (-खिन्। यो•शिखावलः), ग्रुक्लापाङ्गः ॥

शेषश्चात्र—मयूरे चित्रपिङ्गलः।

नृत्यिप्रयः स्थिरमदः खिलखिल्लो गरवतः । मार्जारकण्ठो प्रदको मेघनादानुलासकः ॥ मयुको बहुलग्रीवो नगावासश्च चन्द्रकी ।"

प्रोरकी बोली'का १ नाम है—केका ॥

—१ पिच्छं वह शिखण्डकः।
प्रचलाकः कलापश्च रमेचकश्चन्द्रकः समी ॥ ६-६ ॥
३वनप्रियः परभृतस्ताम्राक्षः कोकितः पिकः।
कलकण्ठः काकपुष्टः ४काकोऽरिष्टः सकृत्प्रजः॥ ३८०॥
श्चात्मघोपित्चरजीवी घृकारिः करटो द्विकः।
पकृत्वित्तमुग्ध्वाङ्क्षो मौकुिलवीयसोऽन्यभृत्॥ ३८८॥
पृष्ठद्रोण्ड्राध्वरुष्ट्राप्यवेतेभ्यस्त्वसौ परः।
वनाश्चयश्च काकोलो ६मद्गुस्तु जलवायसः॥ ३८६॥
७घूके निशाटः काकारिः कौशिकोळ्कपेचकाः।
दिवान्घोऽ८थ निशावेदी कुक्कुटश्चरणायुधः॥ ३६०॥
कृकवाकुस्ताम्रचूढो विद्यताः शिखण्डिकः।

३. 'क'यल'के ७ नाम हैं—वनिवयः, पग्सतः (+ग्रन्यस्तः, परपुष्टः), ताम्राचः, कोकिलः (+कोकिला, स्त्री), पिकः, कलक्षटः, काकपुष्टः॥ शेवशाव—''कोकिले त मदोल्लापा काकजातो (तोद्रहः।

मधुषोषो मधुकण्ठः सुधाकण्ठः कुहूमुखः॥ बाषविस्तुः बोषवस्तुः कामतालः कुनालिकः"।

४. 'कीवे'के १४ नाम हॅ-काकः, आर्धः, सङ्ख्याजः, आरमधोषः, चिरजीवी ( - विन् ), घृकारिः, करटः द्विकः, एकदृष् ( श् ), बलिभुक् (-ज् । + बलिपुष्टः ), ध्वाड्चः, मौकुलिः, पायसः, अन्यभृत् ॥

प्र. 'विभिन्न जातीय कीवी'का १-१ नाम है-चृद्धकाकः, द्रोणकाकः (+दोणः), दश्घकाकः, कृष्णकाकः, पर्वतकाकः, वनाभयः, काकोलः।।

६. 'जलकीयं'के २ नाम हैं—मद्गुः, जलवायसः ॥

७. 'उल्लू'के ७ नाम हैं-चूक:, निशाट:, काकारि:, कीशिक:, उल्कः, पेनक:, दिवान्ध:।।

८. 'मुर्गे'के ७ नाम हैं-निशायदी ( - दिन् ), कुक्दुट: (पुन ), चरणायुध:, कृकवाकु:, ताम्रचूड:, विवृताच:, शिखरिडक: ॥

शेषश्चात्र—"कुक्कुटे तु दीर्घनादश्चर्मचूडो नखायुधः।
 मयूरचटकः शौगडो रगोच्छुश्च कलाधिकः॥
 आरगी विष्किरो बोधिर्मन्दीकः पृष्टिवर्घनः।
 चित्रवाचो महायोगी स्वस्तिको मिणिकगठकः॥
 उषाकीलो विशोकश्च बाकस्तु ग्रामकुक्कुटः।

१. 'मोरक प्रक्रु'के ५ नाम है—पिच्छम्, बहम् (पुन), शिखरहकः प्रचलाकः, कलापः।।

२. 'मोरके पञ्चके ऊपरी भागम होनेवाले चन्द्राकार रंगीन चिह्नविशेष'के २ नाम हें — मेचकः, चन्द्रकः ॥

१हसाश्चकाङ्गवकाङ्गमानसीकःसितच्छदाः ॥ ३६१ ॥
२राजहंसास्त्वमी चञ्चुचरणैरतिलोहितैः ।
३मस्लिकाचास्तु मिलनैप्ठर्धातराष्ट्राः सितेतरैः ॥ ३६२ ॥
५कादम्बास्तु कलहंसाः पक्षेः स्युरतिधूसरैः ।
६वारला वरला हंसी वारटा वरटा च सा ॥ ३६३ ॥
७दार्वाघाटः शतपत्रः स्वाखरीटस्तु खञ्जनः ।
१सारसस्तु लच्मणः स्यात्पुष्कराख्यः कुरङ्करः ॥ ३६४ ॥
१०सारसी लच्मणा११८य कृङ् कौन्च —

१. 'हंसे' के पूनाम हैं — हंगाः, चकाङ्गाः, वकाङ्गाः, मानसीकसः ( - कस्), सितच्छदाः ॥

शेषश्चात्र-"हंसेषु तु मरालाः स्यः।"

- २. 'श्रिधिक लाल रंगके चीच श्रीर पैरवाले इंसी'का १ नाम है— राजहंस: १।
- ३. 'मालन (धूमिल) चीच तथा चरणीवाले हंसी'का १ नाम है—मिल्लकाचाः ॥
- ४. 'काले रंगके चौच तथा चरगांवाले इंसी'का १ नाम है—धार्त-राष्ट्राः ॥
- प्र. 'श्रत्यन्त धूसर रंगके पंखीवाले हंधीं'के २ नाम हैं—कादम्बाः, कल्हंसाः ।।

विमरी--'राजहंस' ( ४।३६२ ) से यहाँ तक सब पर्यायों में बहुरव अवि-वित होने में एक बचनमे भी इन शब्दोंका प्रयोग होता है )।।

६. 'हंसी'के ५ नाम हैं--वारला, वरला, हंसी, वारटा, वरटा ॥

७. 'कटफोरवा पची'के २ नाम है—दाबीबाटः, शतपत्रः ॥

५ विश्वन ( खेंड्लिच ) पद्मी'के २ नाम हैं—खब्ररीट:, खब्रन: ॥

६. 'शारत पत्ती'के ४ नाम हैं — शारतः, लद्दमगाः, पुष्कराख्यः ('कमल' के वाचक सब पर्याय अतः — कमलः, जलजः, ''''''') कुरक्करः ॥

शेषश्चाम-"धारसे दीषंजानुकः।

गोनदीं मैथनी कामी श्येनाची रकमस्तकः ॥

१०. सारसी' (मादा सारस पन्नी)'के २ नाम हैं—सारसी, लदमणा (+लदमणी)॥

११. क्रीडच पद्मी'के २ नाम हैं — कुङ्(- ज्यू), क्रीडचः (पु। क्रुज्या, स्त्री)॥

—श्वाषे किकीदिविः।
२वातकः स्तोकको बप्पीहः सारङ्गो नमोऽम्बुपः॥ ३६५॥
३वकवाको रथाङ्गाहः कोको द्वन्द्वचरोऽपि च।
४टिट्टिमस्तु कटुकाण् उत्पाद्शयनश्च सः॥ ३६६॥
५वटको गृहबल्भिक् कल्लिङ्कः कुल्लिङ्ककः।
६योषित् तस्य चटका ७स्ट्रयप्त्ये चटका तयोः॥ ३६७॥
८पुमपत्य चाटकैरो ६दात्यूहे कालकएटकः।
जलरङ्कल्लिङ्को १०वके कह्नो वकोटवन ॥ ३६८॥
११वलाहकः स्यादलाको १२वलाका विसकण्ठिका।

१. 'चास पद्धी'के २ नाम हैं---चाष: किकीदिवि: (+ भिकिदीवि:, किकी, दिवि:)।।

२. 'चातक पची'के ५ नाम हैं — चातकः, स्तोवकः, वर्षाहः, सारकः, नभोऽम्बुपः ॥

३. 'चकवा पत्नी'के ३ नाम हैं— चक्रवाकः, रशाङ्गाहः ('पिंह्या'के वाचक सव नाम, अतः—रथाङ्गः, चक्रः, """), कोकः, द्वन्द्वचरः ॥

४. 'टिटिहिरी पन्नी'के ३ नाम हैं—िटिट्टमः (+टीटिमः ), कटुव्वाणः, उत्पादशयनः ॥

भू. 'गौरेया पची'के ४ नाम हैं—चटकः, ग्रहबिलभुक् ( - ज्), कल-विद्वः, कुलिङ्ककः ( + कुलिङ्कः )।।

६, 'मादा गौरेया पद्मी (गौरेया पद्मी की स्त्री)'का १ नाम है— चटका।।

७. 'उन दोनोंकी मादा छन्तान (स्त्रीबातीय बच्चे )'का १ नाम है— चटका ॥

६. 'जलकीवा'के ४ नाम हैं—दात्यृहः (+ दात्योहः), कालकएटकः
 (+कालकएटकः), जलरङ्कुः, जलरङ्काः।।

१०. 'बगुले'के ३ नाम हैं-बकः, कहः, बकोटः ॥

११. 'बगलाजातीय पिंच-विशेष,या 'बाक' पद्धी'के २ नाम हैं---बलाहकः, बलाकः (पु + निस्त्री)॥

१२. 'बगली, बगलेकी स्त्री'के २ नाम हैं—बलाका, विसक्धिटका (+विसक्षिटका, बनेकका)॥

१भृङ्गः कतिङ्गो धम्याटः २कद्वस्तु कमनच्छदः॥ ३१६॥ लोहप्रघो दीघेपादः कर्कटः स्कन्धमल्लकः। श्चिल्लः शकुनिरातापी **४श्येनः पत्त्री शशादनः ॥** ४०० ॥ **पदाचाय्यो द्रहरगृभो६८थोत्कोहो । मत्स्यनाहानः ।** कुररः ७कीरस्तु शुको रक्ततुएडः फलादनः॥ ४०१॥ प्तशारिका तु पीतपादा गोराटी गोकिराटिका। ध्याच्चर्मचटकायान्तु जतुकाऽजिनपत्त्रिका ॥ ४०२ ॥ १०वल्गुलिका मुस्वविष्ठा परोघ्णी तैलपायिका। ११कर्करेटुः करेटुः म्यात्करटुः कर्कराटुकः॥ ४०३॥ १२त्र्याटिरातिः शरारिः म्यान् १३कृकणुक्रकरी समी ।

- १. 'भुजङ्गा पन्नी' के ३ नाम हैं--भन्नः, कलिङ्गः, धूम्याटः ॥
- २. 'बद्ध पची'के ६ नाम है--बह्ध:, कमनच्छद:, लोहप्रष्ठ:, दीर्घपाद:, कर्षटः, स्कन्धमल्लकः ॥
- ३ 'चं।ल पद्यी'के ३ नाम हैं—चिल्लः, शकुनिः, आतापी (-पिन्।+ श्राताची---।यन )॥
  - ४. 'बाज पत्ती'के ३ नाम हैं-श्टेन:, पत्री (-त्रिन् ), शशादन: ॥
- ५. गांध'के ३ नाम है--दात्ताय्यः, दूग्हक् (-हश् ), एश्रः॥ शेषश्चात्र-"गृह्ये तु पुरुषःयाहः, कामानुः, कृष्णितस्याः ।सुदर्शनः शकुन्याजी।"
  - ६. कुरर पन्नी'व ३ नाम हैं- उत्कोश:, मत्स्यनाशन:, कुरर: ॥
- ७, 'स्गो, तोनं'के ४ नाम है-कीर:, गुकः, रकतुरहः, फलादन: (+ मेधावी-।वन् )॥

शेषश्चात्र—"गृकं तु वियदशंनः ॥ श्रीमान् मेधातिथिवाँगी।"

- =. भैना पक्ती के ४ नाम हैं -शारिका, पीतपादा, गौराटी, गोकिरा रिका (+गोकगटा)॥
  - 'चमगादव'के ३ नाम है—चर्मचटका, जतुका, श्रांजनपत्थिका ॥
- १०. 'चपट्टा नाम् । काट-विशेष'के ४ नाम हैं- क्ल्युलिका, मुखबिष्टा, परोब्णी, तैल्पायिकः (+निशाटनी)।।
- ११. 'एक प्रकारक सारसजातीय पची'क ४ नाम हैं कर्षरेट:. करेट:. करटु:, कर्करादक:, (+ कर्कशटु:) 11
  - १२ (ग्राडी पत्नी)के इ नाम हैं --आटि:, आति:, शरावि: ( सब स्त्री ) ॥
  - १३. 'तीतरकी जार्तिक पत्ता,या अशुभ बोलनेवाले पत्ति-विशेष'के २ नाम
- हैं--- इक्ग्गः, कदरः ।।

२१ अप्र० चि०

१भासे शकुन्तः २कोयष्टौ शिखरी जलकुक्कुमः॥ ४०४॥
३पारापतः कलावः कपोतो रक्तलोचनः।
४७योत्स्नापिये चलचळ्चुचकोरिवषसूचकाः॥ ४०५॥
५जीवंजीवस्तु गुन्द्रालो विषदर्शनमृत्युकः।
६व्यान्नाटस्तु भरद्वाजः ७ ज्वस्तु गात्रसंप्लवः॥ ४०६॥
=तित्तिरिस्तु खरकोणो ६हारीतस्तु मृदङ्करः।
१०कारण्डवस्तु मरुलः ११मगृहश्चरूचुसूचिकः॥ ४००॥
१२कुम्भकारकुक्कुटस्तु कुक्कुभः कुहकस्त्रनः।
१३पिनिणा येन गृह्यन्ते पिन्नणाऽन्ये स दीपकः॥ ४००॥

- १. भान पत्नी'कं २ नाम हैं--मार, शक्नाः॥
- २. 'एक जलचारी पद्मि—विशेष'के व नाम हैं—कीर्याष्टः, शिखरी (-रिन्), जलकुक्मभः॥
- ३. 'कबृतर'के ४ नाम हैं —पारापनः (+पाराधतः), कलस्वः, कपोतः, रक्कोचनः।।
- ४. 'चकोर पत्नी'के ४ नाम हैं—ज्ये'स्म्याध्रियः, चलचङ्चः, चकोरः, विषस्चकः॥
- विश्रशं—विष्मिश्रित अन्तादि देखतेम चकोरकी आखोंका रंग वदल बाता है, अत एव इसका नाम 'िष्णसचक' पदा है।।
- ५. 'जीवंजीव'नामक पश्चि-विशेष,या चकोर विशेष के व नाम हैं— जीवंजीव:, गुन्द्राल:, विषदर्शनमृत्युक: ॥
  - ६. 'भरद्वाज (भरदुल ) पत्ती'के २ नाम हैं-व्याघाट:, भरद्वाब: ॥
- ७. 'बलमुर्गा या कारण्डव पद्मी (कागके समान चीच तथा लम्बे पैर या काले रंग के पद्मी के २ नाम हैं—प्लदः, गात्रसंप्लवः ॥
  - 'तीतर'के २ नाम हैं—र्तिचिरिः, खरकोणः ॥
  - E. 'हारिल, हारीत पची'के २ नाम हैं—हागीत , मृदङ्क्र : II
- १०. 'बत्तस्व या एक प्रकार के हँसजातीय पत्ती'के २ नाम हैं-कारग्रहवः, महलः ॥ •
  - ११. 'बया पत्ती'के २ नाम हैं-सुग्रहः, चन्तुम्चिकः ॥
- रर. 'वनमुर्गा पद्मी'के ३ नाम हैं—कुम्भकारकुक्कुटः, कुक्कुमः, कुहक्स्वनः ॥
- १३. 'बिस पद्मीके द्वारा दूसरी पद्मी पकड़े जाते हैं, उस (बाज आदि) पकड़नेवाले पद्मी'का १ नाम है—दीपक: ।।

१. तदुक्म-"चकोरस्य विरुचेते नयने विषदर्शनात् ॥"

रिक्षेका गृह्याश्च ते गेहासका ये सृगपिक्षणः।
रमत्स्यो मीनः पृथुरोमा झपो वैसारिणोऽएडजः॥ ४०६॥
सङ्ख्वारी स्थिरजिह्न श्वात्माशी स्वकुतक्यः।
विसारः शक्ती शल्की शंवरोऽनिमिषस्तिमः॥ ४१०॥
३स स्रदंष्ट्रे वादातः ४ पाठाने चित्रवल्तिकः।
पशकुले स्थान कलको६ऽथ गडकः शक्ततार्भकः॥ ४११॥
७३छ्पी शिशुकं द्योष्ट्री शक्तरः श्वेतकोत्तकं।
स्नलमानिक्चित्तिचमा १०मत्स्यराजस्तु रोहितः॥ ४१२॥
५१मद्गुरस्तु राजश्रङ्कः १२श्रङ्की तु मद्गुरप्रिया।

१ 'पालत् पगु-पांचयो'के २ नाम हैं — छेकाः, ख्खाः ॥ पञ्चान्द्रय जोववर्णनमें खचर जीव वर्णन समाप्त ॥

२. ( श्राकाशामी पञ्चेन्द्रिय जीवोका पर्याय कहकर अब जलचर पञ्चेन्द्रिय जी े का पर्याय कहत हैं — )।। 'महली'के १६ नाम हैं — मस्यः (+ मस्स. ). मीनः, पृथुगेमा (-मन् ), अषः, वैसारिषाः, अएडजः, सञ्चचारी (-रिन् ), स्थरिजहः, श्रात्माशी (-शिन् ), स्वकुलद्धयः, विसारः, शकली (-लिन् ). शल्की -ल्किन् ), संवरः, श्रानिमिषः, तिमिः॥

शेषश्चात्र- "मत्स्ये तु जनपिपाकः । मूको जलाशयः शेवः ॥

३. 'पहिना मछली, बोदाक'के २ नाम हैं-सहस्रदंद्र:, ब'दाल: ॥

शेषश्चात्र—"सहस्रदंष्ट्रस्वेतनः । बलवालो वदालः ॥

४. 'पाटीन मछली'के २ नाम हैं—पाठीनः, चित्रवल्लिकः, ॥ शेषश्चात्र—"श्रथ पाटीने मृदुपाठकः।"

भू. 'सहरी मछली'के २ नाम ई-शकुल:, फलकः ॥

६. 'गडुई मछली'के २ नाम हैं--गडकः, शकुलार्भकः ॥

७. 'स् स'कं २ नाम हैं— उल्पी (उल्पी (-पिन् । + उल्पी, उलपी, २-पिन्), शिशुक. (+शिशुमारक: )।।

द्र. 'सौरी महाली'के ३ नाम हैं—प्रोष्टी (-ष्टिन् ), शकरः, ( पु स्त्री ),

श्वेतकोलकः ॥

ह. 'श्राधकतर नरसलमे रहनेवाली मछली'के २ नाम हैं—नलमीनः (+नडमीनः), चिलिचिमः, (+चिलिचीमः)॥

१०. 'रोहू मछली'के २ नाम हैं-मत्स्यराजः, रोहितः ॥

११. भागुर, मोगदरा मछली'के २ नाम है—मद्गुरः, राजगृङ्गः॥

१२. 'सिन्धी मछली (मादा जातिकी मांगुर मछली)'के २ नाम है--शृङ्गी, मद्गुरप्रिया।। १ खुद्राण्डमत्स्यजावन्तु पोताधानं जलाणुकम् ॥ ४१३ ॥
२ महामत्स्यास्तु चीरिन्तितिमिङ्गिलागिलादयः ।
३ स्रथ यादांसि नकाचा हिसका जलजन्तवः ॥ ४१४ ॥
४ नकः कुम्भीर स्रालास्यः कुम्भी महामुखोऽपि च ।
तालुजिहः शङ्कमुखो गोमुखो जलस्करः ॥ ४१५ ॥
५ शिशुमारस्त्वम्बुक्मं उद्यावीयों महावमः ।
६ सदस्तु जलमार्जारः पानीयनकुलो वसी ॥ ४१६ ॥
७ भाहे वन्तुस्तन्तुनागोऽवहारो नागतन्तुणा ।
८ स्रान्येऽपि यादोभेदाः स्युव्हवो मकरादयः ॥ ४१० ॥
६ स्त्रलीरः कर्कटः पिङ्गचतुः पाद्योद्दरियः ।
हिधागतिः पोडशांहिः कुरचित्लो बहिङ्चरः ॥ ४१८ ॥

१. 'जीरा (ऋगडेसे निकली हुई बहुत-सी छोटी छोटी महालियोका सम्दाय — जिन्हें 'मस्यवीज' भी कहते हैं, उन )'के २ नाम हैं— पोताधानम. जलागुकम्।।

२. 'बहुत बड़ी-बड़ी मछलियों'का पृथक् १-१ नाम हे--े-'चीर्गान्नः, तिमिक्किरातः' इत्यादि ( नन्दावर्तः, .....) हैं।।

३. भगर भादि हिसक जलचर जीवींका १ नाम है— यादासि (-दस्न)।।

४. (वे 'यादस्' श्रथीत् हिसक जलचर जीव ये हैं— ) 'नक. मगर, घड़ियाल'कं ६ नाम हैं-नकः, कुम्भीरः, श्रालास्यः कुम्भी (-मिभन् ), महामुखः, तालुजिह्नः, शङ्कमुखः (+शङ्क मुखः ), गोमुखः, जलस्करः ॥

पू. 'स्'स'के ४ नाम हैं-शिशुमारः, अम्बुक्रमः, उष्णवीर्य, महावसः ॥

६. 'बर्लबलाव'के ४ नाम है— उद्र', जलमाजीरः, पानीयन्धुलः, वसी (-सिन्)॥

७. 'ब्राह या मगर'के ६ नाम हैं— ब्राहः, तन्तुः, तन्तुनागः, अवहारः, नागः, तन्तुः, ( + वस्णपाशः )॥

८. श्रन्य भी हिसक जलचर जीवोवे मकरः, ""('आदि'से 'शङ्क्षुप्रणी, णिन्, "") भेद हैं ॥

किकड़े'के ⊏ नाम हैं—कुलीरः (पुन), क्कटः (क्ककः), पिक्कचत्तुः, (च्तुष्), पाश्वीदरांप्रयः, द्विषागतिः, पाडशीहः, कुरांचलः, व्हिश्चरः।।

१कच्छपः कमठः कूमः क्रांडपाद्इचतुर्गतिः । पञ्चाक्रगुप्तदौलेयाँ जीवथः २कच्छपी दुली ॥ ४१६ ॥ ३मण्डुके इरिशाल्हरप्तवभेकप्तवज्ञमाः। वर्पामुः प्लवगः शालुरजिह्नव्यङ्गदर्दु राः ॥ ४२० ॥ ४स्थलं नराद्या ये हु तं जलं जलपूर्वकाः। ५श्रण्डजाः पिनसर्पाद्याः ६पोतजाः कुञ्जराद्यः ॥ ४२१ ॥ प्रसञा मद्यकीटाद्या ⊂नृगव।द्या जरायुजाः।

८यु ।द्याः स्वेद्जा १०मतस्याद्यः सम्मूच्छ्नोद्भवाः ॥ ४२२ ॥

११वञ्जनामनृद्भिदा—

६ 'इाधी आदि ('आदि'से साही, इत्यादि चीव 'पोतजाः' श्रर्थात् बरायुरहित गर्भ स उत्पन्न होनेवाले हैं ॥

७. मद्याः कीडे श्रादि (अवि'सं घा, इत्तुरस, इत्यादि ) जीव 'रसजाः' अर्थीत् 'रस'से उत्पन्न होनेवाले हैं ॥

मनुष्य, गी, श्रादि ('आदि'से मैंसा, स्अर, अज इत्यादि ) जीव 'न/1युजा-' अर्थात् गर्भसे उत्पन्न होनेवाले हैं ॥

६. 'जूं, श्रादि ('श्रादि'मे खटमल, मन्छड़, इत्यादि ) जीव 'स्वेदनाः' अर्थात् परानेनं उलक हानेवाले हैं ॥

१०. मलुटी आदि ('ग्रादि'स साप इत्यादि ) जीव 'संमूर्च्छनोद्भवाः' अर्थात् 'संमूच्छ्नं' ( सघन होने, अधिक बढ़ने से ) उत्पन्न होने वाले हैं ॥

११. 'खञ्जन' इत्यादि ('आाद'से टिड्डो, फतिगे, इत्यादि) चीव 'अद्भिदः' (-भिद्) श्रथीत् पृथ्वी के मीतरसे उत्पन्न होने वाले हैं ॥

१. 'कछुए'क म नाम हैं-- क्रच्छुप', कमठः, कुमः, क्रांडपाद , चतुर्गतिः, पञ्चाञ्चगुप्तः, दोलयः, जीवधः, ( + उहारः ) ॥

२. 'मादा (स्त्री-जातीय कळुआ, कछुई )के २ नाम हैं—कच्छपी, दुली ॥

३. 'मदक, रंग'के १२ नाम हैं---मग्हूकः, हरिः, शालूरः, प्लवः, भेकः, प्लवङ्गमः, वर्षाभृः (पु), प्लवगः, शालु , श्रजिहः, व्यङ्गः, दर्दुरः ॥

४. स्थलनारी जितने नर श्रादि (स्थलनरः, स्थलहस्ती (स्तिन्), ... जीव हैं, व प्रवं मं (स्थल' शब्दकं स्थानमे ) जल' शब्द जोड़नेसं 'जलनरः, चलहरती (-िन्तन्), बलतुरङ्गः, ... उन्हीं जलचर जीवींक पर्याय हो जाते हैं।

प्र. 'पन्नी, माप, ग्रादि ('आदि'सं 'मछली, इत्यादि ) जीव 'म्रण्डजाः' अर्थात् अराडेमं शत्यन होनेवाले हैं॥

## १८भोषपादुका देवनारकाः । २त्रसयोनय इत्यष्टा३वुद्भिवृद्भिवज्ञमुद्भिदम् ॥ ४२३ ॥

इत्याचार्यहेमचन्द्रविरचितायाम् "श्रभियानचिन्तामणि-नाममालायां" चतुर्थस्तिर्यकाण्डः

समाप्तः ।: ४॥

- १. देव तथा नारक अर्थात् देवता तथा नरकवासी जीव 'उपपादुकाः' अर्थात् स्वयमेव उत्पन्न होनेवाले हैं ॥
- २. ये 🖛 ( ऋगड, पोत, रस, जरायु, म्बेद, सम्मूर्च्छ्न, उद्भिद् और उपपादुक) 'असयोनयः' अर्थात् जीवोंके उत्पत्तिस्थान हैं।।
- ३. 'अद्भिद्' (पृथ्वीको फोड़कर पैदा होनेवले वृक्ष, लता, धान्य श्रादि ) के ३ नाम हैं—अद्भिद्, अद्भिजम्, अद्भिदम्॥

इस इकार साहित्य-व्याकरसाचार्यादिपदिवभूषितिमश्रोगात श्रीहरगो विन्दशास्त्रिविरचित 'मांस्प्रभा' व्याख्या मे चतुर्थ 'तिर्यक्कारड' समाप्त हुआ ॥ ४॥

## अथ नारककागडः ॥५॥

१स्युर्नारकास्तु परेतप्रेतयात्यातिवाहिकाः ।
२श्राजूर्विष्टि३र्यातना तु कारणा तीव्रवेदना ॥१॥
४नरकम्तु नारकः स्याम्निरयो दुर्गितिश्च सः ।
५घनोद्धिघनवाततनुवातनभःस्थिताः ॥ २ ॥
६रत्नशर्करावालुकापङ्घ्रमतमःप्रभाः ।
महातमःप्रभा चेत्यघोऽधा नरकभृमयः ॥ ३ ॥
कमात्पृथुनराः सप्ताज्य त्रिशत्पञ्चिवशतिः ।
पञ्चद्श दश त्रीणा लकाण्युनञ्च पञ्चभिः ॥ ४ ॥
लक्षं पञ्च च नरकावासाः नीमन्तकाद्यः ।
एताम् स्युः कमेणा—

- १. 'नारकीयो (नरकवासियों)'क ५ नाम ६—नारकाः (यौ०—नारिककाः, नेर्ययकाः, नारकीयाः,'''''), परेनाः, प्रेताः, यास्याः, अति-वाहिकाः।
- २. 'नरकमें बलपूर्वक फेंकने या दकेलने'के २ नाम हैं—आजू:, विष्टिः (२ स्त्री)।।
  - ३. 'नरकके घोर कष्ट'के ३ नाम हैं यातना, कारणा, तीववेदना ॥
  - ४. 'नरक'के ४ नाम हैं --नरकः, नारकः, निरयः, दुर्गतिः (स्त्री पु)॥
- ५. 'म्राकाशमें स्थित नरकोंके तीनों वायु'के १-१ नाम हैं— बनोदिधः, बनवातः, तनुवातः ॥
- ६. 'रस्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पक्कप्रमा, धूमप्रमा, तमःप्रभा, महातमःप्रभा' ये ७ नरकभूभि कमशः एक दूसरीसे बड़ी तथा नीचे-नीचे स्थित हैं।

शेषश्चात्र--- "श्चय रस्तप्रभा बर्मा वंशा तु शर्कराप्रभा। स्याद्वालुकाप्रभा शेला मवेत्यक्कप्रभाऽक्कना ॥ षूमप्रभा पुना रिष्टा माघव्या तु तमःप्रभा। भहातमःप्रभा माघव्येवं नरकस्मयः॥"

७. पूर्वोक्त (५१३-४) 'रत्नप्रमा,'''''' सात नरकभूमियोमें तीस लाख, पञ्चीस लाख, पनद्रह लाख, दश लाख, तीन लाख, पाँच कम एक लाख (निन्यानवे हजार नो सो पंचानवे श्रीर केवल पाच । सब योग चौरासी लाख),

१थ पाताल बहवामुखम् ॥ ४ ॥ बिलवेश्माधोभुवनं नागलोको रसातलम् । २रन्ध्रं विलं निर्व्यथनं कुद्दरं शुषिरं शुषिः ॥ ६ ॥ छिद्रं रोपं विवरं च निम्नं रोकं वपान्वरम् । ३गर्तश्वभावटागाधदरास्तु विवरे भुवः ॥ ७ ॥

इत्याचार्यह्मचन्द्रविरचितायाम् "श्रमिधानचिन्तामणि-नाममालायां" प मो नारककाण्डः

समाप्तः । ५ ॥

सीमन्तक आदि ('आदि'सं 'रीद्र, हाहारय, घातन,''''') नरकावास (रतनप्रमा पृथिवाके प्रथम प्रतरका मध्यवर्ती नरककेन्द्र ) होते हैं।

- १. 'पाताल'के ६ नाम है—पातालम्, बडवामुखम्, बिलंबश्य (-शमन्), अधाभुवनम् नागलोकः, रसातलम् (+रसा, तलम्)॥
- २. 'बिल, छिद्र'के १३ नाम ई—रन्ध्रम् , बिलम् , निर्ध्यथनम् , बुहरम् , शुंषरम् , शुंषः (स्त्री । + पु । + सुंधिरम् ), छिद्रम् , रोपम , विवरम् , निम्नम्, रोकम. वपा, अन्तरम् ।।
  - ३. 'गढे'के ५ नाम हैं—गर्तः, श्वभ्रम्, अवटः, अगाधः, दरः (त्रि)।।

    हस प्रकार साहित्यव्याकरणान्त्रयदिदिषदिविभूषितिमक्षोपाह ीहरगोदिन्द

    शास्त्रिविरचित 'मिणिप्रमा' व्याख्यामें पञ्चम

    'नारककाग्रक्ष' समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

## अथ सामान्यकागडः ॥६॥

१स्यास्तोको विष्टपं विश्वं भुवनं जगता जगतः।
२ जीवाजीवाधारसेत्रं लोकोऽलोकस्वतोऽन्यथा ॥ १ ॥
३ सेत्रज्ञ श्रात्मा पुरुपश्चेतनः १स पुनर्भवी ।
जीवः स्याद्सुमान सत्त्वं देहभूज्ञन्युजन्तवः ॥ २ ॥
५ चरपत्तिजन्मजनुर्वः जननं अनिरुद्धः ।
६ जीवेऽसुर्जाविन ॥णा अजीवानुर्जीवनौपदम् ॥ ३ ॥
=श्वासमनु श्रासिनं हसोऽन्तभुख उच्छ्वास आदरः ।
श्रातो—

- े १. ( मुक्त द्याधिदेव तथा चार गतियोवाते देव, मर्थ, तिर्धञ्च श्रीर नारक अनाधारण अङ्गीत साथ पाँच कागडोन कह चुक है, अब तत्साधारणको कहनेवाला यह षठ कम्पड कह रहे हैं—) 'लाक'क ६ नाम है—लोक:, विष्ट-पम् (पुन), वश्वम्, भुवनम् (पुन), जगतो, जनत् (न)।।
- २. 'बीजें' (एकेन्द्रिय आद प्राणियों) तथा 'अबीवें' (उन जीवेंसे निन्न धर्मान्तक:य आद्भाषयों के आधारमूत क्षेत्रका 'लोक' १ नाम है और उस लोकसे मिन्न आकाशादि कर का 'अलोक:' १ नाम है।।
- ३. 'आरमा'के ४ नाम हैं— हेश्रशः, आरमा ( त्मग पु ), पुरुषः, चेतनः (+जीवः )।।
- ४. 'जीयात्मा'के ७ नाम है—भवी (- ।वन् ), जीवः, अनुनान् ( मत्। प्राणी, ।णन् ), सद्यम् ( पु न ), देहस्त् (+ देवसक् , ज् ; शरीरी, रिन् ; """), जन्युः , जन्युः ( पु न । शेष पु ) ॥
- भू. 'जन्म, उत्पात्त'के ६ नाम है—उत्पत्तिः, जन्म ( मन् । + जन्मम् ), जनुः ( - नुर् । २ न ), जननम्, जनिः ( स्त्री ), उद्भतः ॥
- ६. 'प्राण्'के ४ नाम हैं जीवः ( । प्र ), श्रस्यः ( सु, पु व० व० ), जीवितम् ( + जीवातु ), प्राणाः ( पु व० व० ) ॥
  - ७. 'जीवन रक्ताके उपाय'के २ नाम हैं—जीवातुः ( पु न ), जीवनीषधम् ॥
  - प्रवास, गाँस'के २ नाम हैं—श्वास:, श्वसितम् ॥
- ह. 'अन्तर्भव ( मध्य वृत्तिवाले ) उस श्वाक्ष' ह । इ नाम हैं —उच्छ्वासः, भाहरः, भानः ॥

-श्विह मुंखस्तु स्याभिःश्वासः पान पतनः॥ ४॥
श्वायुर्जीवितकालो ३८न्तः करणं, मानस मनः ।
हच्चेतो हृद्यं चित्तं स्वान्तं गृहपशोच्चले॥ ५॥
श्वमनसः कमें सङ्कल्पः स्यापद्यो शमं निवृतिः।
सातं सौख्यं मुखं ६दुःखन्त्वसुखं वेदना व्यथा॥ ६॥
पीडा बाधाऽत्तिराभीलं कृच्छं कष्टं प्रसृतिजम्।
आमनस्यं प्रगाढळ अस्यादाधिमीनसी व्यथा॥ ७॥
ससपत्राकृतिनिष्पत्राकृती त्वत्यन्तपीहने।
ध्युज्ञाठराग्निजा पीडा १०व्यापाटो होहचित्तनम्॥ ६॥
११६पञ्चा ज्ञानमाद्यं स्या १२चर्चा सङ्ख्या विचारणाः
१३वासना भावना संस्कारोऽनुभृताश्विस्मृतिः॥ ६॥

१. विहर्भुख (बाह्यानकलनेवाले) उस स्वासक ३ नाम ह—ानः-श्वासः, पानः, एतनः ॥

२. 'आयु (उम्र)'के २ नाम ह—आयु. ( — युम्, न 1 + आयु — यु, पु), जीवितकालः ॥

३. 'अन्त:करण, हृदय'के १० नाम हैं—अन्त:करणम, मानसम्, मनः ( - नष्), हृत् ( - द्), चेतः ( तस्), हृदयम्, चित्तम्, स्वान्तम्, गूढ-पथम्, उच्चरुम् ( + श्रानिन्द्रयम् ) ॥

४. 'मार्नासक कर्म'का १ नाम है-नइह्न्यः (+विकल्यः)।।

भू. 'सुख'क भू नाम हैं—शमं ( - र्मन्, पु । +शर्मम्), निवंतिः, सातम्, सौख्यम्, सुखम्॥

६. 'दु:ख'कं १२ नाम हैं— दु:खम् , अमुखम् , वेदना, व्यथा, पीडा, बाधा (+बाधः ), श्रतिः, श्रामीलम्, इन्छ्म् , कश्म् , प्रस्तिजम् , आम-नस्यम् , प्रगादम् ॥

७. 'मानसिक पाडा'का १ नाम है-- आधि: (पु)॥

**८. 'अत्य**धिक पीडा'के २ नाम हैं—सपत्राकृति: ।।

E. 'मृख'का १ नाम है— दुत् ( - धू । + दुषा ) !!

२०. 'किसीके साथ द्रोह करनेके विचार'का १ नाम है-व्यापाद: ।।

११. 'पहले होनेवाले ज्ञान'का १ नाम है---उपज्ञा। ( यथा--पाणिनिकी, उपजा ( श्रष्टाध्यायी 'स्त्रपाठ'----- )।।

१२. 'चर्चा'कं ३ नाम ई—चर्चा (+ चर्चः ), सक्क्या, विचारणा ॥

१३. 'संस्कार ( पहले अनुभूत, दृष्ट या धुत विषयंक स्मरण होने )'के र नाम हैं —वासना, भावना, संस्कार: ॥

१निर्णयो निश्चयोऽन्तः २सम्प्रधारणा समर्थनम्।
३श्चिवद्याऽहमत्यक्काने ४श्चान्तिर्मध्यामितिश्रेमः॥१०॥
५सन्देष्ठद्वापराऽऽदेका विचिकित्सा च संशयः।
६परभागो गुणोत्कर्षो ७दोषे त्वादीनवास्त्रवो॥११॥
मस्वाद्रपं लच्चणं भावश्चात्मप्रकृतिरीतयः।
सहजो रूपतत्त्वश्च धर्मः सर्गो निसर्गवन्॥१२॥
शीलं सतत्त्वं संसिद्धिध्यम्या तुद्रशा स्थितिः।
१०स्नेहः प्रीतिः प्रेमहाहे ११दाक्षिण्यन्त्वनुकृतता॥१३॥
१२विप्रतिसारोऽनुशयः पश्चात्तापोऽनुतापश्च।
१३श्चवधानसमाधानप्रणिधानानि तुसमाधो स्युः॥१४॥
१४धर्मः पुण्यं वृषः श्रेयः सुकृते—

- १. 'निर्णय'के ३ नाम हैं-निर्णय:, निश्चय:, श्रन्त: ॥
- २. 'समर्थन'के २ नाम हैं--सम्प्रतारणा, समर्थनम् ।।
- ३. 'अविद्या ( अनिस्य एवं ऋश्चि ऋशिच ऋशिच अभक्ते)'के ३ नाम हैं--अविद्या, अहंमति:, ऋशानम् ॥
  - ४. 'भ्रम'के १ नाम हैं-भ्रान्तिः, मिथ्यामतिः, भ्रमः ॥
- पू. 'संदेह, संशय'के पू नाम हैं—सन्देह, द्वापर, (पुन),आरेकः, विचिक्तंकस्था, संशयः॥
  - ६. 'गुर्णोत्कर्ष'के २ नाम हैं-परभागः, गुर्णोत्कर्षः ॥
  - ७. 'दोष'के ३ नाम हैं-दोष:, आदीनव:, आसव: ॥
- ्र. 'स्वरूप, स्वभाव'के १४ नाम है—स्वरूपम्, स्वलक्ष्याम्, स्वभावः, भात्मा (नमन्), प्रकृतिः, रीतिः, सहजः, रूपतत्त्वम्, धर्मः, (पुन), सर्गः, निसगः, शीलम् (पुन), ससत्त्वम्, संसिद्धिः ॥
  - E. 'दशा (हालत )'के ३ नाम हैं-श्रवस्था, दशा, स्थिति: ॥
- १०. 'स्तेह, प्रीति'के ४ नाम हैं—स्तेहः (पुन), प्रीतिः, प्रेम (-मन्, पुन), हार्दम्॥
  - ११. 'श्रनुकूल भाव'के २ नाम हैं—दान्तिएयम्, श्रनुकूलता ॥
- १२. 'पछतावा, पश्चात्ताप'के ४ नाम है—विप्रतिसार:, ( + विप्रतीसार:). श्रनुशय:, पक्षात्ताप:, अनुताप: !!
- १३. 'अवधान, सावधान'कं ४ नाम है-अवधानम्, समाधानम्, प्रशिधा-नम्, समाधिः ॥
- ४४. 'धर्म, पुरुष'के ५ नाम है—धर्मः, पुरुषम्, खूषः, श्रेयः (-यस ),

- १. भाग्य'के ६ नाम हैं—नियांतः, विधिः, दैवम् (पुन), माग्यम्, भागवेयम्, दिष्टम् ॥
  - २. 'शुनकारक भाग्य'का १ नाम है--श्रयः ॥
- इ. 'श्रलच्मी, दुर्भाग्य,या नारकाय श्रशांमा'के ३ नाम हैं—श्रलच्मी:,निश्चितः, कातकिएका !!
- ४. 'श्रगुम, पाप'के १७ नाम हैं --अगुमन, पुड्डनम्, दुरितम्, पापम्; एनः (-मस्), पाप्मा (-पन्, पु), पानकम् (पुन), किल्विषम्, कलुषम्, किण्यम्, कल्मषम्, वृज्जिनम्, तमः (-मस्), श्रंडः (-हस्। २ न), कल्कम् (पुन), श्रायम्, पङ्कः (पुन)॥
  - ५. 'धर्माचन्तन'के २ नाम हैं--उपाधिः (पु ) धर्माचन्तनम् ॥
  - ६. 'धर्म, काम तथा अर्थक तम् उका १ नाम हे-त्रिकाः॥
  - ७. 'धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्तके समूह'का १ नाम है-चतुर्वर्गः ।
  - घर्म, काम, अर्थ तथा वलके समूह'का १ नाम है—चतुर्मद्रम् ॥
  - ६. 'प्रमाद'के '२ नाम है-प्रभाद:, अनवधानता ॥
- र॰( 'अभिप्राय, श्राशय'कं ६ नाम हैं —छन्दः, अभिप्रायः, आकृतम्, मतम्, भावः (पुन), श्राशयः ।।
- ११. 'इन्द्रिय'के ७ नाम हैं—ह्यांकम, अद्मम्, करणम्, स्रोतः (न्तम् न ),सम्, विर्धाय (न्यिन् ), इन्द्रियम्
- १२. 'स्पर्शन ( चमड़ा श्रादि, 'आद' पदसे 'बीम' नाढ, तेत्र और कान'का संग्रह है, श्रतः इन चमड़ा श्रादि) पाँच डन्द्रियोका १ नाम है— खुद्धीन्द्रियम् (+ज्ञानेन्द्रियम्, धीन्द्रियम् )॥

१पाण्यादि तु क्रियेन्द्रियम्।
२स्पर्शादयस्त्विन्द्रयार्था विषया गोचरा अपि॥२०॥
३शीते तुषारः शिशिरः सुशीमः शीतलो जढः।
हिमोधऽथोष्णे तिग्मस्तीव्रस्तीच्णश्चण्डः खरः पदः॥२१॥
५कोष्णः कवोष्णः कदुष्णा मन्दोष्णश्चेषदुष्णवत्।
६निष्ठुरः कक्वटः क्रूरः परुषः कर्वशः खरः॥२२॥
इढः कठोरः कठिनो जरठः अकोमलः पुनः।
मृदुलो मृदुसोमालसुकुमारा अवक्रीः॥२३॥

२. 'स्पर्श आदि ( 'स्राद' शब्दसं 'स्वाद लेना, स्वना, देखना और सुनना' इन चारों का संबद्ध है ) उन बुढीन्द्रियोंके विषय हैं, और उनके ३ नाम हैं—इन्द्रियार्थाः, विषयाः, गोचराः ॥

विमरी—'श्रमरकीण' कारने 'मन'को भी इन्द्रिय मानकर ६ 'शानेन्द्रिय' हैं, ऐसा कहा है (१।५।६)। बुद्धीन्द्रियो (शानेन्द्रियों) मे—चमड़ेका छूना, जीमका स्वाद लेना नाकका संधना, नेत्रका नेस्त्रना श्रीर कानका सुनना:—ये उन-उन इन्द्रियों के श्रपने-अपने विषय हैं, तथा क्रियेन्द्रियों (कर्मेन्द्रियों) मे—हाथका अन्य करना, वाक्का बोलना, चरणका चलना, पायु (गुदा) का मलत्याग करना, श्रीर उपन्य (पुरुषके शिशन और स्त्रियोंके योने) का मूत्रस्याग करना—ये उन-उन इन्द्रियोंके अपने-अपने 'विषय' हैं। 'अमरकोष' कारके मतसे 'मन'को भी बुद्धीन्द्रिय माननेपर उस 'मन'का 'जानना (शान करना)' विषय है।

३. 'टर्ड, श्रीतल'के ७ नाम ह—शीन., नुषार ।श्रिश्त., सुशोम: (+सुषीम:), श्रीतलः, खडः, इमः॥

४. 'गम, उष्ण्'के ७ नाम ह—उष्ण्ः तिग्मः, तीत्र., तीद्गःः चरहः, खरः, पटुः॥

प्र. योड़ गर्म के प्र नाग हैं -- कोष्णः, कवोष्णः, कदृष्णः, मन्दोष्णः, इंबदुष्णः (+ओष्णः) ॥

६. 'निष्ठुर, क्र्र'ने १० नाम हें—निष्ठुरः, कक्खटः, ( खक्खटः ), क्रूरः, परुषः, क्र्रेशः, खरः, हृदः, क्टोरः, क्रिनः, जरटः ( + जरदः ) ॥

७. 'कोमल'ने ६ नाम है-- कोमलः, मृतुलः, मृतुः, स्पारः, सुकुमारः, अकर्याः ॥

१. 'हाय आदि ('आदि' शब्दसे वाक, चरण, पायु (गुदा) श्रीर उपस्थ (शिश्न, लिक्क );का संग्रह है, अतः हाथ पैर आदि ) पांच इन्द्रियोंका १ नाम है—क्रियेन्द्रियम् (+ कर्मेन्द्रियम् )।।

१मधुरस्तु रसज्येष्ठो गुल्यः स्वादुमंघूतकः।
२श्चम्लस्तु पाचनो दन्तराठो३ऽय लवणः सरः॥ २४॥
सर्वरसो४ऽय बदुः स्यादोषणो मुखरोधनः।
पवक्त्रभेदी तु तिक्तो६ऽय कषायस्तुवरो रसाः॥ २५॥
७गन्धो जनमनोहारी सुरभिष्ठीणतर्पणः।
समाकर्पी निर्हारी च दस श्रामोदो विदृरगः॥ २६॥
६विमदेत्थः परिमलो४०ऽथामोदी मुखवासनः।
इष्टगन्धः सुगन्धिश्च ११दुर्गन्धः पृतिगन्धिकः॥ २७॥
१२श्चामगन्धि तु विस्तं न्याद् १३वर्णाः १वेतादिका श्रमी।

- २. 'खटटे'के ३ नाम हैं—अम्लः (+ म्ब्नः), पाचनः, दन्तराठः ।।
- ३. 'नमकीन नमक'के ३ नाम हैं लब्खाः, सरः, सर्वरसः॥
- ४. 'कडुव, कटु'के ३ नाम हैं-कटु', आंषण:, मुखशांधन: ॥
- ५. 'तीता'के २ नाम हैं—वक्त्रभेदी (नदन्), तिकः ।!
- ६. 'कवाय, कसेले'क २ नाम हैं—कवायः, तुवरः। (ये (४ । २४-२५) ऋर्थात् 'मीटा, खट्टा, नमकीनः; कटु, तीता और कवाय'—६ 'रस' ह, इनका 'रसाः' यह १ नाम है।।

विमरी—जल, गुड़, शक्कर आदि 'मीटा'; आम, नीमू, इमिली ह्यादि 'खट्टा' खोडा, नमक आदि 'नमकीन'; मिर्चा आदि 'कटु' (कड़ुवा); नीम, बकायन, गुडुच आदि 'तीता' और हरें, आंवला आदि 'कषाय' रखवाले होते हैं।

- ७. 'गन्ध'के ६ नाम हैं--गन्धः, जनमनोहारी (-रिन्), सुरिमः, झाग्यतर्पंगः, समाक्षीं (-र्षिन्), निर्हारी (-रिन्)।।
  - -. 'दूरतक फेलनेवाले गन्ध'का १ नाम है-श्रामोद: ।।
  - श्वमर्दन ( गाइने )से अल्पन गन्धका १ नाम है—परिमलः ॥
- १०. 'सुर्गान्ध, खुशबू'के ४ नाम हैं-आमोदी (-दिन्), मुखवासनः, इष्टगन्धः, सुर्गान्धः।।
- ११. 'दुर्गन्छ, बदब्'के २ नाम हैं—दुर्गन्छः, पूतिगन्धिकः (+पूति-गन्धिः)।।
- १२. 'अपरिपक मलके समान गन्ध'के २ नाम हैं--आमगन्धि (-न्धिन्), विसम् ॥
  - १३. 'श्वेत' इत्यादिका 'वर्णाः' यह १ नाम है।

१. भीठा, मधुर'के ५ नाम हे—मधुरः, रसज्येष्ठः, गुल्यः, स्वादुः, सधूलकः ॥

१श्वेतः इयेतः सितः शुक्लो हरिखो विशदः शुचिः॥२५॥ श्चवदातगौरहाभ्रवतत्त्वधवताजु नाः ।

पाण्ड्रः पाण्डरः पाण्ड्रशीपत्याण्ड्रस्त धृसरः ॥ २६ ॥ ३कापोतस्त कपोताभः ४पीतस्तु सितरङ्जनः । हारिदः पीतलो गौरः प्रपीतनीलः पुनर्हरित् ॥ ३०॥ पालाशो हरितम्तालकाभो ६रक्तस्तु राहितः। भाञ्जिष्टो लोहितः शोणः ७६वंतरक्तम्तु पाटलः ॥ ३१ ॥ =यरुणो बालसन्ध्या**मः ६पीतर**क्तम्तु पिङ्जरः। कापिलाः पिङ्गलाः स्थावः पिशङ्गः कपिशो हरिः ॥ ३२ ॥ ।भ्रः कद्रः कडारहच पिङ्गे १०कृष्णस्तु मेचकः। म्याद्रामः स्यामलः स्थामः काला नीलांऽसितः शितिः ॥ ३३ ॥

★१रक्तइयामे पुनधूमधूमला—

 <sup>&#</sup>x27;क्षेत्रेद नेग'क १६ नाम ६—रनतः, श्रोतः, वितः, शुक्लः, हरिणः, বিशाद:, गुचि:, ৠঀदात:, নাং:, গুঝ:, তল্প: ঘণলা, পর্জুন:, पाएडुर:, नाएडर:, पा०इ: ॥

२. 'थोड़ १५त, धूमर रंग'का १ नाम हं-धूसरः ॥

३. विवृतरके समान रंग'के २ नाम हैं -कापोतः, कपौतामः ॥

४. 'पील रंग'के ५ नाम हैं-पीतः, सितरक्षनः, हारिद्रः, पीतलः, गौर: ॥

पू, 'हरे रंग'के ५ नाम हैं-पीतनीलः, हरित्, पालाशः, हरितः, तालकाभः ॥

६. 'लाल रंग'के प्रनाम है—रकः, रोहितः, माखिष्ठः, लोहितः, शोगः ॥

७. 'श्वेत-भिश्रत लाल, गुलाबी रंग'के २ नाम हैं-श्वेतरकः, पाटलः ॥

द, 'बालसन्ध्याके समान रंग'के २ नाम है— श्ररुण:, बालसन्ध्याभ: !!

भीलेसे मिश्रित लाल; पिङ्गल'के १२ नाम हैं—पीतरकः, पिञ्जरः, र्कापलः, पिन्नलः, श्यावः, पिशङ्कः, कपिशः, हरिः, बभ्रः, कद्रः, कटारः, पिङ्कः ॥

१०. 'कृष्ण, श्यामरंग'के ६ नाम हैं - कृष्णः, मेचकः ( पुन ), रामः, श्यामलः, श्यामः, कालः, नीलः ( पु न ), श्रक्षितः, शितिः ॥

११. 'लाल-मिभित श्याम, धूर्पॅंके समान धूमिल रंग'के ३ नाम हैं--रकश्यामः, धूम्रः, धूमलः ॥

— १वथ कर्जु रः ।

किम्मीर एतः शवलिश्चत्रकल्मापिषत्रलाः ॥ ३४ ॥

२शब्दो निनावो निर्धोषः भवानो ध्वानः स्वरो ध्वनिः ।

निर्द्धोदो निनदो हादो निःस्वानो निःस्वनः स्वनः ॥ ३५ ॥

रवो नादः स्वनिर्धोपः संव्याङ्भ्यो राव श्वाग्वः ।

कण्नं निकणः काणो निक्वाणश्च कणो रणः ॥ ३६ ॥

३पड्जर्षभगान्धारा मध्यमः पश्चमस्तथा ।

धैवतो निषधः सप्त तन्त्रीकरुटोद्भवाः स्वराः ॥ ३७ ॥

३. 'षडजः, ऋषमः, गान्धारः, मध्यमः, पञ्चमः, धेवनः, निषधः'— ये सात तन्त्री तथा क्यठमे उत्पन्ध होनेवाले स्तर हैं, अनः इन्हें 'स्वराः' कहते हैं।

विमर्श—वीणाए दो भेद ह—एक काष्ठमयो वीणा तथा दूसरी शारीरी वीणा; उनम काष्ठमयो वोणाम तन्त्री (तार ) से तथा शारीरी वीणाम करतम उक्त स्वरोंकी उत्पत्ति होती है उनम-में 'पह्च को मोर, 'मृष्ठभ'को गौ, 'गान्धार'को अब तथा मेंह, 'मध्यम'को क्रीडच पद्मी, 'पडनमको वमन्त ऋतुमे कोयल, 'घेवत'को घाड़ा और 'निषाद'को हाथी बोलता है।' इस सम्बन्धम विशेष जिज्ञासु व्यक्तिको 'अमरकोष'का मन्द्रत 'माणप्रभा' नामक राष्ट्रमाषानुवादकी 'श्रमरकोसुदो' नामको उष्प्रणा देखनी चाहिए।।

'क्राटादृत्तिष्ठते व्यक्त घड्जः घड्भ्यस्त जायते। क्राटोरस्तालुनामाभ्यो जिह्नाया दशनाद्वि॥'

ऋषभो गोरुतनैवादित्वात । तदाह व्यादिः— 'वायः मन्तिभनो नामेः करटर्शार्थनमाततः ।

नर्टर्ष्यमद्द्यस्माचेनैष ऋषमः स्मृतः ॥'

१. 'कर्बुर, चितकवरं रंग'के ७ नाम हैं—कर्बुरः, किम्मींरः एतः, धवलः, चित्रः, करुमाषः, चित्रलः ॥

२. 'शब्द, ध्वनि, श्रावाज'के २७ नाम हॅ—शब्द:, निनाद:, नियोत:, स्वानः, ध्वानः, स्वरः, ध्वनिः, निहीदः, निनदः, हादः, निःश्वानः, निःश्वानः, निःश्वानः, स्वनः, स्वनः, रवः (निरावः), नादः, श्वानः, घोषः, संरावः, विरावः, श्वारावः, आरवः, क्रण्नम्, निक्कणः, क्राणः, निक्काणः, क्रणः रणः॥

तटकं हेमचन्द्राचार्येगाःयेव ग्रन्थस्य स्वोपज्ञतृत्तां—"प्रकृतो जायन षडजः। यद्रयादिः—

गा कार्च धारवात गान्धारः, गन्धवहाण्यत्ति वा । यदाह-

१ते मन्द्रमध्यताराः स्युक्तःकण्ठशिरोभवाः।
२कदितं क्रन्दितं क्रष्टं ३तदपुष्टन्तु गह्वरम्॥ ३८॥
४शब्दो गुणानुरागोत्थः प्रणादः सीत्कृतं नृणाम्।
५पर्दनं गुद्जे शब्दे ६वद्दं नं कृचिसम्भवे॥ ३६॥
५प्तेष्ठा तु सिह्नादोऽप्य क्रन्दनं सुभटध्वनिः।
६कोलाहतः कलक्त्र१०स्तुमुलो व्याकुलो रवः॥ ४०॥

- १. वे 'बड्ब' इत्यादि पूर्वोक्त सातो स्वर 'उर, क्रयठतथा शिर'से क्रमशः 'मन्द्र अर्थात् गम्मीर, मध्य तथा तार अर्थात् उच्च रूपमें उत्पन्न होते हैं, अतः उनमें प्रत्येकके 'मन्द्रः, मध्यः और तारः'ये तीन तीन मेद होते हैं।।
  - २. 'रोने'के ३ नाम हैं-- इदितम् , क्रन्दितम् , कृष्म् ॥
  - ३. 'ग्रस्पष्ट ( गद्गद कराठसे ) रोन'का १ नाम है-गह्नरम् ॥
- ४. 'गुणानुरागजन्य मनुष्योकं शन्द (रत्यादिमें दन्तज्ञतादि करनेपर 'सी-सी' इत्याद धर्मन करने )'े २ नाम हैं—प्रणादः, शिल्डतम् ॥
  - प्र. 'पादने'का १ नाम है—पर्दनम् (+ श्रपशब्द: )।।
  - ६. 'कॉखके शब्द'वा १ नाम है--कर्दनम्॥
- ७. 'युद्धादिमें शूरवीरोके सिंह तुल्य गरजने'के २ नाम है—द्वेडा, सिंहनाद:।।
  - ५. 'युद्धमं प्रांतद्वन्द्वीको ललकारने'का १ नाम है—कन्दनम ॥
  - ६. 'कोलाइल'कं २ नाम हैं—कोलाइल: ( पुन ), कलकल: ॥
- १०. 'बहुतोंके द्वारा किने गये अस्पष्ट और श्राधिक कोलाहल'का १ नाम है—तुमुलः ॥

'वायुः समुस्थितो नाभेः कर्यटशीर्षभमाहतः। नानागन्धवहः पुरवैगोन्धारस्तेन हेतुना॥' मध्ये भवो मध्यमः। यदाह— 'तद्वदेवोस्थितो वायुरुरःक्र्यटसमाहतः। नाभिशासो महानादो मध्यमस्तेन हेतुना॥' पञ्चमस्थानभवस्वात् पञ्चमः। यदाह— 'वायुः समुस्थितो नाभेक्रोहुत्क्र्यटमूर्षसु। विचरन् पञ्चमस्थानप्राप्या पश्चम उच्यते॥'

धिया वतः धीवतः, तस्यायं धैवतः; दधाति संघत्ते स्वरानिति वा । यदाइ-'श्रमिसंधीयते यस्मात स्वरास्तेनेव धैवतः ।'

निषीदन्ति स्वरा अत्र निषधो निषादाख्यः । यदाह-

'निषीदन्ति स्वरा श्रास्मिन्निषादस्तेन हेतुना।' इति॥" ( अभि० चि० ६।३७ स्वी० वृ० )॥

२२ ष्ठा० चि०

श्ममंरो वस्तपत्रादेरम् पणानान्तु शिक्षितम्।
३द्देषा ह वा तुरक्षणां श्रगजानां गर्जवृद्धिते ॥ ४१ ॥
५विस्पारो धनुषां ६हम्भारम्भे गो॰जीलदस्य तु ।
स्तिनितं गर्जितं गर्जिः स्वानतं रसितादि च ॥ ४२ ॥
स्कृजितं स्यादिहङ्गानां ६तिरखां रुतवासिते ।
१०वृकस्य रेषणं रेषा ११ बुक्कनं भषणं शुनः ॥ ४३ ॥
१२पी दितानान्तु किण्तं १३मिण्तं रतकृजितम् ।
१४प्रकाणः प्रकणस्तन्त्रवा १५मई लस्य तु गुन्दलः ॥ ४४ ॥
१६द्योजनन्तु कीचकानां १७भेर्या नादस्तु ददुरः ।

- १. भर्मर (वस्त्र या अधस्रके पत्ते आदिके , शब्द'का १ नाम है मर्मर: ॥
  - २. 'भृषयांकि शब्द ( भनकार )'का १ नाम है-शिज्ञितम् ॥
  - ३. 'घोडोंके शन्द ( हिनहिनाने )'वं २ नाम हैं-हिषा, होषा ॥
- ४. 'हाथियोंके शब्द (चिग्घाइने )'के २ नाम हैं—गर्ज: (+गर्जा), वृंहितम्।
  - भ. 'धन्षके शब्द'का १ नाम है—विस्फार: ।
  - ६. भीवे शब्द (रॅभाने ) के २ नाम हैं हम्मा, रम्भा ॥
- ७. 'मेघके शब्द (बादल गरजने )'के ५ नाम हैं—स्तनितम्, गर्जि-तम्, गर्जिः (पु), स्वनितम्, रस्तिम्, ''''('आदि' शब्दसे 'ब्वनि-तम्' '''''')।।
  - पित्त्योंके शब्द (कुषने) का १ नाम है—कुषितम् ॥
  - (पशु-पिन्चियोंके शब्द'के २ नाम हैं—कतम्, वाशितम्।।
  - १०. 'भेड़ियेके शब्द'के २ नाम हैं—रेषणम् , रेषा ॥
  - ११. 'कुत्तेके शब्द ( भंकने )'के २ नाम हैं बुक्कनम् , भष्याम् ॥
- १२. 'ब्याधि या मार आदिके द्वारा पीडित बीवके शब्द'का १ नाम है— किंग्रिस् ॥
  - १३. 'रतिकालमें किये गये शब्द'का १ नाम है-मिण्तम्॥
  - १४. 'बीगादिके तारके शब्द'के २ नाम हैं-प्रकागः, प्रक्रगः ॥
- १४. 'मर्दल ( मृदङ्गाकार एक प्राचीन वाका )के शब्द'का १ नाम है--गुन्दल: ॥
- १६. 'कीचक ( फटनेके कारण छिद्रमें प्रवेश करनेवाले वायुसे ध्वनि करने-वाले वांस )के शब्द'का १ नाम है---जीवनम् ॥
  - १७. 'मेरीके शब्द'का १ नाम है-दूर: ॥

विमर्श—यथा—विकृत करठध्विनसे कहे गये "तुमने मेरा बड़ा उपकार किया!" इस वाक्यका अर्थ मुख्यार्थके सर्वथा विपरीत "तुमने मेरा बड़ा अनुपकार किया" यह ध्वनित होता है, इसी करठकी विकृत ध्वनि का नाम 'काकु' है।।

७. 'प्रतिध्वनि'के २ नाम हैं—प्रतिश्रुत्, प्रतिध्वनिः (+प्रतिशब्दः)॥

द्र. 'समुदाय, समूह'के ३५ नाम हैं—सङ्घातः, प्रकरः, भ्रोधः, वारः (पुन), निकरः (+श्राकरः), ब्यूहः, समूहः, चयः, सन्दोहः, समुदायः, राशिः (पु), विसरः, वातः, कलापः, व्रजः, कूटम् (२पुन), मगडलम् (वि), चक्रवालः, पटलम् (न स्त्री), स्तोमः, गर्गः, पेटकम् (वि), वृन्दम्, चक्रम् (पुन), कदम्बकम्, समुदयः, पुञः, उत्करः, संहतिः, समवायः, निकुरुन्दम्, जालम् (स्त्रीन), निवहः, सञ्चयः, जातम्।।

ह. 'पशु-पित्तयोंके अमूह ( भुएड )'का १ नाम है-यूयम् ( पुन ) ॥

१०. 'देइधारी (मनुष्यादि)के समूह'के २ नाम हैं—सङ्घः, सार्थः, (यथा—अमलादि चार प्रकारका 'सङ्घ' (समुदाय), यथा-पान्यसार्थः (पिषक्समूह),.....)॥

११. 'एक जातिवालों के समुदाय'का १ नाम है—कुलम्। (यथा—विश्रकुलम्, मृगकुलम्, .....)।।

१. श्रत्यधिक उच्च स्वर'का १ नाम है-तार: ॥

२. 'गम्भीर ध्वनि'का १ नाम है--मन्द्र: (+मद्र:)॥

३. 'मधुर ध्वनि'का १ नाम है --कल: ॥

भ्रत्यन्त मन्द ध्विनि'का १ नाम है—काकली (+काकिल:)।।

५. 'लय'का १ नाम है-एकनालः॥

६. 'विकृत ध्वनि'का १ नाम है-काकुः ( पु स्त्री ) ॥

—शिनकायस्तु सधिमिणाम्।
२वर्गस्तु सहराां १स्कन्धो नरकुक्तरवाजिनाम्॥ ४६॥
४मामो विषयशब्दास्त्रभूतेन्द्रियगुणाद् व्रजे।
५समजस्तु पश्नां स्थात् ६समाजस्त्वन्यदेहिनाम्॥ ५०॥
७शुकादीनां गणे शौकमायृरतैत्तराद्यः।
६मिक्षादेभैं इसाहक्रगाभिणयौवताद्यः॥ ५१॥
६मोत्रार्थप्रत्यानतानां स्युरीपगवकाद्यः।

- २. 'समान जातिवाले जीवों तथा निर्जीवों के समृह'का १ नाम है— को: । (यथा—ब्राह्मणवर्गः, अरिषड्वर्गः, त्रिवर्गः, कर्गः, चवर्गः, १।।
  - ३. 'मनुष्यों, हाथिक्रों' श्रौर घोड़ोके समूह'का १ नाम ह -- मकन्य: ॥
- ४. 'विषय, शब्द, श्रस्त्र, भृत, इन्द्रिय और गुण शब्देवि बादमें प्रयुक्त 'प्राम' शब्द उन 'विषय' श्रादिके समृहका धानक होता है। (यथा-विषयप्रामः, शब्दशामः, अस्त्रश्रामः, भृतशामः, इन्द्रयग्रामः श्रीर गुगाशामः) अर्थात् विषयोका समृह, शब्दोंका समृहः
  - पू. 'पराश्चीके सम्ह'का १ नाम हे-सम्बः । (यथा-सीसम्बः, ...)
- ६. 'दूसरे प्राणियोंक समूह'का १ नाम है—समाज। (यथा— बाह्मणसमाजः, ओत्रियसमाजः, आर्थसमाजः, """)।।
- ७. 'सुगो, मोर और तीतर आदि ('ब्रादि' शब्दमे 'कब्तर इत्यादिके समूह'का क्रमशः १—१ नाम है—शौकम, मायृरम्, तैस्तिरम्, श्रादि ('ब्रादि' शब्दसं—'कापोतम्, '''') ॥
- -- 'भिचात्रां, सहस्रों, गर्भिणियों तथा युवतियोंक समृह'का क्रमशः
   १—१ नाम है—भैनम्, साहस्रम्, गार्भिणम्, यौवतम् ॥
- ह. 'गोत्र अर्थमं किये गये प्रत्यय जिन शब्दोंके अन्तमें हां, उन ( 'श्रीपगव' इत्यादि ) शब्दोंके समृह'का 'औपगवकम्' इत्यादि १—१ नाम है।

विमरी—'उपगोर्गोत्रापत्यम् ('उपगुःका गोत्रापत्य ) इस विग्रहमें गोत्र अर्थमें 'उपगुः शब्द से 'अर्थ' प्रत्यय करनेपर 'श्रीपगवः' शब्द सिद्ध होता है, उन 'औपगवों' के समृहका 'श्रीपगवकम' यह १ नाम है। ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार 'श्रादि' शब्दसे 'गर्ग' शब्दसे गोत्रार्थक 'यत्र' प्रत्यय करनेपर गार्थिं शब्द सिद्ध होता है, उन 'गार्ग्यों'के समृहका 'गार्गकम्' यह १ नाम होगा। इसी क्रम से श्रन्यत्र भी जानना चाहिए।।

श्वचादेरीक्षकं मानुष्यकं बाह्यकमीब्द्रकम् ॥ ५२ ॥ स्याद्राजपुत्रकं राजन्यकं राजकमाजकम्। वात्सकौरभ्रके २कावचिकं कवचिनामपि॥ ५३॥ हास्तिकन्तु इस्तिनां स्या३दापृपिकाराचेतसाम्। ४घेनूनां धैनुकं घेन्वन्तानां गौधेनुकाद्यः॥ ५४॥ पकैदारकं कैदारिकं कैदार्यमपि तदगरो। ६ बाह्यणादे ब्रीह्यएयं माण्ड्यं वाह्य मित्यपि ॥ ५३ ॥ प्माणिकानान्तु गाणिक्यं ⊏केशानां कैश्यकैशिके। श्रहवानामाहवमस्वीयं ६वर्शनां पाइर्वमप्य-

- १. 'उत्तन . मनुष्यों नद्भों, उष्ट्रों ( ऊंटों ), राजपुत्रों, राजन्यों ( च्नित्रय-जातीय राजवृतारों ), राजाओं, अजों (बकरों ), वरसों, उरभ्रों (मेड़ों )के समूह<sup>9</sup>का क्रमसे १—१—नाम है—औन्नकम्, मानुष्यकम्, वार्डकम्, औष्ट्र-कम्, राजपुत्रकम्, राजन्यकम्, राजकम्, आजकम् , वारसकम्, औरभ्रकम् ॥
- २. 'कवचधारियों तथा हाथियोंके समूह'का कमसे १--१ नाम है-कावन्त्रिकम् ॥
- ३. 'अवृषों ( पूत्रों ) आदि अचित्त ( चेतनाहीन ) वस्तुओं के समृह'का 'आपूर्विकम्' उत्यादि १-१ नाम है । ( 'आदि शब्दसे शब्कुलियों (पूड़ियों) के समहका 'शाब्दु लिकम्', पर्वतींके समृहका 'पार्वतिकम्' इत्यादि ४--१ नाम क्रमसे समभाना चाहिए )॥
- ४. 'चेनुओं ( सकृत्प्रसूत गौओं ) तथा 'चेनु' शब्दान्त 'गोधेनु' इत्या-दिके समहोंका क्रमशः 'धेनुकम, गौषेनुकम' इत्यादि १--१ नाम हैं।।
- 'कंदारी (खेती, क्यारियों)के समह'के ३ नाम हैं—कैदारकम्, कैदारिकम्, कँदायम् ॥
- ६. 'ब्राह्मणी, माणवी (बालकी) तथा वडवाओं (घोड़ियी)के समह का कमशः १-१ नाम है - त्रासण्यम्, माराज्यम्, वाडव्यम् ॥
  - ७. 'गणिकाश्री ( वंश्याश्री )के समृह'का १ नाम है-गाणिक्यम्।।
- केशां तथा अश्वोंके समृद्धंके क्रमशः २—२ नाम है—केश्यम्, कैशिकम्; आरवम्, श्रश्वीयम् ॥
  - E. 'पशु ओ' ( फरसो )के समृह'का १ नाम है-पाश्वम् ।
- विमरा-समृह अथं में प्रयुक्त पूर्वीक (६।५१) शौकम् इत्यादिसे यहाँतक सव शब्द नपुंसक लिङ्ग है।।

-श्या ॥ ५६ ॥

वात्लवात्ये वातानां रगम्यागोत्रे पुनर्गवाम्।
३पाश्याखल्यादि पाशादेः ४खलादेः खलिनीनिभाः॥ ५०॥
५जनता बन्धुता मामता गजता सहायता।
जनादीनां ६रयानान्तु स्याद्रथ्या रथकट्यया॥ ५८॥
७राजिलेखा ततिवीथीमालाऽऽल्याविलपङ्क्तयः।
घोरणी भेण्युनभौ तु द्वौ ६युगलं द्वितयं द्वयम्॥ ५६॥
युगं द्वैतं यमं द्वन्द्वं युग्मं यमलयामले।
१०वशुभ्यो गोयुगं युग्मे परं—

१. 'वायु ( हवा ) के समूह' अर्थात् 'ग्रांधी'के २ नाम हैं--वात्लः (पु), वात्या (स्त्री ) ॥

२. गौओंके समूह'के २ नाम हैं--गन्या, गोत्रा ।।

३. 'पाश, खल आदि ('आदि' शब्दमे-तुग्। धूम, ''''' )के समूह'का कमशः १—१ नाम है—पाश्या, खल्या, आदि ( 'आदि' शब्दसे-'तृग्या, धूम्या, ''''')।।

४. 'खल आदि ('आदि' शब्दसे—कुटुम्ब,''''') के समृह'का १ नाम है—खलिनी, श्रादि ('आदि'से—कुटुम्बिनी,''''')।।

५. 'जन, बन्धु, प्राम, गज (हाथी) तथा सहायके समूही'का कमशाः १-१ नाम है-जनता, बन्धुता, प्रामता, गजता, सहायता ॥

६. 'रथोके सम्इ'के २ नाम है-रथ्या, रथकट्या ॥

७. 'श्रेषि, कतार'के १० नाम हैं—गांकि: (स्त्री), लेखा, तितः, वीयी, माला, आलि:, भाविः: (२ स्त्री), पट्किः, धोरणी, श्रेणी (स्त्री। +श्रेणि:, पुस्त्री)॥

 <sup>- &#</sup>x27;दोनों ( जिससे एक साथ दोका बोध हो — जैसे 'दोनो जात हैं'का
 १ नाम है — उभौ ( नि॰ द्विव० )।।

६. 'दो, जोड़ा'के १० नाम हैं — युगलम्, द्वितयम्, द्वयम् (३ स्त्री न), युगम्, देतम्, यमम्, इन्द्रम्, युग्मम्, वमलम्, यामलम् (+जकुटम्) ॥

१०. एकजातीय किसी पशुके जोड़ी (दो पशुग्री) को कहनेके लिए उस शब्दसे परे 'गोयुगम्' शब्द लगाया जाता है। (यथा— 'अश्वगोयुगम्, यहां 'दो घोड़े' इस अर्थमें 'अश्वगोयुगम्' शब्दका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार (हस्तिगोयुगम्, ) अर्थात् दो हाथी इत्यादि समझना चाहिए।।

-- १पट्त्वे तु षङ्गवम् ॥ ६० ॥

२परःशताचास्ते येषां परा सङ्ख्या शतादिकात् । ३प्राज्यं प्रभूतं प्रचुरं बहुतं बहु पुदक्तम् ॥ ६१ ॥ भृयिष्ठं पुरुद्दं भूयो भूर्यद्भं पुरु स्किरम्। ४स्तोकं जुल्लं तुच्छमस्यं द्त्राशुत्तिनानि च ॥ ६२ ॥ तनु चुद्रं कृशं ५ सूर्मं पुनः श्लदण्ड्य पेलवम् । ६ ह्टौ मात्रा लवो लेशः कणो अहस्वं पुनर्लेषु ॥ ६३ ॥ मञ्चात्यरुपेऽरिषष्ठमरूपीयः कनीयोऽग्रीय इत्यपि । ह्दीर्घायते समे-

- १. एक जातियात ६ पशुओं के समृहको कहने के लिए उस पशुवाचक शब्दके बाद 'बङ्गवम्' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। (यथा-६ हाथी, ६ घोड़े आदिको कहनेकं लिए हाथी तथा घोड़ेके पर्यायवाचक 'गज तथा अरुव' आदि शब्दके बादमें "षङ्गवम्" जोड़ देनेपर 'गजषङ्गवम्, अश्वषङ्गवम्' आदि शब्दका प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए ) !!
- २. 'शत' ( सौ ) से ऋधिक सख्या कहनेके लिए 'शत' शब्दके पहले 'पर:' शब्द जोड़कर 'पर:शताः' (त्र ) शब्दका प्रयोग होता है। (पर:शता गना: अर्थात् सीसं आधिक हाथी ) इसी प्रकार 'सहस्र, तच्च , राज्दोंके साथ 'परः' शब्द जोड़नेसे परःसहस्राः, परोलचाः (क्रमशः--हजारसे तथा लाख से अधिक ) इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं ॥
- ३. 'प्रचुर, काफी'के १३ नाम है-पाज्यम् , प्रभूतम् , प्रचुरम् , बहुलम्, बहु, पुष्कलम् , भूयिष्ठम् , पुरुहम् , भूयः ( - यस् ), भूरि, अदभ्रम् , पुरु, स्फिरम् ॥
- ४. 'थोड़े'के १० नाम हैं -- तोकम्, चुल्लम्, तुच्छम्, अल्पम्, दभ्रम् , अणु, तल्मिम्, तनु, चुद्रम् , कृशम् ॥
  - 'स्ट्न या चिकने'के ३ नाम हैं—स्ट्नम्, श्लब्णम्, पेलवम्।।
- ६. 'लेश, अत्यन्त कम'कं ५ नाम हैं—त्रुटिः (स्त्री), माना, लवः, शेशः, कणः ( प्रस्ती ) ॥
  - ७. 'छोटे'के २ नाम हैं -- ह्रस्वम् , लघु ॥
- 'बहुत थोड़े'कं ५ नाम हैं—श्रत्यल्पम्, अल्पष्टम्, अल्पीयः, कनीयः (+क्रानिष्ठम् ), असीयः (३ - यस् )॥
  - ६. 'लम्बे'के २ नाम हैं-दीर्घम् , आयतम् ॥

—१तुङ्गगुच्चमुन्नतमुद्धुरम्॥६४॥
प्रांश्चित्रतमुद्दप्रस्त २न्यक्नीचं ह्रस्वमन्यरे।
स्ववं कुळां वामनद्य ३विशालन्तु विशङ्कटम्॥६५॥
पृथूरु पृथुलं व्यूढं विकटं विपुलं बृहत्।
स्कारं वरिष्ठं विस्तीर्णं वतं बहु महद् गुरु॥६६॥
४देर्च्यमायाम धानाह ५ श्रारोहस्तु समुच्छ्रयः।
उत्सेध उदयोच्छ्रायौ ६परिणाहो विशालता॥६०॥
७प्रपद्धाभोगविस्तारच्यासाः दशब्दे स विस्तरः।
स्मासस्तु समाहारः संतेषः संप्रहोऽपि च॥६५॥
१०सर्वं समस्तमन्यूनं समदं सकतं समम्।
विश्वाशेषाखगुडकृतस्नन्यत्राणि निखलाम्बलः।६६॥

१. 'कॅचे'कं ७ नाम हैं—तुङ्गम् , उच्चम् , उन्नतम् , उद्धुरम् , प्रांशु, उांक्छृतम् , उद्यम् , ।।

२. 'नीचे'कं ७ नाम है—न्यक् ( - इन्), नीचम्, हस्वम्, मन्यरम्, खर्वम्, कुञ्जम्, नामनम्॥

३. 'विशाल बढ़ें के १६ नाम हैं—विशालम् , विशङ्गटम् , पृथु, उ६, पृथुलम् , ब्यूटम् , विकटम् , विपुलम् , बृहत् , स्पारम् , वारष्टम् , विस्ती-र्णम् , ततम् , बहु, महत् , गुरु ॥

४. 'तम्बाई'के ३ नाम ई—दैर्ध्यम् , आयामः, आनादः ॥

५. 'र्जनाई'के ५ नाम हैं—आरोहः, समुच्छ्रयः, उत्मेधः, उदयः, उच्छायः॥

६. भीवशालना के २ नाम हैं - परिखाहः, विशालता ॥

७. 'विम्तार, फैलाव'के ४ नाम हैं-प्रपञ्चः, श्रामोगः, धिम्तारः,

<sup>- &#</sup>x27;शब्दके फैलाव'का १ नाम है—विस्तर: ॥

 <sup>&#</sup>x27;संचेप'के ४ नाम हैं—समासः, समाहारः, संचेपः, संग्रहः ॥

१०. 'सव, समस्त'के १३ नाम ई—सर्नम् , समस्तम् , अन्यूनम् (+श्रन्-नम् ), समग्रम् , सकलम् , समन् , विश्वम् , अशेषम् (+निःशेषम् ). अख-रडम् , कृत्स्नम् , न्यज्ञः, निखिलम् , अखिलम् ॥

विमर्श—इनमें से 'सम' शब्द केवन 'सम्पूर्ण' अर्थमे ही 'सवेनाम' संग्रक है, अतः 'सब लात्र आते हैं' इस अथमे "आगच्छन्ति 'समे' छात्राः" ऐमा प्रयोग होता है। 'सब' अर्थस भिन्न (बराबर, तुल्य) अर्थमें सर्वनाम

श्खएडेऽर्घशकले भित्तं नेमराल्कदलानि व। २अंशो भागरच वाल्टः स्यात् ३पादस्तु स तुरीयकः ॥ ५० ॥ ४मलिनं कबरं म्लानं कश्मलख्य मलीमसम्। प्रपित्रं पावनं पृतं पुरुयं मेध्य६मधोडज्यतम् ॥ ७१ ॥ विशदं वीधमवदातमनाविलम्। विशुद्धं शुचि ज्वोत्तन्तु निःशोध्यमनवस्करम् ॥ ७२ ॥ इनिश्चिक्तं शोधितं मृष्टं धीतं ज्ञालितमित्यपि।

संज्ञक नहीं होनसे 'ये समान हिस्सेक आधकारी ह' इस अर्थम "एते 'समा-नाम' प्रंशानामधिकारियाः" प्रयाग होता है, ऐसे ही अन्यत्र भी जानना चाहिए। 'सर्व' श्रीर भवश्व' शब्द मा 'संजा' मिन्न अर्थमे 'सर्वनाम' सज्ञक हैं।

१. 'खरड, दुकड़े'के ७ नाम हैं - खरडमू (पुन। + खरडलम्),

अर्घः, शकलम् ( पु न ), भित्तम् , नेमः, शल्कम् , दलम् ॥

विमरी-इनमें-से 'अर्घ' शब्द पुल्लिक है, अतः 'प्रामार्घः, अर्थः पटी, श्रधों नगरम्' इत्यादि प्रयोग होते हैं; किन्तु कुछ आचार्योका सिद्धान्त है कि यह 'अधे' शब्द वार्च्यालक् अर्थात् विशेष्यानुसार लिक्कवाला है, इसी कारस टीकाकार ने— "खराडमात्रवृत्तितायामभिषेयांलङ्गः" ( 'खराड' अर्थमे प्रयुक्त होने पर श्रामिषेयालिक अर्थात् वाच्यालिक 'श्रधं' शब्द है ) एसा कहा है तथा 'समान माग' श्रर्थमें प्रयुक्त 'श्रर्ध' शब्द नपुंधकलिङ्ग है। 'नेम' शब्द भी 'श्रापा' अर्थन सर्वनामसंज्ञक है, अतएव उक्त अर्थन उसका प्रयोग 'सर्व' 'शब्दके समान तथा दूसरे ऋर्थमें 'राम' शब्दके समान होता है ॥

- २. 'श्रंश, बाँट, हिस्से'के ३ नाम ह--श्रंश:, भाग:, व्यट: ॥
- ३. 'चतुर्थारा, चौथाई हिस्से का १ नाम हे-पादः ॥
- ४. 'मलिन'के ५ नाम हैं—मलिनम् , कच्चरम् , म्लानम् , कश्मलम् (+कल्मधम्), मलीमसम्॥
- प्रवित्र के ४ नाम हैं—पवित्रम् (पुन । +त्रि), पावनम्, पूतम्, पुरयम्, मेध्यम्॥
- ६. 'उज्ज्वल, ( निर्मल, मलहीन )'के 🖛 नाम हैं—उज्ज्वलम् , विमलम् , विशदम् , बीधम् , अवदातम् , त्रमाविलम् , विशुद्धम् , श्चि ॥
- ७. 'स्वन: स्वच्छ, निर्मल'के २ नाम हैं-चोद्धम , निःशोध्यम् , अन-वरकरम् ॥
- प्रद्व (साप ) किये हुए 'के भ नाम हैं—ांनिर्णिकम्, शोधितम्, मृष्टम् , धौतम् , द्वालितम् ॥

१सम्मुखीनमिममुखं २१राचीनं पराख्युखम् ॥ ७३ ॥
३ मुख्यं प्रकृष्टं प्रमुखं प्रवहं वर्यं वरेण्यं प्रवरं पुरोगम् ।
अनुत्तरं प्राप्रहरं प्रवेकं प्रधानमभेसरमुत्तमामे ॥ ७४ ॥
प्रामण्यप्रत्यिमजात्याम्यानुत्तमान्यनवराष्यंवरे ।
प्रष्ठपरार्ध्यपराणि ४श्रे यसि तु श्रे ष्ठसत्तमे पुष्कलवन् ॥ ७५ ॥
पत्युरुत्तरपदे व्याघपुङ्गवर्षभकुखराः ।
सिंहशार्वृ लनागाद्यास्तल्लजश्च मतल्लका ॥ ७६ ॥
मचर्चिकाप्रकाण्डोघदाः प्रशस्यार्थप्रकाशकाः ।
३ गुणोपसर्जनंगपाभाण्यप्रधाने०ऽधमं पुनः ॥ ७० ॥
निकृष्टमणकं गर्द्यमवर्षं काण्डकुत्सिते ।
अपकृष्टं प्रतिकृष्टं याप्यं रेफोऽवमं ब्रुवम् ॥ ७८ ॥
सेटं पापमपशदं कुमूयं चेलमयं च ।

१. 'कामने ( सम्मुख )'वाले के २ नाम हैं—सम्मुखीनम् , अभिमुखम् ॥

२. 'पीछेवाले'के २ नाम हें - पराचीनम् , पराङ्मुखम् ॥

३. 'मुख्य, प्रधान'के २६ नाम हैं --मुख्यम्, प्रकृष्टम्, ध्रमुख्यम्, प्रवर्षम्, प्रवरम्, प्रवरम्, प्रवरम्, प्रवरम्, प्रवरम्, प्रवरम्, प्रधानम् (न। + त्रि), अप्रवरम्, उत्तनम्, अप्रम्, प्राप्तराः, अप्रमम्, जात्यम्, श्राप्रवरम्, श्रम्पाः, अनुत्तरम्, अन्तराध्यम्, वरम् (प्रन। + त्रि), प्रष्ठम्, पराध्यम्, परम् (शेष स्व त्रि)।।

४. 'त्रत्यधिक उत्तम या प्रशस्त'के ४ नाम हैं—अयः ( - स् ), भष्टम् , सत्तमम् , पुष्कलम् ( सव त्रि ) ॥

पू. 'जिस शब्दके उत्तरपद (समस्त होकर जिस शब्दके बाद) में इन बच्चमाण 'क्याम' आदि शब्दोंका प्रयोग होता है, उस शब्दकी श्रेष्टताको ये शब्द व्यक्त करते हैं — जैसे — 'नरब्यामः, नरपुक्तवः' — आदि कहनेसे उसका 'नरोमें श्रेष्ट' ऐसा अर्थ होता है और इनका लिक्कपरिवर्तन नही होता है अर्थात् उत्तरपदवालाही लिक्क सर्वदा रहता है। उत्तरपदमें प्रयुक्त होकर पूवपदकी प्रशस्यताको कहनेवाले ये १२ शब्द हैं — व्यामः, पुक्रवः, श्रूषमः, कुक्षरः, सिहः, शार्श्लः, नागः श्रादि ('आदि' शब्दमे 'बृन्दारकः' इत्यादिका संग्रह है) तक्कानः, मनल्लिका, मचर्चिका, प्रकारहम, उद्घः।।

६. श्रप्रधान'के ४ नाम हैं---गुग्:, उपतर्जनम् (न, यथा--- उपतर्जनं-भार्या, राप्यम्, श्रप्रधानम् ॥

७. 'निकृष्ट, होन, निन्दनीय'के १६ नाम हैं—अधमस्, निकृष्टम्, अपकृष्टम्, अपकृष्टम्, अपकृष्टम्, प्रतिकृष्टम्,

१तदासेचनकं यस्य दर्शनाद् दृग्न तृष्यति ॥ ७६ ॥ २चारु द्वारि रुचिरं मनोहरं वल्गु कान्तमभिरामबन्धुरे। वामरुच्यप्तपमाणि शोभनं मञ्जूमञ्जलमनोरमाणि च ॥ ८० ॥ साधुरम्यमनोज्ञानि पेशलं हृद्यसुन्द्रे। काम्यं कम्नं कमनीयं सौम्यका मधुरं प्रियम् ॥ ८१ ॥ ३व्युष्टिः फल४मसारन्तु फल्गु ५शून्यन्तु रिक्तकम्। शुन्यं तुच्छं वशिकक्क ६निबिडन्तु निरन्तरम् ॥ ⊏२ ॥ निविरीसं घनं सान्द्रं नीरन्धं बहलं दृढम्। गाडमविरत्तस्त्राज्य विरत्तं तनु पेत्तवम् ॥ ८३ ॥ दनवं नयीनं सद्यस्कं प्रत्यमं नूरतनूतने। नव्यक्काभिनवे ६जीर्णे पुरातनं चिरन्तनम् ॥ ८४ ॥ पुराणं प्रतनं प्रतनं जर—

याप्यम् (+याव्यम् ) रेफः (+रेपः ), अवमम् , ब्रुवम् , खेटम्, पापम् , श्रपशदम्, कुपूयम्, चेलम्, अर्व (-वेन्।) 'रेफ' शब्दको छोड़कर शेष सब वाच्यिलङ्ग हैं )।।

- १. 'जिसके देखनेसे नेत्र तृप्त न हों अर्थात् बरावर देखते ही रहनेकी इच्छा बनी रहे, उस'का १ नाम है--- श्रासेचनकम् ॥
- २. 'सुन्दर, मनोइर'के २८ नाम हैं--चाठ, हारि (-रिन्), ठिचरम्, मनोहरम् वस्गु, कान्तम् , अभिरामम् , बन्धुरम् , वामम् , रुच्यम् , सुष्मम् , शोभनम् , मञ्जुलम् , मनोरमम् , साधु, रम्यम् ( +रमण्यिम्), मनोज्ञम्, पेशलम् , हृद्यम् , सुन्दरम् , काभ्यम् , कमम् , कमनीयम् , सौम्यम् , मधुरम् , प्रियम् ( 🕂 लडहः । सब वाच्यलिङ्ग हैं ) ॥
  - ३. 'फल, परिखाम'के २ नाम हैं—व्युष्टिः, फलम् (+परिखामः )
  - ४. 'सारहीन'के २ नाम हैं-असारम् (+नि:सारम् ), फल्गु ॥
- 'श्र्त्य, खाली, तुच्छ'के ५ नाम हैं—श्र्र्ट्यम्, रिककम् (+रिक्रम्), शुन्यम्, तुच्छम् , वशिकम् ॥
- ६. 'सघन'के १० नाम हैं-निबिडम्, निरन्तरम्, निबिरोसम्, घनम्, सान्द्रम् , नीरन्त्रम् , बहलम् , दृदम् , गादम् , अविरलम् ॥
  - ७. 'विरल'के ३ नाम हैं —विश्लम् , तनु, पेलवम् ॥
- -- 'नये, नवीन'के < नाम हैं—नवम्, नवीनम्, खबस्कम् प्रत्यप्रम्,</li> न्रनम् , न्रतनम् , नन्यम् , अभिनवम् ॥
- E. 'पुराने'के ७ नाम हैं---जीर्णम् , पुरातनम् , चिरन्तनम् , पुराखम्, प्रतनम् , प्रतनम् , बरत् ॥

१न्मूर्तन्तु मृर्तिमन् ।
२३वावचं नैकभेद्श्मतिरिक्ताधिके समे ॥ ८५ ॥
४५१६वं समीपं सविधं ससीमाभ्याशं सवेशान्तिकसिन्नकर्षाः ।
सदेशमभ्यमसनीहसिन्नधानान्युपान्तं निकटोपकण्ठे ॥८६॥
सिन्नकृष्टसमर्यादाभ्यणान्यासकसिन्नधी ।
५८० व्यवहतेऽनन्तरं संसक्तमपटान्तरम् ॥ ८० ॥
६नेदिष्टमन्तिकतमं ७विष्रकृष्टपरे पुनः ।
दृरे८ऽतिदृरे द्विष्ठं द्वीयोध्य सनातनम् ॥ ८८ ॥
शास्वतानस्वरे निन्यं ध्र्यं १०स्थेयस्त्वतिस्थरम् ।
स्थानन् स्थेष्ठं ११तत्कृटस्थं काल्व्याप्येकस्त्पतः ॥ ८८ ॥
१२स्थावरन्तु जङ्गमान्य—

- १. 'मूर्तिमान्'के २ नाम हैं मूर्त्तम् , मूर्त्तिमत् ॥
- २. 'ऊँच-नीच ( ऊबड़-खाबड़, विषमतल )के २ नाम हैं उच्चावचम्, नैक्सेदम्॥
- रे. 'अतिरिक्त' (आधिक, अलावे )' है  $\sim$  नाम हैं  $\sim$  श्रांतिरिकम्, श्रांधिकम्।।
- ४. पास, निकट'के २० नाम हैं—पार्श्वम्, समीपम्, स्विधम्, स्वीमम्, अभ्याशम , संवेशः, अन्तिकम् , स्विकर्षः, स्वेशम् , श्रम्यप्रम् , स्नीहम् , स्विधानम् , उपान्तम् , निकटम् ( पु न), उपक्रस्टम् , स्विङ्ग्ष्टम् , सम्यादम् , अभ्यस्यम् , सन्निह्ण्म् , स्निह्ण्म् , स्निह्ण्म् , सन्निह्ण्म् , अभ्यस्यम् , आस्वसम् , सन्निधः ( पु ) ॥
- ५. 'भव्यत्रहित' (बीचमें अन्तरहीन )'के ४ नाम हैं-अव्यवहितम्, अनन्तरम्, संनक्तम्, श्रपटान्तरम् ॥
  - ६. 'अस्यन्त समीप'के २ नाम हैं —नेदिष्ठम्, अन्तिकतमम्।।
  - ७. 'दूर'के ३ नाम हैं--विषद्दर्धम् , परम् , दूरम् ॥
- ५ 'अरपन्त दूरके २ नाम हैं अतिदूरम्, दिवष्ठम्, दवीयः
   (-यस्)।।
- E. 'सनातन, नित्य'के ५ नाम हैं—सनातनम्, शाश्वतम्, अन-श्वरम्, नित्यम्, ध्रुवम्॥
- १०. 'श्रत्यन्त स्थिर'के ४ नाम हं स्थेयः (-यस् ), अतिस्थिरम् , स्थास्तु, स्थेष्टम् ॥
- ११. 'सवदा एकरूपमं ( निर्विकार होकर ) स्थित रहनेवाले उस अस्यन्त स्थिर पदार्थ ( 'आकाश' आदि )' का १ नाम हें - कूटस्थम् ॥
- :२. 'स्थावर' ( बङ्गमसं भिन्त, यथा—पृथ्वी, पर्वत स्त्रादि अचल पदार्थ)का १ नाम हे—स्थावरम् ॥

१ ब्जङ्गमन्तु त्रसं चरम। चराचरं जगदिक्षं चिर्धण चारथ चक्कलम्।। ६०।। तरलं कम्पनं कम्प्रं परिप्लबचलाचले । चटुलं चपलं लोलं चलं पारिप्लवास्थिरे ॥ ६१ ॥ ३ऋजावजिद्धाप्रगुणा४ववामेऽवनतानते । प्रकुक्रितं नतमाविद्धं कुटिलं वकवेल्लिते ॥ ६२ ॥ वृजिनं भन्नरं भुग्नमरालं जिह्यमूर्मिमन । ६अनुगेऽनुपदाऽन्वचान्वज्ञच्येकाक्येक एककः ॥ ६३ ॥ प्रकात्तानायनसर्गाधाययैकामञ्ज ठदुगतम् । श्चनन्यवृत्त्येकायनगतब्बाध्याद्यमादिमम् ॥ ५४ ॥ पौरस्त्यं प्रथमं पूर्वमाद्रिमश्वमथान्तिमम्। जघन्यमन्त्यं चरममन्तः पाश्चाच्यपश्चिमे ॥ ६५ ॥

१. 'बक्रम ( चलन-फिरनेवाले, यथा—देव, मनुष्य पश्च, पत्तां आदि )'के ७ नाम हैं-जिङ्गमम् , त्रसम् , चरम् , चराचरम् , जगत् , इङ्गम् . चिन्धाः ॥

२. 'चञ्चल'के १२ नाम हैं—चञ्चलम्, तरलम्, कम्पनम्, कम्प्रम्, परिष्तावम्, चलाचलम्, चटुलम्, चपलम्, लोलम्, चलम्,पारिष्ठवम्, श्रम् ॥

३. 'सीघा, टेटा नहीं'के ३ नाम हैं — ऋजुः, अजिहाः, प्रगुराः !!

४. 'श्रधोमुख'के ३ नाम हैं - अवायम् , अवनतम् , श्रानतम् ॥

प्. 'टेडे'कं १२ नाम हैं—कुञ्चितम्, नतम्, आविद्मम्, कुटिलम्, वक्रम्, वेल्लितम्, विजिनम्, भङ्गरम्, भुग्नम्, अरालम्, जिस्नम्, कमिमत्।।

६. 'अनुगामी पाँछे चलनेवाले'कं ४ नाम है-अनुगम् , अनुपदम् , अन्वसम् , अन्वक् (-न्वडन् । + अनुचरः, अनुगामी, -र्मन् ) ॥

७. 'श्रवंत्रे, भहितीय'के ३ नाम हैं—एकाकी (-किन्), एकः, एकः (+ अवगरा:, अद्वितीय: असहाय:, एकनः) ॥

प्काग्रके द नाम हैं—एकतानम्, एकायनम्, एकसर्गम्, एकाग्रम् , ऐकाग्रम् , तद्गतम् , श्रनन्यवृत्ति (-त्तिन् ), एकायनगतम् ॥

पहले, आदिम'के ७ नाम है—आद्यम्, त्रादिमम्, पौरस्यम्, प्रथमम् , पूर्वम् , आदिः, अप्रम् ॥

१०. 'अन्तिम, श्राग्विरी, अन्तवाले 'के ७ नाम हैं — श्रान्तिमम् , जवन्यम् , अन्त्यम् , चरमम् , श्रन्तः ( पु ), पाश्चात्त्यम् , पश्चिमम् ॥

१मध्यमं माध्यमं मध्यमीयं माध्यन्तिन्वन्त तन् ।
२ व्यभ्यन्तरमन्तरातं विचाले ३मध्यमन्तरे ॥ ६६ ॥
४ तुल्यः समानः सदक्षः सह्तपः सहराः समः ।
साधारणसधर्माणौ सवर्णः सन्निभः सहक् ॥ ६७ ॥
५ स्युक्तरपदे प्रख्यः प्रकारः प्रतिमो निभः ।
भूतक्षोपमाः काशः संनिप्तप्रतितः परः ॥ ६ = ॥
६ श्रोपन्यमनुकारोऽनुहारः सान्यं तुलोपमा ।
क स्रोपमान अर्चा तु प्रतेमी यातना निधिः ॥ ६६ ॥
छाया छन्दः कायो हृषं विन्वं मानकृती ऋषि ।

दस्मी स्थूणाऽयः प्रतिमा ६ हरिणी स्याद्धिण्मयी ॥ १०० ॥

१. 'मध्यम, बीचवाले'के ४ नाम हैं—मध्यमम् , माध्यमम् , मध्यमीयम् , माध्यन्दिनम् ॥

२. 'श्रन्तराल' ( भीतरी भाग, बीचके हिस्से )'के ३ नाम हैं—अम्यन्त-रम्, श्रन्तरालम्, विचालम् ॥

३. 'बीच'के २ नाम हैं--मध्यम् , अन्तरम्॥

४. 'तुल्य, समान'के ११ नाम हैं — तुल्यः, समानः, सहन्नः, सरूपः, सहन्नः, सहन्यः, सहन्नः, सहन्नः, सहन्नः, सहन्यः, सहन्नः, सहन्नः, सहन्यः, स्यः, स

प. 'किसी शब्दके उत्तर (बाद) में रहनेपर समस्त (समास किये हुए) ये ११ शब्द उसके समान अर्थको व्यक्त करते हैं (यथा—चन्द्रप्रस्यं, चन्द्रप्रतिमं वा सुखम् ''''' (श्रयीत् चन्द्रमाके समान सुख, '''''') तथा ये शब्द विशेष्याधीन लिक्कवाले होनेसे तीनों लिक्कोमें प्रयुक्त होते हैं (यथा—पलवप्रस्यः पाणिः, '''''), असमस्त (चन्द्रेण प्रस्यः, ''') होनेपर हनका कोई प्रयोग नहीं होता है; वे ११ शब्द ये हैं—प्रस्यः, प्रकारः, प्रतिमः, निमः, भृतः, रूपम्, उपमा, संकाशः, नीकाशः, प्रकाशः, प्रतीकाशः।।

६. 'उपमा, समानता'के ८ नाम हैं — श्रीपम्यम् , श्रनुकारः, अनुहारः, साम्यम् , तुला, उपमा, कज्ञा, उपमानम् ( तुला, ।।।

७. 'प्रतिमा, मूर्ति'के ११ नाम है—ग्रची, प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिनिधः, प्रतिन्छाया, प्रतिन्छन्दः, प्रतिकायः, प्रतिरूपम्, प्रतिविभ्यम्, प्रतिमानम्, प्रतिकृतिः ॥

 <sup>&#</sup>x27;लोहेकी प्रतिमा'के ३ नाम हैं —स्मीं, स्थ्या, अयःप्रतिमा ।।

ध्वर्ण ( सोने )की प्रतिमा'के २ नाम ई—इरिणी, इिरण्मयी (+सौ-वर्णी, कनकमयी, .....)।।

१प्रतिकृतन्तु विलोसमपसञ्यमपष्टुरम्।
वासं प्रसञ्यं प्रतीपं प्रतिलोसमपष्टु च ॥ १०१ ॥
श्वासं शरीरेऽङ्गं सञ्यश्मपसञ्यन्तु दक्षिणम् ।
श्वासं शरीरेऽङ्गं सञ्यश्मपसञ्यन्तु दक्षिणम् ।
श्वासं शरीरेऽङ्गं सञ्यश्मपसञ्यन्त्रतमनर्गत्तम् ॥ १०२ ॥
निरङ्करो प्रष्पुटे स्पष्टं प्रकाशं प्रकटोल्वणे ।
ञ्यक्तं ६वर्तुलन्तु वृत्तं निस्ततं परिमण्डलम् ॥ १०३ ॥
श्वन्धुरन्तून्नतानतं दस्थपुटं विषमोन्नतम् ।
श्वास्यदन्यतरद्भिन्नं त्वमेकसितरच्च तत् ॥ १०४ ॥
१०करम्बः कवरो सिश्रः सम्पृक्तः स्वचितः समाः ।
११विविधम्तु बह्विधो नानाकृषः पृथिविधः ॥ १०५ ॥

- २. 'शरीरके वाएँ श्रङ्क'के २ नाम हें वामम्, सन्यम्॥
- ३. 'शरीरके दहने अङ्ग'के २ नाम हैं --अपछव्यम , दिल्लाम् ॥
- ४. 'निरक्कुश, श्रिधिक स्वतन्त्र'के ६ नाम हैं—अवाधम , उच्छुक्कलम , उद्दामम , भनियन्त्रितम् , श्रनर्गलम् (+ निरगलम् ), निरङ्कशम् ॥
- ५. 'स्पष्ट'के ६ नाम है—स्फुटम्, सप्टम्, प्रकाशम्, प्रकटम्, उल्बर्णम्, व्यक्तम्॥
- ६. गोलाकार, वृत्त'के ४ नाम हैं—वर्तुलम्, वृत्तम् (पुन।+त्र), निस्तलम्, पारमण्डलम् ॥
- ७. 'श्रपेत्तावृत अर्थात् साधारण् ऊँचे-नीचे'के २ नाम हैं—बन्धुरम् , उन्नतानतम् ॥
- द्र. 'विषम ( अत्यधिक ) ऊँचे-नीचे उवड़-खावड़'के २ नाम हैं—स्यपुटम् , विषमोन्नतम् ॥
- ह. 'दूसरा, भिन्न'के ५ नाम हैं ग्रन्यत्, अन्यतरत्, भिन्म, एकम्, इतरत्। (इनमें-से तृतीय 'भिन्न' शब्दको छोड़कर शेष सब पर्याय सर्वनाम-संश्रक हैं)॥
- १०. 'मिले, सटे' या जड़े'के ५ नाम हैं—करम्बः, कबरः, मिश्रः, संघुक्तः, सचितः ॥
- ११. 'विविध, अनेक प्रकार'के ४ नाम हैं-विविधः, बहुविधः, (+बहु-रूपः), नानारूपः, (+नानाविधः), प्रयग्विधः (+प्रथम्पः, नैकरूपः, ")॥

१. 'विपरीत, उलटा, प्रतिकूल'के ६ नाम हैं—प्रातकूलम् , विलोमम् , अपस्थमः , अपण्डुरम् , वामम् , प्रसञ्यम् , प्रतीपम् , प्रतिलोमम् , अपण्डु ॥

श्त्विरितं सस्वरं तूर्णं शीघ्रं चिषं दृतं ब्रघु ।
चपताविर्तान्विते च रझम्पा सम्पातपाटवम् ॥ १०६ ॥
३श्वनारतं त्विवरतं संसक्तं सततानिशे ।
नित्यानवरताजस्त्रासक्ताश्रान्वानि सन्ततम् ॥ १०७ ॥
४साधारणन्तु सामान्यं ५ दृढसन्धिम्तु संहतम् ।
६कतिलं गहने ७संकीर्णे तु संकुलमाकुलम् ॥ १०८ ॥
कीर्णमाकीर्णे बच्च द्रपूर्णे त्वाचितं छन्नपृरिते ।
भिरतं निचितं व्याप्तं हप्रत्याख्यातं निराकृतम् ॥ १०६ ॥
प्रत्यादिष्टं प्रतिचित्तमपविद्धं निरम्तवन् ।
१०परिचित्ते वलयितं निवृत परिवेष्टितम् ॥ ११० ॥
परिकृतं परीतद्व ११त्यक्तं तृत्सृष्टमुविझतम् ।
धूतं हीनं विधृतव्व—

- ४. 'साधारण'के २ नाम है--साधारणम् , सामान्यम् ॥
- अच्छी तरह जुटे या मिले हुए'के २ नाम हैं-हदसन्धः, संइतम्।।
- ६. भाइन'के २ नाम हैं-किलिस, गहनम् ॥
- ७. 'सङ्कीर्ण' ( उसाउस मरे हुए, व्यास )कं ५ नाम हैं—मंकीर्णम् , संकुलम्, श्राञ्चलम्, कीर्णम्, श्राकीर्णम् ॥
- नः 'पूर्णं, भरे हुए व्याप्त'के ७ नाम हैं—पूर्णम्, आवितम्, छन्नम् (+ ख्रादितम् ), पूरितम्, भरितम्, निचितम्, व्याप्तम ॥
- ६. 'प्रत्याख्यात (दूर इटाये गये, जिसका निराकरण किया गयाहो उम)'के ६ नाम हैं--प्रत्याख्यातम् निराकृतम्, प्रत्यादिष्टम्, प्रतिज्ञिष्तम्, अपविद्यम्, निरस्तम् ॥
- १०. 'धिरे हुए'के ६ नाम हैं—परिच्चिप्तम्, वलियतम्, निवृतम्, परिवे-ष्टितम्, परिष्कृतम्, परीतम् ॥
- ११. 'छोड़े, गये, इटाये गये'के ६ नाम हैं—स्यक्तम्, उत्सुहम्, उचिक-तम्, धृतम्, हीनम्, विधृतम्॥

१. 'शीष्ठ, जल्द'के ६ नाम हैं—त्यरितम्, सत्वरम्, तूर्णम् शीष्ठम . चित्रम्, इतम, लघु, चपलम्, ऋविलाभ्वतम् ॥

२. 'भपटने'के २ नाम हे--भम्पा (स्त्री । +पु), संपानपाटवम् ॥

३. 'निरन्तर, लगातार, ऋव्यविह्त'के ११ नाम है—अनारतम्, अविरतम्, संसक्तम्, सततम्, श्रानिशम् (+ऋव्य०), नित्यम्, ऋनवरतम्, अजलम्, असकम्, असकम्, सन्ततम्।।

-श्विन्नं वित्तं विचारिते ॥ १११ ॥ २श्रवकीर्ये त्ववध्वस्तं ३संबीतं रुद्धमावृतम् । संवृतं पिहितं छन्नं स्थगितख्वापवारितम् ॥ ११२ ॥ विरोहितश्रमन्तद्धिस्त्वपवारणम् । **अ**न्तर्हितं **छद्नव्यवधान्तद्वीपिधानम्थगनानि च ॥ ११३ ॥** व्यवधानन्तिरोधानं ५दर्शितन्तु प्रकाशितम्। षाविष्कृतं प्रकटितः मुच्चण्डन्त्ववल्ग्बतम् ॥ ११४ ॥ ७ श्रनाहतमवाज्ज्ञातं मानितं गरिएतं मतम्। दरीढाऽवज्ञावहेलान्यसृर्क्षण्**क्रा**प्यनाद्रे **८डन्मू जितमाव**६तं स्यादुत्पाटितमुद्घृतम् । १० ह्वोत्तितन्तरतितं लुलितं ग्रेह्वितं धुतम् ॥ ११६ ॥ चित्ततं कम्पितं धूतं वेल्लितान्दोलिते अपि ।

१. विचारित । विसका विचार किया गया हो, उस) के र नाम हैं-विन्नम् , वित्तम् , विचारितम् ॥

२. फेलाये हुए, चूर्ण किये हुए के २ नाम हैं--- ग्रवकी र्शम, अवस्व-स्तम् ॥

रे. 'ढके हुए, छिपानं गये, रोके गये'के ४० नाम है—संवातम्, रुडम्, श्रावृतम् , संवृतम्, पिहितम्, छुन्नम् (+छादितम् ), व्यगितम्, अपवारितम्, अन्तहितम्, तिरोहितम् ॥

४. रोकने, छिपाने, मनाकरने के ६ नाम ई-अन्तर्दिः (पु), अपवा-रगाम्, छदनम्, व्याधाः, अन्तर्द्धाः, ।पधानम्, स्थानम्, व्यवधानम्, तिरो-धानम् ॥

५. 'प्रकाशित, आविष्कृत'के ४ नाम हैं—दशितम्, प्रकाशितम्, आविष्कृतम्, (+ प्रादुष्कृतम्), प्रकटितम्॥

६. 'लटकाये गये'क २ नाम हैं—उच्चेगडम्, अवलम्बितम्॥

७. 'भनाहत, भपमानित'के ५ नाम हैं--- ग्रनाहतम् 🕫 भवशातम् , अव-मानितम्, श्रकाशितम्, अवमतम्॥

८. 'श्रनादर'ने प्रानाम हैं-रीदा,अवशा (+श्रवमानना, अवगराना), श्चवहेलम् ( श्रि ), असूर्जणम् ( + श्रम्जणम् ), त्रानादरः ॥

E. 'उखाड़े गये'के ४ नाम हैं -- उन्मूलितम्, आवर्हितम्, उत्पाटितम्, उद्धतम् ॥

१०. 'हिले या काँपे हुए'के १० नाम हैं - प्रेक्कोलितम् , तरलितम् , 28 mm 60

१दोला प्रेङ्कोलनं प्रेङ्का २फाएटं कृतमयत्नतः ॥ ११०॥ ३श्रधः स्मिनं न्यक्रितं स्था४दृष्ट्वं सिप्तमुद्क्वितम् ॥ ५तुन्नतुत्तास्त्रनिष्ठयूतान्याविद्धं सिप्तमीरितम् ॥ ११८॥ ६समे दिग्वक्विप्ते ७क्त्रणभुग्ने म्ह्रपितगुण्डिते ॥ ६गृह्यपुप्ते च १०मुपितमूपिते ११गृणिताहते ॥ ११६॥ १२स्याक्विशातं शितं शातं निशितन्ते जितं स्णुतम् । १३ष्टते तु वृत्तवावृत्तो —

खुलितम्, प्रिंक्कृतम्, धृतम्, चलितम्, कांम्यतम्, धृतम्, वेल्खितम्, आन्दोलितम्॥

- १. 'दोना, भूतना'के ३ नाम हैं दोला, देक्कोलनम् , प्रेक्का ॥
- २. 'बिना प्रयत्न किये गये'का १ नाम है-फाएटम्।।

विमरी — जो बिना पकाये बिना पीसे ही केवल खलके संसर्गमात्रसे विभक्तरसवाला काढा आदि आग पर थोडा-सा गर्म करनेपर तैयार हो जाय उसे 'फाएट' कहते हैं, जैसे—''फाएटा भिरिद्धराचा मेत्'' (वृक्त गर्म (विशेष श्रायास के बिना ही थोडा तपाये हुए ) पानीस आचमन करे ) यहाँ थोड़ा गर्म करनेसे आयास (पिश्यम ) का अमाव-सा प्रतीत होता है, ऐसा कुळ श्राचार्योका मत है। कुळ श्राचार्योका यह भी मत है कि 'श्रायासरहित पुरुष या दूसरे किसीको भी 'फाएट' कहते हैं, यथा—''फाएटा श्चित्रा स्थापास्त्रा ॥''

- ३. 'नीचे फेंके गरे'के २ नाम हैं -अध: जिसम . न्यांक्नितम ॥
- ४. 'अपर फेके गयै'के २ नाम हैं—अर्ध्वित्तम् । उद्यावचतम् (+ उद्-
- पू. 'फेंके गये'के ७ नाम हैं नुन्नम् , नुत्तम् , अस्तम् , निष्ठय तम् , आविद्यम् , चित्रम् , ईरितम् (+चोदिनम् )॥
  - ६. 'लीपे गये, पोते गये'के २ नाम हैं—दिग्धम, लिप्तम् ॥
  - ७. 'टूटे हुए'के २ नाम हैं—हम्याम्, भुग्नम् ॥
- प्र. 'रूषित ( भन्म या सूखी मिट्टी क्यादि रगड़ने या पोतने )'के २ नाम हैं —रूषितम् , गुण्डितम् ॥
  - शृह, लिपे हुए'के २ नाम हं—गृहम, गुप्तम् ॥
  - <o. 'चुराये गये'के २ नाम हैं—मुर्वितम्, मूर्वितम् ॥
  - ११. 'गुणित ( श्रंक, रस्सी आदि )'के २ नाम है-गुणितम्, आहतम्॥
- १२. ( शानपर चढ़ाकर या परथर आदि पर रगड़कर ) तेच किये गये'के ६ नाम हैं—निशातम्, शितम्, शातम्, निशातम्, तेजितम्, च्युतम्।।
  - १३. 'चुने गये, निर्वाचित'के ३ नाम है—वृतः, वृत्तः, वावृत्तः ॥

--- १ हीतहीस्मी तु लिब्जिते ॥ १२० ॥ २संगृढः स्यात्संकत्तिते ३संयोजित उपाहिते। ४पके परिगातं भ्रपाके ज्ञीराज्यह्वियां शृतम् ॥ १२१ ॥ ६निष्पकं कथिते ७ प्लुष्टप्रष्टद्ग्घोषिताः समाः । **८तनुकृ**ते त्वष्टतष्टौ ६विद्धे छिद्रितवेधितौ ॥ १२२ ॥ १०सिद्धे निर्वृत्तनिष्यन्नौ ११विलीने दुतविदुतौ। १२ वनं प्रोते १३ स्यूतमृतमृतस्य तन्तुसन्ततं ॥ १२३ ॥ १४पाटितं दारितं भिन्ने १५विद्रः स्फुटनं भिदा । प्रतिज्ञातमूरीकृतोरुरीकृतं ॥ १२४ ॥ १६बङ्गीकृतं संश्रुतम्भ्युपगतसुररीकृतमाश्रुतम् । संगीर्गं प्रतिश्रतञ्ज-

- 'लजाये ( शर्माये ) हुए'के ३ नाम हैं—हीतः, हीखः, लिजतः ।।
- २. 'संकलित'के २ नाम हैं--संगृहः, संकलितः ॥
- 'संयुक्त किये ( जोड़े बहुए'के २ नाम हैं—संयाजित:, उपाहित: ॥
- पके हृए'के २ नाम हैं —पक्रम्, परिख्तम् ॥
- ५, 'द्ध, धी तथा हि ध्यका पकाने (उवालने )'का १ नाम है-शृतम् ॥
- ६. 'अन्छी तरह पके हुए ( श्राधक उवालकर काथ किये हुए )'के २ नाम हैं — निष्यक्तम्, कांधनम् ॥
  - ७. 'जले हुए'के ४ नाम हैं प्तुष्ः, प्रष्टः, दग्धः, उधितः ॥
- ट. (हीलकर) पणला किये गये काष्ठ श्रादि के ३ नाम हैं—तनूकृत; त्वष्टः, तष्टः, ॥
- 'छेटे गण काष्ठ, लोहे आदि'के ३ नाम हैं विद्धः, छिद्रितः, वेधित: ॥
  - १०. 'सिंड'के ३ नाम हैं-िडिम्, निवृत्तम्, निषकः ॥
  - ११. 'विघते हए पूत आदि'के ३ नाम ह-विलीनः, द्रुतः, विद्रुतः ॥
  - १२. 'बुने हुये ६पड़े स्वे-र आदि'के २ नाम हैं- उसम् , प्रोतम् ॥
- १३, 'भिले हुए कोट, कप'न कुत्तें आदि'के ४ नाम हैं—स्यूतम्, ऊतम् , उतम्, तन्तुसन्तनम् ॥
- १४. फाड़े या चारे हुए काष्ट आदि के ३ नाम हैं-पास्तिम, दारितम् , भिन्नम् ॥
- १५ '५.टने या फुटने'के २ नाम हैं-विदरः, स्फुटनम्, भिदा (+भित्, –द् ) ।।
  - १६. 'स्वीकृत'के १० नाम हैं श्रङ्गीकृतम् ( + कचीकृतम् , स्वीकृतम् ),

—१श्विन्ने छ्नं छितं दितम् ॥ १२५ ॥
छेदितं खण्डितं वृक्षं कृतं २प्राप्ते तु भावितम् ।
लच्धमासादितं भूतं ३पतिते गलितं २युतम् ॥ १२६ ॥
स्मर्सा अध्यं स्कन्नपन्ने ४संशितन्तु सुनिश्चतम् ।
पमृगितं मागितान्विष्टान्वेपितानि गवेपिते ॥ १२७ ॥
६तिमिते स्विमितविलक्षसाहाद्रोन्नाः समुत्तवन् ।
७प्रस्थापितं प्रतिशिष्टं प्रहित्रवेषिते अपि ॥ १२८ ॥
६६प्तं सन्तापितो दूनो घूपायितश्च धूपितः ॥ १२६ ॥
१०शीने स्त्यान११सुपनतस्तृपसन्न दर्णस्थतः ।

प्रतिशातम्, जरीङ्तम्, उररीङ्तम्, संभुतम्, अभ्युपगतम्, अररीङ्तम्, अराभुतम्, संगीर्णम्, प्रतिभुतम्॥

- १. 'कटे हुए'के म नाम हैं— । छुकम्, ख्नम्, छितम्, (+ छातम्), दितम्, छेदितम्, खण्डतम्, वृक्णम्, कृतम्॥
- २. भास, पाये हुए'ने प नाम हैं— प्राप्तम्, भावितम्, लब्दम्, आशाहादितम् (+विक्रम्), भूतम् ॥
- ३. भारे हुए'के ७ नाम हे— पत्तम्, गालतम्, च्युतम् सस्तम्, अधम्, रक्कम्, पक्कम्।
  - ४. 'स्नाश्चत' वे २ नाम हैं शंशातम् , सुनिश्चितम् ॥
- ५. 'हं दूं ( कोजें ) गये'के ५ नाम हैं—मृगितम्, मागितम्, अन्विष्टम्, अन्वेषितम्, गयेषितम्॥
- ६. (पानी आदिसे ) भींगे हुए कपड़े श्रादि'के ७ नाम हैं—तिमितः, स्तिमितः, क्लिकः, साद्रः, आद्रः, अत्रः, समुत्तः॥
- ७. 'मेजे हुए'क ४ नाम है—प्रस्थापितम्, प्रतिशिष्टम्, प्रहितम्, प्रिषतम् ॥
- ८. 'विख्यात, प्रसिद्ध'के ६ नाम हैं—ख्यातः, प्रतीतः, प्रश्वातः, वित्तः, प्रांचतः, विश्वतः (+प्रसिद्धः )।।
- ६. 'तस ( तपे हुए )'के प्रनाम हैं-तसः, सन्तापितः, दूनः, धूपायितः, धूपतः॥
- १०. 'जमकर कटोर बना हुआ बी आदि'के २ नाम है--शीनम्, स्यानम्॥
- ११. 'उपस्थित, पासमें आये हुए'के ३ नाम हैं—उपनतः, उपसनः, उपसनः, उपसनः,

श्निर्वातस्तु गते वाते ्रनिर्वाणः पावकादिषु ॥ १३० ॥
३प्रष्टुद्धमेधितं प्रीढं ४विस्मृतान्तर्गते समे ।
५उद्घान्तमुद्गते ६गृतं इन्ने ७मीढन्तु मृत्रिते ॥ १३१ ॥
=विदितं बुधितं बुद्धं झातं सितगते श्रवत् ।
मनितं प्रतिपन्नस्त्र ६स्पन्ने रोणं स्तुतं स्त्रुगम् ॥ १३२ ॥
१०गुप्तगोपायितत्रातावितत्राणानि रिक्षते ।
११कर्म किया विधा १२हेतुश्रूत्या त्यास्या वित्रश्रणम् ॥ १३३ ॥
१३ मार्मणं मृलकर्मा१४ म संयननं वशकिया ।
१५ प्रतिवन्धे प्रतिष्टम्भः १६ स्यादास्याऽऽस्याननः स्थितिः ॥ १३४ ॥

- ६. 'पाखाना किये हुए' हे २ नाम हैं गूनम् , हजम् ॥
- ७. 'पेशाव किये हुए'के २ नाम हॅ-मीटम् , मूत्रितम् ॥
- ८. 'जाने हुए'के द्र नाम हैं —िविदितम्, बुधितम्, बुद्दम्, जातम्, अविधितम्, अविधनम्, प्रतिपन्नम् ॥
- €. 'टपके, चूरे या बहे हुए'कं ४ नाम हैं —स्यन्तम्, गैस्पन्, स्नुतम्, स्त्रम्।
- १०. 'गुप्त, रिव्तत'के ६ नाम हैं —गुनम्, गोपायितम्, त्रातम्, अवितम्, त्राणन, र्राव्तम् ॥
  - ११. 'कर्म'के ३ नाम हैं-कर्म (-र्मन्, पुन), किया, विधा (+कृतिः) ॥
  - १२. 'कारणहीन स्थिति' ( विलक्षण )'का १ नाम है-विनव्यणम् ॥
  - १३. 'मूल कर्म'के २ नाम है-कार्मणम्, मूलकर्म (-र्मन् ) ॥
  - १४. 'वशमें करने'के २ नाम हैं---संवननम्, वशकिया ( + वशोकरणम्) !
  - १५. 'प्रतिबन्घ ( रुकावट )'के २ नाम हैं-प्रतिबन्धः, प्रतिष्टम्भः॥
  - १६. 'स्थिति, टइरने'के ४ नाम हैं-आस्या, आस्या, आसना, स्थितिः ॥

१. 'वायुक नष्ट ( बन्द ) होने'का १ नाम है-निवीतः ॥

२ 'आगया दीपक आदिके बुक्त जाने या मुनि आदि के मुक्ति पान'का १ नाम है—निर्वाशः॥

३. 'बढ़ हुए'के ३ नाम हैं-प्रवृद्धम्, एधितम्, प्रौदम् ॥

४. 'विस्मृत ( भूले हुए )'के २ नाम हैं —विस्मृतम्, (+प्रस्मृतम्), श्चन्तर्गतम्॥

५. 'उगले या उल्टी (क्रय) किये हुए'के २ नाम हैं—उद्रान्तम्, उद्गतम् ॥

१परस्परं स्याद्न्योन्यमितरेतरमित्यपि।
२ष्ट्रावेशाटोपौ संरम्भे ३निवेशो रचना स्थितौ। १३५॥
४निवेन्धोऽभिनिवेशः स्यात् ५पवेशोऽन्तर्विगाहनम्।
६गतौ वीङ्का विहारेर्य्यापरिसर्पपिकमाः॥ १३६॥
७व्रज्याऽटाट्या पर्यटनं द्रचर्या त्वीर्यापथस्थितः।
१न्यत्यासस्तु विपर्यासो वैपरीत्यं विपर्ययः॥ १३०॥
न्यत्यये१०ऽथ स्फातिवृद्धौ ११४ीणनेऽवनतर्पणे।
१न्परित्राणन्तु पर्यापिर्हस्तधारणमित्यपि॥ १३८॥
१३४णितः प्रणिपातोऽनुनये१४ऽथ शयने क्रमान्।
विशाय उपशायश्च—

- २. 'सॅरम्म, तेबी, तीब्रना'के ३ नाम हैं-- ब्रावेशः, ब्राटोपः, स्रमः ॥
- ३. 'रचना, बनावट'के ३ नाम हैं—निवेशः, रचना, स्थितिः ॥
- ४. 'निर्बन्ध, श्राप्रह'के २ नाम हैं--निर्बन्धः, श्राप्रनिवेशः (+ आप्रहः)।
- भू. 'प्रवेश करने (नदी या घर आदि में घुसने )'के २ नाम हैं---प्रवेश:, अन्तर्विगाहनम् ॥
- ६. 'गमन, बाने'के ६ नाम हैं—गतिः, बीक्का, विहारः, क्यी, परिसर्पः परिक्रमः ॥
- ७. 'धूमने, टहलने'के ३ नाम हैं—वज्या , अटाट्या (+श्रदाटा, श्रट्या ), पर्यटनम् ॥
- द्र. 'ईयिपथ में रहन ( मुनियोंके ध्यान-मीन आदि नियत अतोका पालन करने )'के २ नाम हैं—चर्या, ईर्यापथिस्थितिः ॥
- ६. पंतपरीतता, उत्तरफेर'के ५ नाम हैं ब्यरयाम:, विपरीस:, वैपरीस्यम्, विपर्यय:, ब्यरयय: ॥
  - १०. 'बहुने, वृद्धि होने'के २ नाम हैं—स्फातः, वृद्धिः (+ वर्द्धनम्)॥
  - ११. 'तृप्त करने'के ३ नाम हें -- भीण्नम्, अवनम्, तर्पणम् ॥
- १२. सहारा देने, रच्चा करनेश्के ३ नाम हैं--परित्राणम्, पर्याप्तः, हस्तधारणम्॥
- १३. 'प्रणाम करने'के ३ नाम है—प्रणातिः, प्रणिपातः, अनुनयः (+प्रणामः, प्रणमनम्, नमस्कारः, नमस्कानः, नमस्करणम्)॥
- १४. कमशः (बारी-बारी से ) पहरेदारी आदि के लिए सोने, श्रयन करनें के र नाम हैं—बिशायः, उपशायः ॥

१. 'परस्पर ( आपसमें )'के ३ नाम हैं—परस्परम्, अन्योन्यम्, इत-रेतरम् ॥

—१पर्यायोऽनुक्रमः क्रमः ॥ १३६ ॥
परिपाट्यानुपृर्च्यावृश्द्र्यतिपातस्त्वतिक्रमः ।
उपात्ययः पर्ययश्च ३समी सम्बाधसङ्कृदौ ॥ १४० ॥
४कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टे यथेप्सिते ।
५ श्रत्यर्थे गाढमुद्गाढं बाढं तीव्रं सृशं दृढम् ॥ १४१ ॥
श्रतमात्रातिमर्याद्नितान्तोत्कर्पनिभेराः ।
अरैकान्तातिवेलातिशया ६जुम्भा तु जम्भणम् ॥ १४२ ॥
५ श्रालङ्गनं परिष्वङ्गः संश्लेष उपगृह्नम् ।
श्रद्धपाली परोरम्भः कोडं।कृतिन्तर्थात्मवं ॥ १४३ ॥
महः चणाद्धवाद्धपा - मेलकं सङ्गसङ्गमां ।
१० श्रनुमहोऽभ्युपपत्तः ११समां निरोधनिवहौ ॥ १४४ ॥

विमरी-कामम्, प्रकाम् श्रीर निकासम्-- ये तीन शब्द श्रकारान्त होने पर श्रव्यय नहीं है और मकारान्त होनपर अव्यय हैं।

- प्र. 'श्रितशयः अधिक'कं १६ नाम हैं—श्रत्यर्थम्, गादम्, उद्गादम्, बादम्, तीव्रम, भशम्, इदम्, अतिमात्रम्, श्रितिमर्थादम्, नितान्तम्, उल्कर्षः, निर्भरः, मरः, एकान्तम, आतिवेलः, अतिशयः ॥
  - ६. 'बॅमाई'के २ नाम रै —जुम्मा ( त्र ), जुम्मणम् ॥
- ७. 'श्रालिङ्गन करन'क ७ नाम हैं आलि जनम्, परिष्वङ्गः, संरत्वः, उपगृहनम्, श्रद्धपाली, पर्ररम्भः, कौडीहातः ॥
  - ५. 'उत्सव'नं ५ नाम है—उत्सवः, महः, चर्गः, उद्धवः उद्धर्षः ॥
  - ६. 'मिलने'के ३ नाम है —मेलकः, सङ्गः, सङ्गमः ( पुन ) ।।
  - १०. 'अनुमत्'के २ नाम हैं अनुम्रहः, श्रभ्युपपात्तः ।।
  - ११. धनरोष, रोकने कर नाम हैं--निरोध:, निम्रह: ॥

१. 'क्रम'के ६ नाम हें—पर्यायः, अनुक्रमः, क्रमः, परिपाटी, आनुपूर्वी (+आनुपूर्व्यम् ), आवृत्॥

२. 'त्रातिकम (कमको भङ्ग करने )'के ४ नाम हैं—श्रातिपातः, अति-कमः, उपाल्ययः, पर्ययः ॥

रे. 'सङ्कार्गं'के २ नाम है—सम्बाधः, सङ्कटः ॥

४. 'यथेष्ठ, इच्छानुसार, भरपूर'के ६ नाम हैं—कामम्, प्रकामम्, पर्यासम्, निकामम्, इष्टम्, यथेष्टितम् ॥

१. यथाऽऽ शाइवतः - 'कामे ।नकाम कामाख्या श्रव्ययास्तु मका-रान्ताः ।' इति॥

१विद्दे उन्तरायप्रत्यृहञ्यवायाः २समये क्षणः वेलावाराववसरः प्रस्तावः प्रक्रमोऽन्तरम् ॥ १४४ ॥ ३ अभ्यादानमुपोद्घात आरम्भः प्रोपतः क्रमः । ४ प्रत्युत्कमः प्रयोगः स्यापदारोहण्यन्त्वभिक्रमः ॥ १४६ ॥ ६ आक्रमेऽधिक्रमकान्ती ७ व्युत्कमन्त्र्त्कमोऽक्रमः । द्विप्रलम्भो विषयोगो वियोगो विरहः समाः ॥ १४० ॥ ६ श्रामा राढा विभूषा श्रीरभिष्याकान्तिविश्रमाः । तद्म। हञ्जाया च शोभायां १० सुपमा साऽतिशायिनी ॥ १४८ ॥ ११ संस्तवः स्यात्परिचय १२ आकारिन्य इत्तितम् । १३ निमित्ते कारणं हेतुर्वी जं योनिनिवन्धनम् ॥ १४८ ॥

- १. 'विष्त'के ४ नाम हैं विष्तः, ग्रन्तरायः, प्रत्यूहः, व्यवायः ॥
- २. 'समय, अवसर'के द नाम हैं—समय:, ख्राण:, वेला, वार: (पुन), अवसर:, प्रस्ताव:, प्रक्रम:, अन्तरम्॥
- ३. 'श्रारम्म'के ५ नाम हैं-अभ्यादानम्, उपोद्धातः (+ उद्धातः), आरम्मः, प्रक्रमः, उपक्रमः ॥
  - ४. 'प्रयोग'के २ नाम हैं-प्रत्युत्कमः, प्रयोगः ॥
  - 'गमनेसे चढ़ने'के २ नाम हैं आरांहण्म, अभिक्रमः ॥
- ६. 'क्रान्ति'के हे नाम हैं आक्रमः (+ आक्रमण्म्), आधक्रमः, क्रान्तः॥
  - ७. 'कमसे रहित'के ३ नाम हैं ब्युल्कम., उल्क्रम., अक्रम: ॥
- ५. पंत्रयोग, विरह'के ब नाम हैं—वित्रतम्मः, वित्रयोगः, वियोगः, वियोगः, विरहः ॥
- 'शोभा'के १० नाम हैं—आभा, राढा, विन्षा, थोः (स्त्री),
   श्रमिख्या, कान्तिः, विश्रमः, लक्ष्मीः (स्त्रा), छाया, शोभा ॥
  - १०. 'श्रत्यचिक शोमा'का १ नाम है-सबमा ॥
  - ११. 'परिचय, बान-पहचान'के २ नाम हैं- संस्तवः, परिचयः ॥
  - १२. 'चेष्टा, इशारा'के ३ नाम हैं--आकार:, इक्क:, इक्कितम्॥
- १३. ४६. 'कारण, हेतु'के ७ नाम हैं—-निमित्तम्, कारणम्, हेतुः (पु), बाजम्, योनिः (पु स्त्री), निबन्धनम्, निदानम्, (ये धर्मवृत्ति होनेपर भी अपने लिङ्गको नहीं छोड़ते, अर्थात् अपने-श्रपने नियत लिङ्गमें ही प्रयुक्त होते हैं यथा—-सुलस्य धर्मी निमित्तम्, "" में ब्राह्मण्डा विशेषण् होनेपर भी निमित्त शब्द नपुंसक में प्रयुक्त हुआ है )।।

—शमय कार्यं म्यादर्थः कृत्यं प्रयोजनम् ।
२ निष्ठानिर्वहगो तुल्यं ३प्रवहो गमनं बिहः ॥१५०॥
१ जातिः सामान्यं ५ व्यक्तिम्तु विशेषः पृथगात्मिका ।
६ तिर्यवसाचिः ७संहपस्तु स्पद्धां द्रहोहम्त्वपिकया ॥१५१॥
१ वन्थ्यं मोघाऽफलमुधा १० अन्तर्गेडु निरर्थकम् ।
११संम्थानं सिन्नवेशः स्या१२दर्थस्यापगमे व्ययः ॥१५२॥
१३माम् कृत्वन्त्वभिव्याप्ति१४भ्रेषे भ्रंशो यथोचितान् ।
१५ अभावा नाशे १६संक्रामसंक्रमौ दुर्गसंचरे ॥१५३॥
१७नी वाकस्तु प्रयामः स्या८ द्वेच् प्रतिज्ञागरः ।

- २. 'निवीह करने'के २ नाम हैं--निष्टा, निर्वहराम् ॥
- ३. 'बाहर जाने, बर्ने'का १ नाम है-प्रवहः ॥
- ४. 'बाति'कं २ नाम हैं--बाति: (÷ बातम् ), कामान्यम् ॥
- प्र. 'व्यक्ति, विशेष'के १ नाम हैं--व्यक्तिः, विशेषः, पृथगातिमका ॥
- ६. 'ति छुँ'के २ नाम हैं तिर्थक् ( यंब्च् ), साचिः (स्त्री । + साची, अन्य०)॥
  - ७. 'स्पर्दा, होड़'के २ नाम हैं संहर्षः (+ सङ्घर्षः), स्पद्धी।
  - ंद्रोह, अपकार'के २ नाम हैं—द्रोदः, श्रपिकया (+ श्रपकारः)।।
- ६. 'फलहीन, ानष्फल'के ४ नाम हैं बन्यम्, मोधम्, श्रफलम्, मुधा (स्त्री तथा श्रव्य०)।।
  - १०. 'निरर्थक'के २ नाम हैं-अन्तर्गहु, निरर्थकम् ॥
  - ११. 'संस्थिति, ठहराव'के २ नाम हैं-संस्थानम् , स्बिवेश: ॥
  - १२. 'व्यय, खर्च'का १ नाम है-व्यय:॥
- १३. 'सर्वत्र व्यास होने—फैल खाने के २ नाम हैं—सम्मूच्छ्रेनम्, अभिव्यातिः ॥
  - १४. 'यथोचित से भ्रष्ट होने'का १ नाम है-भ्रेष: ॥
  - १५. 'अमाव नाश'के २ नाम हैं-श्रमावः, नाराः ॥
- १६. 'दुर्ग (किला)म जाने या दुर्गके मार्ग के ३ नाम हैं संकामः, संकमः (२ पुन), दुर्गसंचरः॥
- १७. 'नियंत्रित वचन, (परिमित टीक-टीक बोलने)'के २ नाम हैं— नीवाक:, प्रयाम: ॥
- १८. 'अवेद्या (देख भाल, निगरानी)'के २ नाम हैं-सवेद्या, :(+अवेद्याम, निरीद्याम,), प्रतिवागरः ॥

१. 'प्रयोजन, कार्य'के ४ नाम हैं -कार्यम्, अर्थः, कत्यम् , प्रयोजनम् ॥

१समी विश्रम्भविश्वासी २परिणामस्तु विकिया॥ १५४॥ ३चकावर्ती श्रमो श्रान्तिश्रीमधू णिश्च घूर्णते।
४विश्वतस्मी विसंवादी ५विव्यमस्त्वितसर्जनम्॥ १५४॥ ६विष्यस्मस्त्वतसर्जनम्॥ १५४॥ ६विष्यस्य विस्मानम्। ५विष्यमस्त्वतसर्जनम्। ५५६॥ ६विनयोगोऽर्पणं फले॥ १५६॥ १०ववोऽभिलावो व्यवनं ११निष्यावः पवनं पवः। १२निष्ठवेष्ठिविष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठिवेष्ठि

- १. 'विश्वास'के २ नाम हैं—विभम्भः, विश्वासः ॥
- २. 'विकार ( यथा—दूधका विकार दही : ```)'के २ नाम हैं—परि-वाम: (+परिणित: ), विकास (+विकार: विकृति: ) ॥
- रै. भिमण, चकर लगाने के ६ नाम हैं—चकार्काः, भ्रमः, भ्रान्तः, भ्रमः, प्रान्तः, भ्रमः, प्राप्तिः, पृर्णिः (३ स्त्री), पूर्णनम्॥
- ४. 'विसंवाद' (परस्पर या पूर्वापर विरोधी वचन )'के २ नाम है— विमलस्भः, विसंवाद: (यथा—श्रन्धः पश्यति, मूको वदति .....)।।
  - 'समर्पण करने, देने'के २ नाम हैं—विलम्भः, अतिसर्जनम् ॥
  - ६. 'प्राप्ति'के २ नाम हैं उपलम्भः, श्रनुभवः ॥
  - ७. 'दोषारोपणा या पाने'के २ नाम है-पतिलम्भः, लम्भनम् ॥
  - म. 'नियुक्त करने, लगाने'के ३ नाम हैं—नियोगः, विधिः, संप्रैषः ॥
  - फलके विषयमे समर्पेश करने का १ नाम है—विनियोग: ।।
  - १०. 'काटने'के ३ नाम हैं लवः, अभिलावः, लवनम् ॥
- ११. धान श्रादिमे भूसीको अलगकर साफ करने के है नाम हैं-निष्पावः, पवनम्, पवः ॥
- १२. 'थूकने'के प्र नाम हैं—निष्ठेवः (पुन), ष्टीवनम्, ष्टय्तम, ष्ठेवनम्, यूल्ट्रतम्।
- १२. निर्वात्तं, समाप्ति'के ६ नाम है-निवृत्तिः, उपरमः, विरांतः, श्रवरितः उपरितः, स्रार्थतः ॥
  - १४. 'हिलाने, कॅपाने'के २ नाम हैं—ांदधूननम् , विधुवनम् ॥
  - १५. 'स्खलित होने, फिसलने'के २ नाम हैं-रिह्मणम् , स्खलनम् ।।
  - १६. (रहा करने, बचाने'के २ नाम है—रद्या:, त्राणम ॥
  - १७. 'पकड़ने'के २ नाम 🕇---ग्रह:, प्राह: ॥

— १ व्यथनो वेधे २ त्त्ये क्षिया ।

३स्फाण स्फुरणे ४च्यानिजींग्रीप्रवथ वरो वृतौ ॥ १५६ ॥

६समुच्चयः समाहारो७ऽपहारापचयौ समौ।

द्मप्रत्याहार रपादानं ६ बुद्धिशक्तिम्तु निष्कमः ॥ १६० ॥

१०इत्यादयः क्रियाशब्दा तस्या धातुषु लक्षण्म।

११अथाव्ययानि बच्यन्ते १२स्वः स्वर्गे १३मुः रसातले ॥ १६१ ॥

१४भूबो विहायसा व्योग्नि १५ द्यावाभूम्योस्तु रोदसी।

१६ उपरिष्टादुपर्युध्वे १७स्याद्धस्ताद्धोऽत्यवाक् ॥ १६२ ॥

१८वर्जने त्वन्तरेणर्से हिस्म नाना पृथम् विना।

- १. 'बेघने, छेदने'के २ नाम हैं-व्यघः, वेघः ॥
- २. 'कम होने घटने'के २ नाम हैं-- च्यः, चिया ॥
- ३. 'फड़कने'के २ नाम हैं-स्फरणम् , स्फुरणम् ॥
- ४. 'पुराना होने'के २ नाम हैं-ज्यानिः, जीर्णिः॥
- ५. 'स्वीकार करने, वरण करने'के २ नाम हैं-वर:, वृति: !!
- ६. 'एकत्र (इकट्ठा) करने, (समेटने, बटोरने)'के २ नाम है— समुच्चयः, समाहारः।।
  - ७. 'कम करने, हटाने'के २ नाम हैं-अपहार: श्रपचय: ॥
  - द. 'लाने'के २ नाभ हैं-प्रत्याहार:, उपादानम् ॥
  - E. 'अष्टविध बुद्धिशक्ति'का १ नाम है—निष्कम: !!
- १०. इत्यादि प्रकारसे सिद्ध क्रियावाचक शब्दोंको घातु-प्रकृति-प्रत्ययके विभागादिके द्वारा जानना चाहिए ॥
- ११. अब साधारण शब्दोंका अर्थ कहनेके बाद 'श्रव्यय' (तीनो लिङ्गों, सातों विभक्तियों तथा तीनों वचनोमं समान रूपवाले ) शब्दोंको कहते हैं। 'अव्ययः' यह शब्द पुँल्लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग है।।
  - १२. 'स्वः' (स्वर्) का श्रर्थ 'स्वर्ग' है।।
  - १३. 'भू:' (+भूम) का अर्थ 'रनातल, पाताल' है ॥
  - १४. 'मुन: ( वस् ), विहायसा' इन २ शन्दींका अर्थ 'क्राकाशमें' है।।
  - १५. 'रोदसी'का अर्थ 'आकाश तथा मूर्मिका मध्य भाग' ह ।।
  - १६. 'उपरिष्ठात् , उपरि' इन र शब्दोंका अर्थ 'कपरमें' है ॥
  - १७. 'अधस्तात्' अष: ( धस् ) इन २ शब्दोंका श्रर्थ 'नीचे' है ॥
- १८. 'अन्तरेगा, ऋते, द्विष्क्, ेनाना, पृथक्, विना' इन ६ शब्दोंका अर्थ 'अभावमें, विना' है।

१साकं सत्रा समं सार्द्धममा सह २क्टरन्त्वतम् ॥ १६३ ॥
भवत्वस्तु च कि तुल्याः ३प्रेत्यामुत्र मवान्तरे ।
तूर्णी तृष्णीकां जोपक्च मीने ५िष्ट्छा तु सम्मदे ॥ १६४ ॥
६परितः सर्वतो विष्वक समन्ताच्च समन्ततः ।
७पुरः पुरस्तान्पुरतोऽपनः प्रायस्तु भूमिन ॥ १६४ ॥
६साम्प्रतमधुनेदानी सम्प्रत्येत्रद्धां १०थाक्जसा ।
द्राक् स्नागरं झटित्याशु मङ्च्बह्वाय च सत्वरम् ॥ १६६ ॥
११सदा सनाऽनिशं शक्ष्वद् १२भूयोऽभीच्छां पुनःपुनः ।
स्रसकुन्मुहुः १३सायन्तु दिनान्ते १४दिवसे दिवा ॥ १६७ ॥

१. 'साकम्, सत्रा, समम्, साईम्, अमा, सह' इन ६ शब्दोंका अर्थ 'साथमें' है।

२. 'कृतम्, अलम्, भवतः, अस्तः, किम्, इन **५ शब्दोंका अर्थ** 'निषेष करना, है।

३. 'प्रेरय, श्रमुत्र' इन २ शन्दोंका अर्थ 'परलोकमें' है ॥

४. 'तृष्णीम्, तृष्णीकाम्, जोषम्' इन तीन शब्दो का अर्थ 'मौन (जुप-चाप) रहना' है।।

प्र. 'दिष्ट्या' (+समुपजीपम् ) का अर्थ 'अधिक हर्ष' है ॥

६. 'परितः, सर्वतः ( २-तस् ), विष्वक् (-ष्यञ्च् ), समन्तात्, समन्ततः (-तस् ), इन ५ शब्दों का अर्थं 'सब तरफ' है ॥

७. 'पुरः (-रस् ), पुरस्तात् , पुरतः, अमतः ( २-तस् ) इन ४ शब्दीका अर्थ 'सामने, श्रामंकी ओर' है ॥

द. 'प्रायः :-यस् ), का श्रर्थ 'अधिकतर, ज्यादातर' है ॥

E. 'साम्प्रतम्, ऋघुना, इदानीम्, सम्प्रति, एत[हि' इन ५ शान्दोंका ऋर्थ 'इस समय' है॥

१०. 'अञ्जला, द्राक्, स्नाक्, अरम्, भरिति, श्राशु, मङ्चु, अद्वाय, सन्तरम्' इन ६ शब्दोंका अर्थ 'शीव्र, भटपट' है ॥

११. 'सदा ( + सर्वेदा ), सना ( + सनत् , सनात् ), अनिशम्, शश्वत्' इन ४ शब्दोंका अर्थ 'सब समय' है ॥

१२. 'भूयः (-यस् ), श्रमीच्याम्, पुनःपुनः (-नर् ), असङ्ह्र्त् , मुहुः (-हुस् )' इन ५ शब्दोका श्रर्थं 'वार-वार, फिर' है ॥

१३. 'सायम्'का अर्थ 'सन्ध्या समय, सायंकाल' है ॥

१४. 'दिवा'का अर्थ 'दिन' है।।

१सहसैकपदे सद्योऽकरमारमपदि तन्क्षरो । २चिराय चिररात्राय चिरस्य च चिराच्चिरम् ॥ १६८ ॥ चिरेण दीर्घकालार्थे ३कदाचिष्जात कहिंचित्। ४दोषानक्तमुपा रात्रौ ५प्रमे प्रातरहर्भुखे ॥ १६८ ॥ ६तिर्यगर्थे तिरः साचि अनिष्फले तु वृथा मुघा । =मृपा मिथ्याऽनृतंऽ१ भ्यार्गे समया निकषा हिरुक् ॥ १७० ॥ १०श सुखे ११बलवत्मुष्ठ किंगुतातीव निर्भरे । १२प्राक् पुरा प्रथमे १३६ बहुर्पे १४परस्परे मिथः ॥ १७१ ॥ १५उषा निशान्तेऽ१६रुपं कि.कियन्मनागीपच्य कि.क्यन ।

१. 'क्हसा, एकपदे, सद्य: (-द्यस् ), अकस्मात्, सपदि' इन ५ शब्दी' का अर्थ 'तत्काल, इसी च्रामे, अभी' है।।

२. 'चिराय, चिररात्राय, निरस्य, चिरात् , चिरम् , चिरेख', इन ६ शब्दोंका अर्थ 'देरसे, विलम्बंसं' है ॥

३. 'कदाचित्, जातु. कर्हिचत्' इन ३ शब्दोका अर्थ 'कमी किसी समयमें है ॥

प्. 'दोष्रा, नकम् , उषा' इन ३ शब्दांका अर्थ 'रात' हे ॥

पू. 'प्रगे, प्रातः (-तर्)' इन २ शब्दीका अर्थ 'प्रातः-कालक संबेरं' है।।

६. 'तिर: (-रस्), साचि इन २ शब्दंका अर्थ 'तिछी' है।।

७. 'क्या, मधा' इन २ शब्दोंका अर्थ 'व्यर्थ, निष्पल' है ॥

द. 'मुषा, मिथ्या' इन २ शब्दोका ऋर्थ 'फूट, असत्य' है ॥

६. 'समया, निक्षा, हिरुक्' इन ३ शब्दोका अर्थ 'समीप' है II

१०. 'शम्'का श्रर्थ 'सुख' है ॥

११. 'बलवर, सुष्टु, किमुन, अतीव (+सु, आत)' इन ४ शब्दीका श्रार्थ 'अत्यन्त, पूर्णतया' है ॥

१२. 'प्राक् (- इन् ) , पुरा' इन २ शब्दोंका अर्थ 'पहले, या पूर्व दिशाकी ओर' है ॥

१३. 'संवत् (नाद् )'का अर्थ 'वर्ष, सालः है ॥

१४. 'मिथ: (-यस् )' का अर्थ 'आपसमें' है ।।

१५. 'उबा'का अर्थ 'ान बीतनेके बाद तथा सूर्योदयसे कुछ पहलेका समय' है।।

१६. 'कि ज्वित्, मनाक्, ईषत्, कि ज्वन' इन ४ शब्दोंका अर्थ थोड़ा, कुछ'है ॥

श्झाहो उताहो किमुत वितकें कि किमृत च।। १७२।।
२इतिह स्यात्सम्प्रदाये ३हेतौ यत् तद् यतस्ततः।
४सम्बोधनेऽङ्गभोः प्याट् पाट् हे है हंहो अरेऽिय रे।। १७३॥
५श्लीपड् वीषट् वषट् स्वाहा स्वधा देवहविर्हु तौ।
६रहस्युपांशु—

२. 'इतिह'का अर्थ 'सम्प्रदाय' है । ( यथा—इतिह स्माहुराचार्याः, ''') ॥

३. 'यत्, तत्, यतः, ततः (२-तस्) (+येन, तेन )' इन ४ शब्दोंका अर्थ 'कारण, क्योंकि, इस कारणसे, उस कारणसे' है।।

४. 'त्रज्ञ, भाः (-म्), प्याट्, पाट्, हे, है, हंहो, अरे, अयि, रे (+अररे, \*\*\*\*)' ये १० शब्द अम्बोधनम् प्रयुक्त हाते ह् ॥ शेषश्चात्र—आनुकुल्यार्थक् प्राध्वमसाकल्ये तु खरचन ।

तु हि च स्म ह वै पादपूरमा, पूजने स्वती ॥
वद् वा तथा नथेवैवं साम्येऽहो ही च विम्मये ।
स्युरवं न पुन्वैयत्यवधारम्याचाचकाः ॥
उं पृच्छायामतीन वाक् निश्चथेऽद्धाऽज्ञसा द्वयम् ।
अतो हेतो महः प्रस्थानमेऽध स्वयमारमान ॥
प्रशंखने तु सुष्ठु स्यास्परस्वः स्वः परेऽहिन ।
अद्यानाह्यथ पृथेऽहात्यादौ पूर्वेद्यरादयः ॥
समानेऽहिन सद्यः स्यात् परे स्वह्नि परेश्ववि ।
उभयद्यस्त्भयेद्यः समे युगपदेकदा ॥
स्यान्तदानी तदा तहि यदा यद्यान्यदैकदा ॥
प्रकारेऽन्ययेत्यथा कथमित्थं यथा तथा ।
दिधा द्वेधा त्रिधा नेधा नतुर्धा देवमादि च ॥
दिश्व द्वेधा त्रिधा नेधा नतुर्धा देवमादि च ॥
दिश्व होधा त्रिधा निधा प्रसादक्व द्वा द्वा प्रस्थादयः ॥

पू. 'श्रीषट्, वीषट्, वषट्, स्वाहा, स्वधां इनमें प्रयम ४ शब्द 'देवों के उद्देश्यस हावष्य देनेमें तथा पू वां अन्तिम (स्वधा) शब्द पितरों के उद्देश्यसे 'कव्य' (आद्धिपश्चादि) देनेमें प्रयुक्त होते हैं।।

६. 'उपांश'का अर्थ 'एकांत है।।

१. 'आहो, उताहो, किसुत, किसु, किसु, उत' इन ६ शब्दोंका अर्थ 'विकरूग (या पत्तान्तर, अथवा)' है।।

-शमध्येऽन्तरन्तरेणान्तरेऽन्तरा ॥ १७४ ॥
२प्रादुराविः प्रकाशे स्याद्श्मावे त्व न नो निष्ट् ।
४ हठे प्रसद्यथमा मास्म वारणे६ऽस्तमदर्शने ॥ १७५ ॥
७ श्रकामानुमतौ कामं प्रस्यादोमां परमं मते ।
१ किच्चिद्दष्टपरिप्रहनेऽ१०वहयं नूनब्च निश्चये ॥ १७६ ॥
११विद्द्विहर्भवे १२८ःस्यादतीतेऽह्नि इव १३एध्यति ।
१४नीचेरल्पे १थमहत्युच्चैः १६सत्त्वेऽस्ति १७दुष्टु निन्दने ॥१७७॥
१८ननुच स्यादिरोधोक्ती ११पक्षान्तरे तु चेद् यदि ।

- १. 'श्रन्तः (-न्तर्), श्रन्तरेणः श्रन्तरे, अन्तरा' इन ४ शन्दीका अर्थ 'मध्य, बीच' है ॥
  - २. 'प्रादुः (-दुस् ्र, आविः (-विस् )' इन २ शब्दोंका ग्रर्थ 'प्रकट' है।।
  - ३. 'अ, न, नो, नहिं' इन ४ शब्दोंका श्चर्थ 'श्रमाव' है ॥
  - ४. 'प्रसद्य'का अर्थ 'इठसे, वलास्कारसं' है ॥
  - ५. 'मा, मा स्म' इन २ शब्दोंका अर्थ 'निषेध, मना करना॰ हे ॥
  - ६, 'ल्लाम् का स्त्रर्थ 'दिखाई नहीं पड़ना, दर्शनाभाव' है ॥
  - ७. 'कामम्' का अथ 'आनच्छा होनेप बादम स्वीकार करना' है।।
  - -. 'ओम्, आम्, परमम्' इन ३ शब्दोका अर्थ 'स्वीकार' है ॥
- ह. 'कव्चित्' का अर्थ 'इष्ट्रप्रश्न' है। (यथा—तव कुरालं कव्चित् ! अर्थात् तुम्हारा कुराल तो है)॥
  - ८०. 'अवश्यम्, नृतम्' इत २ **शन्दोंका** अर्थ 'निश्चय, अवश्य' है ॥
  - ११. 'बहि: (-हिस्)'का अथं 'बाहर' है ॥
  - १२. 'द्याः (ह्यस् )'का अर्थ 'बीता हुत्राकल वाला दिन' है॥
  - १३. 'श्वः (श्वस् )'का श्रर्थं 'श्रानेदाला कलका विन' है।।
  - १४. 'नीचै: (-चैस् )'का अर्थ 'थोड़ा, नीचे' है ॥
  - १४. 'उच्चैः, (-च्चैस् )'का अर्थ 'बड़ा; ऊपर' है ॥
  - १६. 'अस्ति'का अर्थ 'वर्तमान रहना' है ॥
  - १७. 'दुब्दु'का अर्थ 'निन्दा करना' है ॥
  - १८. 'नन्य'का अर्थ 'विरोधकथन' है ।।
  - १६. 'चेत्, यदि' इन २ शब्दों का अर्थ 'पद्मान्तर ( यदि, अगर)' है ॥

श्रानैर्भन्दे२ऽवरं स्वर्गग्३रोपोक्तावुं ४नती नमः ॥ १८८ । इत्याचार्यहेमचन्द्रविरचितायाम् 'श्रमिधानचिन्तामणि'नाममालायां

षष्ठः सामान्यकाण्डः समाप्तः ॥ ६॥

॥ सम्पूर्णीऽयं प्रन्थः ॥

-x-

- १. 'शनैः (-नंस्) ; का अर्थ धीरं मन्द' है ॥
- २. 'अवीक् (-वीडन् )'का अर्थ 'कम, पहले' है ॥
- ३. 'उम्'का प्रयोग 'कोधपूर्वक कहन म' होता है ॥
- ४. 'नमः (-मर् /का अर्थ 'नमस्कार, प्रणाम' है ॥

इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाचार्यादिपदिवभूषित मिश्रोपाह श्रीहरगोविनदशास्त्रिविश्चित 'मण्डिमा'व्याख्या, में षष्ट 'सामान्यकागढा' समास हुआ।

समाप्तोऽथं ब्रन्थः।

## परिशिष्ट (१)

```
'मणिप्रभा'व्याक्यायामवशिष्टाः 'स्वोपज्ञवृत्य'न्तर्गताः शेषोक्तयः
    १ शिष्ये छात्रः। ( पृ० २२ । पंक्तिः ४ ) 🕾
   २ भीमे व्योमं त्युकैकाक्नी। (पृ०३३। प०८)
   ३ अगस्ये विन्ध्यकृटः स्याद्वश्चिमाशास्तिम्निः।
      सस्यामिर्वारुणिः काथिस्तपनः कलशासुनः ॥ ( पृ० ३४ । पं० १७ )
   ४ पन्नः कृष्णः सितो द्वेषा कृष्णो निशाह्वयोऽपरः ।
      शुक्को दिवाह्मयः पूर्वः । ( पृ० ४२ । एं० ६६ )
    ५ वर्षे तु ऋतुवृत्तिर्युगांशकः।
       कालग्रन्थिमस्मित्रः संवत् सर्वर्तुशारदी ।
       वस्स इड्वरसरः इडावस्सरः परवाणिवत् ॥ ( ए० ४६ । पं० ३ )
    ६ हुती हक्कारकाकारी। ( पृ० ७३। पं० १२ )
    ७ पूज्ये भरटको भट्टः । प्रयोज्यः पूज्यनामतः ।
       ( आबुकादयो नाटयप्रस्तावाञ्चाटयोक्तौ द्रष्टव्याः )। (पृ० ९१।पं० १०)
    ८ भक्तमण्डे तु प्रस्नावप्रस्नवाच्छोटनास्त्रवाः। ( पृ० १०३। पं० १५ )
    ९ तके कट्वरसारणे । अर्शोधं परमरसः । ( ए० १०६ । प० १५ )
   १० पालिः सरमश्रयोषिति । ( ए० १३४ । ए० ७ )
   ११ नसातु दुहितुः पुत्रे। (प्र०१३६। पं०२४)
   १२ देहे सिनं प्रजनुकश्चतुःशास्त्रं पडङ्गकम् ।
       ब्याधिस्थानञ्ज। ( २०१४१। पं०१७)
   १३ कचे पुनः। वृजिनो वेल्छितामोऽभ्रः। ( पृ० १४२। पं० १० )
   १४ अथ नामी पुतारिका। सिरामुख्य । ( पृ० १५१ एं० ८ )
   १५ मेखला तु लालिनी कटिमालिका। ( पृ॰ १६४। पं॰ ११)
   १६ अथ हिमवातापहांशुके। द्विखण्डको वरकश्च। ( पृ० १६६। पं० २० )
   १७ राज्ञश्हरी तृपलक्म। ( पृ० १७६। पं० २१ )
   १८ चमरः स्यात चामरे । ( ए० १७६ । एं० २३ )
   १९ अथी भुजगभीगिनि । अहीरणी द्विमुख्य । ( पू० ३१४ । पं० ८ )
```

し当事年一

<sup>🖶</sup> २२ तमपृष्ठे ४ र्थपंत्रत्यनन्तर 'शिष्ये छात्रः' इति योजनीयः । एवमेवाग्रेऽपि वोष्यम् । ( ३६९ )

# परिशिष्ट (२)

#### अधस्तनांशाः संशोध्याः--

- ९ "शेषश्चात्र—" लताचारः ।" (पृ० १५१ पंक्ति १) अयमंशः १५० पृ० २० तम पंक्त्यमन्तरं पाठवः ।
- २ "शेषश्चात्र----क्लोमम्।" (ए० १५१ पंक्तिः ८) अयमंशः १५१ ए० १ मपंक्त्यनन्तरं पाठयः।
- ३ "शेषरचात्र-आनुक्स्यार्थकं "प्रस्थगादयः ॥" ( पृ० ३६६ पंक्तिः ७---२३ ) अथमंत्रः ३६८ पृ० ४ थेपंक्त्यनन्तरं पाठवः ।

一 治療は ~~

# अभिघानचिन्तामणिः

# मूलस्थशब्दसूची

|              |      |             | d'                            | 4 64 -    | 2 / C 11      | +                 |      |             |   |
|--------------|------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------|-------------|---|
| জ ]          |      |             |                               |           | -             |                   |      |             |   |
| হাতহ         | कावह | श्लोक       | ্বাভকু                        | काण्ड     | श्लोक         |                   |      | [ अग्रज     |   |
| अ            |      |             | अच                            | Ę         | <i>र</i> का द |                   | कापह | श्लोक       |   |
| भ            | Ę    | 30.         |                               | 3         |               |                   | 8    | 134         |   |
| अंश          | 22   | 90          | असदर्शक                       | ર<br>;    | Ęu            | 1                 | ષ્   | ٩           |   |
| अंशकूट       | Я    | <b>३</b> ३० | असदेविन                       | 21        | इ८४           |                   |      | 340         |   |
| <b>ાં</b> સુ | 2    | 9           | असपूर्न                       | "         | 186           |                   | 19   | 28          |   |
| अंशु         | "    | 93          | अनुमाला                       |           | 31            | अगुरु<br>; अगौकस् | ą    | <b>इ</b> ०४ |   |
| अंशुक        | 3    | 330         | अश्वर                         | 9         |               |                   | 8    | ३८३         |   |
| अंशुहस्त     | 2    | 90          | अ <b>सरच</b> ञ्च              |           | 0.40<br>6.40  |                   | 99   | 356         |   |
| अंस          | 3    | २५२         | अ <b>स्ट्र</b> ण              | , ર<br>,, | 180           | 1                 | 2    | ૮રૂ         |   |
| अंसल         | 99   |             | े <b>अस्</b> रजीवः            |           | 99            | "                 | 8    | १६५         |   |
| अंहति        | n    | પુર         | . अ <b>स</b> रविन्य           |           | 77            | अप्रिक            | 99   | २७५         |   |
| अंहस्        | Ę    | 919         | , अस्वती<br>अस्वती            | 3.5       | 189           | अझिकारिव          | इ व  | 802         |   |
| अंह्नि       | ફ    | 260         | अच्चाट                        | **        | 940           | 1                 | 21   | 99          |   |
| अंहिनामन्    | 8    | 320         | , अस्वाट<br><b>अज्ञा</b> न्ति | "         | ४६५           | अग्निचित्         | 21   | ४९९         |   |
| अंहिप        | "    | 960         | अच्छि ।                       | 17        | dd            | अग्निदेवा         | 5    | २३          |   |
| अंहिस्कन्ध   | 3    | २८१         | अचिगत<br>अचिगत                | "         | २३९           | अझिभू             | 99   | १२३         |   |
| अकस्पित      | 9    |             |                               | ***       | 335           | अग्निभृति         | 3    | 21          |   |
| अकर्कश       | Ę    | 33          | अचिविकृषि                     |           | 285           | अझिर्चण           | 3    | ४९९         |   |
| अकर्ण        | ą    | 23          | अश्वीव                        | 8         | 20            | अग्निरज           | 8    | २७५         |   |
| अकरकन        | 11   | 196         | "                             | 93        | 200           | अग्निवस्थ         | 3    | 299         |   |
| अकस्मात्     | Ę    | 148         | असौहिणी                       | 3         | 835           | अग्निवाह          | 8    | 150         |   |
| अकिञ्चन      | 3    | 386         | अखण्ड                         | Ę         | ६९            | अग्निसम्भव        |      | २८४         |   |
| अकिञ्चनता    | 9    | <b>२२</b>   | अखात                          | 8         | 340           | अग्निसिहनंद       | न ।  | ₹€0         |   |
| अकुत्य       | 5    | 45          | अखिल                          | Ę         | ₹9            | अग्निहोत्र        | 27   | 400         |   |
| अकृपार       | _    | 333         | अखेदिस्य                      | 9         | 10.3          | अग्निहोत्रिन्     | 91   | ४९९         |   |
| अक्रम        | "    | १३९         | अग                            | 8         | 350           | अम्रीन्धन         | 95   | 808         |   |
| अश्व         | Ę    |             | -अगद्                         | Ę         | 3 हे छ        | अस्याधान          | 29   | 400 "       | , |
| भन्न         | 2    | 940         | अगद्भार                       | 99        | १३६           | अग्र              | 8    | 969         |   |
| <b>গৰ</b>    | 93   | 805         | अगम                           | 8         | 360           | **                | 8    | २४९         |   |
| अश्व         | )))  | 486         | अगरू                          | ર         | 308           | **                | Ę    | ७४          |   |
| <b>ा श</b>   | 8    | 8           | अगस्ति                        | 2         | ₹             | 73                | 99   | <b>લ્</b> પ |   |
| अप           | 57   | 533         | अगस्य                         | 31        | "             | भग्रज             | ğ    | 214         |   |

# अभिघानचिन्तामणिः

| হা.        | का.    | क्षो.       | श. क            | 1.         | श्लो.      | য়.          | का.            | श्हो.       |
|------------|--------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| अग्रज      | 3      | - 1         | अङ्गना          | <b>3</b> . | 989        | अज           |                | <b>३</b> ४१ |
| अग्रजङ्गा  |        | २७९         | अङ्गमर्थ        | 57         | 944        | अजकाव        | <b>ર</b>       | 3 34        |
| अग्रजन्मन् | 111    |             | •               | "          | ४३३        | अजगर         | 8              | ३७१         |
| अग्रजाति   | n      | ,,          | अङ्गराग         | 99         | २९९        | अजर्जाविक    | 3              | ५५३         |
| अप्रणी     | Ę      | 99          | अङ्गराज्        | 97         | ३७५        | अजदेवता      | 3              | २८          |
| अग्रतःसर   | ą      | 382         | अङ्गविचेप       | 2          | 998        | अजनामक       | 8              | १२०         |
| अप्रतस्    | Ę      | 984         | अक्रहार         | 97         | "          | अ जन्य       | ?              | 80          |
| अप्रबीज    | 8      | २६६         | अङ्गारक         | 77         | 30         | अजप          | 3              | प२१         |
| अग्रयान    | 3      | 868         | अङ्गारधानी      | 8          | ८६         | भजमीह        | 99             | इ७१         |
| अग्रेसर    | 99     | 982         | अङ्गारपात्री    | 73         | 31         | अजर्य        | 27             | <b>इ</b> ९५ |
| अप्रावणी   | य २    | 959         | अङ्गारशकटी      | 97         | "          | अजस          | Ę              | 300         |
| अग्रिम     | Ę      | ७५          | अङ्गिका         | 3          | ३३८        | अजा          | 8              | ३४१         |
| अमेदिधिष   | 3      | 969         | अङ्गीकार        | ₹          | १९२        | अज्ञाजी      | 3              | ८६          |
| अग्रेसर    | ે ફ    | 68          | अङ्गीकृत        | Ę          | 358        | अज्ञातदात्रु | 97             | 303         |
| अध्य       | 23     | العامى      | अङ्गुरी         | ş          | २५६        | अजित         | 3              | २ <b>६</b>  |
| अघ         | 99     | 919         | अङ्गुल          | 5.0        | 77         | 99           | 39             | 85          |
| अघमर्षण    | Ę      | 406         | 91              | 59         | 496        | अजितबर       | st ,,          | 88          |
| अध्न्या    | 8      | ३३१         | अङ्गुष्टिमुद्रा | 73         | ३२८        | अजिन         | 3              | २९४         |
| अङ्क       | 2      | ₹0          | अङ्गुली         | **         | २५६        | अजिनपरि      | <b>ब्र</b> का४ | ४०२         |
| 99         | 99     | 996         | अङ्गुडीयक       | 11         | 3,20       | अजिर         | 27             | 90          |
| 13         | 3      | २६६         | अङ्गुष्ठ        | 99         | २५६        | अजिह्म       | Ę              | ९२          |
| अङ्कपाछी   | Ę      | ระส         | अचल             | 9.4        | ३६२        | अजिह्म       |                | ४४२         |
| अक्किन्    | 2      | 200         | 93              | 8          | વુક્       | अजिह्न       | ક              | ध२०         |
| अड्डट      | ષ્ટ    | 63          | अचलभातृ         | 9          | <b>3</b> 2 | 1            | 2              | २४८         |
| अङ्कर      | 91     | 968         | अचला            | В          | २          | -            | ą              | 18          |
| अङ्कृश     | 99     | २९६         | अचिरप्रभा       | 99         | 990        |              | 9              | ७३          |
| अङ्करा।    | 9      | ક્ષ્ય       | अचिरा           | 9          | 80         |              | Ę              | 90          |
| अङ्कृर     | 8      | 128         | अचेष्टता        | <b>ર</b>   | २२४        |              | 3              | इ३१         |
| अङ्गोत्तर  | सर् भ  | २६४         | अस्छ            | 8          | 93.0       | 1            | 15             | 999         |
| अङ्ग       | ą      | २२७         | 1               | 99         | ફેપ્ય      |              | ₹              | 78          |
| 99         | n      | २३०         |                 | 2          | 348        | 1            | 3              | ३५०         |
| #1         | g      | २३          | अच्छुसा         | 99         | 370        | 1            | 8              | 999         |
| 20         | Ę      | १७३         | . 3             | 99         | 1 (0       |              | बका,,          | ईदंह        |
| अङ्गज      | ,<br>S | 383         | 3               |            | 6          |              |                | **          |
| 25         | ą      | २०६         | 3               | 99         | 180        |              | »              | २६२         |
|            | ,,     | 278         | "               | "          | 15         | 7 1          | हारिका ४       | 60          |
| अङ्गर      | 8      | 77 <b>9</b> |                 | 37         | 120        |              | <b>1</b>       | ફ્લ         |
| भङ्गन      | 4      | 90          | 52              |            | 140        | । जगत        | •              |             |

( 505 )

| अअसा             | ]                 | •                  | मृत                   | [ अध्यूढा     |          |              |          |             |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|----------|-------------|
| হা.              | का.               | स्रो.              | ্বা,                  | 257           |          | . ,          |          |             |
| अक्षसा           | Ę                 | 3 € 8              |                       | <b>都</b> .    | શ્લો     |              | का.      | श्चो.       |
| अटनी             | ą                 | ४३९                |                       |               | 383      | .0, .        | ?        | 388         |
| अटबी             | 8                 | 905                | ्र अतिहरू<br>े अतिहरू | किक ४         | ₹9       |              | Ę        | 196         |
| अटाट्या          | Ę                 | १३७                |                       |               | 61       | 1            | 11       | 99          |
| अद्व             | 8                 | 80                 |                       |               |          | ् अधमर्ण     | 3        | 48६         |
| >>               |                   | ६८                 |                       |               | Ę        | अधर          | "        | 33          |
| अदृहास           | 5                 | 711                | अतिवेल                |               | 384      | Difference   | . 11     | २४५         |
| अहहासिन          |                   |                    | ं अतिहाय              |               | 60       | अधस्         | Ę        | १६२         |
| अट्टालक          | 8                 | 30<br>**           | 35                    | Ę             | 385      |              | "        | **          |
| अङ्गन            | 8                 | 880                | अतिसम्                |               | 85       | , গদি        | \$       | १९९         |
| अणक              | Ę                 |                    | अतियर्ज               |               | ૧૫૫      | अधिक         | Ę        | 64          |
| अणस्य            | 8                 | ৬८                 | अतियार                | किन् ३        | 358      | अधिकरण       | 2        | १६९         |
| अणि              | ş                 | 33                 | अतिस्थिः              |               | ۷٩       | ्र अधिकर्मिक | 3        | ३८९         |
| >>               | ર<br>૪            | ४ <b>२</b> ०<br>७९ | अतिस्त्रिर            | <b>ध</b> -    |          | अधिकाङ्ग     | 21       | 853         |
| अणिमन्           | ą                 | २१६                | सभागत                 | 9             | 64       | अधिकार       | 39       | 800         |
| अणीयस            | ξ.                |                    | अतिहास                | <b>+</b>      | 285      | अधिकृत       | "        | ३८६         |
| अणु              | •                 | és                 | अनीव                  | Ę             | 909      | अधिक्रम      | Ę        | 180         |
| अवह              | 39<br>E           | ६२                 | अमिका                 | ş             | ၁႘၀      | अधिविप्त     | ર        | 308         |
|                  |                   | <b>રે ૭૫</b> ૧     | अग्यन्तक              | तेपन३         | पह       | अधिश्यका     | 8        | 909         |
| ))<br>27000      | 8                 | ३८५                | अन्य∓तग               |               | 349      | अधिप         | ą        | 22          |
| अण्डक            | 3                 | २७५                | अत्यन्तीन             |               |          | अधिमू        | 19       |             |
| अण्डकोश          | <b>&gt;&gt;</b> , | २७६                | अत्यय                 | "<br>~        | "<br>₹3७ | अधिराहणी     | 8        | ۱۲<br>ن     |
| <b>अ</b> व्हन    | 8                 | ३८३                | अस्यर्थ               | <b>8</b>      | 383      | अधिवासन      | 3        | 303         |
| **               | 93                | ४०९                | अत्यस्प               |               | 88       | अधिविद्या    | 23       | 999         |
| "<br>भण्डवर्द्धन | 97                | 853                | अत्याकार              | "<br><b>3</b> |          | अधिश्रयणी    | 8        | 68          |
| -                | 3                 | 138                | अत्रभवत्              |               | 908      | अधिष्ठान     | _        | 36          |
| अतट              | 8                 | 90                 | अत्रिहरज              | 2             | २५०      | अधीश्वर      | 3        |             |
| अतलस्पृश्        | 99                | १३६                | भयवन्                 | 39            | 99       | अधुना        | •        | २४          |
| अतसी             | 23                | २४५                | -                     | 19            | १६३      | अमृष्ट       | 3        | १६६<br>९७   |
| अतिकुरिसत        |                   | 3.8                | अदन                   | 3             | 66       | अधोंशुक      |          | <b>३३</b> ६ |
| अतिक्रम          | Ę                 | 280                | भर्भ                  | Ę             | ६२       | अधोत्तज      | 3)<br>2  | 926         |
| भतिजन            | ą                 | 346                | अरष्ट                 | \$            | २१६      | अधोमुवन      | ų,       | • <b>६</b>  |
| अतिथि            | 99                | १६३                | अद्भुत                | **            | 206      | अधोमर्मन्    | <b>3</b> |             |
| अतिथिपूजन        | 71                | ४८६                | **                    | 99            | २१७      | अधोमुख       |          | २७६         |
| अतिदूर           | Ę                 | 66                 | अदमर<br>अद्भि         | "             | 46       | अध्यस        | 29       | 929         |
| अतिपधिन्         | 8                 | ча                 |                       | 55<br>55      | 66       |              | "        | इ८६         |
| अतिपात           | Ę                 | 380                | 21                    | 8             | ९३       |              | "        | ४८५         |
| अतिभी            | 2                 |                    | भ                     | ))<br>2       | 960      |              | ₹        | 598         |
| अतिमर्याद        | Ę                 | 385                | भद्रिजा<br>अक्टिस्ट   | <b>ર</b>      | 388      |              | 3        | २३७         |
|                  | `                 | ***                | अदिराज्               | 8             | ९३       | अध्यूदा      | ŧ        | 191         |
|                  |                   |                    | ' '                   | (. \$a)       |          |              |          |             |

| 2 3                        |            |              |              | [ अमृत   |       |             |            |           |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|-------------|------------|-----------|
| अध्येषणा ]                 |            | •            | अभिषानि      | 14 (1144 |       |             | _          |           |
| য়.                        | ₩I.        | श्हो.        | হা.          | ы.       | छो. ! | •           | <b>का.</b> | श्हो.     |
| अध्येषणा                   | 3          | બર           | असधर         | Ę        | ८९    | अनुप्रह     | Ę          | 188       |
| अध्वग                      | <b>)</b> ) | 340          | अमस्         | 3        | 830   | अनुचर       | 3          | 160       |
| अध्वन्                     | 8          | 86           | अनाद्र       | Ę        | 334   | अनुज        | 13         | २१६       |
| अध्वनीन                    | ą          | 340          | अनारत        | 33       | 39    | अनुजीविन्   | "          | 3 60      |
| अध्यन्य                    | 119        | 277          | अनामय        | 3        | 936   | अनुतर्घण    | 99         | 400       |
| अध्वर                      | 93         | 828          | अनामिका      | 31       | २५७   | अनुताप      | Ą          | 18        |
| अध्वर्थ                    | "          | 896          | अनारत        | Ę        | 300   | अनुसम       | ,,         | 94        |
| अध्वर्यु                   | IN         | 863          | अनार्यज      | B        | 308   | अनुत्तर (कर |            |           |
| अनचर                       | 2          | 260          | अनालम्बी     | 2        | २०२   | तीत)        | 3          | 6         |
| अनिष्                      | ર્         | 580          | अनाविछ       | Ę        | ७२    | अनुसर       | <u>a</u>   | 33        |
| अनगार                      | 9          | 98           | अनासिक       | 3        | 338   | 77          | Ę          | @B        |
| अनक<br>अनक                 | ą          | 383          | अनाहत        | 99       | ३३५   | अनुसरोप-    | _          | 010.4     |
|                            |            | 338          | अनिन्दिता    | 9        | ६८    | पादिकद्श    |            | 946       |
| अनङ्गासुह                  | ۶.<br>چ    | 330          | अनिमिष       | ર        | ₹     | अनुनय       | Ę          | 939       |
| अनच्छ                      |            | <b>३२३</b>   | 27           | 8        | 830   | अनुपद       | 31         | <b>९३</b> |
| अनडुह्                     | "          | 233          | अनिरुद्ध     | 2        | 388   | अनुपद्नि    | 3          | guyuş     |
| अनद्भुही                   | 13         |              | अनिछ         | 9        | 45    | अनुपदीना    | **         | 4188      |
| अनड्वाही                   |            | 79           | 23           | 8        | 305   | अनुष्छव     | 22         | 380       |
| अनतिविद                    | <b>5</b> - |              | अनिलकुम      | ार २     | 8     | अनुभव       | <b>হ</b>   | १५६       |
| म्बिता                     | 3          | 40           | अनिलसस       |          | 964   | अनुभाव      | ?          | २४०       |
| अनस्त                      | 27         | २९           | अनिशस्       | Ę        | 900   | अनुमति      | **         | €8        |
| 15                         | 2          | 99           | 79           | ,,       | 980   | अनुयोजन     | 19         | 300       |
| 59                         | 97         | १३८          | अनिष्दुष्ट   |          | 903   | अनुरति      | 11         | 210       |
| 23                         | 8          | इंब्ड्र      | अनीक         | 11       | 830   | अनुराग      | 39         | 25        |
| धनन्तजि                    | त् १       | २९           | i            | ,,       | ४६१   | अनुराधा     | n          | २७        |
| अनन्तवी                    |            | ષદ           | ।<br>अनीकस्थ |          | 3/4   | अनुरोध      | 3          | ३९७       |
| अनस्तर                     | Ę          | 69           | अनीकिनी      | -        | ४०९   | अनुलाप      | ę          | 966       |
| भगनता                      | 8          | 3            | >>           | 95       | 885   | अनुवस्सर    | 79         | છર્       |
| >>                         | ,,         | 246          | अनुक         | 33       | 96    | अनुवृक्ति   | ą          | 390       |
| भन <b>म्य</b> ज            | ą          | 181          | अनुकम्पा     | 25       | 83    | अनुशय       | Ę          | 98        |
| अनन्यवृ                    |            | 98           | अनुकर्ष      | 33       | ४२१   | अनुष्ण      | 8          | 86        |
| धनगंल                      | 17         | 302          | _            |          | 149   |             | 8          | ९९        |
| अनल                        | 8          | 954          | !            | ٠ ,,     | 99    | 2.36.6      | 9          | 50        |
| अन्य था।<br><b>अनव</b> धाः | _          | 94           |              |          | 13    | 21.8        | પ્ર        | 99        |
|                            |            | 909          | 3.           |          | 139   | 26.90       | 2          | 98        |
| अनवरत                      |            | uote<br>star | 1            | 3,       | 33    | - 0         | 8          | 80        |

२२९ अनुगामिन् ३ (३७४)

£

Ę

अनवराध्ये

अनवस्कर

अनवस्थिति २

9)

194

92

अनुक्रोश

अनुग

३३ अनुज

९३ अनुस

960 ,,

998

પર્કેગ

Ę

₹

Ą

| ছা.          | <b>秦</b> 1.    | छो.   | हा. व               | គា.   | छो.             | ক্ষ.        | <b>\$1.</b> | श्चो.      |
|--------------|----------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| अनेकजाति     | •              | 1     | <b>अंतावसायि</b> न् | [3    | 469             | अपक्रम      | 3           | 880        |
| वैचित्र्य    | 9              | 90    | 39                  | "     | 490             | अपक्रिया    | Ę           | 949        |
| अनेकप        | 8              | २८३   | अन्तिक              | Ę     | 68              | अपधन        | ₹           | २३•        |
| अनेहमूक      | Ę              | 12    | अन्तिकतम            | 55    | 66              | अपचय        | Ą           | 360        |
| अनेहस्       | 2              | 80    | अन्तिका             | 8     | 68              | अपिवत       | Ę           | 333        |
| अनोकह        | 8              | 960   | अन्तिकाश्रय         | •     | 80              | अपटान्तर    | Ę           | 69         |
| अन्त         | 97             | 26    | अन्तिम              | Ę     | qu              | अपटी        | 3           | \$88       |
| ,,           | Ę              | 30    | अन्तेवासिन्         | 9     | 66              | अपटु        | 3           | १२३        |
| ,,           | **             | 94    | अग्रावासिय          | 3     | ५९७             | अपतर्पण     | 3           | 350        |
| अन्सः कर्ण   | ٠,,            | 4     | अन्स्य              | 4,    | ५३८             | अपत्य       | XW.         | २०६        |
| अन्तःपुर     | ર્             | ₹९१   | <b>1</b> 9          | ξ     | 64              | अपत्यपथ     | 29          | २७३        |
| अन्तः पुराध  | यत्र,,         | ३००   | अभ्यवर्ण            | 3     | थ्य             | अपत्रपा     | ₹           | ३२५        |
| अन्तक        | ₹              | 96    | अन्त्र              | ,     | २६९             | अपत्रपिष्णु | ş           | 48         |
| अन्तकृह्द्रा | π ,,           | 946   | अन्द्क              | 8     | २९५             | अपध         | В           | 40         |
| अन्तर        | Ę              | 308   | अन्ध                | 3     | 929             | अपथिन्      | 71          | 3.9        |
| अन्तर        | U <sub>j</sub> | 9     | अन्धकार             | 2     | 80              | अपदिश       | 2           | 48         |
| 31           | Ę              | 9.5   | अन्धकासृहर          | दु २  | 338             | अपध्यस्त    | 3,          | 908        |
| 91           | 97             | 984   | अन्धतमय             | 48    | ξo              | अपयान       | 31          | ४६६        |
| अन्तरा       | 43             | 308   | अम्बम्              | ą     | પવ              | अपररात्र    | 2           | પવ         |
| अन्तराय      | ,,             | 384   | अम्भु               | 8     | 940             | अपरा        | 17          | 69         |
| अन्तराक      | 99             | ९६    | अस्र                | ą     | પવ              | 59          | 8           | <b>२९४</b> |
| अन्तरि ज्    | 2              | 99    | अक्रकोष्टक          | ¥     | 196             | अपराजित     | 25          | २२२        |
| अन्तरीप      | 8              | 188   | आस्य                | Ę     | 908             | अपरादेषु    | 3           | ४३६        |
| अन्तरीय      | ą              | इइ७   | अम्यतर              | 19    | 91              | अपराध       | 31          | 800        |
| अन्तरे       | Ę              | 108   | अन्बभृत्            | 8     | 366             | क्षपर्णा    | 3           | 330        |
| अन्तरेण      | >>             | 983   | अन्यशास्त्रव        | 5 3   | પર૧             | अपरुाप      | 27          | 190        |
| <b>39</b>    | 29             | 308   | अन्यून              | Ę     | ६९              | ं अपछासि    | हा दे       | 40         |
| अन्तर्गत     | 71             | 353   | अम्बोन्य            | ,,    | 134             | अपवन        | 8           | 300        |
| भम्तर्गहु    | ,,             | 345   | अन्योन्योरि         | -     | 969             | अपवरक       | 12          | ٩٦         |
| अन्तर्द्वा   | n              | 333   | अस्यक्ष             | Ę     | 9.8             | अपवर्ग      | 9           | 64         |
| भन्ति        | ,,,            | 12    | अन्वद्ध             | ,,,   | ,,              | ' अपवर्जन   | 3           | 49         |
| अन्तर्भनर    | प्र ३          | ९९    | अम्बय               | 3     | 960             | अपवाद       | २           | 964        |
| अन्तर्वंशि   | <b>事</b> ,,    | ३९०   | अम्बवाय             | 51    | 11              | अपवारण      | Ę           | 998        |
| अन्तवंद्वी   |                | ३०२   | अन्विष्ट            | 8     | 920             | अपवारित     | 27          | 995        |
| भन्तर्वाणि   |                | ٩     | अन्वेषित            | 27    | 17              | अपविद       | 55          | 990        |
| अन्तर्विग    |                | 125   | भन्बेष्ट            | ₹     | <b>યુ</b> પ્યુપ | अपशव        | ,,          | <b>\$</b>  |
| अन्तर्वेदि   | ,-             | 94    | अप                  | R     | 134             | अपष्ठ       | 8           | २९७        |
| अन्तर्हित    |                | 192   |                     | Ę     | 96              | अपच्छ       | Ę           | 108        |
| -4.51.6 tt   | •              | • • • | 1 -1.15.0           | · · · | `               | ~           |             |            |

( 204 )

| ^     | ^       | <u> </u> |
|-------|---------|----------|
| अभिधा | ना चन्र | ामाणः    |

अपन्दुर ]

भभ्यागत

श्लो. क्दो. 🗎 श्रो. **u**. का. श. का. का. হা. अभिभव ą 904 90 अपष्टुर Ę 909 अञ्ज्ञबान्धव २ अभिभूत 808 अब्जहस्त अपसब्य ,, 15 " ,, ४६९ 11 902 अब्जिनीपति 99 59 \$7 अभिमन्त्रण ₹ 904 इं छ 825 ą अब्द अपस्कर 393 अभिमाति 3 ब्द अदिधकफ 8 983 अपस्नान ,, अभिमान ₹ २३३ ₹ 98 २३५ अध्धिज ą अपस्मार Şυ अभिमुख Ę 940 अव्धिजा 3 ५६७ Ę अपहार 398 अभियाति ર अ**दिधमण्ड**की ४ 292 २७० अपहास ş अभियोग 238 ₹ अध्यिशयन 926 3 २४३ अपाङ्ग अभिराम Ę 10 9 5 5 अब्ध्यप्रि 8 585 अपाक्रद्शंन अभिरूप Ę UŞ. 69 अब्रह्मण्य ₹ २४९ अपाची ₹ अभिलाव 6 949 ąΨ 62 ٩ अपाचीन अभयद 99 ९५ अभिलाष 3 अभया 8 212 अपाञ्च 57 n 43 अभिछाषुक १२६ 943 ş अभाव Ę अपारव अभिवादक 93 २७६ 90 अभाषण 9 अपान ,, अभिवादन 406 अभिक 46 3 B 99 अपावृत्त अभिग्याप्ति Ę 443 299 8 अभिकम સુપ્રષ્ 23 91 अभिशस्त 3 900 30 Ę 388 अपाश्रय 8 ,, अभिषव 469 अभिस्या 908 ₹ ₹€ Ę अपासन 969 अभिषेणन 843 अपिनद 858 ,, 15 ,, Ę 186 अभिसम्पात अपुनर्भव 861 ş **७**४ \*\* अभिचर 3 960 अभिसारिका 993 ş **5**2 अपूप अभिचार ४९४ अभीक 96 २२५ अपोह ₹ ,, 29 अभिजन 959 अभीकाम् 9 & 9 **अ**प्पित्त 8 9 68 Ę 99 अभिजात अप्रकीर्ण-985 अभीशु 93 ,, 99 अभिज्ञ प्रसृतत्व 9 86 945 9 अभीष# ₹ 99 अप्रधान Ę अभिज्ञान 1919 ₹ ₹0 Ę 65 अभ्यग्र 69 ŧ अप्रहत B Ę अभिधा अम्य अन 108 11 ९६ अप्सरःपति 8 ą 49 अभिष्या ą अभ्यन्तर ९५ अभ्यमित 923 3 अप्सरस 99 अभिनन्दन 9 ₹६ " अभ्यमित्रीण 848 अफल Ę 145 अभिनय P 998 अभ्यमित्रीय ₹ 969 अबद्ध अभिनव 8 82 ,, अभिनिर्मुक अभ्यमिश्य अवस्मुख Ę 94 1892 ;; 3 6.2 अभिनिर्याण अभ्वणं अबरा 86 ४५३ 📗 ,, 848 अस्यवस्कन्द ३ अभिनिवेश Ę 908 334 अवाध 69 अभिनीत अम्यवहार सब्ज 9 80 3 80B 168 • अभिप्रश्न जभ्याख्यान ₹ 2 98 185 " 163 ŧ अभिप्राय अभ्यागत R 48८ Ę 99 91

( 305 )

| अभ्यागम | 1  |
|---------|----|
|         | -4 |

### मूलस्थराब्दसूची

| -      |  |
|--------|--|
| ****** |  |
| W126   |  |
|        |  |

|                   |      |                  | -                    |         |                       |               | 1      |        |
|-------------------|------|------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| হা.               | का.  | શ્રો.            | য়.                  | का.     | श्लो.                 | श-            | का.    | श्चो.  |
| अभ्यागम           | ₹    | ध६१              | अमाबस्या             | 2       | ६४                    | अयन           | 8      | ४९     |
| <b>अभ्यागा</b> रि | 事 ,, | 588              | अमावासी              | 53      | 79                    | अयन्त्रित     | Ą      | 305    |
| अभ्यादान          | Ę    | 3.84             | अमावास्या            | 19      | 21                    | े <b>अयस्</b> | 8      | 308    |
| अभ्यान्त          | ই    | <b>१२३</b>       | अभित्र               | 3       | 393                   | अयाचित        | ą      | पद्    |
| अभ्यामर्द         | n    | ४६२              | अमुक्त               |         | 886                   | अधि           | 8      | 103    |
| अभ्याश            | Ę    | 6                | अमुत्र               | ,,<br>€ | 348                   | भयुक्छ्द      | å      | 199    |
| अभ्यास            | 8    | ४५२              | अमुष्यपुत्र          | 3       | 968                   | अयुत          | 3      | ৸ঽ৩    |
| अभ्यासाद्         | ,,   | 868              | असृत                 | 9       | ७४                    | अयोग          | ષ્ટ    | ૮રૂ    |
| अभ्युरधान         | **   | 9 64             |                      | 3       | ४९८                   | अयोघन         | ą      | 488    |
| अभ्युद्धित        | >>   | परेष्ठ           | ***                  |         | प्र <del>३</del> ०    | अयोध्या       | 8      | 88     |
| भभ्युपगत          | Ę    | 9૨પ              | "                    | S<br>n  |                       | अर            | 9      | 26     |
| अभ्युपगम          | 2    | 995              | "<br>अमृतद्यति       |         | १३५                   |               | 2      | ४२     |
| अभ्युपपत्ति       | Ę    | 388              |                      | 7       | 99                    | ))            | 3      | 340    |
| अभ्युपाय          | 2    | 992              | अमृतसू               | 97      | 96                    | अरघट्टक       | 8      | 349    |
| अभ्यूष            | ş    | ६३               | असृता                | 8       | 553                   | अरजस्         | 3      | 308    |
| अभ्योप            | "    | 22               | अमृतामङ्ग            | "       | 339                   | अर्गि         |        | ४८९    |
| <b>अ</b> श्र      | Ŗ    | 99               | अमेधस्               | Ę       | 38                    | अर्ण्य        | 8      | 9.95   |
| 1)                | 91   | 96               | अस्बक                | 47      | २३९                   | अरण्यश्वन्    |        | 349    |
| अञ्चेक            | 8    | 880              | अरबर                 | 5       | 6.6                   | अरति          | "      | ७२     |
| अञ्जपध            | ?    | 95               | **                   | Ę       | 330                   | 79            | į      | २२८    |
| अञ्चमातङ्ग        | n    | 99               | अस्बरीध              | 8       | ८६                    | अर क्रि       | 3      | २६३    |
| अभ्रमुद्रिय       | 3)   | **               | अम्बद्ध              | 3       | 460                   | अरम्          | Ę      | 9 8 8  |
| <b>अभि</b>        | ą    | ५४२ :            | अम्बा                | જ તા    | २४९ ,                 | अरर           | 8      | હર     |
| अ <b>ञ्जेष</b>    | "    | 809              | "<br>अस्विका         |         | <b>२२</b> १           | अररि          | 77     | હર     |
| अमञ्ज             | 8    | 99               | ा)<br>आ क्लिकी       | 3<br>Z  | ४६<br>११७             | अरविन्द       | "      | २२६    |
| अम्म              | 9    | دونو             | अस्बु                | 8       | 134                   | अराति         | 3      | ३९३    |
| अमर               | 2    | 9                | अम्बुक्रम            |         | 818                   | अराळ          | Ę      | 93     |
| अमरावती           | 22   | ९२               | अम्बुमत्             | 17      | 99                    | अरि           | ą      | ३९२    |
| अमध्य             | 2)   | <b>a</b> '       | अम्बुमात्रज          | ,,      | २७१                   | अरित्र        |        | પષ્ઠક્ |
| अमर्मवेषिता       | 9    | ६९               | अम्बूकृत             | "<br>२  | 969                   | अरिन्         | 39     | 899    |
| अमर्घ             | 2    | २३४ ।            | अम्भःसू              | 8       | 950                   | अरिष्ट        | "<br>? | 39     |
| अमर्थण            | ą    | ५६               | अम्भस्               |         | 934,                  |               |        | १३४    |
| असा               | à    | 68               |                      | ,,<br>E | 58                    | <b>7)</b>     | "<br>3 | 92     |
| 5.9               | Ę    |                  | अम्लवेत <b>स</b>     | વ       |                       | 37<br>ma      | 8      | ξĘ     |
| अमांस             | ર    | 333              | अम्लबत्तल<br>अम्लिका |         | ८१ :<br>२ <b>०९</b> : | <b>77</b>     |        | २०४    |
| अमात्य            | ,,   | રેહ્             | आ•लका<br>अय          | ફ<br>૪  | १०५ ।                 | 17<br>27      | 13     | २०५    |
| ,,                | n    | :                | अयः प्रतिमा          | ,,      | 900                   | "<br>"        | "      | २५२    |
| अमावसी            | ₹    |                  | अयन                  | "<br>२  | 92                    | 27<br>29      | 27     | ₹2°0   |
| •                 | -    | , <del>-</del> 1 | ्र्या ( ३७           |         | = 1                   | n             | 13     | 4~0    |
|                   |      |                  | , ,,                 | · /     |                       |               |        |        |

| अरिष्टनेमि        | ]        |            | अभिघानि     |          | [ अवकीर्णिन् |             |            |       |
|-------------------|----------|------------|-------------|----------|--------------|-------------|------------|-------|
| হা.               | का.      | श्हो.      | হা.         | का.      | श्हो.        | श.          | <b>₩1.</b> | श्हो. |
| अरिष्टनेमि        | 9        | ₹•         | अर्जुनी     | 8        | 389          | अर्शस्      | Ę          | 932   |
| अर्ण              | 2        | 9          | अर्णव       | 77       | १३९          | अर्शस       | 19         | 354   |
| **                | ,,       | 98         | अर्णवसम्बर  | <b>२</b> | 903          | अशोंन       | 8          | 544   |
| n                 | •        | 35         | अर्णस्      | 8        | १३५          | अशोयुज्     | ર          | \$ 54 |
| अरुणसार्थि        | र २      | 82         | अतिं        | 3        | <b>४३</b> ९  | अर्हणा      | 3>         | 333   |
| अरुणावरज          |          | 888        | 19          | 8        | 9            | अहंत्       | 9          | 58    |
| अरुणोपल           | 8        | 330        | અર્ધ        | ₹        | 308          | अर्हित      | 3          | 990   |
| अरुन्तुद्         | 3        | १६५        | "           | Ę        | 340          | अङ          | 8          | २७७   |
| अरुघन्ती          | 37       | ५३३        | अर्थदूषण    | ₹.       | ४०२          | अलक         | 3          | २३३   |
| अरुधन्तीजा        | नि,,     | n          | अर्थना      | >3       | પર           | अलका        | 2          | 304   |
| अरुस्             | 53       | 328        | अर्थप्रयोग  | 11       | ५४४          | अस्त        | 3          | ३५०   |
| अरे               | Ę        | १७३        | अर्थवाद     | ?        | 358          | अलब्मी      | Ą          | 9 &   |
| अर्क              | 2        | 5,         | अर्थविज्ञान | ,,       | २२५          | अलगर्द      | 8          | ইওগ   |
| ,,                | 23       | ٩          | अर्थव्ययज्ञ | Ę        | પક           | अलङ्करिष्णु | ર          | 43    |
| ,,<br>अक्ष        | ,,       | <b>९</b> ६ | अर्थिक      | 12       | 808          | अलङ्कर्मीण  | 27         | 96    |
| अर्कत नय          | 3        | इ.७५       | अधिन्       | ,,       | प२           | अलङ्कार     | 21         | ३१३   |
| अर्कबान्धव        | 7        | 340        | अर्थ        | 8        | 126          | अङङ्कारसु   | वर्णध      | 335   |
| <b>अर्क</b> रेतोज | "        | 9 9        | अर्दना      | 3        | ५२           | भलम्        | ६          | १६३   |
| अर्कसूनु          | 2        | 96         | अर्घ        | Ę        | 190          | अलर्क       | 8          | ३४६   |
| <b>अर्कसोदर</b>   | 13       | 99         | अर्थगुरुष्ठ | 3        | ३२४          | अरुस        | Ę          | 80    |
| अर्गला            | 8        | 90         | अधेजाह्नवी  | 8        | 9'40         | अलसंचण      | "          | 500   |
| अगेलिका           | >>       | <b>৩</b> ३ | अर्धमाणव    | ą        | <b>३२३</b>   | अस्तात      | A          | 153   |
| अर्घ              | 3        | ५३२        | अर्घरात्र   | ą        | બવ           | अलाब्       | ,,,        | २२१   |
| अध्य              | n        | 948        | अर्धवीचण    | 3        | 583          | अछि ँ       | 99         | 305   |
| अर्चा             | "        | 259        | अर्धहार     | 22       | ३२४          | अलिक        | 3          | २३७   |
| **                | Ę        | ९९         | अर्धेन्दु   | 91       | 888          | अलिश्वर     | 8          | 66    |
| अचित              | 3        | 223        | अर्बुद      | 33       | 486          | अलिन्द      | 21         | હફ    |
| अचिष्             | ą        | 93         | อม          | 11       | 2            | अलीक        | 2          | 109   |
| ,,                | 8        | 386        | अर्थ        |          | २३           | 22          | Ę          | 530   |
| अचिष्मत्          | 37       | 948        | 39          | 99<br>99 | પરંદ         | अस्रोक      | Ę          | 9     |
| अर्च्य            | 3        | 990        | अर्थमदेवा   | *        | ₹            | अस्प        | Ę          | ६२    |
| भर्जुन            | "        | 344        | अयंमन्      | 99       | ٩            | अवपतनु      | ą          | 310   |
| "                 | 79<br>99 | ફ્રેજર     | अर्था       | Ę        | 966          | अस्पमारि    |            | રૂપ૦  |
| 21                | 8        | 980        | अर्याणी     | 33       | 99           | अस्पिष्ठ    | Ę          | ६४    |
| -                 |          | 2.4        | 1 mmff      | 33       | 77           | ~~~         |            |       |

" ( 3e£ )

13

8

२०१ | अर्थी

२९ ,, ३६९ जर्वाञ्च

अर्घम्

249

1.9

Ę

" **अ**र्जुनध्वज १८७ | अस्पीयस्

२९९ अवकर

७९ ं अवकीर्ण

१७८ अवकीर्णन्

95

68

993

496

33

ß

Ę

| হা.                           | 奪1.       | छो.          | হা.             | <b>新</b> . | श्चो.     | शं-                     | ۹5T.          | श्लो.            |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|
| अवकृष्ट                       | ą         | 208          | अवम             | Ę          | 96        | अवार                    | 8             | 384              |
| अवकेशिन्                      | 8         | 962          | अवसत            | 17         | 194       | अवारपार                 | 37            | 139              |
| अवज्ञेपणी                     | >>        | ₹9८          | अवभताङ्करा      |            | 266       | अवि                     | ,,            | ३४२              |
| अवसणित                        | Ę         | 994          | अवमर्द          | 3          | 868       | अवित                    | Ę             | 833              |
| अवगत                          | "         | १वे२         | अवमानित         | Ę          | 994       | अविदुग्ध                | 8             | 388              |
| अवग्रह                        | ર         | 40           | अवयव            | રૂ         | 230       | अविदूस                  | 97            | 12               |
| 31                            | 8         | २९२          | अवरज            | 1)         | 296       | अविद्या                 | Ę             | 90               |
| अवद्याह                       | ₹         | 60           | अवरित           | 8          | 346       | अविनीत                  | Ę             | 44               |
| अवघात                         | 8         | ८३           | अवरोध           | 3          | 999       | अविनीता                 | 93            | ६९२              |
| अवसूल                         | 3         | 818          | अवरोधन          | •          | 171       | अविमरीस                 | 8             | 388              |
| अवञ्                          | Ę         | 994          |                 | "          | 91        | अविरत                   | ξ             | 909              |
| अवज्ञात                       | 27        | 27           | अवर्ण           | <b>₹</b> 9 | ८५        | अविरति                  | 9             | હક્              |
| अवट                           | 3         | <b>पुरुष</b> | अवलग्न          | 84         | २७१       | अविरल                   | Ę             | ઠક               |
| 22                            | ч         | <b>u</b>     | अवलम्बित        | Ę          | 118       | अविलम्बित               | , ,,          | 908              |
| अवर्राट                       | 3         | 994          | अवलिप्तना       | 2          | २३०       | अविछा                   | 8             | 383              |
| अवदु                          | "         | 240          | अवलोकन          | 3          | 588       | अविसोह                  |               | 3 18             |
| अवतंस                         | "         | 396          | अववाद           | 2          | 999       | अवी                     | "<br>3        | 999              |
| अवतमस                         | <i>"</i>  | Ęo           | अवश्यम्         | Ę          | 90€       | अवृष्टि<br>अवृष्टि      | 9             | ξo               |
| अवतार                         | 8         | 943          | अवश्याय         | 8          | 136       | जवृत्द<br>अवे <b>चा</b> | Ę             | 948              |
| अवतोका                        |           | 333          | अवष्याण         | Ę          | 61.       | _                       | -             | 170              |
| अवदंश                         | ))<br>B   |              | अवसविथक।        | ٠,,        | इ४३       | अब्यवहित                | "             |                  |
| अवदात                         | Ę         | ५७३          | अवसर            | Ę          | 184       | अव्याहतस्य              |               | <b>\$ \$</b>     |
| 33                            | **        | २९<br>७२     | अवसर्प          | ą          | ३९७       | अध्युच्छित्ति           |               | હ્યુ             |
| अबदान                         | ã         | ४७५          | अवसर्पिणी       | 2          | 83        | अशन                     | \$            | ५९<br>८ <b>७</b> |
| अवदारण                        | 29        | બબદ્         | अवसाद           | 23         | २२६       | "<br>अज्ञनायाः          | "             | 40               |
| अवद्य                         | Ę         | 96           | अवसान           | ₹          | २३८       | अशनायित                 | "             | ৸६               |
| अवधान                         | **        | 18           |                 | 8          | 35        | अश्वनि                  | "<br><b>ર</b> | ૧૪               |
| अवधि                          | 8         | 26           | अवसित           | 8          | 133<br>68 | 59                      | 8             | 909              |
| अवध्वस्त                      | Ę         | 335          | अवसेकिम         | 2          | -         | भशिश्वी                 | 3             | १९३              |
| अवन                           | ,,,       | 136          | अवस्कर          | **         | २९८       | अशुभ                    | Ę             | 9 &              |
| अवनत                          |           | 92           | अवस्था          | Ę          | 93        | अशेष                    | 22            | ६९               |
| अवनाट                         | "<br>3    |              | <b>अत्रहस्त</b> | ą          | 240       | अशोक                    | 8             | २०१              |
| अवनाट<br>अवनि                 | ,         | 114          | अवहार           | 8          | 830       | अशोका                   | 9             | 84               |
| अवन्तिसोर                     | ४<br>इ.इ. | 9            | अवृहित्था       | 2          | २२८       | अश्मगर्भ                | 8             | 930              |
| जवान्तस्याः<br><b>अव</b> न्ती | ય ૨       | ७९           | अवहेल           | é          | 9 9 kg    | अश्मज                   |               | 376              |
|                               | _         | 85           | अवाद्ध          | ą          |           | अश्मन्                  | "             | 909              |
| अवपात                         | ą         | <b>५९५</b>   | अवाक्षुति       | 3          | 35        | अरम-त <b>र्</b>         | 25<br>18      | 68               |
| अवसृथ                         | 99        | ४९८          | अवाग्र          | Ę          | 93        | अश्मरी                  | 3             | 158              |
| अवज्ञह                        | , 99      | 114          | अवाच्य          | ₹ .        | 100       | अरगरः                   | ~             | • •              |

( ३७९ )

| হা.            | का.        | श्हो.        | হা. ধ                 | ₿T.      | क्षो.      | হা.           | <b>あ</b> ]。 | श्लो.          |
|----------------|------------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------------|-------------|----------------|
| अधान्त         | Ę          | 300          | असङ्ख                 | 8        | ષર         | अस्तिमत्      | 3           | 383            |
| अश्रि          | 8          | હુલ          | असती                  | 3        | 988        | अस्ति नारि    | त-          |                |
| अश्र           | <b>ર</b>   | २२३          | असद्ध्येतृ            | n        | બરૂક       | प्रवाद        | <b>ર</b>    | 969            |
| अश्लील         | ,,         | 960          | असन                   | 8        | 530        | अस्तु         | Ę           | १६४            |
| अश्लेषा        | ,,         | 24           | असम्मत                | 3        | 944        | अस्तेय        | 9           | 68             |
| अक्षेषाम्      | "          | 88           | असहन                  | n        | 993        | अस्त          | ą           | ४३७            |
| अस             | 3          | ४७           | असार                  | Ę        | 62         | 79            | 25          | भ्रहे <b>द</b> |
| n              | 8          | 296          | असि                   | 3        | ४४६        | अख्रयाम       | Ę           | 40             |
| <br>अश्वकिनी   | 2          | 22           | असिक                  | ,,       | २४५        | अस्थाग        | 8           | <b>५३६</b>     |
| अश्वप्रीव      | ą          | 353          | असिक्री               | "        | 964        | अस्थाच        | 23          | 19             |
| अश्वतर         | 8          | 399          | असित                  | <b>?</b> | 38         | अस्थि         | ą           | 2/3            |
| 99             | 37         | 300          | 19                    | n        | <b>E</b> 9 | "             | 13          | २८९            |
| अश्वःथ         | 39         | 9 વહ         | "                     | Ę        | 33         | अस्थिकृत्     | ,           | 266            |
| अश्वमेषीय      | 12         | 309          | "<br>असिधावक          | 3        | 460        | अस्थिधन       | ान् २       | 333            |
| असयुज्         | 2          | <b>२२</b>    | असिषेनु               | 13       | 884        | अस्थिपअ       | ₹ ३         | २९२            |
| अश्ववार        | 3          | ४२५          | असिपत्रक              | 8        | २६०        | अस्थिभुज्     | 8           | इ४५            |
| अश्ववारण       | 8          | ३५२          | असिपुत्री             | ą        | 886        | अस्थिर        | ğ           | 808            |
| अश्वसेन        | 9          | 36           | असु                   | Ę        | રૂ         | "             | Ę           | ९१             |
| अश्वसेननृष     | <b>7</b> - |              | असुख                  | 25       | Ę          | अस्थिविद      | -           | १२४            |
| नन्दन          | 3          | ३५३          | असुमत्                | 77<br>79 | ÷          | अस्थिस्र      |             | <b>३</b> ९२    |
| અશા            | 8          | २९९          | असुर                  | 2        | १५२        | अस्थिस्नेष्ट  | 299         | ,,             |
| अमारोह         | 3          | ४२५          | असुरकुमार             | "        | 8          | अस्फुटवा      | च् ,,       | १३             |
| অশ্বিন         | ?          | <b>લ્પ</b>   | असुरी                 | 3        | 43         | अस्र          | 8           | 553            |
| अश्विनी        | 10         | २२           | असुया                 | ર        | २३७        | <b>73</b>     | ą           | २८६            |
| अश्विमीपुत्र   | ,,         | <b>લુ</b> ખુ | असूर्यंग              | Ę        | : 94       | 99            | 8           | ७९             |
| <b>अश्वीय</b>  | Ę          | પ્રદ્        | अस्क्र                | 3        | 208        | अस्तप         | 93          | २६९            |
| <b>अषह</b> चीण | ą          | 804          | असुक्प                | 2        | 909        | अस्त्र        | ₹           | २२१            |
| अष्टपाद्       | 8          | २७६          | असुम्बरा              | Ę        | २९४        | अस्थपन        | 37          | રૂ             |
| 91             | ,,         | ३५२          | असृज                  | 21       | २८६        | अस्वर         | \$          | १३             |
| अष्टमङ्गल      | 57         | ३०३          | .11                   | 99       | 264        | अस्वकाध       | ।म्ब-       |                |
| अष्टमूर्ति     | 2          | 890          | औसम्यस् <del>वर</del> | Űn.      | 93         | निन्दित       | 1 9         | 6%             |
| अष्टश्रवण      | 93         | 924          | अस्त                  | ₹        | २३८        | <b>अहं</b> यु | 8           | ९७             |
| अष्टापद        | Ę          | 443          |                       | 8        | ९३         | अहङ्कार       | ą           | २३०            |
| **             | 8          | 68           | n                     | Ą        | 916        | अहंकृत        | ą           | ९७             |
| 27             | 10         | 909          | अस्तम्                | **       | 304        | अहन्          | ą           | 42             |
| अष्टीवत्       | Ą          | 206          | अस्ताग                | 1        | ५२         | अहसहि         | -           | २३१            |
| असकृत्         | Ę          | 9 €16        | अस्ताघ                | Я        | 136        | अहरवृति       |             | २३३            |
| असक            | <b>3</b> 9 | 900          | अस्ति                 | Ę        | 9 1919     | अहम्मति       |             | 90             |
|                | ,,         | •            | ( )                   | -        |            |               | •           |                |

( 800 )

| अहर्षान्धव | 1   |
|------------|-----|
| -16-11-44  | - 3 |

#### मृतस्थशब्दसूची

[ आत्मन्

|            |     |             | _          | ***  | ، حـ       | _            |             | ح.          |
|------------|-----|-------------|------------|------|------------|--------------|-------------|-------------|
| श.<br>     | का. | स्रो.       | হা.        | का.  | श्ची.      | श.<br>आजानेय | む.          | श्हो.       |
| अहर्बान्धव | 7   | 30          | आखण्डल     | ₹    | ८५         |              | 8           | <b>8</b> 00 |
| अहर्मणि    | 37  | 8           | आसनिक      | 8    | ₹68        | <b>জা</b> জি | ą.          | ४६१         |
| भहर्मुख    | 51  | 45          | आखु        | **   | ३द६        | आजिभीष्म     | <b>भू</b> ६ | ४६५         |
| अहस्कर     | ))  | 19          | आखुग       | 2    | 353        | आजीव         | "           | ५३९         |
| अहार्य     | 8   | 93          | आखेट       | 3    | ५९१        | आज्          | ų           | 9           |
| अहिंसा     | 9   | 63          | आस्या      | ₹    | 308        | आज्ञा        | 2           | 199         |
| अहि        | ક્ષ | ३६८         | आगम्तु     | 2    | १६३        | आज्य         | ą           | 99          |
| अहिकोश     | P   | १८१         | भागम       | 2    | १५६        | आज्यवारि     | 8           | 383         |
| अहिब्छुत्र | 10  | २६          | ञागस्      | 3    | 808        | आअनेय        | ą           | ३६९         |
| "          | **  | ₹5३         | आगृ        | ?    | १९२        | भाटरूपक      | 8           | ₹०६         |
| अहिकान्त   | 8   | १७२         | आविनमारु   | a ,, | २३         | आहि          | 10          | 808         |
| अहित       | 3   | ३९३         | "          | 71   | રૂહ        | आटोप         | Ę           | 934         |
| अहिभय      | \$  | 534         | आप्तीश्रा  | 3    | 308        | आहम्बर्      | 3           | 8€\$        |
| अहिमृत्    | "   | 995         | आग्नेय     | 3    | રૂહ        | आढक          | 93          | 4440        |
| अहिर्बुधन  | "   | 333         | >>         | ş    | २८५        | आदिकिक       | 8           | રૂપ         |
| अहिबुंग्न- |     |             | आग्रहायि   |      | ६६         | आढकी         | 79          | १२२         |
| देवता      | ,,  | २८          | आप्रहाचर्ण | ì ,, | ६४         | . ,,         | "           | 584         |
| अहोरात्र   | 39  | 48          | आघाट       | 8    | २८         | आस्य         | Ę           | <b>₹</b> 9  |
| अह्नाय     | Ę   | 988         | आघार       | ą    | 9          | आणवीन        | 8           | इ२          |
|            |     |             | आक्रिक     | 7    | 190        | आणि          | રૂ          | ४२०         |
| आ          |     |             | आक्रिरस    | ,    | <b>₹</b> ₹ | आतंद्व       | 2           | २१५         |
| आ          | 3   | 380         | आचमन       | ą    | 409        | "            | 3           | 328         |
| आकर        | 8   | 305         | आचाम       | 91   | ξo         | आततायि       |             | 3,6         |
| आकरप       | 3   | २९९         | आचार       | 99.  | 400        | आतप          | े२          | 94          |
| आकस्य      | 59  | १२७         | आचारवेदी   |      | 38         | आतपवारण      |             | 869         |
| भाकार      | Ę   | 388         | आचाराङ्ग   | 2    | 9419       | आतर          | 13          | પ્યક્રફ     |
| आकारण      | 3   | 300         | भाचार्य    | 9    | 96         | आतापिन्      | 8           | 800         |
| भाकालिकी   | 8   | 303         | आचार्या    | 3    | 3619       | भाति         |             | 808         |
| आकाश       | ?   | 60          | "          | 91   | 966        | आतिथेयी      | 3           | 983         |
| आकी णे     | Ę   | 208         | आचार्यानी  | ,,   | 969        | आतिथ्य       |             |             |
| भाकुल      | 12  | 306         | आचित       | 99   | ५४९        | आतुर         | 93          | १२३         |
| आकृत       | ,,  | 19          | 39         | 21   | ,,,        | आतोद्य       | <b>?</b>    | २००         |
| आक्रन्द    | ą   | 843         | ,,         | Ę    | 108        | आत्तगन्ध     | 3           | 308         |
| आक्रम      | Ę   | 380         | आच्छाव     | 3    | 330        | आरमगुहा      | 8           | २३७         |
| आक्रीड     | 8   | 346         | आच्छुरित   | •    | 212        | आस्मद्योष    | "           | \$66        |
| आक्रोश     | ર   | 966         | आध्छोदन    | ą    | 499        | आत्मज        | 2           | २०६         |
| आच्पाद     | Ę   | <b>५२</b> ६ | भाजक       | Ę    | ષર્        | आरमद्रश      | "           | 388         |
| आसेप       |     |             | आजगव       | à    | 194        | आस्मन्       | ą           | 988         |
| जा । स्राप | ₹   | 3 . 6       | जाजध्य     | `    | • • •      | 445.44.4     | •           |             |

( 369 )

| आस्मन् ]         |            |            | अभिघाना                 | चेन्सा      | मणिः  |            | [ आ          | युचिक       |
|------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-------|------------|--------------|-------------|
| হা.              | <b>का.</b> | श्हो.      | হা.                     | <b>%</b> 1. | स्रो. | श.         | <b>4</b> 51. | ऋो.         |
| आश्मन्           | Ę          | 2          | आमन                     | 3           | २३६   | आभीर       | ર            | <b>प</b> पद |
|                  |            | 92         | वानन्द                  | <b>ર</b>    | ₹३०   | आभीर-      |              |             |
| ))               | #<br>१     | 183        | ,,                      | 3           | 344   | पश्चिका    | 8            | 86          |
| आस्मप्रवाद       |            | 970        | आनन्दशु                 | 2           | २३० । | आभीरी      | <b>ą</b>     | 966         |
| आत्ममू           | 27         | 189        | आमन्द्रन                | Ę           | ३९५   | आमील       | É            | •           |
| "<br>आरमस्भरि    |            | 99         | आनन्द्रप्रभ             | च ,,        | २९३   | आभोग       | **           | ६८          |
| भारमाशिन्        |            | 810        | मानय                    | "           | 896   | आम्        | **           | 306         |
| आत्मीय           | 3          | २२६        | आनाय                    | 33          | 493   | आम         | 3            | 350         |
| आत्रेप           | "          | 468        | आनाह                    | 79          | 934   | आमगन्धि    | Ę            | २८          |
| आत्रेयी          | "          | 999        | ,,                      | Ę           | 8,9   | आमनस्य     | **           | S           |
| आधर्वण           | 2"         | ६३         | आनिछी                   | 2           | २६    | आमन्त्रण   | 2            | 104         |
| आदर्श            | ą          | 38€        | आनुपूर्वी               | 5           | 180   | आमय        | Ę            | 320         |
| आदि              | ξ          | <b>લ્પ</b> | आम्दोलित                | ,,          | 999   | आमयाविन    | Ę 99         | १२३         |
| आदितेय           | રે         | ٠.<br>۶    | आन्वीक्रिक              |             | 954   | आमलकी      | 8            | 299         |
| आदित्य<br>आदित्य | -          | Ŗ          | 39                      | 71          | 189   | आमिचा      | 3            | યુવ્ય       |
| 37               | "          | રૂપ        | आपगा                    | 8           | 185   | आमिष       | 11           | २८६         |
| आदित्यसु         |            | इ६९        | अापण                    | 77          | ६८    | 39         | 93           | 808         |
| आदिम             | Ę          | 98         | आपणिक                   | 3           | ৸ঽঀ   | आमुक       | 73           | ४२९         |
| आदिराज           | ą          | ३६४        | जापद                    | ,,          | १४२   | आमुष्याय   | ण हा         | 166         |
| आदीनव            | Ę          | 99         | आपश                     | "           | 31    | आमोद       | 2            | २३०         |
| आदेश             | ą          | 999        | आपन्नसस्य               |             | २०३   | 19         | ą            | २६          |
| आदेशिन्          | ą          | 188        | आपमित्य                 | ••          | 484   | आमोदिन्    | 91           | ₹.9         |
| आदेष्ट्र         | 37         | 863        | आपान                    | 21          | 499   | आम्नाय     | 9            | 60          |
| आच               | Ę          | 6.8        | आपी                     | 2           | 20    | 99         | 2            | 983         |
| <b>আছু</b> ন     | 3          | 92         | आपीड                    | ş           | 396   | आस्र       | 8            | १९९         |
| आधार             | 8          | 982        | आपीन                    | 8           | 288   | आम्रातक    | 31           | 286         |
| आधि              | ą          | 488        | आपूपिक                  | Ę           | 48    | आम्रेडित   | ₹            | 161         |
| ,,               | Ę          | 9          | आपृच्छा                 | ÷           | 166   | आयः शृष्टि |              | 36          |
| आधोरण            | 3          | ४२६        | आस                      | 9           | રૂપ   | आयत        | Ę            | €8          |
| आध्यान           | 2          | २२२        | 21                      | 3           | 396   | आयति       | 2            | <b>6</b>    |
| आश्राण           | Ę          | 90         | आसोक्ति                 | ?           | 345   | आयत्तक     | **           | २२८         |
| आधात             | 12         | 39         | <b>आ</b> प्रच् <b>ष</b> | 3           | રૂલ્ય | आयसी       | 3            | 83#         |
| आम               | Ę          | 8          | आप्रवदीन                | 13          | ३४२   | आषाम       | Ę            | <b>E</b> 20 |
|                  | _          |            |                         |             |       |            |              | 29.2        |

आभिजास्य १ (३८२)

29

\*7

Ę

भानक

आनत

आनतज

भानद

आनकदुन्दुमि,,

₹

808

330

92

19

109

आप्छव

आचम्ध

आभरण

आसा

२३४

828

e§8

198

४ई४

"

Ę

आयास

आयुक्त

आयुध

" आयुधिक

३०२

**७**५५७

इ१४

186

86

| आयधीय  | 1 |
|--------|---|
| जाञ्चल | J |

#### मूलस्थशब्दसूची

#### [ आशीविष

| चा.            | <b>461.</b> | ऋो.             | হা-                          | का.      | श्लो.        | श.            | <b>461.</b> | श्लो.        |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| भायुधीय        | 3           | ४३३             | आर्यपुत्र                    | <b>ર</b> | २४९          | भावसध्य       | 8           | Ęo           |
| आयुर्वेदिन्    | 72          | १३६             | आर्था                        | ,,       | 930          | भावसित        | 23          | २४९          |
| भायुस्         | ર્દ્દ       | પત              | आर्थावर्त                    | 8        | 38           | आबाव          | ą           | ३२७          |
| आयोगव          | 3           | પહર             | आर्थम                        | 3        | इपह          | 11            | "           | ३७९          |
| आयोधन          | ,,          | 8६०             | आर्थभय                       | 8        | ३२५          | **            | 8           | 369          |
| आर             | 2           | ३०              | आहुत                         | 3        | 424          | <b>সাবা</b> ক | ,,          | **           |
| 19             | Я           | 193             | आल                           | g        | 924          | आवास          | 91          | بروي         |
| आरकूट          | 39          | ,,              | आलम्स                        | 3        | 34           | आविक          | 3           | इइ४          |
| आर च           | ,           | २९२             | आलय                          | 8        | પદ           | आविद          | Ę           | ९२           |
| आर्ग्वध        | 11          | ₹०६             | आछवास                        | ••       | 3 8 9        | 19            | 33          | 986          |
| आरणज           | ₹           | હ               | आलस्य                        | ٠٠<br>۶  | ं३३९         | भाविल         | 8           | १३७          |
| आरति           | Ę           | 300             | 22                           | 3        | 80           | आविष्कृत      | Ę           | 318          |
| आरनाल          | 3           | હર              | आलान                         | 8        | <b>२९</b> ६  | आविष्ट        | 3           | 344          |
| आरभटी          | २           | १९९             | आलाप                         | ą        | 966          | आविस्         | Ę           | 364          |
| आरम्भ          | Ę           | 988             | आलावर्त                      | 3        | 342          | आवुक े        | ₹           | २४६          |
| आरव            | ,,          | ३६              | आलास्य                       | Ŋ        | <b>ઝ</b> ૧પ  | आवुत्त        | ,,          | 29           |
| आरा            | ž.          | ५७९             | आलि                          | 3        | 193          | आबृत्         | Ę           | 180          |
| भाराधना        | ,,          | 159             |                              | 8        | 39           | आवृत          | 21          | 935          |
| आराम           | 8           | 3'95            | 91<br>A-                     | 11       | २७७          | आवेग          | 2           | २३६          |
| आरालिक         | 3           | 366             | 13                           | Ę        | પ્લ          | आवेश          | Ę           | १३५          |
| आराव           | Ę           | 34              | .,<br>आलिङ्गन                | •        | 383          | आवेशन         | 8           | ६६           |
| आरेक           | ,,          | 99              | आलिक्रम<br>आ <b>लिक्रिन्</b> | 31       | २०७          | आवेशिक        | ş           | 953          |
| आरोख           | "<br>3      | १३८             | आलिन्                        | 8        | २७७          | 23            | 29          | 11           |
| आरोपित-        | _           | ,40             | भारतीष्ठ                     | 3        | 883          | आवेष्टक       | 8           | 86           |
| विशेषता        | \$          | ဖွစ             | आलीव<br>आलीनक                | ૪        | 906          | आशंसा         | 3           | ९४           |
| अशोह           | ă.          | २७२             | आलक                          |          | 303          | भाशंसित्      | *1          | 38           |
| ,,             | Ę           | <del>ସ</del> ୍ତ | आलुक<br>आलू                  | "        | 4.94<br>4.9  | भाशंसु        | ,,,         | ,,           |
| आरोहण<br>आरोहण | ષ્ટ્ર       | હવ              | आरहेस्य<br>आसेस्य            | 3,       | ५८६          | आशङ्का        | ą           | <b>334</b>   |
| "              | ξ           | 984             | आलेख्य<br>आलेख्यशेष          |          | 36           | आश्चय         | Ą           | 98           |
| "<br>आर्जुनी   | δ,          | 942             | आछोक<br>आछोक                 | ,,<br>2  | 94           | आशर           | 2           | 309          |
| आतंव           | ş           | 200             | आवपन                         | 8        | 99           | आशा           | ,,,         | 60           |
| आर्ति          | Ę           | 9               | आवरण<br>आ <b>वर</b> ण        | ą        | 880          | 19            | \$          | ९४           |
| आर्द           |             | १२८             | आवरण<br>आवरोधिक              |          | 3 <b>9</b> 0 | आशित          | Ę           | 46           |
| आर्द्रक        | R           | ३५५             | आवर्त                        | 8        | 185          | 27            | ,,          | ९०           |
| आद्री          | ą           | <b>48</b>       | आवर्षित<br>आवर्हित           | Ę        | 195          | भाशितक्र      |             | ३०           |
| આવા<br>આર્થ    | -           |                 |                              |          | प्रद         | आशिस्         | ą           | 964          |
| ગ              | 273         | २४७<br>१४६      | भाविक                        | "        |              | आशी           | 8           | ३८१          |
|                | 37<br>B     | 83              | आवसथ                         | 8        | 40<br>{0     | आशीविष        | ,           | <b>B</b> 190 |
| 77             | •           | 94              |                              | "        | <b>4</b> -   |               |             |              |

( १८१ )

| হা.              | का.  | श्चो. | ম.                 | का.  | श्हों.      | হা.                    | का.           | स्रो.          |
|------------------|------|-------|--------------------|------|-------------|------------------------|---------------|----------------|
| आशु              | 8    | २३४   | आसुति              | 3    | ५६९         | आह्नय                  | <b>२</b>      | 308            |
|                  | ६    | १६६   | <b>आसुतीब</b> छ    | ,,   | 865         | आह्वा                  | "             | 25             |
| आशुग             | રૂ   | ४४२   | 92                 | >7   | مذفحمة      | आह्वान                 | "             | 800            |
| В                | 8    | 902   | आसुर               | 71   | २८५         | इ                      |               |                |
| आशुशुज्ञवि       | 'n,, | 953   | आसंचनक             | Ę    | ७९          |                        | S             | २६०            |
| आश्चर्य          | 2    | 216   | आस्कन्दन           | 3    | ४६१         | इ <b>छ</b><br>इच्चवारि |               | 181            |
| आश्रप            | 25   | २७    | आस्कन्दित          | क ४  | ३१५         |                        | "             | 90             |
| आश्रम            | 3    | ४७२   | आस्तर              | 3    | इंध्र       | इङ्ग                   | Ę             |                |
| **               | 8    | 80    | आस्तिक             | 21   | 148         | "                      | 73            | 186            |
| आश्रय            | ą    | ३९९   | आस्था              | 2    | १९२         | इङ्गित                 | 21            | "              |
| **               | 8    | 40    | ,,,                | 3    | १४५         | इंड्रुदी               | 8             | २९             |
| आश्रयाश          | ,,   | 984   | 19                 | Ę    | 338         | इच्छा                  | 3             | 48             |
| आश्रव            | 2    | १९२   | भास्थान            | 3    | 184         | इच्छावसु               | 2             | १०३            |
| 99               | 3    | ९६    | आस्थानगृह          | £ 8  | ६३          | इज्ञल                  | 8             | २११            |
| आश्रुत           | Ę    | १२५   | आस्पद              | "    | વક          | इज्याशील               | 3             | ४८२            |
| <b>আশ্ব</b>      | "    | ષદ    | आस्फोटनी           | 3    | ५७३         | इट्सर                  | 8             | ३२५            |
| आश्वरथ           | 3    | 840   | <b>आस्य</b>        | ,,   | २३६         | इडिक                   | 31            | ३४३            |
| आश्चयुज्         | \$   | ६९    | <b>आस्यलाङ्ग</b> र | इ. ४ | ३५४         | इतर                    | ঽ             | ५९६            |
| आश्विन           | ,,   | 57    | आस्यलोमः           | तू ३ | २४७         | 33                     | Ę             | 308            |
| <u> সাশ্ব</u> ীন | 8    | 398   | आस्या              | Ę    | ૧३૪         | इतरेतर                 | 27            | 134            |
| <b>आषा</b> ढ     | Þ    | 86    | आस्यासव            | 3    | २९७         | इतिह                   | 21            | १७३            |
| 71               | ą    | ४७९   | आस्रव              | Ę    | 99          | इतिहास                 | 5 2           | **             |
| "                | 8    | 8.4   | आहत                | 27   | 338         | इस्वरी                 | 3             | 335            |
| भाषाद्याभू       | 2    | 33    | ं आहत <i>ऌच्</i> र | ग ३  | 808         | इदानीम्                | Ę             | १६६            |
| आस               | Ę    | ४३९   | भाहर               | ξ    | ૪           | इध्म                   | 3             | ४९३            |
| आसक्त            | .,   | ૪૧    | आहव                | ş    | ४६० .       | इन                     | ₹             | 99             |
| आसन              | 3    | 68    | आहवनीय             | "    | ४९०         | 99                     | Ę             | ₹3             |
| 73               | 3    | ३९९   | आहार               | 11   | 69          | इन्दिरा                | 2             | 180            |
| ,,               | 8    | २९०   | आहारतेजर           | व् " | २८४         | इन्दिन्दर              | 8             | 306            |
| भासना            | Ę    | 358   | आहार्य             | 2    | १९७         | इन्दीवर                | 51            | २३०            |
| भासन्दी          | ą    | 388   | आहाव               | 8    | 846         | इन्दु                  | 2             | 99             |
| आसम्ब            | Ę    | 19    | आहिक               | ₹    | <b>રૂ</b> ખ | इन्दुकान्ता            | 31            | <i>ચ્</i> ત્રહ |
| आसव              | રૂ   | 486   | आहिनामि            | ą    | ४९९         | <b>इ</b> न्दुजा        | 8             | 188            |
|                  | ,,   | ५६९   | आहितुण्डि          | क ३  | ૧૫૨         | इन्दुसृत्              | 2             | 998            |
| <br>आसादित       | Ę    | 326   | आहुति              | 71   | ४८५         | इन्द्र                 | "             | 43             |
| आसार             | 2    | 69    | आहो                | Ę    | १७२         | 19<br>19               |               | 64             |
| 11               | ą    | 848   | आहोपुरुषि          |      | २३२         |                        | "<br><b>3</b> | २३             |
| आसीन             | 17   | ૧૫૬   | आह्निक<br>-        | 39   | 353         | 33                     | 8             | २६५            |
| -                | ••   | •     |                    |      | 1           | 23                     | -             | - ,            |
| ( ३८४ )          |      |       |                    |      |             |                        |               |                |

| হা.                      | का.      | <b>%</b> ⊺.  | হা,                       | का.    | <b>श्रो.</b> '  | च.                 | का.        | ક્ષો.       |
|--------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|-------------|
| इन्द्रक                  | 8        | ६३           | ई                         | 71.    | -(c3) •         | <br>उ              | 4414       | ·ea.        |
| इन्द्रकील                | 31       | ९६           | ई                         | 2      | 180             |                    |            | 3 - 14      |
| इन्द्रकोश                | »;       | 1819         | । २<br>ृ <b>ई</b> क्षण    | 3      |                 | उकनाह              | 8          | ₹00         |
| <b>इन्द्रगो</b> ष        | **       | ३७५          | <b>क्र</b> भाग            | ય      | २३९             | उस्तर<br>उस्न      | "          | \$ 5 B      |
| धरद् <del>र</del> च्छन्द |          | ३२२          | ई <b>च</b> िक             | 17     | 580             | उपम्<br>उम्बा      | 54         | <b>३</b> २३ |
| इन्द्रजाल                | , ,      | ४०३          | . इ <b>च</b> ाणक<br>  ईडा | 3      | 380             | 1                  | יוו        | ८५          |
| >>                       | ,,       | 490          |                           | 2      | 968             | उद्ध्य             | 3          | <b>6</b> 64 |
| इन्द्रनील                | ४        | <b>গ</b> ইণ্ | ं ईनि                     | "      | 80              | उम्र               | <b>ર</b>   | 909         |
| इन्द्रभूति               | 3        | 38           | <u> </u>                  | "      | €0              | "                  | રૂ         | ५६०         |
| इन्द्रलुप्तक             | <b>3</b> | 930          | । ईरित<br>                | Ę      | 116             | , उग्रन्व          | 4          | २३२         |
| उन्द्रवारण               | े ४      | 222          | ' <b>ई</b> में<br>        | ₹ -    | <sup>६</sup> २९ | उप्रधन्वन्         | 53         | 66          |
| इन्द्रसुत                | 3        | ३६८          | ईर्या<br>- ६-६            | Ę      | १३६             | उप्रनासि≇          | . ર        | 338         |
| दृन्दा भिद्              | वता २    | ₹€           | । ईर्यापथि                |        | 13.0            | उचित               | n          | 800         |
| इन्द्रागी                | ,,,      | 18           | ईप्या                     | Ź      | 414             | उ <b>च</b>         | ६          | ६४          |
| हन्द्रानु न              | ,,       | 396          | ईप्योत्रु                 | 7.7    | 11              | उद्भण्ड            | 15         | 118         |
| इन्द्रिय                 | ž.       | २९३          | · ईला                     | ,,,    | 886             | . उ <b>ब</b> ताल   | ?          | १९५         |
| ,,                       | Ę        | 94           | - ई्श                     | 2      | 908             | उचन्द              | ,,         | प९          |
| इन्द्रियम्।              | म ,,     | ųσ           | **                        | 3      | २२              | उच्चय              | ą          | ३३७         |
| इन्द्रिया <b>य</b> ः     | तन ३     | २२७          | ईशमव                      | 2      | 903             | उ <b>ब्ब</b> ळ     | દ્         | ц           |
| इन्द्रियार्थ             | Ę        | 70           | ईशान                      | 21     | \$2             | उच्चार             | ર          | 286         |
| हम्धन                    | 3        | ४९१          | ः<br>ईशानज                | "<br>국 | ५०९<br>७        | उद्मावच            | Ę          | 64          |
| हभ                       | 8        | 268          | इशानज<br>ई <b>शि</b> तृ   | 3      |                 | उच्चूळ             | ą          | 838         |
| इभयाल ह                  | 3        | ४२६          | इ। शतृ<br>  ईक्शित्व      |        | <b>२</b> ३      | उद्ये:श्रवस्       | 2          | ९०          |
| इभारि                    | 8        | ३५०          | •                         | 2      | 116             | उच्चेर्घृष्ट       | "          | 163         |
| इभ्य                     | ą        | 21           | ईधर                       | 37     | 330             | उचेस               | 6          | 300         |
| हरमद                     | 8        | 150          | , ,,                      | 3      | 23              | -<br>उन्छङ्ग्रल    | ,          | 902         |
| हरा                      | ą        | ५६६          |                           | "      | २६              | उच्छिष्टभो         |            |             |
| दृरिण                    | 8        | 4            | <b>ईश्वरा</b>             | 2      | 996             | उच्छो <u>र्घ</u> क |            | પરા         |
| इला                      |          | a            | ईव                        | "      | ६९              |                    | 11         | ३४७         |
| इस्तर                    | »        | ર<br>૨૪      | ईघत                       | Ę      | 905             | उच्छाय             | Ę          | ६७          |
| इपीका                    |          |              | ईषदुण्ण                   | **     | 25              | उ <b>च्छित</b>     | <b>?</b> 1 | ξų          |
|                          | 8        | 7 6 9        | ईया                       | 3      | yuy             | उच्छूसित<br>       | 8          | 198         |
| इपु                      | 4        | 885          | े <b>ईचाद्</b> नत         | 8      | २८९             | <b>उच्छास</b>      | Ę          | 8           |
| इष्ट                     | 21       | 86%          | ईियका                     | 3      | 468             | उज्जयनी            | 8          | 85          |
| "                        | Ę        | 181          |                           | 8      | २९१             | <b>उज्जय</b> न्त   | "          | <b>९</b> ७  |
| इष्टमन्ध                 | ,,       | २७           | ईचीका                     | 3      | 488             | <b>उज्जू</b> म्भ   | "          | १९३         |
| इष्टापूर्न               | રૂ       | ४९९          | र्ष्हा                    | 12     | 48              | उज्जवल             | Ę          | 103         |
| इंट्य                    | 7        | 90           | ईहामृग                    | 3      | 196             | उज्ञित             | 33         | 313         |
| इंब्स                    | 3        | ४३९          | , ,,                      | 8      | <b>র্</b> ণত    | उन्छ               | ३          | प२९         |
|                          |          |              |                           | (३८५)  |                 | •                  |            |             |

|           | ·      | <u> </u> |
|-----------|--------|----------|
| अभिधार्ना | चन्ताम | ाज:      |

[ उद्दीची उरज ] श्हो. श्रो. का. হা. श्रो. श. का. का-হা. 98 २७ उद्ग्मूम B ₹ उत्तराघाढा ξo 8 उटज Ę۳ Ę 3 ३३६ उद्ग 33 उत्तरामङ्ग ₹ उद्ध 929 ३३५ उद्ग्रदत् ₹ उत्तरीयक પ્રશક્ ₹ उद्धप २८९ 8 930 उत्तान 8 २ 95 91 उहुपथ ३६ उद्ञ ₹ ८२ उत्तानपाद्ज उड्डीन 82६ 8 ९२ ₹ ₹ उद्ञन ß उत्तानशय 908 उड्डीश ? उद्खित उत्तेजित 8 399 Ę 996 123 Ę उत 3 18 उद्धा 8 939 39 99 23 Ħ उत्तेरित 333 17 उद्धिकुमार ₹ 8 997 13 394 78 55 108 उदन्त 25 ३३ उत्पनित् ષર્ફ ş Ę उतथ्यानुज 3 46 उदन्या उताहो Ę 902 उत्पत्ति Ę 3 १३९ उदन्वत् 8 ş उस्क 900 २२९ उत्पल 8 949 उद्यान 91 3 उस्कर उत्पश्य 358 " 39 9 48 उद्य 226 उस्कण्ठा ₹ उन्पारित 398 Ę 93 ક્ર उत्कविठत ₹ 900 Ç 80 उम्पान € 5 Ę 99 દ્દ 80 उस्कर उत्पादक 8 ३५२ 3 २६८ उद्दर 385 उस्कर्ष 959 उत्पाद्पवं ₹ 12 उद्गग्रन्थि 323 99 २२८ उरकलिका ? ३९६ उम्पादशयन उदरत्राण ४३२ 388 ૪ उग्पिञ्चल 30 ₹ ,, उद्रगिशाच ९२ g 988 २७५ उन्फुल उरकुण 33 उदरम्भरि 93 72 987 ą 808 उत्म उस्को च ,, उद्दिणी ₹0₹ " Ę २६६ 989 उत्मङ्ग उक्कम Ę उदरिन् 338 ,, 808 उस्मजन 40 उत्क्रीश 8 99 उद्दरिल 13 33 370 उत्सपिणी उश्चितिका ३ ę 89 उदके ₹ ७६ 336 ξ उत्तंस १४३ उत्सन 11 अदर्चिस् १६६ 8 3 २९९ " उथ्सादन Ð >9 ष्ट् उदवसित 19 364 266 उत्तप्त उस्सारक ,, 99 उद्धित् **ક**ેં Ę 235 08 7 उत्तम Ę उस्माह **į**1 उदात्त उत्तमर्ण " ŧ ५४६ उस्साह 994 उदान 8 (शक्ति) २३० उत्तमाङ्ग 3 199 ,, 39 ક્ उदार ₹ 9 1919 ą 900 उत्तर उत्स्क 80 19 99 उसरङ्ग 8 ७२ उत्सूर ş 48 40 3 ₹80 É 999 13 उरमृष्ट 13 उत्तर चलुद **१३**३ उदावर्त उल्लेघ उत्तरफल्गुनी २ २६ €ø 23 ,, ३९६ 934 उदासीन 91 २९ 8 उत्तरभाइपद् " उद्क

( ३८६ )

₹

8

199

93

63

9

उत्तरा

उत्तरायण

उदक्या

उदगद्रि

900

68

₹

,,

उदाहार

उदीची

| उदीचीन           | }   | मूलस्थशब्दसृची |                      |          |             |                    | [ a      | पप्रदान     |
|------------------|-----|----------------|----------------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|
| হা.              | का. | खो.            | হা.                  | का.      | શ્રો.       | হা.                | का.      | શ્લો.       |
| उदीचीन           | ૨   | 63             | उद्ग                 | 8        | ४१६         | उपगृहन             | Ę        | 385         |
| उदीच्य           | 8   | 96             | उद्दरमर              | 7        | <b>૭</b> રૂ | उपग्रह             | ষ        | 850         |
| उद्दीर्ण         | 3   | <b>ই</b> १     | उद्वर्तन             | 3        | २९९         | उपग्राद्य          | ••       | 808         |
| उदुम्बर          | 8   | ७५             | उद्गह                | ,,       | २०६         | उपन्न              | 8        | ६७          |
| ,,               | ,,  | 304            | उद्घानत              | 8        | 260         | उपचर्या            | ą        | १३७         |
| ,,               | 77  | 996            | 1)                   | ६        | 333         | उपचार              | 95       | 93          |
| उदूषस            | 22  | 62             | उद्वासन              | 3        | ३५          | n                  | 92       | 353         |
| उद्गत            | Ę   | 828            | उद्घाह               | 59       | १८२         | "                  | 9)       | 808         |
| उद्गमनीय         | રૂ  | ३३२            | उद्देग               | 8        | २२०         | उपचारपरी           | •        |             |
| उद्गाह           | Ę   | 383            | उन्दुर               | 23       | ३६६         |                    | 3        | ६५          |
| उद्गान्          | રૂ  | ४८३            | उन्दुरु              | 27       | **          | उपचित              | Ę        | ११३         |
| उड               | Ę   | 99             | उन्न                 | ६        | १२८         | उपजाप              | 23       | 800         |
| उद्दन            | 3   | प८३            | ं उ <b>त्त</b> त     | 53       | ६४          | - उप <b>जिह्ना</b> | 8        | २७३         |
| उद्घाटक          | 8   | 949            | उन्ननानस             | 97       | 308         | उपज्ञा             | Ę        | ٩           |
| उद्देश           | 13  | २७५            | उन्नयन               | ₹        | २३६         | उपताप              | 3        | १२७         |
| उद्दान           | ą   | 903            | उन्नम                | 3        | 998         | _                  | 8        | 303         |
| उहाम             | Ę   | १०२            | उन्नाह               | 71       | 60          | उपदंश              | 3        | 403         |
| उद्दाल           | 8   | २४३            | उ <b>न्निद</b>       | 8        | ૧૧૫         |                    | 91       | 803         |
| उद्दाव           | ą   | ४६७            | उन्मदिष्णु           | 3        | <b>९३</b>   |                    | 8        | २७४         |
| उद्धत            | ,,  | ९५             | उन्मनस               | 19       | 900         | उपदेहिका           | 93       | . २७३       |
| उद्धपं           | Ę   | 188            | उन्मन्ध              | >>       | <b>३</b> ५  | उपद्रव             | 2        | ३९          |
| उद्धव            | *>  | 21             | उन्माथ               | 77       | प९६         | उपधा               | 3        | 808         |
| उद्धान           | 8   | ८४             | उन्माद               | ₹        | २३४         | उपधान              | 73       | ३४७         |
| उद्धार           | **  | nga            | उ <b>न्मादसंयु</b> र | 4 3      | ९३          | उपधि               | 27       | ४२          |
| उद्धुर           | Ę   | ६४             | उन्मिषित             | 8        | 988         | उपष्टति            | ₹        | 35          |
| उद्धु <b>च</b> ण | \$  | २२०            | उन्मीलन              | 3        | <b>२४२</b>  | उपनत               | Ę        | 830         |
| उद्धत            | Ę   | 998            | <b>उ</b> न्मुख       | **       | 151         | उपनय               | 3        | 856         |
| उद्भव            | 8   | 340            | उन्मृहित             | 8        | 115         | -                  | "        | 55<br>D. 11 |
| उद्भट            | 3   | <b>₹</b> 9     | उन्मेष               | 3        | २४२ :       | उपनाह<br>उपनिधि    | 2        | 508         |
| उद्भव            | Ę   | <b>3</b>       | उपकण्ठ               | 8        | 394         |                    | 3        | ५३४         |
| <b>উক্লি</b> জ   | 8   | ४२३            | 19                   | Ę        | ८६          | उपनिषद्            | <b>ર</b> | 168         |
| उद्भिद्          | 37  | 73             | उपकरण                | ą        | \$60        | उपनिष्कर           | 8        | પર્         |
| 31               | 12  | 93             | उपकारिका             | 8        | ५९ :        | उपनिष्क्रम         |          | "           |
| उद्भिद           | 13  | ,,             | उपकार्या             | 33       | 17          | उपनीतराग           |          | ६६          |
| उचम              | ₹   | २१४            | उपकुल्या             | ą        | 64          | उपन्यास            | 3        | १७६         |
| उद्यान           | 8   | 306            | उपक्रम               | Ę        | 186         | <b>ऊ</b> पपति      | <b>ર</b> | १८३         |
| उद्योग           | 4   | 538            | उपक्रोश              | 3        | 964         | उपपादुक            | 8        | ४२३         |
| उद्घोत           | "   | 94             |                      | <b>३</b> | 84          | उपप्रदान           | ર        | 803         |
|                  |     |                | ( ३                  | ( وي     |             |                    |          |             |

| THE REST | - 6 |
|----------|-----|
| ও শ তা দ |     |

#### अभिधानचिन्तामणिः

[ उत्स्वल

| হা.                 | का.      | <b>छो.</b> | श.         | का.      | श्रो    | য়-              | <b>5</b> 1. | ह्यो.      |
|---------------------|----------|------------|------------|----------|---------|------------------|-------------|------------|
| उपप्लब              | ₹        | 30         | उपसञ्च     | Ę        | 130     | उपाहित           | ર           | 80         |
| उपवह                | 3        | 380        | उपसम्पत्र  | રૂ       | ક્રું હ | 17               | Ę           | 353        |
| उपभृत्              | **       | ४९२        | 19         | 27       | 60      | उपेचा            | ą           | ४०२        |
| उपभोग               | **       | ३०२        | उपसर       | 8        | ₹¥0     | उपेन्द्र         | 2           | 956        |
| उपभोग (             | п        | į.         | उपसर्ग     | <b>ર</b> | ३९      | उपोद्धात         | 2           | १७६        |
| अन्तराय             |          | ७२         | उपमर्जन    | Ę        | હુક     | उपकृष्ट          | 8           | રૂપ        |
| उपमा                | ξ        | 96         | उपसर्या    | 8        | ३३४     | डभ               | Ę           | 49         |
| "                   | 91       | ९९         | उपसूर्यक   | ą        | 94      | उम्              | 77          | 906        |
| उपमातृ              | ₹.       | २२२        | उपस्कर     | 3        | 68      | उमा              | ₹           | 990        |
| उपमान               | Ę        | ९९         | उपम्थ      | ર        | २६६     | 111              | 8           | २४५        |
| उपयम                | રૂ       | 862.       | **         | "        | ₹७'4    | उमापति           | 71          | 333        |
| उपयाम               | 5)       | <b>"</b>   | उपस्थित    | Ę        | 130     | उमावन            | 99          | ४३         |
| उपरक्त              | ą        | 84         | उपस्पर्ध   | 3        | 409     | उमाम्त           | 2           | 122        |
| उपर <b>च</b> ण      | n        | क्षत्र     | उपहार      | ••       | 999     | उम्बर            | 8           | الإدم      |
| उपरति               | Ę        | 946        |            | 91       | 803     | उम्बुर           | 91          | 97         |
| उपरम                | **       | **         | उपहालक     | 8        | 20      | उम्य             | 93          | <b>3</b> 3 |
| उपराग               | <b>ર</b> | ३९         | उपहर       | 3        | 804     | ं उरःमृत्रिक     | 1 ३         | ३२१        |
| उपरि                | Ę        | 982        | उपांशु     | Ę        | 3 28    | उरग              | 8           | ३६९        |
| उपरि <b>ष्टा</b> त् | _        | 39         | उपाकरण     | 3        | wer     | ं उरग            | 57          | ३४२        |
| उपल                 | 8        | 902        | उपाकृत     | 19       | ४९३     | उरभ              | 11          | **         |
| उपलब्ध              | 2        | २२३        | उपाग्र     | Ę        | 99      | उररीकृत          | Ę           | 924        |
| उपलभ्भ              | Ę        | 946        | , उपाग्यय  | **       | 380     | <b>ं उरम्</b> छद | ą           | धई०        |
| उपिङ                | 2        | ેક્લ્      | उपादान     | 2        | 160     | , उरस्           | 49          | २६६        |
| उपवन                | 8        | 340        | उपाधि      | 3        | 185     | उरसिल            | 29          | 848        |
| उपवतंन              | **       | 18         | 22         | Ę        | 988     | उरस्य            | 97          | 218        |
| उपवसथ               | **       | 20         | • उवारयय   | ,,       | 30      | उरस्वत्          | 19          | ४५६        |
| उपवास               | ą        | 408        | ं उपाध्याय | r 9      | 94      | उराह             | 8           | ३०६        |
| उपवाद्य             | 8        | 266        | ं उपाध्यार | त ३      | 969     | 1                | Ę           | ६६         |
| उपविष               | 91       | 340        | 49         | 99       | 166     |                  | 79          | 354        |
| उपविष्ट             | व        | १५६        | ं उपाध्यार | गर्नी "  | 960     | _                | 3           | २६७        |
| उववीत               | ą        | 409        |            |          | 966     |                  | 8           | ч          |
| उपवंणव              | ą        | 48         |            | 99       | 496     |                  | 2           | ९७         |
| उपशम                | 51       | 230        | उपान्त     | Ę        | ٤٥      |                  | ाण ३        | ३६५        |
| <b>उपश</b> स्य      | B        | 79         | उपाय       | રૂ       | 800     | 1 40             | 8           | 8          |
| उपशाय               |          | ૧ રૂવ      | i          | 99       | 805     | i                | 99          | 868        |
| उपश्रुति            | 2        | 3:90       |            | द्शा २   | 94      | ,                | "           | ¥६०        |
| उपसंख्या            | ान ३     | 33         |            |          | 88,     | । उल्हर          | ,,,         | 340        |
| उपसंग्रह            |          | 406        |            |          | 95      | 1                | 3           | 8%0        |
| _ , , , , ,         |          |            |            | ( 366    | -       |                  |             |            |
|                     |          |            |            | •        | ,       |                  |             |            |

|           | •   |
|-----------|-----|
| 7200      | - 1 |
| उल्लंखरू  | - 1 |
| . 18/20 - |     |

#### मृलस्यशब्दस्ची

| হা,           | का. | स्रो.       | হা.                     | <b>%</b> 1. | क्हो. ∣     | হা.                 | 奪i.      | श्लो.       |
|---------------|-----|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|
| उल्लंखल       | 8   | ८२          | <b>उत</b>               | Ę           | <b>১</b> ২ই | ऋण                  | 8        | <b>8</b> 44 |
| उत्हूपी       | 71  | ४१२         | <b>अथ</b> न्            | 8           | ३३८         | ऋग्विद              | ą        | ४८इ         |
| उ <b>ए</b> का | 91  | 156         | ऊधस्य                   | ą           | ६८          | ऋच् (वेद            |          | 9 6 3       |
| n             | 93  | १६९         | <b>उर्</b> ब्य          | >>          | पर८         | ऋचीषं               | 8        | 65          |
| उक्ष          | ₹   | 508         | <b>जरीकृत</b>           | Ę           | 128         | ऋजीष                | 73       | "           |
| 57            | 77  | **          | <b>उ.</b> ह             | 3           | २७७         | ऋह                  | 8        | 39          |
| उस्वम         | Ę   | १०३         | ऊरुज                    | •17         | <b>५</b> २८ | "                   | ξ.       | ९२          |
| उस्मुक        | 8   | १६९         | ऊर्ज                    | <b>ર</b>    | ६९          | 現の                  | 3        | પ્લપ્ત      |
| उल्लक्सन      | 2   | २२०         | . <b>ऊर्जस</b>          | à           | 798         | ऋत                  | <b>ર</b> | 396         |
| उहाघ          | ą   | १३८         | 99                      | à           | 86°         | 11                  | ą        | 430         |
| उज्ञाप        | 2   | 208         | उर्जम्बल                | 77          | ४५६         | ऋतु                 | 2        | ६९          |
| उल्लोच        | 3   | इ४५         | <b>ऊर्जस्वन्</b>        | 99          | 99          | "                   | 8        | 200         |
| उन्नोल        | 8   | 385         | उर्जनाभ                 | 8           | २७३         | ऋनुमती              | 13       | 999         |
| उशनस्         | ?   | 33          | ऊर्णाय                  | 3           | 338         | ऋते                 | Ę        | 9 63        |
| उन्नीर        | 8   | २२४         | ***                     | ક           | 388         | ऋद                  | 3        | 58          |
| उपर्बुध       | 11  | 384         | <b>अ</b> ध्व            | 3           | १५६         | ऋदि                 | "        |             |
| उपस्          | 2   | v-ફ         | उध्वेक                  | ą           | २०७         | ऋभु                 | 2        | ą           |
| उषा           | "   | ي په        | उध्वंतिप्त              | 8           | 996         | ऋभुक्तिन्           | "        | ८६          |
| "             | 8   | <b>५३</b> ३ | <b>ऊ</b> ध्वंजानुब      | ह ३         | 999         | न्ध्यः स्था<br>ऋश्य | 8        | ३्६०        |
| 11            | Ę   | 5.99        | - उध्यंज                | 3           | 970         | ऋषभ                 | 3        | २९          |
| 27            | 31  | 300         | -<br>उध्वं <b>ज्</b>    | 99          | 999         | ग्रथम               | -        |             |
| उषित          | **  | १२२         | - ज्रुष्ट <b>न्द्रम</b> | 94          | ૧૫૬         | ,,                  | 8        | ३२२<br>३७   |
| उपेश          | 3   | 288         | उध्वंलिङ्ग              | 2           | 990         | 27                  | Ę<br>"   | હદ          |
| उड्ड          | 8   | 350         | <b>उध्वलोक</b>          | 99          | 9           | ऋषि                 |          | ,           |
| उप्ग          | ٦   | 63          | <b>उ</b> मि             | 8           | 183         |                     | 9        | ***         |
| 93            | ર્  | 88          | <b>ऊ</b> मिका           | ą           | 329         | ऋषिकुल्या           |          | 888         |
| **            | Ę   | 28          | <b>उ</b> सिंमन          | ξ           | ९३          | ऋष्टि               | 3        | 884         |
| उणक           | 3   | 88          | : ऊष                    | ૪           | Ę           | ऋःयाक्र             | 2        | 388         |
| उष्णवीर्य     | 8   | ษาร         | . <b>उ.चण</b>           | ą           | ۷३          | ए                   |          |             |
| उन्मांशु      | 2   | ٩           | उत्तर                   | 8           | ų           | एक                  | \$       | ५३७         |
| उच्चाराम      | 99  | '98         | - ड <b>प्स</b> क        | <b>ર</b>    | 91          | 19                  | ξ        | ९३          |
| उष्णिका       | ą   | ६१          | <b>उ</b> ष्मन्          | 8           | 186         | 17                  | 99       | 308         |
| उष्णीष        | 59  | ३१५         | ं <b>ऊह</b>             | <b>ર</b>    | <b>३२</b> ५ | एकक                 | 21       | ९३          |
| 91            | 19  | ३३१         | 91                      | **          | >3⊚         | <b>प्</b> ककुण्डल   | ર        | १३८         |
| उस्र          | 2   | १३          | ऋ                       |             |             | एकगुरु              | 3        | ७९          |
| उस्रा         | 8   | ३३१         | ऋक्ण                    | 2           | 908         | एकतान               | Ę        | 38          |
| 35            |     |             | ऋक्थ                    | 33          | 99          | एकताल               |          | ४६          |
| <b>उ</b> त्हा | ą   | \$ 519      | ऋच                      | <b>ર</b>    | २२          | पुकद्दन्त           | ₹        | 323         |
|               | -   |             |                         | 2           |             |                     |          |             |

( 368 )

| • (3           |      | S 1         |                         |          | श्लोक            | হাত্ত ব                    | Flag          | भ्रो.       |
|----------------|------|-------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| •              | ₽la€ | भुहोक       | হাত্ত্ব                 | काण्ड    | कुत का<br>कुत का | ओइपुष्प                    | 8             | २१६         |
| एकहश्          | ₹    | 190         | एनस्                    | Ę        | २१६              | आहे.सु <b>क्</b> य         | 2             | 226         |
| 33             | 3    | 290         | प्रवह                   | 8        | 204              | आंदुनक<br>औदनिक            | `<br><b>3</b> | ३८६         |
| п              | 8    | 366         | एर्वारू<br>एषण          | 3        | 883              | औदरिक                      | 99            | 99          |
| एकधुर          | 23   | ३२८         | रुपणा                   | 91       | ષર :             | आदारक<br>औद् <b>धित</b>    | 57            | wy          |
| एकधुरीण        | 57   | 23          | पुषणी                   | ,,,      | 466              | आद् <b>श्यत</b><br>औदश्यिक | "             | ,,          |
| <b>एकप्</b> नी | 3    | 365         | τί                      |          |                  | आदास्य<br>औदास्य           | 9             | Ęų          |
| <b>एक</b> पदी  | 8    | ૪૬          | ्रेकागारिव<br>पुकागारिव | ह ३      | ४६               |                            | "             | ξς.         |
| एकपदे          | Ę    | 186         | ऐकाम<br>-               | ં ફ      | 68               | औदार्य                     | 3             | १७३         |
| पुकपाद्        | 2    | 330         | ऐतिह्य                  | <b>ર</b> | १७३              | "                          | 11            | 800         |
| एकपिङ्ग        | 17   | 908         | ए।तस्य<br>ऐन्द्रलुप्तिव |          | 998              | औदुम्बर                    |               |             |
| एकप्रस्ययम     |      |             |                         | 95       | ३७३              | औपगवक                      | Ę             | ५२<br>९९    |
| न्तति          | 9    | 58          | 1 6                     | ٠٬<br>۶  | 20               | औपम्य                      | ) i           | ४०७         |
| एकयष्टिका      |      | ३२५         | _                       |          | ì                | औपयिक                      | <b>ક્</b>     | ४७९         |
| पुकसर्ग        | Ę    | ९४          | <b>ऐराचण</b><br>        | 2        | 91               | औपरंधिक                    | ti ''<br>99   | ५०६         |
| एकहायनी        |      | ३३८         | प्रावत                  | 23       | 28               | आं <b>पवस्त्र</b>          |               | 33          |
| एकाकिन्        | Ę    | ९३          | **                      | 99       | 99               | आंमीन                      | 8             |             |
| एकाम्र         | 79   | 38          | **                      | "        | <b>९</b> ४       | औरभ                        | 3             | રૂર્ક       |
| एकान्त         | 3    | Bog         |                         | ,,,      | 490              | औरअक                       | Ę             | પર્         |
| "              | Ę    | 384         | ्र एंगवर्ताः            |          | ३६५              | ओरम                        | ş             | २१४         |
| एकान्तदुःषमा २ |      | ક્ષત        | े ऐल                    | 3,       | १०३              | और्बदेहि                   | 事 "           | ३८          |
| एकान्तसु       |      | ૪રૂ         | गुलविल                  | 2        | 998              | और्व                       | 8             | १६६         |
| एकायन          | Ę    | 68          | पेश्वयं                 | "        | 114              | औवशेय                      | 2             | ইত          |
| एकायनग         |      | 31          | ) আ                     |          |                  | औलूक्य                     | Ę             | प्रवृद्     |
| एकावली         | 3    | ३२५         | ओकस्                    | Я        | ખુક              | औशीर                       | n             | ३४९         |
| ល់ន            | 59   | 196         | ओच                      | ₹        | २०६              | औषध                        | 91            | १३६         |
| एडक            | 8    | ३४२         | 5. <b>27</b>            | 8        | १५३              | औषधि                       | પ્ર           | 963         |
| पुरुगज         | 99   | <b>२</b> २४ | 111                     | Ę        | 80               | औषधीप                      | ते २          | 96          |
| एडमूक          | 3    | १२          | ओङ्कार                  | 2        | 3 48             | ओष्ट्रक                    | Ę             | पर          |
| एह्रक          | 8    | ६९          | ओजम्                    | 3        | 850              |                            |               |             |
| पुवा           | **   | \$ 60       | ओण्ड                    | 8        | 20               | क                          |               |             |
| प्गभृत्        | ₹    | 99          | ओतु                     | 31       | 3,60             | क                          | 2             | 924         |
| पुत            | Ę    | इंश्व       | ओदन                     | 3        | ५९               | 11                         | 3             | २३०         |
| एसन            | 22   | 8           | ओम्                     | Ę        | 3 9 8            | कंस                        | ₹             | १३४         |
| पुनहिं         | 29   | 9           |                         | 11       | 5,4              | i i                        | 8             | 90          |
| एनम            | ą    | ४७७         |                         | 8        | १८३              | * 7                        | ,,            | 934         |
| पुध            | 53   | ४९१         |                         | ३        | <b>२</b> ४५      | कंसक                       | 93            | 123         |
| एधस            | **   | 25          | औ                       |          |                  | कसोद्भव                    | ր             | १२२         |
| एधित           | Ę    | 939         |                         | Ę        | ५२               | ककुद                       | 31            | <b>३</b> ३० |
| • • •          | -    | -           |                         | / 20-    | <b>\</b>         | _                          |               |             |

( ३९० ).

| হা.                 | का.      | क्रो.        | হা.            | काः    | श्चो. ।      | হা.                          | 事1. | श्लो.      |
|---------------------|----------|--------------|----------------|--------|--------------|------------------------------|-----|------------|
| ककुद्मत्            | 8        | ३२३          | कच्छुर         | 3      | 928          | कण्टकारिका                   | _   | २२३        |
| ककुदाती             | ą        | २७४          | कच्छू          | ,      | 976          | कण्टकाशन                     | 99  | ३२०        |
| ककुभ्               | · •      | 60           | कजाल           | 17     | इ५०          | ठण्य                         | ą   | २५२        |
| ककुभ                | 17       | २०५          | कञ्जलध्यज      | "      | ,,           | कण्डकृणिका                   |     | 203        |
| 11                  | 8        | २०१          | कञ्चक          | 91     | ३३८          | कण्डबन्ध                     | 8   | २९८        |
| ककोलक               | 3        | <b>ક્</b> ૧૦ | 22             | 71     | 833          | कण्डभूषा                     | 3   | ३२१        |
| क्रक्खट             | æ        | <b>२</b> २   | n              | 8      | 263          | कण्ठिका                      | 91  | ३२६        |
| कञ्च                | 8        | 306          | कञ्चकिन्       | 3      | ३९३          | कण्ठीरव                      | 8   | 389        |
| कचा                 | 3        | સ્પર         | 99             | 8      | 3,00         | कण्डेकाल                     | 2   | 909        |
| *****               | **       | 339          | कञ्चलिका       | 3      | 336          | कण्डन                        | ૪   | ૮રૂ        |
| 99                  | Ę        | 99           | कट             | 19     | २७१          | कण्डरा                       | ą   | २९५        |
| कचापट               | 3        | 380          | •              | ષ્ટ    | 48           | कण्डू                        | "   | 123        |
| कचीवत्              | 27       | 496          | 99             | 31     | २९१          | कण्डूयन                      | 13  | m          |
| कच्या               | 8        | ₹\$८         | कटक            | 3      | ३२७          | कण्डूया                      | 21  | ,,         |
| कङ्क                | ą        | ইও?          | 93             | 99     | 890          | कण्डोलक                      | 8   | <b>د</b> ٤ |
| , de                | ૪        | 399          | 99             | 8      | ९९           | कत्तग                        | "   | २५७        |
| क झट                | 3        | ४३०          | कटाच           | 3      | २४२          | कथंकथिक <b>त</b>             |     | 996        |
| कङ्कण<br>क          | "        | ३२७          | कटाह           | 8      | 46           |                              | ` à | ર્થય       |
| कङ्कत               | 99       | <b>રૂપર</b>  | कटि            | 3      | २७३          | कदक<br>कद्ध्वन               | 8   | 403        |
| र'कः ।<br>कड्डपश्र  | 19       | 883          | कटिप्रोथ       | 31     | २४३          |                              | 3   | 18         |
|                     | "        | કૃષ્ણ        | कित्सक         | 8      | २५४          | कद् <b>न</b><br>कवा <i>न</i> | ૪   | 120        |
| कञ्च सुख            | 37       | २९२<br>      | कटिसूत्र       | ą      | ३२८          | कद्म्ब                       | 12  | २०४        |
| कङ्काल<br>स्टेडिंग  | 8        | 209          | कटार           | "      | 203          | कंद् <b>म्बक</b>             | "   | २४६        |
| कक्के <b>सि</b>     |          | - 1          | क <b>टु</b>    | ६      | 24           | भाष् <b>रका स</b> ्र         | Ę   | 80         |
| कङ्गु<br>कर्मा      | ??<br>?? | २४२          | कटुकाण         | 8      | <b>રૂ</b> ૧૫ | कदर्य                        | ą   | ३२         |
| क द्वारी<br>सम्बद्ध | ₹        | રફેક         | कटोलबीणा       | 2      | २०४          | कदली                         | 8   | २०२        |
| क्व<br>क्वश्मश्रुन  |          | 741          | कट्वर          | 3      | 18           | 99                           | 99  | ३६०        |
| खाप्रवृद्धि         | 9        | ६३           | कठिन           | Ę      | २३           | कदाचित्                      | Ę   | 988        |
| केश्वर              | Ę        | 9            | कठिनी          | 8      | १०३          | कदुष्ण                       | 99  | 22         |
| कचित्               | "        | 3.05         | कठोर           | Ę      | २३           | कदु                          | 99  | ३३         |
| करस्ट               | 8        | 99           | कडङ्गर         | 8      | 986          | कद्भद                        | æ   | 99         |
| 11 105              | 17       | 183          | कडार           | Ę      | 33           | कनन                          | 8   | 909        |
| कच्छप               | 2        | 900          | कण             | 33     | ĘĘ           | कनकाध्यक्ष                   | 3   | ३८७        |
| "                   | 8        | 819          | कणा            | 3      | 64           | कनकालुका                     | 27  | ३८२        |
| "<br>कच्छपी         | ą        | <b>२</b> ०२  | 35             | "      | <b>رو</b>    | कनकाह्नय                     | 8   | 290        |
| कस्बेता             |          | 839          | कणित           | Ę      | 88           | कनक                          | ą   | 9 910      |
|                     | 8        |              | कणिश<br>कणिश   | 8      | २४७          | कनिष्ठ                       | 11  | २१६        |
| कच्छा<br>कच्छा      | ₹<br>"   | ३३९          | काणरा<br>कण्टक | ٠<br>٦ | <b>₹</b> 9\$ |                              | "   | २५७        |
| कच्छाटिका           | 73       | "            |                | १९१    |              | 711-1-07                     |     | •          |
|                     |          |              | ( '            | , 34   | ,            |                              |     |            |

| • |           |
|---|-----------|
|   | करालिक    |
| ŀ | MAK HICAM |

|   |       | <u> </u> | <u> </u> |
|---|-------|----------|----------|
| आ | ग्धाम | चन्त     | ामणि:    |

| ~              | 7 |
|----------------|---|
| <b>** 10 7</b> |   |
| At all 1       |   |
|                | - |

| क्रमी ३ १७४ कपीली ३ २७८ कर ३ ४०९ क्रमीतिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | হা.                                     | का.  | श्लो.      | बा.             | का. | श्लो. । | হা.        | का.         | क्रो.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|-----------------|-----|---------|------------|-------------|-------------|
| 19   17   र-५% कककृष्विका   17   २९% करक २   ८० किसीयस   17   २१६ कफिल   17   २५% करक् श्र   18   ८०% करक् श्र   18   ६६% कफिल   17   २५% कर हु   2   २००० हु   2   २००० कर हु   2   २००० कर हु   2   २००० कर हु   2   २००० हु   2   २००० कर हु   2   २०० कर हु   2   २००० कर हु   2   २००० कर हु   2   २०० कर हु   2   २०० कर हु   2   २००० कर हु   2   २००० कर हु   2   २००० कर हु   2    | कमी                                     | ₹    | 308        | कपोछी           | 3   | 206     | कर         | ą           | ४०९         |
| # स्था कि स्वित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कभीनिका                                 | 57   | 239        | ক্ষ             | 99  | 9+5     | "          | 8           | ÷90         |
| कार्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                      | 22   | 740        | ক <b>দকুবিক</b> | וו  | ₹९७     | करक        | <b>२</b>    | 60          |
| कर्नायस ४ १०६ कफोणि " २५४ कर ह 2 २०० करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कमीयस                                   | **   | २१६        | कफणि            | "   | २५४ 🖟   | **         | 8           | 49          |
| कन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                                      | Ę    | 48         | किम्            | 77  | ૧૨૪     | करकपात्रिक | <b>1</b> 11 | ९१          |
| कन्बर " ९६ " ४ १३६ करण ३ २०६ कर्बर्प २ १४२ क्वर्स् ६ १००५ करण १ २०६ क्वर्स् १ १६५ कर इ. " २०६ क्वर्स् १ १६५ कर इ. " २०६ क्वर्स् १ १६५ कर इ. " २०६ कर इ. " १६५ कर इ. " १६६ कर इ. " १६५ कर इ. " १६६ कर इ. १६६ | कनीयस                                   | 8    | 908        | कफोणि           | 72  | રવક     | करङ्क      | 3           | \$0°5       |
| कन्नर " ९६ " ४ १३६ करण ३ २०६ कर्म २ १४२ क्रम्य १ १४२ क्रम्य ६ १०५ करण ४ २०६ क्रम्य १ १३५ क्रम्य १ १३५ ज्ञम्य १ १५२ ज्ञम्य १ १५२ ज्ञम्य १ १५२ ज्ञम्य १ १५२ ज्ञम्य १ १५० ज्ञम्य १ १६० ज्ञम्य १ १६० ज्ञम्य १ १५० ज्ञम्य १ १५० ज्ञम्य १ १६० ज्ञम्य | कम्ब                                    | 91   | २५५        | कवम्घ           | 3   | २२९     | **         | 8           | 1.1.        |
| कन्नपि १ ४५ कमि ३ २३४ करट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                       | 73   | 99         | 19              | 8   | 138     | कर्ज       | ą           | २५८         |
| कन्नपि १ ४५ कमि ३ २३४ करट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कन्दर्प                                 | 2    | 185        | कंवर            | Ę   | 304     | कर अन      | 8           | २०६         |
| कम्ब्रही ४ ६६० कम् ४ १३५ " इंड्रेप<br>कम्ब्रु ३ ५८५ कमठ " ४१६ करटी " इंड्रेप<br>कम्ब्रु " ३५६ कमण्डलु ३ ४८० करटित् " २८३<br>कम्ब्रा " २५० कमन २ १२५ कर्  " १०३<br>कम्ब्रु " १५६ कमन २ १२५ करण १ ८२<br>कम्ब्रा ३ १८६ कमन ६ १९९ " ३ २०७<br>कम्ब्रा ३ १८६ कमन ६ ८१ " १६६<br>कपट ३ ४२ कमन १ १६५ करणत्राण ३ २३१<br>कपट ३ ११४ कमल १ १६५ करणत्राण ३ २३१<br>कपद २ ११४ कमल १ १६५ करणत्राण ३ २३१<br>कपदित् २ १९० कमला २ १४० करपत्रक ३ ५८२<br>कपाल ३ २९१ कमला २ १४० करमा " २५६<br>कपाल ३ २९१ कमन ३ ९८ " ४ २२५<br>कपाल ३ २९१ कमन ३ ९८ " ४ २२६<br>कपाल ३ २९१ कमन ३ १८० करमा " २५६<br>कपाल ३ २९१ कमन ३ १८० करमा " १८६<br>कपाल ३ २९१ कमन ६ ९१ करमाल ४ १७०<br>कपि ४ १५७ कम्पाक ४ १७२ करमाल ४ १००<br>कपि ४ १५७ कम्पाक ४ १७२ करमाल ४ १००<br>कपि ४ १५७ कम्पाक ४ १७२ करमाल ४ १००<br>कपि ६ १२ " ४ ३७७ करमा ६ ६३<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाद्याक ४ ४१७ " १६६<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाद्याक ४ ४१७ " १६६<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाद्याक ४ ४१७ करवार " २६१<br>कपिला ४ ४७४ कम्बल्वाद्याक २ २५० करवार ४ २५०<br>कपिताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २६९<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २६२<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                       | 3    | છપ્ત       | कवरी            | 3   | २३४ :   | करट        | 33          | २९५         |
| कम्बु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 8    | 340        | कम्             | 8   |         | 11         | \$7         | 306         |
| कन्यहर " रूप कमण्डल ३ ४८० करहिन् " २८३ कम्परा " २५० कमन २ १२५ करह " ४०३ कमन २ १२५ करह " ४०३ कमन ३ १३५ करण १ ८२ कम्बा ३ १७४ कमन ६ १९९ " ३ २०७ कमनावुड्ज ४ १० कमनावुड्ड प ३९९ " १ ३ २०७ कमनावुड्ज ४ १० कमनावुड्ड प १९९ " १ ६ १९९ कमनावुड्ज ४ १० कमनावुड्ड प १९५ कमनावुड्ड प १९६ कमनावुड्ड प १९६ कमनावुड्ड प १९७ कमनावुड्ड प १९० |                                         | ą    | 464        | कमठ             | 19  | ४९९     | कर्टा      | 71          | इड्फ        |
| कन्धरा " रु०० कमन २ १२५ कर्टु " १०३ कन्याकुळ १ ३० अमन १ १०० " ३ २०७ कन्याकुळ १ ३० अमन १ १०० " ३ २०७ कन्याकुळ १ ४० अमन १ १०० " १ १०० कन्याकुळ १ ४० अमन १ १०० " १ १०० कन्याकुळ १ ४० अमन १ १०० " १ १०० कन्याकुळ १ ४० अमन १ १०० " १ १०० कन्पद २ ११४ अमल १ १३५ अरणाणा ३ २३१ अ १ १०० " १ १६० अरणाणा ३ १६१ कन्पाद १ १९० अमला २ १४० अरणाण ३ १८१ कन्पाट १ १९३ अमला २ १४० अरणाण ३ १८० कन्पाल ३ २०१ अमला २ १४० अरणाण ३ २२१ कन्पाल ३ २०१ अमला २ १०० अरणाण ३ २२१ कन्पाल ३ २०१ अमला २ १०० अरणाण ३ २२१ कन्पाल ३ १९३ अमल १ १०० अरणाण १ १०० कन्पाल १ १९० अरणाण १ १०० अरणाण १ १०० कन्पाल १ १०० अरणाण १ १०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                       | **   | इंपर्      | क्रमण्डल        | 3   | 1       | करटिन्     | 33          | २८३         |
| कम्बा ३ १०४ कमनच्छद प ३०० ॥ ३ २२७ कम्बाकुड ४ ४० कमनीय ६ ८१ ॥ ॥ ५६१ कपट ३ ४२ कमर ३ ९८ ॥ १९६१ करणत्राम ३ २६१ ॥ ॥ २२६ वरणत्राम ३ २६१ ॥ ॥ २२६ वरणत्राम ३ १५० कमला ४ १४० करणत्राम ३ १५० कपाट ४ ७३ कमलोत्तर ४ २२५ वरम ॥ २५६ करण ३ २६१ कमन ३ ९८ ॥ ॥ १५६ वरमाल ३ १५० कमला २ १४० करम ॥ २५६ कपाल ३ २६१ कमन ३ ९८ करमाल ३ १५० कम्पान ३ १८० करमाल ४ १०० करमाल ४ १०० कम्पान ६ १९७ करमाल ४ १०० कम्पान ६ १९७ करमा ३ ६३ कम्पार ॥ १९७ कम्पा ३ १५० करमा ३ ६३ कम्पा ॥ १९७ कम्पा ३ १५० कम्पा ॥ १५६ कम्पा ३ १६६ कम्पा ३ १६६६ कम्पा ३ १६६ कम्पा ३ १६ | _                                       | **   | 240        |                 |     | 524     | कर्दु      | 13          | ४०इ         |
| कन्या ३ १०४ कमनच्छद प ३०० ॥ ३ २०७ कम्याकुड ४ ४० कमनीय ६ ८१ ॥ ॥ ५६१ कमर ३ ९८ ॥ १६९ कमर ३ १६९ कम विद्या १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                    | कन्यकुटज                                | 8    | 39         | 99              | 77  | 383     | करण        | 8           | ८२          |
| कन्याकुड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                       | 3    | 308        | कमन₹छद          | ч   | 300     | 15         | 3           | 226         |
| कपट ३ ४२ कमर ३ ९८ " ६ १९ करणताण ३ २६१ कमल ४ १३५ करणताण ३ २६१ करणताण ३ २६१ करणताण ३ २६१ करणताण ३ १५६ करणाट ४ ७३ कमला २ १५० करणताल ३ ०८२ करणाट ४ ७३ कमलोत्तर ४ २२५ करम " २५६ करणाल ३ २९१ कमल ३ ९८ करणाल ३ २९१ कमल ३ ९८ करणाल ३ २९१ कमणाल ४ १७२ करणाल ४ १७० करणाल ४ १९७ करणाल ४ १९७ करणाल १ १९० करणाल १ १८० करणाल १  | कन्याकुडज                               | 8    | 80         |                 |     | 69      | +1         |             |             |
| # श श श श श श श श श श श श श श श श श श श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      | ४२         | कमर             | 3   | 96      |            | -           |             |
| कपदिन् २ १६० कमला २ १६० करपत्रक ३ ५८२ कपाट ४ ७३ कमलोत्तर ४ २२५ करम ॥ २५६ कमलोत्तर ४ २२५ करम ॥ २५६ कमलोत्तर ४ २२५ करमाल ३ २६६ कपाल २ १६३ कम्प २ २२० करमाल ४ १७० करमाल १ १५६ कपारथ ॥ १५७ करमाल ३ ३३४ करवालिका ॥ ४५६ कपाल ३ ३३४ करवालिका ॥ ४५६ कपाल ३ १५६ कम्पाल ४ १९० करवीर ४ ५५० करवीर ४ ५५० करवीर ४ ५५० करवीर ४ ५५० करवीर ४ ५०० करवीर ४ ६६६ कम्पाल १ १८० करवीर ॥ १८० करवीर १ १८० करवीर ॥ १८० करवीर १ १८० करवी १ | कपद                                     | 2    | 338        | कमल             | 8   | ঀৠ৸     |            | 3           |             |
| कपाट ४ ७३ कमले तर ४ २२५ करम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                      | 8    | १७२        | ) III           | "   | २२६     | तरतीया     | Я           | 303         |
| कपाल ३ २०१ कमित ३ ०० % ३२१<br>कपालम्हत् २ ११३ कम्प २ २२० करभूवण ३ ३२६<br>कपालिनी ७ १२० कम्पाक ४ १७२ करमाल ४ १७०<br>कपि ४ ६५७ कम्पाक ४ १७२ करमाल ४ १००<br>कपिकच्छू ७ २१७ कम्पाक ६ १९७ करमम ६ ६३<br>कपिरथ ७ कम्पा ७ ९१ करमाल ७ ४४६<br>कपिरथ ७ कम्पा ७ ९१ करमाल ७ ४४६<br>कपिरथ ७ कम्पा ७ ९१ करमाल ७ ४४६<br>कपिरथ ७ कम्पा ७ ९१ करमाल ७ ४४६<br>कपिरवा ३ ६७३ कम्बल ३ ३३४ करवालिका ७ ४४९<br>कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३५७ करवीर ४ ५५<br>कपिला ४ ११४ कम्बलवाद्याक ११९७ ७ १०३<br>कपिला ४ ११४ कम्बलवाद्याक ११९७ ७ १०३<br>कपिला ६ ३२ कम्बलवाद्याक ११९० करवीरा ७ १८६<br>कपिता १ ४० कम्बन्यीवा ३ २५० करवीरा ७ १८६<br>कपोत ७ ४०५ कम्ब ७ ९८ करवीरा ७ १८९<br>कपोतपाली ७ ७६ ७ ६ ८१ करहात्य ३ २५६<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोल ३ २४६ ७ ६ २५५ करालिक ७ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कपदिन्                                  | ₹    | 990        | , कमला          | 2   | 180     | करपत्रक    | 3           | 455         |
| कपालम्हत र ११३ कम्प र २२० करमूवण ३ ३२६<br>क्यालिनी ॥ १२० कम्पन ६ ९१ करमाल ४ १७०<br>कपि ४ ६५७ कम्पान ४ १७२ करमाल ४ १००<br>कपिकच्छू ॥ २१७ कम्पित ६ १९७ करमा ६ ६३<br>कपिरथ ॥ कम्प्र ॥ ९१ करवाल ॥ ४४६<br>कपिरव ३ ६७३ कम्बल ३ ३३४ करवालिका ॥ ४५९<br>कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३७७ करवीर ४ ५५<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाङ्कक १९७ ॥ २०३<br>कपिलोह ॥ ११३ कम्बल्वाङ्कक १९७ ॥ २०३<br>कपिलोह ॥ ११३ कम्बल्वाङ्कक १९७ ॥ २०३<br>कपिलोह ॥ ११३ कम्बल्वाङ्कक १९७ करवीरा ॥ २६१<br>कपित्रा ६ ३२ कम्बुधीवा ३ २५० करवीरा ॥ १८६<br>कपोताम ६ ३० कर १ १४ करहात ४ २८९<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कपाट                                    | 8    | ७३         | कमलोत्तर        | 8   | २२५     | करभ        | 13          | ३५६         |
| कपालिनी ॥ १२० कम्पन ६ ९१ करमाल ४ १७०<br>कपि ४ ६५७ कम्पान ४ १७२ करम्ब ६ १०५<br>कपिकच्छू ॥ २१७ कम्पित ६ १९७ करवाळ ॥ ४४६<br>कपिरथ ॥ कम्प्र ॥ ९१ करवाळ ॥ ४४६<br>कपिरथ ॥ कम्बल ३ ३३५ करवाळका ॥ ४५९<br>कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३७७ कम्बीर ४ ५५<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाङ्यक ४१९७ ॥ २०३<br>कपिला ४ ४० कम्बल्वाङ्यक ४१९० करवीरा ॥ २०६<br>कपीताम ६ ३० कम्बल्वाङ्यक २५० करवीरा ॥ १८९<br>कपोताम ६ ३० कम्बल्वाङ्यक २५० करहास्वा ३ २५६<br>कपोताम ६ ३० कम्बल्वाङ्यक २५० करहास्वा ३ २५६<br>कपोताम ६ ३० कम्बल्वाङ्यक १ १८० करहास्वा ३ २५६<br>कपोताम ६ ३० कम्बल्वाङ्यक २ १४ कम्बल्वाङ ॥ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कपाल                                    | 3    | 391        | , कमित          | 3   | 9,6     | 99         | 8           | 353         |
| कपि ४ ३५७ कम्पाक ४ १७२ करम्ब ६ १०५ किपिकच्छू ११ २१७ कम्पाक ४ १७२ करम्म ६ ६३ कम्पार ११५० कम्पार ११५० कम्पार ११६० कम्पार १६६० क | कपालभृत                                 | ( २  | 993        | <b>#24</b>      | ?   | २२०     | करभूषण     | 3           | ३२६         |
| कपिकच्छू " २१७ किंग्रत ६ ११७ करमम ६ ६३<br>कपिरथ " कम्प्र " ९१ करवाळ " ४४६<br>कपिरव ३ ३७३ करवाळ " ४४६<br>कपिल ६ ३२ " ४ ३५७ करवीर ४ ""<br>कपिला ४ ११४ कम्बळ्वाद्यक ३ ४१७ " १०३<br>कपिलोह " ११३ कम्ब ४ ८७ करवीर " २६३<br>कपिला ६ ३२ कम्ब ४ ८७ करवीरा " १८३<br>कपिली ४ ४७ कम्बुमीवा ३ २५० करवीरा " १८६<br>कपोत " ४०५ कम्ब " ९८ करशाखा ३ २५६<br>कपोतपाळी " ७६ " ६ ८१ करशाखा ३ २५६<br>कपोतपाळी " ७६ " ६ ८१ करशाखा ३ २५६<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |      | 990        | , कम्पन         | Ę   | 93      | करमाछ      | 8           | 300         |
| किपिश्य " " कम्प्र " ९१ करवाळ " ४४६<br>कपिश्वज ३ ३७३ कम्बल ३ ३३४ करवाळिका " ४५९<br>कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३५७ करवीर ४ ""<br>कपिला ४ ११४ कम्बल्वाद्यक ३ ४१७ " " २०३<br>कपिलोह " ११३ कम्बल्वाद्यक ३ ४१७ " " २०३<br>कपिलोह " ११३ कम्बल्वाद्यक ३ ४० करवीरक " २६३<br>कपिला ४ ४७ कम्बुमीवा ३ २५० करबाला ३ २५६<br>कपोत " ४०५ कस " ९८ करबाला ३ २५६<br>कपोतपाली " ७६ " ६ ८१ करहाल ३ २५८<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 8    | ફેપહ       | कम्पाक          | 8   | १७३     | करम्ब      | Ę           | -           |
| कपिश्वज ३ ३७३ हम्बल ३ ३३४ करवालिका ॥ ४५९ कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३७७ करवीर ४ ५५ कपिला ४ ५१४ कम्बलियाद्यक ३ ४९७ ॥ १०३ कम्बलियाद्यक ३ ४८७ कम्बलिया १ १८० कम्बलिया ॥ १८६ कम्बलिया ३ २५० कम्बलिया ॥ १८५ कम्बलिया ३ २५० कम्बलिया ३ २५६ कम्पोत ॥ ४०५ कम्ललिया ३ २५० कम्बलिया ३ २५६ कम्पोतियाली ॥ ५६ ॥ ६ ८१ कम्हलिया ३ २५८ कम्पोतियाली ॥ ६ ३० कम् २ १४ कम्हलिया ४ २३२ कम्पोतियाल ३ २४६ ॥ ३ २५५ कम्ललियाल ॥ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 99   | 5919       | कस्पित          | Ę   | \$919   | करमभ       | 3           | ६३          |
| कपिल ६ ३२ ॥ ४ ३७७ करबीर ४ पप किपिला ४ ११४ करबिल्वाहाक ३ ४१७ ॥ १०३ करबिल्वाहाक ३ ४१७ ॥ १०३ करबीरा १ ११३ करब १ १४० करबीरा १ १८६ करबीरा १ १८६ करबीरा १ १८६ करबीत ॥ ४०५ करब ॥ ९८ करबीता ३ २५६ करपीत ॥ ४०५ करब ॥ ९८ करबीकर ४ २८६ करपीतपाली ॥ ७६ ॥ ६ ८१ करबाल ३ २५६ करपीतपाली ॥ ७६ ॥ ६ ८१ करबाल ३ २५८ करपीतपाली ॥ ३० कर २ १४ करबाट ४ २३२ करपीताम ६ ३० कर २ १४ करबाल ॥ १८० करपीला ३ २४६ ॥ ३ २५५ करबाल ॥ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 31   | 91         | कश्य            | **  | 9,9     | }          |             | •           |
| कपिला ४ ११४ कम्बल्विद्याह्यक ३ ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | -    | इं७इ       | क्रबल           | ą.  | 338     |            | "           | 878         |
| किपिलोह " ११३ कि ब ४ ८७ कर चीरक " २६३ कि पिला ६ ३२ कर बु " २६० कर चीरा " १२६ कर पिला ४ ४७ कर बुधीवा ३ २५० कर बाला ३ २५६ कपोत " ४०५ कर ब " ९८ कर बीकर ४ २८९ कपोतपाली " ७६ " ६ ८१ कर बुक ३ २५८ कपोताम ६ ३० कर २ १४ कर हाट ४ २३२ कपोल ३ २४६ " ३ २५५ कर बाल क " १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Ę    | <b>३</b> २ | •               | _   | ३७७     | करवीर      | 8           | પ્રાપ્      |
| कपिश ६ ३२ कम्बु " २०० कस्वीरा " १२६<br>कपिशीर्घ ४ ४७ कम्बुधीवा ३ २५० करशास्त्र ३ २५६<br>कपोत " ४०५ कस " ९८ कस्शीकर ४ २८९<br>कपोतपाली " ७६ " ६ ८१ करश्रक ३ २५८<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करश्रट ४ २३२<br>कपोल ३ २४६ " ३ २५५ करालिक " १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 8    | 118        | कम्बल्वि        | 東市も | 830     | 39         | 97          | २०३         |
| किपिशीर्ष ४ ४७ कम्बुग्रीवा ३ २५० करशास्त्रा ३ २५५ कपीत १ ४०५ कस १ ५८ करशीकर ४ २८९ कपीतपाली १ ७६ १ ६ ८१ करश्रक ३ २५८ कपीताम ६ ३० कर २ १४ करशास्त्र ४ २३२ कपील ३ २४६ १ ६ २३२ करशोल ३ २४६ १ १८० करालिक १ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                       | 99   | 993        | कस्बि           | 8   | 69      | करचीरक     | 77          | २६३         |
| कपोत " ४०५ कस " ९८ करशीकर ४ २८९<br>कपोतपाली " ७६ " ६ ८१ करशुक ३ २५८<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोल ३ २४६ " ३ २५५ करालिक " १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                       | Ę    | ३२         | _               |     | 500     | करबीरा     | <b>33</b>   | 9 २ ६       |
| कपोतपाली " ७६ " ६ ८१ करशूक ३ २५८<br>कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोल ३ २४६ " ३ २५५ करालिक " १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 8    | 80         | कम्युग्रीव      | । ३ | २५०     | करशाखा     | 3           | ,           |
| कपोताम ६ ३० कर २ १४ करहाट ४ २३२<br>कपोळ ३ २४६ » ३ २५५ करालिक » १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | ४०५        | कस्त            | 93  | 96      | करशीकर     | 8           | २८९         |
| कपोल ३ २४६ » ३ २५५ करालिक » १८°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | છી " | ७६         | 25              | Ę   | 69      | करशुक      | 3           | 24%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Ę    | ३०         | कर              | 2   | 18      | करहाट      | 8           | <b>२</b> ३२ |
| ( Pan )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कपोछ                                    | ¥    | २४६        |                 |     | રૂપણ    | कराछिक     | 99          | 960         |

( ३९१ )

| হা.         | का. | श्लो.        | হা, ই                | 14                                      | स्रो.            | श.            | का. | શ્છો:       |
|-------------|-----|--------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| करिन्       | 8   | २८३          | कर्णशब्दुली          | 3                                       | ३२०              | कर्मसाचिन्    | ?   | 12          |
| करीर        | 93  | ८५           | कणिका                | ,,                                      | <b>રૂ</b> ૧૧     | कर्मान्त      | 8   | २९          |
| 93          | 91  | २१६          | 73                   | 8                                       | २३१              | कर्मार        | 3   | <b>५८</b> ४ |
| **          | 49  | રકવ          | 15                   | 51                                      | २९०              | कर्ष          |     | 486         |
| करीय        | 77  | ३३९          | कणिकाचल              | 57                                      | 90               | कर्षक         | ,,  | બુધુરુ      |
| करीषाधि     | 22  | 989          | कजिंकार              | "                                       | 299              | कर्षण         | 72  | <b>५</b> २८ |
| करुण        | 2   | 206          | कर्णीरथ              | 3                                       | 890              | कर्षू         | 8   | 188         |
| ,,          | 8   | <b>ર</b> ૧ુપ | कर्णेजप              | ,,                                      | 88               | कहि चित्      | Ę   | 189         |
| करुणा       | 3   | <b>3</b> 3   | कर्तम                | "                                       | ३६               | कल            | 23  | 84          |
| कर्णापर     | "   | 32           | कर्ननसाधन            | "                                       | <b>પડ</b> પ્     | कलक           | 8   | 999         |
| करेडु       | 8   | ४०३          | कर्नगी               | "                                       |                  | कलकण्ड        | **  | ३८७         |
| करेणु       | "   | २८४          |                      |                                         | engen            | कलकल          | Ę   | 80          |
| करेणुभू     | 3   | الجاجن       | कर्दन                | 37<br>E                                 | 39               | कलङ्क         | ?   | २०          |
| करोटि       | 31  | ¥90          | कर् <b>म</b>         | 8                                       | ५७६ <sup>.</sup> | कलत्र         | 3   | 900         |
| कक          | 8   | इं०इ         |                      |                                         | 2 <b>5</b> 8     | 11            | 59  | २७१         |
| कर्कट       | ,,  | 800          | ू.<br>कर्षट          | 77                                      | 380              | कलघौत         | 8   | 909         |
| "           | 19  | 838          | कपट<br>कर्पर         |                                         |                  | "             | ,,  | 990         |
| कर्कटा      | 11  | 500          | 1                    | 8                                       | 29,9             | कलभ           | 19  | २८६         |
| ककन्धु      | >>  | २०४          | ्र.<br>कर्पमिकातुम्ध |                                         | 999              | कलम           | 33  | २३५         |
| ककर         | 3   | <b>२</b> ९०  | , कर्पास<br>कर्पास   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ⊋กษุ             | कलम्ब         | ર   | ३४२         |
| ककेराटुक    | ß   | ४०३          | कर्पर                | 3                                       | 309              | कलम्बका       | 99  | २५१         |
| कर्कराळ     | ર્  | <b>२३</b> ३  | वर्त्र               | ą                                       | 902              | कलस्व         | 8   | ४०५         |
| कर्करी      | 8   | 69           | , ,,,                | 8                                       | 990              | कलल           | Ę   | २०४         |
| ककरेटु      | **  | ४०३          | J<br>1 <b>99</b>     | Ę                                       | 38               | क छ विङ्क     | 8   | इं९७        |
| कर्कश       | Ę   | २२           | कर्मकर               | Ę                                       | 54               | कलश           | 22  | 64          |
| कर्कारु     | 8   | 548          | ' कर्मकार            | ,,,                                     | २६               | क्लशी         | 19  | 66          |
| कर्कोटक     | "   | २५६          | कर्मचम               | ٠,                                      | 36               | कलस           | ,,  | 64          |
| कण          | 3   | 246          | कर्मेंट              | 19                                      | 11               | किल्ह         | 3   | ४६०         |
| n<br>C =    | 79  | इंख्प        | कर्मण्या             | ,,                                      | २६               | क <b>ल्हस</b> | 8   | ३९३         |
| कर्णकीटा    | 8   | २७७          | कर्मन्               | ६                                       | 133              | वङा           | 3   | २०          |
| कणंजस्त्रीक | ٦,, | 23           | कर्मन्दिन्           | 3                                       | ४७३              | 19            | "   | 40          |
| कर्णजित्    | ર   | 308          | कर्मप्रवाद           | ,,                                      | 9 8 9            | "             | 3   | प६३         |
| कणेधार      | 97  | 480          | कमभू                 | 8                                       | २९               | कलाकेलि       | 3   | 283         |
| कर्णपुर     | 8   |              | कर्मभूमि             | 91                                      | १२               |               | 3   | <i>३५</i> ४ |
| कर्णभूषण    | 3   |              | कर्मवादी             | 2                                       | ६१               | कलाद          | "   | ५७२         |
| कर्णमोटी    | 2   |              | व मेंशील             | 3                                       | 34               | क्लान्तर      | "   | 48,         |
| कर्णलिक     | ् ३ |              | कर्मशुर              | "                                       | 21               | कलाप          | **  | ३२८         |
| कर्णवेष्ठक  | 99  | <b>३</b> २०  |                      | 17                                      | ३८३              | 33            | **  | ४४६         |
|             |     |              | ( *                  | <b>9</b> ₹                              | )                |               |     |             |

| णि:  | िकाण्डवत्  |
|------|------------|
| [V]. | [ 411.04.7 |

### कळाप ]

## अभिधानचिन्तामणिः

| হা.                 | <b>斯</b> ]. | क्रो.                | হা.                         | का.                | श्हो.            | য়.              | का.  | श्लो.        |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------|--------------|
| कलाप                | 8           | ३८६                  | कल्या                       | <b>२</b>           | 969              | काककंगू          | 8    | 588          |
| 17                  | Ę           | 80                   | कर्याण                      | 9                  | ૮६               | काऋतुव्ह         | ą    | <b>३</b> ०५  |
| कलापक               | 8           | २९८                  | 39                          | <b>ર</b>           | १६२              | काकपस            | 10   | २३६          |
| कलाभृत्             | 2           | 99 :                 | 11                          | 8                  | 909              | काकपुष्ट         | 8    | ३८७          |
| कलामक               | 8           | २३५                  | कस्रोछ                      | ,,                 | 385              | काकमाची          | "    | ३५४          |
| कलाय                | . 27        | २३६                  | कवक                         | ą                  | 69               | काकलक            | 3    | २५२          |
| कलावती              | <b>` २</b>  | २०३                  | 19                          | 8                  | <b>१५०</b>       | काकली            | Ę    | 8 2          |
| कलि                 | ş           | ४६० ।                | "<br>कवच                    | 3                  | ४३०              | काकारि           | 8    | ३९०          |
| n                   | 8           | 233                  | कवल                         | ર                  | 90               | काकु             | ξ    | ४६           |
| कलिका               | 2           | २०५                  | कवि                         | ર                  | इइ               | काकुद्           | ર્   | 286          |
| *1                  | 8           | 999                  | •                           | -                  | 224              | काकुवाच          | 2    | 968          |
| कलिकारक             | <b>3</b>    | 493                  | **                          | "<br>3             | ų                | काकोदर           | 8    | इह९          |
| कलिङ्ग              | 8           | 399                  | **                          | 53                 | 490              | काकोदुम्ब        | •    |              |
| कलिन्दिक            | 1 2         | 365                  | "<br>कविका                  | 8                  | 335              | रिका             | *>   | 399          |
| कलिल ं              | ξ           | 904                  | कविय                        | ,,                 | 33               | काकोल            | 27   | २६२          |
| क <b>लुष</b>        | 8           | १३७                  | कवी                         | "                  | 21               | 11               | 91   | 3/9          |
| 19                  | Ę           | 90                   | कवोष्ण                      | *;<br><b>&amp;</b> | ??<br><b>?</b> ? | OWN IS SOME      | 3    | २४२          |
| द,लेबर              | 3           | २२८                  | कव्य                        | 3                  | ४९६              | काश्री           | 8    | 853          |
| कलक                 | ફ           | 50                   | , क्या<br>। क्या            | S                  | 396              | काङ्का           | 3    | ९४           |
| कल्प                | 2           | હ્ય                  | : कशेरका<br>: कशेरका        | ą                  | <b>₹</b> 99      | काच              | 91   | 26           |
| "                   | **          | 194                  | ; कशस्का<br>: <b>कश्म</b> ल | •                  | भ हात<br>।       | 19               | 8    | 126          |
| ,,                  | ,,          | <b>લ્</b> ર          | 1 33                        | Ę                  | હ્ય              | का <b>र</b> र्छा | 99   | १२२          |
| ,,                  | "           | 988                  | कश्मीर                      | 8                  | ₹8               | क। खन            | 2    | 940          |
| ,,<br>,,            | 3           | 800                  | करमीरजन                     |                    | 306              | 15               | 8    | १०९          |
| "                   | "           | ५०३                  | कश्य                        | 19                 | ५६६              | ं काञ्चनगि       | रि " | 96           |
| क.स्पन              | ,,          | રૂક્                 |                             | 8                  | 305              | काञ्चनी          | Ę    | ८२           |
| <del>व</del> रूपनी  | "           | بيرويع               | , ,,                        | "                  | 310              | কাল্লিক          | 99   | ७९           |
| करपभव               | ₹           | Ę                    | कष                          | 3                  | <b>५७३</b>       | कार्खा           | 43   | ३२८          |
| करूपाती             | a ,,        | 6                    | कपाय                        | Ę                  | २५               | , कःश्चीपद्      | 99   | २७३          |
| करपान्त             | 29          | ও ব                  | कष्ट                        | 19                 | 9                | का (अक           | 11   | ৬९           |
| करिपत               | 8           | २८७                  | कसिपु                       | ą                  | ३४९              | काण              | ,,,  | 990          |
| कस्मच               | Ę           | 99                   | कस्तीर                      | 8                  | 106              | काव्ह            | ,,   | ४४२          |
| करमाप               |             | 38                   | कस्तुरी                     | ą                  | 306              | 22               | 8    | 286          |
| कस्य                | "<br>~      | 43                   | कहार                        | 8                  | २३१              | 1 "              | 19   | २४९          |
|                     | રે          | 9 <b>3</b> .<        | कह्न                        |                    | 39%              | 21               | ξ    | 96           |
| 51                  |             | .स्ट<br>५६६          | कांस्य                      | >1                 | 994              | i i              |      | इ४४          |
| n<br>acennia        | #3<br>E     |                      |                             | );<br>X            | 336              | काण्डपृष्ठ       |      | 838          |
| क <del>ह</del> यपार |             | <b>लं</b> <u>ह</u> ल | i                           |                    |                  | j                |      | <b>કુર</b> ય |
| कल्यवर्त            | 99          | ८९                   | काक                         | 31                 | ३८७              | काष्ट्रधार       | , ,, | - `          |

( 368 )

| হা.                     | का.    | श्लो.        | হা.                       | का.      | क्रो.                  | হা.        | का.        | श्लो.         |
|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------|------------------------|------------|------------|---------------|
| काण्डस्पृष्ट            | ą      | ५२२          | कामम्                     | ξ        | 308                    | कार्तिकिक  | २          | ६९            |
| काण्डीर                 | 23     | ४३५          | कामयितृ                   | 3        | 96                     | कार्पण्य   | ,,         | २३३           |
| कातर                    | 17     | २९           | कामरूप                    | 8        | <b>२२</b>              | कार्पास    | 3          | ३३३           |
| कास्याय न               | "      | ५१६          | कामलता                    | 3        | २७४                    | 33         | 17         | **            |
| काग्यायनी               | ą      | 390          | कामाङ्कश                  | ,,       | २५८                    | कार्म      | "          | 96            |
| "                       | æ      | 300          | कामायुस                   | R        | 184                    | कार्मण     | Ę          | 858           |
| काद्म्य                 | 8      | ३९३          | कामारि                    | 8        | 929                    | कार्मुक    | રૂ         | ४३९           |
| काद्म्बरी               | æ      | ५६६          | कामुक                     | 3        | 96                     | कार्य      | Ę          | 940           |
| काद्दियनी               | 3      | હલ           | काम्का                    | "        | 999                    | काषंक      | 3          | 448           |
| काद्ववैय                | 8      | ફહફ          | कामुकी                    | 99       | 49                     | काल        | 2          | 80            |
| कानन                    | 31     | ३७६          | काम्बल                    | "        | 896                    | 33         | 13         | 96            |
| कानीन                   | 3      | 299          | काम्बविक                  | 22       | પજર                    | 91         | 19         | २३७           |
| 99                      | 91     | 499          | काम्बोज                   | 8        | 309                    | 91 ,       | Ę          | 33            |
| कान्त                   | Ę      | 60           | कास्य                     | ξ        | 69                     | कालक       | 3          | २६८           |
| कान्ता                  | ÷      | 999          | काय                       | 3        | २२७                    | 23         | 99         | २८२           |
| 39                      | 3      | 982          | जाय<br>,, (तीर्थ)         | "        | 408                    | कालकपरक    | 8          | ३९८           |
| कान्तार                 | 8      | 49           | ्र, (ताव)<br>कायमान       | 8        | ξ <b>૨</b> :           | कालकर्णिक  | ा ६        | 96            |
| कान्सार                 | "      | ૧૭૬          | कायमान<br>कारकाद्यवि      |          | ५२ -                   | कालकूट     | 8          | २६२           |
| *9                      | 27     | 7 <b>६</b> 0 | कारकाद्याव<br>पर्याप      |          | 50                     | काल्खञ्ज   | ą          | २६८           |
| कान्ति                  | ą      | ૧૭૨          |                           | 9        | <b>६९</b><br>२३        | कालखण्ड    | 99         | **            |
| 9*                      | ξ      | 986          | कारकुसीय                  | 8        |                        | कालचक      | 2          | ४२            |
| कान्दविक                | ર્     | 464          | कारण                      | Ę        | 188                    | कालधमं     | 3          | २३८           |
| कान्द्रिशीक             | ,,     | <b>ફ</b> o ; | कारणा                     | rd<br>a  | 9                      | काछनेमि    | 2          | 358           |
| काषथ                    | y      | યુ           | कारणिक                    | 3        | 383                    | कालपृष्ठ   | ą          | इंज्प         |
| का <b>पि</b> ल          | ą      | <b>५२६</b>   | कारण्डव<br>कारवे <b>ल</b> | 8        | 800                    | कालघुन्त   | 8          | २४३           |
| कापिश                   | "      | पह           |                           | **       | २५४                    | कालशेय     | 3          | ७२            |
| कापिशायन                | 91     | प्रदृह       | कारस्कर                   | **       | 960                    | कालागर     | 37         | ३०५           |
| कापशायन<br>कापोत        |        |              | कारा                      | ą        | 800                    | काळान्तरवि | वेष४       | <b>ટ્ર</b> હવ |
| भागात                   | ક્ષ    | 33<br>339    | कारिका                    | 2        | १७२                    | कालायस     | 21         | 303           |
| "                       |        | \$0<br>110   | कारिन्                    | 3        | ५६३                    | कालासुहृद् | ર          | 998           |
| काम                     | Ę<br>9 | હર<br>હર્ફ   | कारु                      | 99       | "                      | कालिका     | 3          | 88            |
| 99                      | ٠<br>٦ | 383          | कारण्य                    |          | 33                     | 99         | ÷          | 223           |
| 99                      | રે     | જુ પ્        | कारूष                     | 8        | २५                     | *)         | 8          | 323           |
| ,,                      | Ę      | 989<br>1     | कारोत्तम                  | 3        | पद्                    | कालिङ्ग    | 8          | २६४           |
| कामकेलि                 | જ જાર  | 503          | कार्नवीर्य                | 99<br>93 | ३५७<br>३६६             | कालिनी     | 2          | २४            |
| कामकार्छ<br>कामक्रामिन् | "      | 949          | "<br>कार्तस्वर            | 8        | 390                    | कालिन्दी   | 8          | १४९           |
| कामम                    | "      | 96           | कातस्वर<br>कार्तान्तिक    | 3        | 386                    | कालिन्दीस  | <b>t</b> - |               |
|                         | "<br>२ |              | कातास्त्रक<br>कार्तिक     | ع<br>ع   | 10 र ।<br><b>६</b> ९ । | दर         | ·          | ९९            |
| कामपाल                  | *      | १३८          | कास्तक                    | ٠,       |                        | 31         | -          |               |

( ३९५ )

| -                  | का.      | ह्यो.       | য়.                   | <b>क</b> ⊺. | क्षां.       | হা. ৪              | ni.      | ऋो.         |
|--------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|-------------|
| <b>श.</b><br>      | का.<br>२ | 3 30        | किञ्चलक               | 8           | 269          | <b>किलिकिश्चित</b> | 13       | 303         |
| काली<br>"          | 7<br>11  | १५३         | कि <b>अ</b> ल्क       | 11          | २३२          | किलिअ              | 8        | ૮૬          |
| "<br>काळीय         | "        | १३५         | किटि                  | 35          | ३५४          | किल्बिष            | Ę        | 10          |
| कालाय<br>कालीयक    | 3        | 390         | किटिभ                 | 77          | २७५          | किशोर              | 8        | २९९         |
| कालायक             | "        | 286         | किह                   | 3           | २९५          | किसल               | 59       | 969         |
| भ                  | 39       | 309         | <b>किट्टवर्जित</b>    | H           | २९३          | किम्हय             | 11       | 11          |
| काल्य              | 2        | પર          | किण                   | 17          | 329          | कीकट               | 3        | २२          |
| काल्या             | 8        | \$38        | किण्व                 | 91          | 446          | **                 | Ŗ        | २६          |
| कावश्विक           | Ę        | ષરૂ         |                       | Ę           | 90           | कीकस               | 3        | २९०         |
| कावेरी             | ૪        | gus         | कितव                  | 3           | 189          | 25                 | 8        | २६८         |
| काव्य              | 2        | 33          | किसर                  | 9           | ४२           | कीचक               | 99       | २१९         |
| काश                | 8        | २६१         | 79                    | ₹           | ч            | काचकनियृ           |          | 2.5         |
| काशि               | 99       | 80          | "                     | 77          | 806          | दन                 | <b>ર</b> | ३.७२        |
| काश्मरी            | 2)       | २०९         | किम                   | Ę           | १६४          | र्कान              | 3        | २८७         |
| कारयप              | 2        | 340         | **                    | 77          | १७२          | र्कानाश            | 2        | 96          |
| ,,,,,,,            | Ę        | २८६         | <b>किमु</b>           | 27          | 44           | 13                 | 75       | 509         |
| काश्यपि            | ٠<br>٦   | 9 &         | िकिमुत                | 17          | 959          | 11                 | 3        | ३२          |
| H                  | 92       | 384         | 99                    | 91          | 105          | कीर                | 8        | 809         |
| कारयपी             | 8        | 3           | किम्पचान              | 3           | ३२           | कीण                | €,       | 909         |
| काष्ट              | >>       | 966         | किम्पाक               | 8           | २०७          | र्काति             | 2        | 929         |
| काष्ट्रकीट         | **       | २६९         | किम्पुरुष             | ₹           | 4            | कील                | 8        | इं४०        |
| का <b>ष्ट्रतश्</b> | 3        | 629         | 32                    | 99          | 806          | र्काछा             | **       | 966         |
| काष्ट्रा           | રે       | ue.         | किम्यु <b>रुपेश्व</b> |             | 208          | र्कालाल            | 99       | ع برد       |
| 3)                 | ,,       | 60          | ा कियदेतिव            | 51 22       | २१४          | कीलिन              | ર        | १०२         |
| कास                | ą        | 976         |                       | 8           | ३५३          | 41144              | 8        | રૂપ૭        |
| कासर               | 8        | ३४९         | िकरण                  | 2           | 9            | -                  | 11)      | <b>2</b>    |
| कामार              | 33       | 150         | #3                    | 27          | 38           |                    | 3        | 390         |
| कासीस              | 11       | 125         |                       | 3           | 496          |                    | 99       | २७२         |
| किंवदन्त           | शी २     | গু ওই       | किशि                  | 8           | ঽ৸ঽ          | 1                  | 8        | 989         |
| किंशारु            | 8        | ₹89         | 1.0                   | રૂ          | 394          | 1                  | 99       | ३९०         |
| किंशुक             | **       | २०३         |                       | 22          | <b>ব্</b> ড3 |                    |          | ३७२         |
| <b>किकी</b> दि     | वि "     | ३९९         |                       | Ą           | 3,           | कु क्कु हि         | ર        | 85          |
| किरिव              | 91       | <b>ક્</b> ષ | ६ किमीरनि             | पू-         |              | <b>कुत्र</b> कुभ   | 8        | 80%         |
| कि <b>ङ्क</b> णी   | 3        | 33          | ९ दन                  | 3           | ₹9           |                    | 11       | 388         |
| किङ्कर             | 11       | ₹           | ४ किलाटी              | 91          | 8            |                    | ર્       | २६८         |
| किङ्किरा           | त ४      | २०          | १ किछास               |             | १३           | 3 कुचिन्मा         | रे "     | ९१          |
| किञ्चन             | Ę        | 90          | २ किलासइ              | 4 8         | રૂપ          | ६ कुङ्कम           | 27       | <b>३</b> ०९ |
| किञ्चित            | 99       | 27          | <b>किलासि</b>         | न् ३        | 93           | ५ कुच              | 33       | <b>રદ</b> છ |
| -                  | -        |             |                       | 398         | `            | , -                |          |             |

( 394 )

| कुचन्दन ] मूलस्था | शब्दसूची |
|-------------------|----------|
|-------------------|----------|

[ कुल्टा

| হা.            | <b>新</b> 1. | <b>श्</b> रो. | হা.           | का. | क्रो.       | হা                         | का.      | श्लो.                |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|-------------|----------------------------|----------|----------------------|
| कुचन्दन        | 3           | ३०६           | कुतप          | ર   | ध्यद        | कुमुद                      | 8        | २३०                  |
| कुचर           | *9          | 92            | 49            | 3   | २०७         | कुमुदबान्ध                 | व २      | 56                   |
| कृज            | २           | ₹0            | कुन्क         | "   | 490         | कुमुदावास                  | 8        | २०                   |
| कुज्रिका       | ß           | 9             | क <b>त्</b> प | 8   | 99          | कुमुदिनीप                  | ते २     | 96                   |
| कु ज्ञित       | ξ           | ९२            | कुन           | 91  | **          | कुमुद्भत                   | 8        | €0                   |
| कुक्ष          | 8           | 961           | कुत्हळ        | 3   | 490         | कुमुद्गती                  | **       | २२९                  |
| कुञ्जर         | 59          | २८३           | कत्मा         | 2   | 964         | कुमादक                     | <b>ર</b> | 930                  |
| "              | Ę           | <b>ভ</b> ই    | कृत्सित       | ६   | 96          | कुम्बा                     | ą        | 866                  |
| कुअराराति      | 8           | કૂહર          | कथ            | 3   | 388         | कुम्भ                      | 9        | ३८                   |
| कुआराशन        | .,          | 990           | 49            | Я   | 246         | 39                         | 8        | 64                   |
| कुञ्जल         | રૂ          | ७९            | क्रहाल        | 3   | 446         | 91                         | 25       | २९२                  |
| कट             | 8           | <b>'</b> 4६   | कनटी          | 8   | १२६         | कुम्भकार                   | 3        | 440                  |
| ""             | **          | 63            | कुनाभि        | 2   | 905         | कुम्भकार-                  |          |                      |
| कुरक           | ğ           | min           | कृत्त         | 3   | ४४९         | कुक्कुट                    | 8        | 800                  |
| कुटज           | A           | ₹0₹           | क्रम्तल       | **  | 239         | कुम्भशाला                  | n        | ६५                   |
| कृटर           | **          | 68            | **            | 8   | 29          | कुम्भिन्                   | 99       | २८३                  |
| कुटहारिका      | 3           | 996           | क≠थ           | 9   | 2%          | 11                         | **       | ४१५                  |
| कुरिल          | Ę           | 6.5           | 99            | 3   | 3,410       | कुम्भी                     | 21       | 64                   |
| कुटुम्बिन्     | ą           | ads           | कुन्द         | 9   | 300         | **                         | 99       | 814                  |
| कुटुस्बिनी     | 94          | 800           | कप्रय         | 8   | ૭९          | कुम्भी नस                  | *1       | ३७०                  |
| कुट्टनी        | 3           | 199           | क्ष्य         | 99  | 992         | कुम्भीर                    | 91       | ४१५                  |
| कुद्दमित       | "           | ६७२           | ं कप्यशाला    | 91  | ६२          | कुरङ्कर                    | **       | इ९४                  |
| कुट्टिम        | 8           | 46            | कुबैर         | 3   | 83          | क्रक                       | 88       | ३५९                  |
| कुठ            | **          | 960           | 27            | ş   | 63          | कुरचिल्ल                   | 91       | 836                  |
| कुठार          | ą           | ४५०           | 21            | 17  | 303         | कुरण्टक                    | 11       | 503                  |
| कु <b>डङ्ग</b> | 8           | 969           | कुटन          | 3   | 930         | ं कुर्ग <b>द</b><br>' चर्म | ર<br>૪   | १३४<br>१०१           |
| कुड्मल         | **          | १९२           | **            | Ę   | <b>દ્</b> પ | े कुरर<br>' कुररी          | 91       | <b>≨8</b> ≸          |
| कुड्य          | 99          | ६९            | कुमार         | Ġ   | ४२          | कुररा<br>कुरुत्तेत्र       | "        | 9 E                  |
| कु ड्यमस्य     | . 59        | રેદ્દેષ્ટ     | ***           | ?   | 923         | -                          | ž        | <b>२३३</b>           |
| कुणव           | 3           | २२८           | 27            | *** | २४६         | ¦ कुरुल<br>⊹ कुरुविन्द     | 8        | 920                  |
| कुणि           | **          | 110           | कुमारक        | 3   | <b>२</b>    | ા જીભાવન્ <b>વ</b><br>! ઝ  | 91       | 249                  |
| कुण्ड          | 19          | 588           | कुमारपाल      | 99  | રૂહદ્       | कुरुविस्त                  | <i>"</i> | 486                  |
| "              | 8           | 64            | कुमारसू       | 8   | 180         | -                          |          |                      |
| कुण्डगोलव      | ह ३         | 60            | ं कुमारी      | ₹   | 990         | ' कुर्कर                   | 8        | રૂપ્ડ<br><b>૧૬</b> ૭ |
| <b>कुण्ड</b> ल | 99          | ३२०           | 25            | 3   | 308         | । कुल<br>! ॥               | <b>ફ</b> | यव्य<br>पह           |
| कुण्डलिन्      | 8           | ३६९           | कुमालक        | 8   | २६          | 1                          |          |                      |
| कुण्डिका       | 3           | 850           | कुमुद         | 2   | 88          | 11                         | ę<br>s   | 89<br>00:            |
| कुण्डिन        | 8           | યુષ           | 77            | 8   | 108         | कुलटा                      | 3        | १९३                  |

( १९७ )

| कलस्थ    | 1   |
|----------|-----|
| Arce and | - 1 |

#### अभिघानचिन्तामणिः

[ कुकण

|                                    | का.                                     | श्रो.       | হা.             | का.  | श्हो.       | য়.              | का.        | श्लो.       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------|-------------|------------------|------------|-------------|
| হা.                                | 8                                       | 288         | कुबेणी          | ર    | ५९३         | <b>कुहुक</b>     | ર          | ५९०         |
| कुलस्थ<br>कुलस्थिका                | 99                                      | 176         | कुवेल           | 8    | २२९         | <b>क्</b> टू     | <b>ર</b>   | ६५          |
| -                                  | 17                                      | 283         | कुश             | 3    | ३६८         | कुकुद            | ર          | १३९         |
| "                                  | IV                                      | 339         | ,,              | 8    | ૧૨૫         | कूचिका           | **         | ५८६         |
| कुलनाश<br>कुलबालि <del>व</del>     |                                         | 308         | 72              | 39   | 246         | 27               | 8          | ७३          |
| कुलबार्लन<br>कुलश्रे <b>ष्टिन्</b> | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 386         | कुशल            | 9    | 6           | कृजित            | ६          | <b>૪</b> ર  |
| कुलम्बी<br>कुलस्त्री               | 91                                      | 300         | 11              | 3    | 9           | कृट              | રૂ         | ४२          |
| -                                  | 8                                       | ३८५         | कुशस्थल         | 8    | 80          | "                | 17         | 488         |
| कुलाय<br>कुलाल                     | ર                                       | 460         | कुशा            | 15   | 396         | 33               | 8          | 9,6         |
| कुछाछी                             | 8                                       | 186         | कुशामीयः        | गति३ | 6           | 32               | 11         | ३२ -        |
| कुलाह<br><u>क</u> ुलाह             | "                                       | 300         | कुशारणि         | 19   | ५१४         | 99               | Ę          | ४७          |
| <i>ऊ</i> .०.७<br>कुलिक             | 3                                       | 949         | कुशिक           |      | بيربونغ     | कृटयन्त्र        | 3          | पुषुइ       |
| 31/22-4                            | ૪                                       | ३७६         | कशिन            | 11   | 490         | कृटस्थ           | Ę          | 68          |
| <u>कुलिङ्गक</u>                    | **                                      | ३९७         |                 | 8    | 304         | कृणिका           | 2          | 2013        |
| कुलिश                              | 7                                       | 94          | कुशीलव          | 2    | 295         | 99               | 8          | ३३०         |
| कुलि <b>शाह</b> ु                  | शा "                                    | ૧૫૨         | 31              | 3    | ३६८         | <sup>'</sup> कृप | 11         | 945         |
| <b>कु</b> ली                       | 3                                       | 296         | क्शेशय          | ૪    | २३६         | ' कृपक           | ą          | ખેશ ક       |
| कुलीन                              |                                         | <b>१६</b> ६ | ুক্তি<br>ভুক্তি | 3    | 930         | 1 77             | 8          | 948         |
| "                                  | 8                                       | 300         | "               | 8    | २६३         | कृषर             | ğ          | 8३०         |
| कुछी नक                            | **                                      | २३९         | कुछानि          | 99   | ४२३         | क्रर             | ર          | بو          |
| <del>कु</del> ळीनस                 | **                                      | १३६         | कुसीद           | ą    | पश्च        | कृच              | 49         | २४४         |
| कुली <i>र</i>                      | 99                                      | 896         | कुर्यादिक       | 15   | 21          | 277              |            | २४७         |
| कुलुक                              | ,,                                      | २९६         | कुसुम           | 9    | ४२          | i 99             | ***        | २८१         |
| कुल्मा <b>ष</b> ा-                 |                                         |             | 99              | 8    | 980         | । कूर्चिशिरस     | "          | "           |
| भिषुत                              | 3                                       | હવ          | ुकुसुमपुर       | 75   | પ્રસ        | ' कुचिका         | 77         | ६९          |
| कुल्माम                            | 8                                       | २४१         | कुसुस्भ         | 29   | <b>२२</b> ५ | कूर्दन           | ą          | २२०         |
| कुरुय                              | 3                                       | १६६         | कुसू            | 53   | २६९         | ं कुर्प          | 93         | २४४         |
| *9                                 | "                                       | २८९         | कुस्ल           | 91   | ७९          | कूर्पर           | 45         | २५४         |
| कुरुया                             | 8                                       | 985         | कुसृति          | 3    | 83          | कूर्पास          | 99         | પ્રકૃષ      |
| 77                                 | 71                                      | વુષ્યુપ     | 92              | 99   | ५९०         | <b>कू</b> र्पायक | 99         | ३३८         |
| कुत्र                              | 99                                      | २२९         | कुस्तुम्बुर     | 93   | ૮રૂ         | कुर्म            | 9          | 80          |
| कुवल                               | 99                                      | **          | कुह             | ₹    | १०३         |                  | 8          | 839         |
| कुवलय                              | 99                                      | 17          | कुहक            | રૂ   | 83          | कुछ              | 77         | <b>૧</b> ૪૨ |
| कुवलाश्व                           | Ę                                       | ३६५         | वु इकस्व        | न ४  | ৪০८         | कुलङ्कवा         | 99         | 988         |
| कुबली                              | 8                                       | २०४         |                 | ą    | <i>પ</i> ાપ |                  | <b>転</b> そ | <b>9</b> २४ |
| कुवाट                              | 99                                      | ৩ই          |                 | >>   | Яğ          |                  | 8          | २५४         |
| कुवाद                              | ą                                       | 92          | _               | ų    | Ę           | कुक              | ą          | ३५९         |
| कुविन्द                            | 97                                      | পঞ্জ        |                 | ₹    | ६५          | कुकण             | 8          | Rog         |
|                                    |                                         |             |                 |      |             |                  |            |             |

( ३९८ )

| कृकलास | } |  |
|--------|---|--|
|        |   |  |

## मूलस्यशब्दस्ची

िकैतव

| হা.                   | का.  | श्हो. ∤   | श.            | का. | श्हो.        | श.              | का.          | શ્કો.        |
|-----------------------|------|-----------|---------------|-----|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| कुक्लास               | 8    | 364       | कृमिजा        | 3   | ३५०          | कंतु            | ą            | 818          |
| कृकवाकु               | 22   | 399       | कृमिपर्वत     | R   | 3,6          | केदार           | 8            | <b>રે</b> ૧  |
| कुकारिका              | ą    | २५०       | क्रमिला       | ą   | 222          | केनिपात         | 3            | પશ્ર         |
| कुच्छ                 | 19   | पुरुष्    | कुश           | 77  | 993          | कंयूर           | 99           | <b>३</b> ३६  |
| "                     | Ę    | 6         | n             | £   | ६३           | केरल            | 8            | 20           |
| कृतकर्मन्             | 3    | ξ         | कृशानु        | 8   | 358          | केलि            | ą            | સ્વવ         |
| कृतपुद्ध              | 21   | ४३६       | क्रशास्त्रिन् | ₹   | २४३          | केछिकिल         | 2            | १२४          |
| कृतम्                 | Ę    | 363       | कृषक          | 3   | Wate         | 39              | 99           | રુક્ષ        |
| कृतमाल                | 8    | २०६       | क्रविक        | *1  | ખબ્છ         | कंछिकीर्ण       | 8            | ३२३          |
| कृतमुख                | 3    | <b>§</b>  | कृषीबळ        | 11  | 39           | केलिकुञ्जिव     | ग ३          | 299          |
| कृतस्त्रण             | 31   | 909       | क्रिष्ट       | 95  | Leg :        | केवल            | 99           | ४०६          |
| कृतवर्भन्             | ð    | 30        | कुच्छा        | 2   | १२९          | कंवलज्ञानि      | न् १         | 40           |
| <b>कृ</b> तसापत्नि    | का३  | 999       | **            | ą   | ૮રૂ          | कंवलिन्         | 3            | جمخ          |
| कृतहस्त               | **   | Ę         | 99            | 99  | 363          | 31              | 91           | ३३           |
| n                     | 77   | 83 द      | 99            | 8   | 999          | केश             | 3            | २३९          |
| कृतान्त               | ą    | 96        | 99            | Ę   | 33           | कशकलाप<br>•     | 99           | २३२          |
| 11                    | "    | 348       | क्रणाकर्मन्   | 3   | 436          | कशह             | 11           | १३०          |
| क्रतान्त              |      | '         | क्रण्यकाक     | 8   | ३८९          | कशपच            | 91           | २३२          |
| जनक                   | 99   | ٩,        | कृष्णभूम      | 73  | 99           | केशपाश          | "            | **           |
| कृतार्थ               | 8    | પર ૄ      | कृष्णला       | 91  | 229          | कशपाशी          | 91           | २३५          |
| क्वतिन्               | ষ    | 44        | कृष्णवस्मृन्  | 99  | १६४          | केशभार          | 91           | २३२          |
| कृत                   | ६    | 358       | कृतम श्रुङ्ग  | 99  | 388          | केशमार्जन       | 71           | ३५२          |
| कृत्ति                | ₹    | २९४       | कृष्णशार      | 11  | 360          | केशरचना         | 99           | २३२          |
| कृत्तिका              | 7    | २३        | कृष्णस्वस्    | 2   | 396          | कंशरक्षन        | 8            | २५३          |
| <del>कृ</del> तिकासुः |      | १२२       | कृष्णा        | 3   | 64           | केशरिसुन        | 3            | ३६९          |
| कृत्तिवासस            | न् " | 332       | ,,            | 23  | 308          | केशव            | <del>2</del> | 326          |
| कृत्व                 | ξ    | 340       | कृष्णामिष     | ક   | 308          | i 99            | ş            | १२२          |
| कुत्रिमधूप            | 3    | ३१२       | कृष्णावास     | 99  | 996          | , केशहस्त       | 29           | ∍ <b>३</b> २ |
| कृत्स्र               | Ę    | ξÇ        | ऋष्णिका       | 3   | ૮ર           | केशिक           | 99           | 355          |
| कृपण                  | 3    | ३१        | क्रसर         | **  | ६३           | केशिन्          | 2            | २३४          |
| कृपा                  | 21   | <b>33</b> | केकर          | 99  | १२३          | n               | ₹            | १२२          |
| कृपाण                 | Ę    | ४४६       | केका          | 8   | ₹ <b>७</b> ६ | केशी            | 99           | २३५          |
| कृपाणिका              | **   | 888       | केकिन्        | "   | ३८५          | केशो <b>ध</b> य | 22           | २३२          |
| कृपाणी                | 37   | بهويه     | केणिका        | 3   | 384          | कंसर            | 8            | 503          |
| कृपालु                | "    | ३२        | केतक          | 8   | २१८          | "               | **           | २३२          |
| कृपीरयोवि             | ने ४ | १६३       | केतन          | ą   | 838          | क्रेसरिन्       | 99           | ३५०          |
| कृमि                  | 99   | २७६       | केसु          | 9   | 13           | कैटभ            | ₹            | 358          |
| कृमिज                 | રૂ   | इ०४       | <b>;</b> ,,   | 99  | ३६           | कैतव            | 3            | 85           |

| कतम | कैत | व | ] |
|-----|-----|---|---|
|-----|-----|---|---|

# अभिधानचिन्तार्मणः

क्रायक

| 40/4-1                |            |                     |                |        |                    | হা.                  | का.      | श्ही.                                 |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|
| হা.                   | का.        | श्रो.               | श.             | का-    | श्चे.<br>३७३ ं     | श.<br>कीश            | 8        | 80                                    |
| केतव                  | <b>ર</b>   | 340                 | कोल            | 8      | 4.24               |                      |          | 803                                   |
| केंदारक               | Ę          | de .                | कोलक           | રૂ     | 88                 | कौशलिक               | રૂ       | <b>.</b>                              |
| केंदारिक              | 17         | 91                  | 97             | 99     | \$30               | कोशस्या-             |          | રૂ દ હ                                |
| केदार्थ               | 37         | 97                  | कोरुकुण        | 8      | २७५ '              | नन्दन                | 111      | 89                                    |
| कैरव                  | 8          | २३० ।               | कोलम्बक        | 2      | २०४                | कौशाम्बी             | 8        | ۶.5<br>د د                            |
| कर व<br>केरविणी       | 57         | २२९                 | कोलाहल         | Ę      | 80                 | कौशिक                | <b>ર</b> | २९२                                   |
| कैराटक                | >>         | २६३                 | कोलि           | 8      | २०४                | •                    | ર        | 418                                   |
| केलाम                 | >>         | ९४                  | कोविद          | 3      | પ                  | 94<br>77             | ય<br>પ્ર | 300                                   |
| कैलासीकस              | ۶ :        | 908                 | कोविदार        | 8      | 286                | ं<br>कौशेय           | ą        | <b>३</b> ३३                           |
| केवर्त                | <b>.</b> . | પવર્                | कोश            | 3      | 3.00               |                      | 15       | 338                                   |
| कवत<br>केंत्रस्य      | 9          | હક                  | *9             | 91     | 880                | "<br>कौषीतकी         | ą        | 3 9                                   |
| कवरूप<br>केंद्रिक     | Ę          | 46                  | "              | 8      | <b>ୟ</b> ବ<br>ବର ବ | काषातका<br>कीर्साद्य | 99       | २२९                                   |
| काशक<br>कैशिकी        | 2          | १९९                 | ··             | ٠<br>ع | 310                |                      | 99       | 48.5                                  |
|                       | ે<br>ફ     | પક્                 | को <b>शफ</b> ल |        | 81                 | कीस्तुभ              | ¥.       | ५८२                                   |
| केश्य                 | 8          | 340                 | कोशला          | 8      |                    | <b>স</b> ্ধন্        |          | 216                                   |
| कोक                   | "          | ३९६                 | कोशातकी        |        | <b>३५</b> ५        | , करुचरळुट           | , y      | <b>२१६</b>                            |
| "                     | 19         | २२९                 | कोशिका         | n      | Qo.                | % あおす                | 97       | 808                                   |
| काकनद                 | 99         | ३०३                 | कोशी           | **     | 990                | ,,,                  |          | 940                                   |
| कोकाह                 | 97         | 369                 | कोण्ण          | 8      | <b>\$</b> \$       | ्रककुच्छन्द<br>      |          | 898                                   |
| कोकिल                 | ,,         | 966                 | ं कौसेयक       | રૂ     | 886                | क्र <u>न</u><br>करभज | ă.       | <b>2</b>                              |
| कोटर                  | "<br>3     | 996                 | • कौटनच        | 17     | 462                | M. C. C.             | 2        | 80                                    |
| कोटवी                 | થ<br>91    | ષર્ફક               | कटिल्य         | 94     | 480                | इक्कन्द्र न          | Ę        | <b>3</b> 6                            |
| कोटि<br>भ             | 8          | 184                 | कारक           | **     | 468                | क्रस्दि ।            | 11       | २८०                                   |
| "<br>कोटिपात्र        | 3          | ષ્કર્               | कौणप           | ?      | 909                | 森平                   | <b>ર</b> | ५०३                                   |
| कारियात्र<br>कोटिवर्ष | ૪          | કર                  |                | 3      | ५९०                | 99                   | **<br>&  | 934                                   |
| काटिय<br>कोटिश        | ą          | <i>પ્</i> રુપ્યુક્ત | कीतृहल         | 99     | 23                 | 1                    | 3        | 260                                   |
| काटिस<br>कोटीर        | "          | 394                 | ं कीद्रवीण     | 8      | इ२                 |                      | •        | 270                                   |
| -                     | 8          | 3,4                 | W              | 3      | 83,8               | कमुक                 | "<br>8   | 319                                   |
| को ह<br>को ठ          | ર          | 939                 | 2 0            | 99     | ₽₹¢                | <b>क्रमे</b> लक      |          | પર્                                   |
| •                     | 2          | 204                 | 4              | ?      | ₹5                 |                      |          | પ્રફર                                 |
| कोण<br>"              | ક          |                     |                | ति "   | 14                 |                      | 12       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| कोदण्ड                | ą          | કર્                 |                |        | 931                | क्रियन्              | >>       | <br>પ્રદેશ                            |
| कोप                   | ર          | 99                  |                |        | 28                 | ३   ऋध्य             | 91       |                                       |
| काप<br>क्रोमल         | ξ          | ₹                   |                | 77     | **                 | ł.                   | 97       | <b>२</b> ८६                           |
| का मण<br>को यष्टि     | ૪          | 80                  |                | 91     | 53                 | २ ऋध्याद्            | 2        | ५०२<br>२६                             |
| कायाट<br>कोरक         | 97         | 99                  |                | ź      | 96                 |                      | ą        | રૂદ                                   |
|                       |            | ર્ધ                 | ,              |        | 96                 | ६ कान्ति             | é        | 380                                   |
| कोरदूप:<br>कोल        | 47 °       | વક                  | 1              | 8      | 38                 | ५ कायक               | ર        | પરૂચ                                  |
| do 1 60               | •          |                     | • 1            | _      |                    |                      |          |                                       |

(800)

| किया]              |          |            | मृलस्थ           | <b>गशब्द</b> स् | ्ची          |                 | [ 4  | द्रोपाय     |
|--------------------|----------|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-------------|
| श.                 | का.      | भूतो.      | হা.              | का.             | श्लो.        | হা.             | का.  | श्लो.       |
| क्रिया             | Ę        | १३३        | क्रणन            | ε               | 38           | चार             | રૂ   | ४९२         |
| क्रियावन           | <b>ર</b> | 30         | क्रथित           | ,,              | 322          | 77              | 8    | 926         |
| क्रियाविशा         | ल २      | 855        | क्षाण            | **              | ₹8           | चारक            | **   | 363         |
| <b>किया</b> ह      | Я        | 308        | द्वाया           | Ş               | પ્યુવ        | चारणा           | 2    | 328         |
| क्रियेन्द्रिय      | Ę        | 20         | 94               | ş               | 188          | चारपत्र         | 8    | २५२         |
| क्रीडा             | 3        | 286        | 91               | 11              | 980          | चारिन           | રૂ   | 900         |
| कञ्च               | 8        | 300        | सणदा             | 5               | נוני<br>פוני | चालित           | ६    | 93          |
| क्रञ्च             | 8        | લ્પ        |                  |                 |              | चिति            | 8    | 2           |
| क्रथ               | 2        | 233        | चिंगन            | 3               | 38           | चिति रह         | **   | 960         |
| कथा                | 27       | *7         | स्रणन<br>स्रणिका | ••              | 550          | चिप्त           | ξ    | 996         |
| ऋष्ट               | 3        | \$6        |                  | 8               | 3:59         | क्तिप्नु        | ą    | 18          |
| कर                 | 3        | ४०         | <del>पान</del>   | 3               | 35%          | चित्र           | 91   | 269         |
| 19                 | ξ        | २२         | त्तनच्चा         | **              | 340          | **              | ξ    | 308         |
| कथ                 | 3        | प्रश्चेत्र | सन्न             | **              | 37E          | चिया            |      | وينو        |
| क्रयद              | ,,       | બુકર       | ननग्रन           | 44              | 45%          | चीजन            | 41   | ४५          |
| क्रोड              | ş        | 3 +        | सन               | 44              | 350          | चीण             | ą    | 998         |
| **                 | 3        | २६६        | **               | 41              | 228          | र्चाणाष्ट्रकर्म | न् १ | २४          |
| ••                 | ૪        | રૂપફ       | 77               | 94              | पहर          | सांव            | ¥    | 900         |
| क्रें डपाद         | ,,       | ४५९        | বাস              | **              | 303          | चीर             | 21   | ६८          |
| ऋोडा               | 3        | २६६        | ••               | •               | 650          | 13              | 8    | १३५         |
| क्रोडीकृति         | Ę        | १४३        | चित्रय           | 44              | **           | सीरकण्ठ         | 3    | ?           |
| क्रोध              | રે       | 293        | अत्रिया          | **              | 366          | र्चारज          | ą    | ७०          |
| क्र'धन             | 3        | પક         | त्तत्रियी        | **              | 960          | चीरवारि         | 8    | 283         |
| ऋाधिन्             | "        | rkrk<br>Se | चन्तृ            | 94              | ઘણ           | र्चारशर         | ३    | <i>86</i> 0 |
| कोश<br>कोश         | ,,       | רר<br>קעיט | सपा              | Þ               | 99           | चीरोदनन         | या २ | 880         |
| का न्दु<br>को न्दु | ४        | 345<br>345 | त्रम             | ş               | gizie        | <b>न्तु</b> ग्ण | 3    | ٩           |
| क्रोञ्च            | ş        | ४७५<br>४८  | त्तमा            | 41              | પૂપ્ય ,      | <b>जु</b> त्    | **   | १२७         |
| -101 Au            | - á      | € 3        | 8.9              | •               | >            |                 |      |             |

2

48

(G/2

१२७

419

949

99

42

970

256

3

99

>

3

8

Ę

Ç

3

99

99 ( 808 ) चुत

चुद

चुद्रकम्बु

चुद्रकीट

न्तुद्रघण्टिका

**खुद्रना**सिक

चुद्रा

११३ | खुद्रोपाय

चुद्राराम

🏻 चुनाभिजनन 🏴

911

Ę

8

93

3

8

77

ર

99

62

32

६३

२७६

२६८

३२९

994

२७९

१७९

४०२

२६ अ० चि०

૪

,,

3

۵

Ę

₹

३

8

Ę

82

९५

इंश्प

123

२५३

126

950

२२६

२३३ ।

२६९

२४२

३६

चिमन्

त्तमिन

त्तय

99

93

चरिन्

त्तवधु

27

22

ऋम

क्रिज

क्रिप्ट

क्रीव

क्रेश

कडु

कग

क्रोमन्

कोञ्चारि

| <b>જુ</b> ષ્]         |          | अवि                   |                          | [ खुरणस् |      |                        |      |             |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|------|------------------------|------|-------------|
| •                     | 977      | श्चो. ∤ श.            | a                        | ភ.       | श्लो | হা₄                    | का.  | श्लो.       |
| হা.<br>               | का.<br>- | ८ खर                  |                          |          | 322  | खरकोण                  | 8    | 808         |
| चुध्                  | દ<br>સ   | पद ∣ खड़              |                          | ą        | २३३  | खरणस्                  | ₹    | ३१५         |
| बुधित                 | -        | 2                     | चेत<br>चेत               | દ્       | 804  | खरगम                   | **   | **          |
| न्तुप                 | ,,<br>,8 | ८९ । ख                |                          | ช        | 69   | ग्वराशु                | २    | ९           |
| चुड्य                 | 33       | 1                     | त का                     | 42       | 25   | खरू                    | ક્   | ખરરૂ        |
| चुमा                  | ્ર<br>સ્ | ४४४ । स्व             |                          | Þ        | 180  | खर्जु                  | **   | १२८         |
| न्तुरप्र              |          |                       | अव                       | 3        | 998  | म्बर्जूर               | ક    | १०९         |
| जुरमदिन्<br>चरित्र    | 47       | •                     | अर<br>इनन                | ૪        | 308  | 7)                     | 11   | १२४         |
| चुरिन्                | 11       |                       | अर्गट<br>अर्गट           | **       | 17   | खर्व                   | ર    | 996         |
| सुरी                  | 5        | ६२ म्ब                |                          | 3        | ६२६  | 71                     | 49   | 434         |
| चुल                   | 8        | •                     | <sub>ट</sub><br>टक       | 77       | 289  | ,                      | દ    | হ্'ব        |
| चुस्रक                | 3        |                       | टिर्ना                   | 8        | รอธิ | ग्वर्वशाम्ब            | *    | 116         |
| स्रेत्र               |          |                       | टी                       | 77       | 97   | खल                     | 79   | 83          |
| ••                    | 8        |                       | ू<br>इन                  | ¥        | 396  | **                     | 11   | 961         |
| ''<br>चेत्रज          | ą        |                       | टबा                      | 77       | 580  | 34                     | 3    | ₹५.         |
| चत्रज<br>चेत्रज्ञ     | Ę        | _                     | इटबाह्य                  | ٥        | 118  | म्बल <b>ति</b>         | ម    | <b>39</b> & |
| चत्ररा<br>चंत्रिन्    | ā        |                       | ख्याङ्ग <del>र</del>     | ₹ °°     | 993  | खलधान                  | 8    | ३ ५         |
| सात्रप<br>चेप         | Ĵ        |                       | बद्धा <i>त है</i><br>बद् | 3        | 888  |                        | ಕ    | २७          |
| चपणी                  | ą        | 488                   | 7 a)<br>93               | ક        | ३७३  | खिलनी                  | હ    | પ્યુક       |
| चेम<br>चेम            | 9        | 68 8                  | वद्गपिधान                | का ३     | 583  |                        | ß    | ३१६         |
| चन क्रमक्र<br>चिमक्र₹ | 3        |                       | विद्वित्                 | 9        | 89   | •                      |      | ४५२         |
| यो रेखी<br>-          | ***      | 90                    | 97                       | ዳ        | 3143 | . स्वराज्यार           | 1 11 | 344         |
| चाणी                  | 8        | ÷                     | खण्ड                     | 3        | 8    | , खल्या                | Ę    | وين         |
| सोद                   | 49       | 38                    | 99                       | દ        | Ø1   | 4 54                   | જ    | ९१          |
| सीम                   | ą        | 333                   | <sub>स्वण्ड</sub> पर्शु  | Ą        | 51   | 141141                 | 3    | รรร         |
| ছা <del>।ল</del><br>গ | ٠,       |                       | खण्डिक                   | 14       | Sel  | 1418                   | 13   | १२८         |
| "                     | У        | સુક .                 | 11                       | 8        | 23   | <sup>७</sup> वस्फटि    | क ४  | ૧રૂપ્ટ      |
| ूँ<br>चौर             | ą        | 366                   | म्त्रविद्वन              | ક        | 35   | ६ खालवा                | "    | 980         |
| <b>च्</b> णुत         | Ę        | 920                   | खण्डिन                   | 8        | 28   | .411.4.4               | I 11 | ૧૬૧         |
| च्युत<br>चमा          | 8        | * ` ` ` ` ` ` ` ` ` ' | <b>ग्त्रणडीर</b>         | 33       | ₹३   | - ( - (                | ર    | 69          |
| यमा<br>स्वेड          | 49       | રદ ૧                  | म्बद्योत                 | *1       |      | ٠٩   ,,                | 97   | २४८         |
|                       | ξ        |                       | खनक                      | 95       | 3,   | <sup>६६</sup> ं स्वानि | ક    | 305         |
| स्वेडा                |          | •                     | खनि                      | 27       | 90   | २ स्तापमा              | "    | 186         |
| ,                     | ख        |                       | खनित्र                   | 3        |      | १६ स्वारी              | ક્   | ખુંખુંઠ     |
| ख                     | ÷        |                       | वर                       | ૪        |      | २२ विवल                | 8    |             |
| 91                    | ş        |                       | 23                       | Ę        |      | २१ खुङ्गाह             | ,,   | 308         |
| खग                    | ₹        | ۶ ۹                   | <b>99</b>                | *1       |      | २२ म्बुर               | ,,   | 3,30        |
| **                    | 3        | ६ ४४२                 | खरकुटी                   | ૪        |      | ६६ खुरण                | स् ३ | 938         |
|                       |          |                       | _                        | ( 803    | )    | _                      | •    |             |

| खुरणस ]       | स ] मृलस्थशब्दसूची |              |            |      |             |               |      |            |  |  |  |
|---------------|--------------------|--------------|------------|------|-------------|---------------|------|------------|--|--|--|
| श.            | का.                | श्लो.        | হা.        | का.  | श्लो.       | , হা.         | का.  | શ્કો.      |  |  |  |
| खुरणस         | 3                  | 998          | गुण        | ę    | 994         | गन्धवं        | 9    | 83         |  |  |  |
| खुरली         | ٠,                 | ४५२          | 79         | Ę    | ४७          | m             | ?    | પ્યુ       |  |  |  |
| कं चर         | 8                  | १२२          | गणक        | 3    | <b>୨</b> ୪૬ | 4.            | 15   | ९७         |  |  |  |
| खेट           | ,,                 | ३८           | गणद्राम    | ξ    | ьãо         | **            | * 8  | २९९        |  |  |  |
| **            | 3                  | '59          | गणरात्र    | 2    | 410         | गन्धवह        | 13   | 305        |  |  |  |
| ग्वेटक        | 3                  | ४४७          | गवि        | 1    | 56          | गन्धमार       | 3    | ३०५        |  |  |  |
| ग्वेद         | ₹                  | २१३          | गणिका      | ર    | १९६         | गन्धाम्बुवर्ष | î ş  | ६३         |  |  |  |
| खेय           | 8                  | १६१          | गगिपिटक    | ₹    | 3140        | ं गन्धाश्मन्  | 8    | १२३        |  |  |  |
| खेलनी         | Ę                  | 3/43         | गणेय       | 3    | ५३६         | गन्धिक        | 37   | 13         |  |  |  |
| खेला          | ,                  | २२०          | गणेश       | २    | 929         | ' गन्धोत्तमा  | ર    | ५६६        |  |  |  |
| खोद्गाह       | 8                  | इ०३          | गण्ड       | ३    | 130         | गन्धोली       | 8    | २८१        |  |  |  |
| खाड           | Ę                  | 93Q          | 59         | 77   | २४६         | गभस्ति        | 2    | ٩          |  |  |  |
| ग्यो <b>र</b> | •                  | "            | गण्डक      | 8    | ३५३         | 27            | **   | 18         |  |  |  |
| ख्यात         | ş                  | 450          | गण्डमाल    | 3    | 131         | गभीर          | 8    | 350        |  |  |  |
| ग             |                    |              | गण्डशैल    | 8    | 905         | गमन           | 3    | ४५३        |  |  |  |
| -             | 5                  |              | रा॰ङ्घपद   | "    | २६९         | गम्भीर        | 8    | १३७        |  |  |  |
| गगन           | 2                  | 28-          | गण्डुपटभव  | 91   | 300         | गर्भारवेदि    | न् " | २८८        |  |  |  |
| गगन ध्वज      | **                 | 11           | गण्ड्पद्ग  | 71   | २६९         | गया           | 17   | ३९         |  |  |  |
| समनाध्वग      | 49                 | **           | ग∘हुष      | Ę    | २६२         | गर            | 4*   | ३८०        |  |  |  |
| गङ्गा         | 8                  | 189          | गण्डोल     | 79   | ९०          | गरभ           | ક્   | २०४        |  |  |  |
| गङ्गाभ्द्रत्  | <b>\$</b>          | <b>গ</b> গ্ৰ | गण्य       | 91   | ५३६         | गरल           | 8    | २६१        |  |  |  |
| गङ्गासुन      | **                 | १२२          | गताच       | 49   | 628         | गरुड          | 3    | ४३         |  |  |  |
| गच्छ          | 8                  | 350          | गिन        | 39   | গই৪         | 23            | 2    | 188        |  |  |  |
| गज            | ş                  | હક           | *          | દ્   | १३६         | गरुडाग्रज     | **   | ্গহ        |  |  |  |
| **            | 3                  | 834          | गद्        | ३    | 350         | गरुत्         | 8    | इ८४        |  |  |  |
| 99            | 8                  | २८३          | गदायज      | ₹    | १३०         | गरुन्मत्      | 2    | 384        |  |  |  |
| गजना          | દ્                 | 186          | गढाभृत्    | 89   | १३३         | गर्गरी        | 8    | 66         |  |  |  |
| गजिप्रिया     | 8                  | 236          | गन्त्री    | 3    | ક્ષ્મુંહ ં  | गर्ज          | 11   | 598        |  |  |  |
| गजाजीव        | ર                  | ४२६          | गम्ब       | Ę    | २६          | n<br>- C*     | Ę    | 83         |  |  |  |
| गजासुहृद्     | ą                  | 118          | गन्धक      | 8    | 853         | गर्जि         | 7)   | ४२         |  |  |  |
| गजास्य        | >-                 | 353          | गन्धकलिका  | 3    | 433         | गर्जित्       | 8    | २८६        |  |  |  |
| गजाह्नय       | 8                  | 88           | गन्धज्ञा   | 99   | 588         | **<br>**      | Ę    | ४२         |  |  |  |
| गञ्जा         | **                 | ६७           | गन्धधूली   | 13   | 308         | गते           | *4   | <u>ئ</u>   |  |  |  |
| **            | 77                 | 902          | गन्धपिशा-  |      | i.          | गर्तिका       | 8    | ६५         |  |  |  |
| गडक           | **                 | 333          | चिका       | **   | <b>₹3</b> ₹ | गर्द्भ        | 71   | <b>३२२</b> |  |  |  |
| गहु           | ર                  | १३०          | गन्त्रमातृ | 8    | ₹           | गद्भाह्य      | 99   | २३०        |  |  |  |
| गडुल          | 77                 | 330          | गन्धमूषी   | 93   | ३६७         | गर्वभी        | 77   | २७४        |  |  |  |
| गडोल          | 77                 | 68           | गन्धरस     | 8    | 356         | गर्भ          | 77   | <b>૧</b> ૪ |  |  |  |
|               |                    |              | ( 8        | ०३ े | )           |               |      |            |  |  |  |

| गर्धन ]         |               |               | अभिधार्ना               |                | [ गुःसक    |            |                |          |          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|
| નવન ]           |               |               |                         |                | श्हो.      | श.         | a              | FI.      | श्लो.    |
| झ.              | का.           | श्रुते.       | হা.                     | का.            | 308        | -          | मिल्लिका       | 8        | २०३      |
| गर्धन           | 8             | <b>९३</b> ।   | गहन                     | 8              | 306        | गिरि       |                | <b>ર</b> | ३५३      |
| गर्भ            | <b>&gt;</b> 1 | २०४ ।         | 94                      | Ę              | ९९         | गिवि       |                | <b>ર</b> | 990      |
|                 | "             | २६८           | गह्नर                   | 8              | 36         |            | सार            | 8        | 308      |
| गर्भक           | 2             | 300           | **                      | Ę              | इ०९        | गिर्र      |                | २        | 930      |
| , ,             | 3             | <b>३</b> १५ : | गाङ्गेय                 | 8              | 23         | गीः        |                | 72       | ३३       |
| गर्भपाकिन्      | 8             | २३४ -         | गाड                     | ६              | •          |            | पर्ताष्टिकृ    | त३       | 875      |
| गर्भवर्ता       | <b>a</b>      | २०२           | "                       | 77             | 383        | गीत        |                | Ş.       | 998      |
| गर्भागार        | 8             | ६१            | गाणिक्य                 | *7             | પ્રદ્      | गां।       |                | 11       | 97       |
| गर्भाशय         | ą             | 208           | गाण्डिव                 | ર              | ३७४        |            | र्वाण          | 71       | ą        |
| गर्भिणी         | 8             | ३३२           | गाण्डीव                 | 77             | 99         | गुर        |                | ષ્ઠ      | 206      |
| गर्व            | 2             | २३०           | गात्र                   | 19             | २२७<br>२९४ | गुर<br>गुर |                | 3        | ३२४      |
| गर्हणा          | 77            | 904           | "                       | 8              |            | 47.0       |                | ૪        | ૧ુવર     |
| गर्छ            | Ę             | 9%            | गात्रसंको               |                | ३६८        |            |                | "        | २४८      |
| गल              | ર             | २५२           | गात्रसंप्ल              | a "            | ४०६        |            |                | 11       | 992      |
| गलकम्बल         | , ૪           | इंडे०         | ं गात्रानुलेष           | मि ३           | ३०३        | _          |                |          | 48.8     |
| गलगण्ड          | ą             | १३१           | गाधिपुर                 | 8              | 80         | , -        | A.             | ર્       | <br>229  |
| गलशुंडिव        | ōī »          | રુષ્ઠ         | गाधेय                   | 3              | บริช       |            |                | ષ્ટ      | दर<br>६६ |
| गलन्ती          | Я             | 69            | गान                     | 3              | 198        | _          |                | <b>a</b> | ५६<br>८९ |
| गलस्तनी         | "             | ३४१           | गान्धर्व                | 99             | 9,5        | ,          | 95             | 17       |          |
| गलाङ्कर         | 3             | १३१           | 79                      | 99             | ૧૬,        |            | 11             | **       | इपर      |
| गलि             | 8             | ३२९           | गान्धार                 | હ્             | <b>3</b> 0 |            | डपुःष          | 8        | २०७      |
| गरिंत           | ξ             | १२६           | ः गान्धारी              | 9              | 81         | - 4        | इफल            | 99       | २०८      |
| गञ्ज            |               | २४६           | 99                      | ₹              | 3,4,       |            | डाकेश          | ર્       | ३७३      |
| गल्बक्          | 27            | 4,50          | गारुड                   | 8              | 33         | ० ब        | [दुर्चा        | 8        | २२३      |
| गवय             | 8             | ३५३           | ा गारूमन                |                | 93         | ० र        | <b>रु</b> डेरक | ર        | ८९       |
| गवल             | ,             | રે ૪૧         |                         | ર              | 88         | 5 1        | रुष            | 73       | ३८६      |
|                 | 99            | 94            | 1                       | ६              | 14         | 3          | "              | 97       | રૂલ્લ    |
| गवाच<br>गवीश्वर | ą             | uşta)         |                         | <b>ब</b>       | 80         | ζo         | 37             | 77       | 880      |
|                 |               | -<br>?४'      | -                       | 99             | 5:         | રૂપ્ય      | 3              | 91       | ખુલૂર્   |
| गवेधु           | 8             | 31            | ं गालि                  | 2              | 9          | ८६         | 11             | ξ        | હહ       |
| गवेधुक          |               | 97            | ु गिर                   | "              | 3,         | 44         | गुणब्राम       | "        | પુરુ     |
| गवेपित          |               | 3,5<br>3,5    | 2 2                     | 29             | ą          | ५२ ।       | गुणलय          | नेका ३   | इ४६      |
| गच्य            | 8             |               |                         | 8              |            | 93         | गुणवृत्त       | 33       | ५४१      |
| गब्या           | ŧ             |               | , C-C-                  | जर्ति          | ঽ          | 29         | गुणित          | Ę        | 119      |
| 19              | 17            |               | १२   गारक<br>१७   गिरिक |                |            | (६७        | गुणोस्क        | र्ष "    | 93       |
|                 | Ę             | -             |                         |                |            | ષ્ક        | गुण्डित        |          | 998      |
| गध्यृत          |               | •             |                         | ાંદ ય<br>r પ્ર |            | 126        | गुण्डिव        | 8        |          |
| "               | <b>3</b> 7    |               | C-E                     |                |            | 990        |                | >:       | , १९२    |
| शब्यृति         | 7             | ,             | »   स्यारव              | ( ४०४          |            |            | .g.\\'1\'      |          |          |

| गुद ]           |          | [गोपति |                       |      |                 |             |          |                 |
|-----------------|----------|--------|-----------------------|------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| का.             | का.      | क्षे.  | ্যা.                  | का.  | श्लो.           | হা.         | का.      | श्लो.           |
| गुद             | <b>ર</b> | २७६    | गुथ                   | 3    | 286             | गो          | 3        | કુપ્યુપ્યુ      |
| गुद्ग्रह        | **       | १३३    | गुन                   | Ę    | গইণ             | <b>33</b>   | 8        | ₹               |
| गुदाङ्कर        | n        | ૧ક્ર   | गृवाक                 | 8    | , ەجە           | 31          | 17       | ३२३             |
| गुन्दल          | Ę        | 88     | गुञ्जन                | 13   | २५३ ं           | 19          | 19       | <b>३३</b> १     |
| गुन्द           | 8        | 246    | <i>ਹੁ</i> ਬ           | 99   | 803             | गोकर्ण      | ₹        | २५९             |
| गुन्द्रा        | **       | २७९    | गृध्नु                | 3    | ଦ୍ୟୁ            | 99          | 8        | ३५९             |
| गुन्दाल         | **       | ४०६    | गृष्टि                | 8    | ३३४             | गोकिराटिक   | **       | ४०२             |
| गुप्त           | 8        | 119    | गृह                   | 3    | ९७इ             | गोकुर       | 19       | इइ९             |
| **              | *7       | 133    | **                    | 8    | પુષ્            | गोचुर       | 77       | २२२             |
| गुष्टि <b>न</b> | 3        | 300    | गृहगोधिका             | 55   | ३६३             | गोग्रन्थि   | 77       | ३३९             |
| गुस्फ           | *1       | 319    | गृहगोलिका             | 99   | 99              | गोचर        | Ę        | २०              |
| गुरु            | 4        | وي     | गृहपति                | 3    | 39.6            | गोणी        | ર        | इ४इ             |
| "               | Ş        | 33     | गृहवलिभुज             | 8    | 390             | गीतम        | 9        | ३१              |
| **              | 8        | इह     | गृहमणि                | 3    | 309,            | गोत्तमान्वय | ₹        | 343             |
| गुरुक्रम        | 9        | 60     | गृहसुग                | 8    | 384             | गोत्र       | 53<br>2  | 308             |
| गुरुदवन         | ¥        | হত্য   | गृहमेधिन              | 3    | ४७२             | "           | <b>ર</b> | १६७             |
| गुरुपन्न        | 8        | 306    | गृहयालु               | 33   | 309             | 11          | 8        | ९३              |
| गुरुहन्         | 3        | ५२२    | गृहस्थ                | 99   | 805             | गोत्रा      | 95       | 7               |
| गुविणा          | •9       | २०२    | गृहाराम               | 8    | 196             | "           | Ę        | بوق             |
| गुर्वी          | 13       | २०३    | गृहावग्रहणी           | 57   | Qr.             | गोद         | ર        | २८९             |
| गुरु            | 29       | ې رونو | गृहिणी                | 3    | 908             | गोदन्त      | 8        | 350             |
| गुलुम्ब         | 8        | 192    | गृहिन्                | 59   | 809             | गोदा        | 99       | <del>१</del> ५० |
| गुरुफ           | ३        | 259    | "                     | 59   | ४७२             | गोदारण      | ર        | અવવ             |
| गुल्म           | **       | ૧૨૨    | गृहीन <b>दिश</b>      | **   | ४६९             | n           | 22       | ५५६             |
| **              | *1       | २६९    | गृहोलिका              | 8    | ३६४             | गोदावरी     | 8        | 940             |
| 39              | 19       | ४३२    | गृह्य                 | 11   | 800             | गोदुह्      | ર        | ५५३             |
| "               | 8        | १८६    | गृह्यक                | 3    | 20              | गोधन        | 8        | ३३९             |
| गुलिमनी         | "        | 108    | गेन्दुक               | 99   | ३५३             | गोधा        | ર        | ४४०             |
| गुल्य           | Ę        | 58     | गेय                   | 2    | 398             | 19          | 8        | ३६३             |
| गुह             | ÷        | ५२३    | गेह                   | 8    | <del>પુ</del> પ | गोधि        | ર        | २३७             |
| गुहा            | Я        | ९९     | गेहभू                 | 22   | **              | गोध्म       | 8        | 280             |
| गुह्य           | ₹        | ې رونو | गेहनदिन्              | 3    | 383             | गोनर्दीय    | ą        | ખુકૃષ્ય         |
| "               | **       | ४०६    | <sup>े</sup> गेहेश्र् | 99   | 39              | गोनस        | 8        | ३७२             |
| गुह्यक          | ş        | 206    | गरिक                  | 8    | 305             |             | 27       | "               |
| गृह             | Ę        | 338    | 79                    | 27   | 330             | गोप         | 3        | ३९०             |
| गृढपथ           | **       | ч      | गैरेय                 | **   | 326             |             | 37       | પપફ             |
| गृहपाद्         | 8        | ३७०    | गो                    | ?    | 9               | गोपति       | 3        | 33              |
| गृहपुरुष        | રૂ       | ३९७    |                       | "    | १३              | 99          | 8        | ३२५             |
|                 |          |        | ( 8                   | מש ( | )               |             |          |                 |

| गोपरस ]             |              |                   | अभिधान                       |                 | [घन                        |                     |              |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| allace 1            |              |                   |                              |                 | श्लो.                      | হা.                 | का.          | स्रो.             |
| হা.                 | का.          | श्लो.             | হা.<br><del>ক্</del> ৰান্ত্ৰ | <b>का.</b><br>४ | <i>श्</i> त्राः ¦<br>३५२ ∣ | ग्रामीण             | <b>ર્</b>    | १६५               |
| गोपरस               | 8            | १२९               | गोसदृत्त्<br>गोस्तन          | રૂ              | 324                        | ग्रामेयक            | 21           | ,,                |
| गोपानसी             | "            | 1943              | गास्तम<br>ग्रोस्तनी          | 8               | २२१                        | प्रास्य             | ₹            | 960               |
| गोपायित             | Ę            | <b>५३३</b>        | गोस्थान                      | 27              | ३०                         | "                   | 3            | १६५               |
| गोपाल               | 3            | પપર્              | गोहिर                        | 34              | 240                        | ग्राम्यधर्म         | "            | ₹03               |
| गोपालिका            | 8            | २७४               | गौतम                         | 41              | 266                        | - प्राव <b>न्</b>   | 8            | ९३्               |
| गोपुच्छ             | 3            | ३२५               | 2)                           | **              | <b>પ</b> ,૧૪               | 17                  | "            | १०२               |
| नोपुर               | 8            | 80                | **                           | 8               | २६५                        | प्रास               | ર્           | 66                |
| गोपेन्द्र           | 2            | ५३२<br>•          | गौधार                        | 74              | इद३                        | ग्राह               | 85           | 810               |
| गोप्य               | 3            | २४                | गोधेय                        | 4.4             | "                          | **                  | દ્           | guso              |
| गोमन                | >>           | प्रपट             | गोधेर                        | **              | 37                         | ग्राहक              | ર            | બ્રુપ્ટક          |
| गोमनी               | ક            | গুণ্ধগ্ব<br>১১১   | गोधेनुक                      | Ç               | 38                         | र्धावा              | ••           | स्पर              |
| गोमय                | **           | ३३८               | गोर                          | 37              | 5 Q                        | र्था <b>ःम</b>      | <del>2</del> | \&\dagger{\gamma} |
| गोमयोत्था           |              | २७४               | 77                           | **              | 50                         | ग्रवेयक             | ষ্           | इन्द              |
| गोमायु              | **           | રૂપ્દ             | ं गीरत                       | <b>ર</b>        | 558                        | "(年                 | ल्पा-        |                   |
| गोमिन्              | 3            | yu Ş              | गौराईक                       |                 | २६४                        | तात )               | ě.           | 6                 |
| गोमुख               | 3            | 83                | गारी                         | ₹               | 993                        | ,                   | ą            | ونين              |
| ,,                  | R            | ४१५               | 27                           | 31              | 948                        | ***                 |              | १२३               |
| गोमेध               | 3            | ૪ર                |                              | રૂ              | 2 28                       |                     | ۰۰<br>ب      | २३३               |
| गोयुग               | 8            | 03                | गोधीन                        | ૪               | <b>ই</b> ং                 | • व्हास्तु          | ક્           | 123               |
| गोरस                | ঽ            | Ę٨                | ग्रन्थन                      | ą               | ¥ 9 :                      | <sup>६</sup> ग्रही  | 5            | કુ લુ             |
| 71                  | 77<br>77     | <b>৩</b> ০<br>ভুহ |                              | 8               | 39                         | Ę                   |              | • •               |
| egy-ar-efy          | ี ช          | ชอจิ              |                              | . ફ             | 6                          | , ঘ                 |              |                   |
| गोरार्टी<br>गोरुन   | 3            | 12/13/5           |                              | ર               | 6                          | <sub>०</sub> घट     | រ            | 82                |
| गारून<br>गोलक       | "            | 231               |                              | ,,              |                            | Ę 17                | 8            | २८                |
| गालक<br>गोला        | ૪            | 92                | -                            | "               | ÷.                         | § •9                | "            | 613               |
|                     |              | ₹'4.              |                              | ,,,             | ą                          | ्९ घटा              | ষ            | 18,2              |
| गोलाङ्<br>गोवर्धन   | धर २<br>धर २ | 1                 |                              | ર્દ્            | qu                         |                     | પ્ર          | 260               |
| गावधन<br>गाविन्द    |              |                   |                              | ą               | 80                         | <sub>५०</sub> घटिका |              | 45                |
| भावन्द              | · =          |                   | -                            | ą               | <b>૱</b> :                 | <sub>२४</sub> घटीयन |              | કુપ્યુલ           |
| गोविश               |              |                   | 1                            | रुज ३           | 97                         | हुन् । घटोद्धः      | <b>a</b>     | इह                |
| गोवृष               | ,            |                   | ७ । ब्रहप                    |                 |                            | १६ घट               | 8            | <b>૧૫</b> ૨       |
| गोशाल               |              |                   | ५ प्रहपु                     |                 |                            | ० वण्टाप            | थ "          | पह                |
| गोशीर               |              |                   | ६ ग्रहीतृ                    |                 | 9                          | ०९ ' घण्टार         | নহত ,,       | 394               |
| गोश                 |              | -                 | ६०   ब्राम                   |                 |                            | २७   घण्टि          | हा ३         | २४९               |
| गाष्ट्र<br>गोष्टश्च |              |                   | ४१ आ <b>म</b> ा              |                 |                            | ७५ , घन             | २            | ૭૯                |
| गोर्छा<br>गोर्छा    |              | •                 | ४५ ग्रामर                    |                 |                            | 162 ; m             | >>           |                   |
| गोसं <b>रू</b>      |              |                   | ५३ वामर                      |                 |                            | ٠,, ا               | ,,           | २०६               |
| नासर                | -14          | •                 | 1                            | ( 808           | _                          |                     |              |                   |

| घन ]                   |            |             | मूलस्थः            |          | [ <del>ਬ</del>    | नुःशास्त      |     |       |
|------------------------|------------|-------------|--------------------|----------|-------------------|---------------|-----|-------|
| হা.                    | का.        | श्लो.       | হা.                | का.      | श्लो              | হা.           | का. | श्लो. |
| घन                     | <b>ৰ</b>   | २२८         | <b>र्घ</b> गा      | 3        | ३३                | चक्रवाक       | 8   | ३९६   |
| "                      | 99         | 886         | घृणि               | ş        | કર                | चक्रवाल       | "   | ९७    |
| "                      | 8          | १०३<br>८३   | घृत                | 3        | <b>ও</b> গ        | 99            | દ્  | ४७    |
| "<br>घनगोलक            | ક્<br>૪    | ૧૧૨         | घृतपृर             | 97       | ६४                | चक्राङ्ग      | 8   | ३९१   |
|                        | 2          | 558         | घृतलेख <b>र्ना</b> | "        | ५००               | चकावर्त       | ξ   | وبابا |
| घनधा <u>न</u><br>घनस्य | 'n         |             | घृतवर              | 99       | ६४                | चिक्रिन्      | 8   | ३७०   |
| घनस्य                  |            | १३७<br>२    | घृतेर्ना           | ਮ        | ३७३ ं             | चर्कावन       | 27  | ३२२   |
| घनवात                  | 3.         |             | चृष्टि             | **       | 34.6              | चकेश्वरी      | 8   | 88    |
| धनवाहन<br>प्रत्यास     |            | 555<br>309  | घोटक               | 29       | হ্ৎত              | 19            | ₹   | १५३   |
| घनसार                  | <b>3</b> 4 | \$09<br>\$% | घोणस               | 71       | ३ ५२              | चच्चग         | ą   | ५७१   |
| धनाधन                  | 2          | 90<br>50    | घोणा               | 3        | 288               | चचुम्         | 75  | ६३९   |
| धनात्यय                | 77         | 99          | घो णिन             | 8        | 308               | चलु-य         | **  | ११२   |
| घनाश्रय<br>सर्वेश्वरिक | 12         |             | घोर                | \$       | २९७               | वन्तु-या      | R   | 926   |
| घनोद्धि                | 2          |             | घोरवा <b>मिन</b>   | ų        | 348               | चञ्चरीक       | "   | २७८   |
| धनोपल<br>—             | ~          | 60          | घोल<br>-           | 3        | چې                | चञ्चल         | Ę   | ९०    |
| घर्षर                  | **         | <b>250</b>  | वा <i>ण</i><br>घोष | 8        | 84                | चन्नला        | 8   | ទូខទួ |
| घम                     | 49         | २१९         | 91 M               | 91       | 994               | चर्ज          | 77  | ३८३   |
| घिम                    | 3          | ८১          | 79                 | £        | 38                | चन्चुसूचिक    | 57  | 803   |
| घम्मर                  | *1         | 14.6        | घोषका              | Ş        | 973               | चन्ध्         | 99  | ३८३   |
| घन्न                   | २          | પર          | घोपवनी             | 95       | 209               | चटक           | 91  | ३९७   |
| घाटा                   | 4          | સ્પુર       | बायवना<br>ब्राण    | 3        | 288               | चटका          | 91  | 97    |
| घाण्टिक                | **         | 5,5         | झाणनपंग<br>चाणनपंग | 8        | - ३६ <sup>(</sup> | 37            | 91  | 91    |
| घात                    | ,,         | ই''         |                    | •        | 1.4               | चटकाशिरस्     | ঽ   | 64    |
| घानुक                  | *,         | 3 इ         | 77                 |          | <b>!</b>          | चटु           | ₹   | 966   |
| घार                    | ">         | 403         | चकित               | 3        | 50                | चटुल          | ६   | ९१    |
| घातिक                  | 54         | ६४          | चकोर               | 8        | 804               | चगकः          | ß   | २३७   |
| घास                    | ß          | २६६ '       | चक                 | ક્       | 390               | चणकात्मज      | 3   | ५१७   |
| घुट                    | Ę          | २७९         | "                  | 92       | ४९९               | चगड           | 3   | 900   |
| घुटिक                  | **         | **          | **                 | 93       | 808               | "             | ર   | પદ    |
| <b>यु</b> ण            | ૪          | २६९         | **                 | 8        | 308               | **            | દ્  | ₹';   |
| घुण्टक                 | ३          | \$ 50,      | 91                 | Ę        | યુહ               | चण्डना        | 2   | २३२   |
| घुम्ण                  | 22         | 30%         | चक्रजीवक           | 3        | 460               | चण्डा         | 3   | છુવ   |
| घूक                    | 8          | ३९०         | चक्रनामन           | 8        | 350               | चण्डातक       | ३   | ३३८   |
| घूकारि                 | 22         | ३८८ .       | चक्रवान्धव         | ą        | 90                | चण्डाल        | 57  | ५६६   |
| घूंणन                  | દ્         | إبونو       | चक्रभृत्           | <b>ર</b> | 888               | 97            | 95  | ५९७   |
| घृणि                   | 77         | 99          | चक्रमण्डलि         |          |                   | चिष्डल        | 71  | ५८६   |
| <del>_</del>           |            |             | 6                  | -\       |                   | <b>च</b> ण्डी | 2   | 995   |

२२४ चण्डी २

३५५ चतुःशाला

995

46

घृणित

वृणा

३ १०६ चक्रमर्दक "

२ २१७ चक्रवर्तिम् ३ (४०७)

| चतुःसम ]           |            |          | अभिधान              |        | [ चान्द्र     |               |            |             |
|--------------------|------------|----------|---------------------|--------|---------------|---------------|------------|-------------|
|                    | का.        | श्लो.    | दा.                 | का     | श्रो.         | श.            | का.        | झ्डो.       |
| হা.<br>—— সম       | ₹<br>3     |          | चन्द्रगो लिव        | त २    | <b>₹</b> 0    | चर्चा         | <b>ર</b>   | ફ્રં૦૦      |
| चतुःसम             | ,,         | <u> </u> | चन्द्रोद्य          | સ્     | ३४५           | 27            | ६          | o,          |
| चनुर<br>"          | 97         | 86 '     | चद्रोपल             | 8      | १३३           | चचिंका        | ş          | १२०         |
| **                 | ષ્ઠ        | ६४       | चपल                 | 3      | 180           | चर्चिक्य      | ই          | <b>३००</b>  |
| चतुरङ्गवला         | j <b>-</b> | - 1      | 22                  | ε      | ९१            | चर्भटी        | ২          | 366         |
| ध्यत्त             | 3          | ३८९      | 77                  | ~7     | १०६           | चमकृत         | <b>ક</b> ્ | 4.0%        |
| चतुर्गति           | ૪          | ४१९      | चःला                | 8      | 353           | चमचटका        | ጸ          | <b>इ</b> ०२ |
| चनुर्दन्त          | ÷.         | ९१       | चपेट                | 3      | २६०           | चर्मदण्ड      | 99         | \$36        |
| चनुद्शी            |            | şu,      | चमर                 | \$     | <b>43</b>     | चर्मन         | <b>ಫ</b>   | 563         |
| चतुर्भद्र          | ξ          | 36       | 50                  | 8      | 3 ६ ०         | 99            | 27         | 583         |
| चतुर्भुज           | 2          | ५३० .    | चमर्सा              | 3      | દક            | चर्मप्रभदि    | का ३       | n 26        |
| चतुर्मुख           | "          | 388      | चम्                 | 77     | 850           | चर्मप्रसेवि   | कारण       | प्रक        |
| चतुर्मुखाङ्ग       | नाः        | ६२       | *1                  | **     | ४१२           | चर्ममुण्डा    | Þ          | 320         |
| चनुर्वर्ग          | દ્         | 56       | चम्र                | ጸ      | 350           | चर्या         | <b>F</b>   | 130         |
| चनुहीयर्ण          | i v        | ३३८      | चापक                | 97     | 292           | चर्चग         | 3          | 66          |
| चतुष्क             | >>         | બર       | चम्पा               | 31     | 85            | चर्पर्णा      | 91         | 30,5        |
| चनुष्पथ            | **         | **       | चम्पाधिप            |        | ३७५<br>३३     | चल            | Я          | <b>୨</b> ୨୩ |
| <u> च</u> तु(দ্বহা | बात-       |          | चभ्योपल             |        |               | 1             | ક          | 0,9         |
| कज्ञ               | 2          | 980      | चय                  | "      | 88            | चलचम्चु       | 8          | 80,4        |
| चन्वर              | રૂ         | 866      | *7                  | 8      | 8.6           | चलन           | ঽ          | 260         |
| 71                 | ક          | પ્રષ્ટ   | चर                  | 3      | 349           | चल <b>न</b> क | 17         | इंडेट       |
| **                 | **         | 50       | **                  | ę      | 9,0           | चलनी          | "          | 7*          |
| चन्द्न             | 3          | 304      | चरण                 | ą      | 540           | चला           | ૪          | 150         |
| चन्द्र             | ٠<br>۽     | Ę        | 15                  | 99     | ي دري         | <b>ਚ</b> ਲਾਚਲ | Ę          | ଦ୍ୟ         |
| 33                 | 77         | 19       | चरणायुध             | В      | ३९०           | चलित          | 33         | 995         |
| **                 | ą          | 300      | चरम                 | ्<br>६ | 3,4           | चलु           | ঽ          | ३ ६ ३       |
| ,,                 | 8          | 350      | चरमनीथ              | कृत १  | 30            | चपक           | m          | 400         |
| चन्द्रक            |            | ३८६      | चरमाडि              | 8      | <b>વ્</b> ક્ર |               | 8          | ९०          |
| चन्द्रका           | 71         | 101      | चराचर               | Ş      | 90            | - "           | ই          | 8%          |
| चन्द्रकार          | ন "        | १३्ड     | ' चरि               | Я      | २८२           | . चाकिक       | <b>*</b> 1 | 814%        |
| चन्द्रप्रभ         | 3          | २७       |                     | ર્     | 1000          |               | "          |             |
| चन्द्रभा           | मा ४       | 349      |                     | 93     |               | चाटकर         | 8          | <b>3</b> 96 |
| चन्द्रमधि          | में "      | ५३३      | ः चरिष्णु           | Ę      | ९०            |               | Ş          | 996         |
| चन्द्रमर           |            | 34       | ः चरी               | 3      | 300           |               | "          | १३३<br>२०४  |
| च-द्रशा            | ला ४       | ६१       | चरु                 | 8      |               | ः   चाण्डा    |            |             |
| चन्द्रहा           | म ३        | 888      |                     | 77     | ४९४           |               | 8          | ३९'र<br>००० |
| चन्द्रात           | प २        | ₹'       | वर्चरी              | 2      | 901           | ,             |            | ૪૭૧<br>૧૬૨  |
| चन्द्रिक           | त २        | ₹,       | ॰ े च <b>र्चस</b> ् | **     |               | ७   चान्द्र   | 8          | યુર્        |
|                    |            |          |                     | ( 800  | )             |               |            |             |

| चान्द्रमस ]                             | l   |                | मूलस्थ              |           | [ चैन्निक    |               |     |              |
|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----|--------------|
| श.                                      | का. | श्ह्रो.        | श.                  | का.       | श्लो.        | श.            | का. | શ્રો.        |
| चान्द्रमस                               | 2   | <b>२३</b>      | चित्रकृत्           | ą         | 464          | चीर           | 3   | 230          |
| चाप                                     | Ę   | ૪ૂર :          | चित्रकृत्व          | 1         | <b>৬</b> ০ ' | चीरिल्लि      | 8   | 838          |
| चापल                                    | Ę   | २२९            | चित्रगुप्त          | ş         | મુખ્         | र्चारी        | 8   | 261          |
| चामर                                    | ३   | ३८३            | 95                  | ş         | 100          | र्चारुका      | 31  | 97           |
| चामं/कर                                 | 8   | 990            | <b>चित्रपु</b> ङ्ख  | ¥         | ४४२ -        | चावर          | રૂ  | <b>રે</b> ૪૨ |
| चामुण्डा                                | ٦   | 520            | चित्रभानु           | ş         | 90           | चुक           | 11  | 60           |
| चार                                     | 40  | ३९८            | "                   | 8         | १६४          | "             | 99  | ८१           |
| ,,                                      | **  | 800            | चित्रल              | -         |              | चु॰ढी         | 8   | १५९          |
| 91                                      | 8   | \$60           |                     | દ્        | 38           | चुर्न्दा      | 3   | 395          |
| चारण                                    | ٥   | > ধর্          | चित्रवन्निक         | 8         | 833          | चुरी          | \$  | १५९          |
| चारपथ                                   | 8   | ष्ट्           | चित्रशाला           | 77        | ६५           | चुलुक         | ર   | २६२          |
| चारभट                                   | 3   | સ્લ            | वित्रशिखंदि         |           | ३२           | चुल           | 33  | ४२५          |
| चारित्र                                 | *1  | ورد            | चित्रशिखंडि         | इन्"      | 35           | चुर्ह्ना      | 8   | <b>८</b> ८   |
| चारु                                    | Ę   | 66             | चित्रा              | 11        | ≥€ _         | चृचुक         | 3   | २६७          |
| चार्वा <b>क</b>                         | ä   | وجيد           | चिद्रप              | ą         | ९            | चुडा          | "   | २३५          |
| चालना                                   | જ   | 82             | चिन्ना              | <b>\$</b> | 854          | यृडामणि       | 99  | ३१४          |
| चाप                                     | **  | ३९५            | चिपिट               | 3         | દખ           | चृत           | 8   | ૧૦,૦         |
| चिकित्मक                                | ą.  | કરેલ           | चित्रक              | 27        | २४६          | चृतक          | "   | 449          |
| चिकित्सा                                | 27  | 1 ફેક          | चिरक्रिय            | 11        | 90           | <b>चृ</b> र्ण | ર   | ३०१          |
| चिकिल                                   | R   | ૧૫૬            | चिर जीविन्          | 8         | 366          | 11            | 8   | इ६           |
| चिक्रर                                  | 3   | 180            | चित्रन्त <b>न</b> े | ξ         | 18           | चुर्णकुन्तल   | રૂ  | २३३          |
| 7)                                      | 91  | 233            | चिरम्               | 99        | 386          | चुलिका        | ą   | ३६०          |
| चिक्कग                                  | **  | <b>৬</b> ৬     | चिरमेहिन            | S         | 322          | "             | 8   | २९१          |
| चिक्स                                   | 49  | <b>ह</b> ह     | िररात्राय           | ξ         | 586          | चंट           | ર   | २४           |
| चি <b>न्</b>                            | ş   | २२३            | न्त्रिस्य           | 93        | 44           | चेटी          | 99  | 396          |
| चिता                                    | ą   | ફર             | चिगत                | 19        | 17           | चेत्          | Ę   | 996          |
| चिति                                    | 22  | **             | चिराय               | 29        | ••           | चैनन          | 3   | ર            |
| चित्त                                   | Ę   | બુ             | चिरिन्ट             | ર         | 968          | चेतना         | ર   | २२२          |
| चिन प्र <b>मन्न</b>                     | नार | २२९            | चिरिक्सि            | 8         | 888          | चंतस्         | ξ   | ч            |
| विचविष्लव                               |     | <b>২</b> বৃপ্ত | चिरेण               | Ę         | १६९          | चंदि          | ૪   | २२           |
| चित्राम्नति                             | 91  | -39            | चिभिटी              | 8         | २५५          | चंदिनगरी      | 99  | 83           |
| चित्या                                  | ŧ   | <b>#</b> 5     | चिलिचिम             | 21        | <b>૪૧</b> ૨  | चंल           | 3   | ३३०          |
| चित्र                                   | ર   | २१७            | चित्र               | ₹         | 124          | *1            | Ę   | હેલ          |
| "                                       | ર્  | ইণ্ড           |                     | 8         | 800          | चन्य          | ૪   | ६०           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "   | ५८६            | _                   | 2         | २०           | 1             | 3   | ६२           |
| •                                       | ξ   |                | चीन                 | 8         | ३६०          |               | 2   | દ્હ          |
| चित्रक                                  | 8   | र०<br>इप१      | चीनक                | 79        | 788          | चैत्ररथ       | 22  | 308          |
| चित्रकाय                                | "   | 3,<br>5,21     | चीनपिष्ट            | 37        |              | चैत्रिक       | 59  | દ્દછ         |
| • ખત્રવરાષ                              | 77  | ,,             |                     | ४०९       |              |               |     |              |

| चैद्य ]                |                   |                    |                               | [जन                    | [ जनयितृ |                            |               |                     |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------------|
| ]                      |                   | श्लो. <sup>!</sup> | হা.                           | का.                    | श्हो.    | श.                         | का.           | श्लो.               |
| <b>ञ.</b>              | का.               | रहा:<br>२२         | चु <b>ह्या</b>                | 8                      | 966      | जगर                        | રૂ            | ४३०                 |
| चेद्य                  | 8                 | ७२                 | छुवि                          | ર                      | 38       | जगल                        | 97            | <b>७६८</b>          |
| चोच                    | Ę                 | 269                | "                             | 3                      | २९४      | जग्धि                      | 3             | 20                  |
| चोच                    | પ્ર<br>સ્         | ३३९                | छाग                           | 9                      | 28       | जघन                        | 11            | २७२                 |
| चोटी                   | <del>ર</del><br>૨ | 236                | 31.                           | 8                      | 3,83     | ' जघनेफला                  | 8             | १९९                 |
| चोद्य                  | 3                 | 8प                 | 200701161                     | ,,                     | 989      | जघन्य                      | દ્            | 6,4                 |
| चार<br>चाल             | »                 | ३३८                | : छागण<br>: छागस्थ            | **                     | 983      | जघन्यज                     | <b>3</b>      | २१६<br>५५८          |
| चाल<br>चौरिका          | ,,                | 8.2                | ् छ।गस्य<br>' छ।गस्य          | 35                     | 383      | **                         | "             | 90                  |
| चारका<br>चौर्य         | 47                | _                  | •                             | 3                      | 353      | , जङ्गम                    | ξ             |                     |
| चाय<br>चौलुक्य         | 99                | ३७६                | - छान<br>'- छादनी             | ••                     | 20%      | जोड़ें ल                   | 4             | २८६                 |
|                        | Ę                 | 125                | 12(1) 2(1)                    | **                     | 893      | n                          | 8             | 9 <i>9</i> ,        |
| च्युन<br>च्युति        | ¥                 | ২<br>২৩ই           | छ्।न्द <b>म</b>               | ε                      | 986      | जहा                        | इ             | २७८                 |
|                        | ,,                | २७६                | ्छाया<br>-<br>छायकर           | ั้ง                    | 85%      | जहाकरिक                    |               | 948                 |
| **                     | ,,,               | 835                | -                             | _                      | 90       | जहात्राग                   |               | <u>क्ष</u> ड्र      |
| <b>च्युतेपु</b>        |                   |                    | ं छायाभृत<br>दाया <b>म्</b> त | ,                      | રૂપ      | जङ्गाल                     | 95            | 850<br>8.45         |
| छ                      |                   |                    | ्रिला <u>न</u><br>छित         | •<br>§                 | 924      | जटा                        | "             | ३८६                 |
| छुग                    | ૪                 | <b>5</b> 444       | 5                             | La.                    | V        | 57                         | 3             |                     |
| छुराण                  | * *               | 339                | · G-G-                        | ξ                      | 122      |                            | ÷             | ૧૧૪<br>૧૧૭          |
| छुगल                   | **                | 283                | £                             |                        | 320      |                            | 8             |                     |
| छुत्र                  | ą                 | <b>ৰ্</b> ৱগ       | 57.7373                       | તે ક                   | કુક્     |                            | ર             | २६८<br>१६           |
| छुत्रत्रय              |                   | କ୍ଷ                | इस्की                         | 3                      | 88       | ८ जड                       | "             | **<br><b>?</b> 3    |
| न्द्रश्रधार            | ् ३               | 854                | . स्टब्स                      | 13                     | ,        | ٠, ١,                      | \$<br>5       | 565                 |
| छद                     | 8                 | 869                | 5   "                         | 8                      | Bo       |                            | <b>ર</b><br>  | 340                 |
| **                     | **                | 331                | 27.27                         | ર                      | 3        |                            | 11            | 45                  |
| छुद्रन                 | **                | 36                 | केंद्रित                      | \$                     | ધુસ્     |                            | n<br>         | યુવર<br>યુવર        |
| "                      | ६                 | 99                 | ٠                             | <del>.</del>           |          | जनुका                      | 8             | হু <sub>'</sub> ২   |
| छदिम्                  | 8                 | 9                  |                               | ક                      |          | ज <b>ञ्</b>                | ই             | કુ <del>દ</del> ુષ્ |
| छुद्मर                 |                   | R                  |                               | 7                      |          | জাৰ                        | 17            | 220                 |
| छन्द                   | ε                 |                    | ९ जगत्                        |                        |          | , जागक                     | **            | प्रक                |
| छन्द्रम्               | •                 | şĘ                 |                               | ક્<br>                 |          | - অবনুৰ<br>২               |               | 93                  |
| **                     | **                | าร                 |                               |                        |          | 21-11-11                   | દ્            | 989                 |
| छु स                   | 3                 | 80                 | ९ जगन्क                       | ર્વ<br>ર્તુ ર          |          | ें जनन<br>१६ "             | <b>સ</b><br>૬ | ં ફ                 |
| 37                     | Ę                 |                    |                               | -                      |          | ९२ जनर्ना                  |               | २२१                 |
| ,,<br>£_               | ??<br>S           |                    | २ जगद्य                       |                        |          | २४ : जनगर<br>२४ : जनपद     |               | ધુફ                 |
| छुदि<br>               | ₹<br>•            |                    | ६६ जगन्त्र<br>६२ जगन्त्र      | - 3                    | e.       | रक जनपद<br>७३ जनप्रव       |               | 988                 |
| छुदि <sup>र</sup><br>— |                   |                    |                               |                        |          | १२ जनमन                    | े<br>तेहारिन् | २६                  |
| झुरु                   | 97                |                    |                               | राचिन् २<br>१थः "      |          | ३२ ⊨ जनस्यः<br>३२ ⊨ जनस्यः |               | २२०                 |
| <b>*</b> 1             | "                 | .8.                | ६८ जगन्न                      | য়ে "<br>( <b>১</b> ১০ |          | च्र⊹ आमार्थाः              | ٠ `           |                     |
|                        |                   |                    |                               |                        |          |                            |               |                     |

| जनयित्री    | ]        |                   | मृलस्थशब्दस <del>ूची</del> |              |         |            |     |          |  |  |  |
|-------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------|---------|------------|-----|----------|--|--|--|
| হা.         | का.      | श्हो.             | श.                         | का.          | स्त्रो. | হা.        | का. | स्रो.    |  |  |  |
| जनयित्री    | ą        | २२२               | जरन                        | Ę            | હધ્ય :  | जलसूकर     | ૪   | 8 કૃષ્   |  |  |  |
| जनश्रुति    | ঽ        | ९७३               | जरन्त                      | 8            | 386     | जलाणुक     | *5  | ४१३      |  |  |  |
| जनार्दन     | m        | 926               | जरद्रव                     | 99           | ३२४     | जलाद्री    | व   | ક્રે કર્ |  |  |  |
| जनाश्रय     | ጸ        | ६९                | जरा                        | æ            | 8       | जलालोका    | ૪   | २७०      |  |  |  |
| जिन         | ξ        | 3                 | जराभीक                     | ş            | 383     | जलाशय      | "   | કુ ફર    |  |  |  |
| जर्ना       | 3        | 855               | जरायु                      | 3            | ३०४ ।   | जलका       | 93  | २७०      |  |  |  |
| 10          | >>       | 306               | <b>जरा</b> युज             | 8            | ४२२     | जलोच्छ्वाम | 91  | १५४      |  |  |  |
| जनुम        | ६        | 3                 | जिस्स                      | 3            | 8       | जलांकस्    | 91  | २६९      |  |  |  |
| जन्तु       | Ę        | ₹                 | जिंत्ल                     | 8            | 280     | जलीका      | S   | 200      |  |  |  |
| जन्तुफल     | ક        | 196               | जरू                        | 8            | 934     | जल्पाक     | ¥   | ទូទូ     |  |  |  |
| जन्मन       | Ę        | 3                 | 99                         | 94           | 258     | जव         | 91  | ૧૫૧      |  |  |  |
| जन्य        | 3        | 569               | जलकान्नार                  | 2            | 305     | जवन        | "   | 8,00     |  |  |  |
| *7          | ,,       | ४६०               | जलक्रक्रम                  | 8            | 808     | "          | 8   | 500      |  |  |  |
| जन्यु       | ξ        | 2                 | जलज                        | **           | 224     | जवनी       | ¥   | र्४४४    |  |  |  |
| जप          | *        | ភេទ               | जलजन्मन्                   | 77           | 91      | ज्ञाधिक    | 8   | ३००      |  |  |  |
| जपा         | ጸ        | ងមុទ្ធ            | जलद                        | >            | 30      | जिनम्      | 3   | 946      |  |  |  |
| जम्पती      | 3        | १८३               | जलधर                       | 94           | 41      | जह         | ÷.  | १३०      |  |  |  |
| जम्बाल      | ૪        | ३ <sup>1</sup> नह | जलाधार                     | 8            | 952     | जागर       | 3   | 900      |  |  |  |
| जम्बालिनी   | >>       | 388               | जलिध                       | 99           | 380     | जागरण      | *9  | **       |  |  |  |
| जर्म्बार    | 55       | २९५               | जलिधगा                     | **           | 188     | जागरा      | 71  | **       |  |  |  |
| जम्बुक      | "        | રૂખ્ય             | जलनिधि                     | 93           | 980     | जागरिन     | 91  | "        |  |  |  |
| जम्बृस्वामि | न् १     | ३३                | जलनीलिका                   | 94           | 233     | जागरूक     | 47  | **       |  |  |  |
| जस्भ        | ₹ .      | 68                | जलपनि                      | Ç            | 902     | जागर्या    | 77  | 99       |  |  |  |
| **          | <b>ર</b> | २४७               | जलमार्जार                  | 8            | ४१६     | जागुड      | 13  | ३०९      |  |  |  |
| "           | 8        | २१५               | जलस्च                      | ₹            | 30      | जागृवि     | 8   | ۾ چ ٿ    |  |  |  |
| जय          | ₹        | 69                | जलर इ                      | 8            | 396     | जाङ्गलिक   | 3   | १३८      |  |  |  |
| 14          | ঽ        | ३५८               | जलबञ्च                     | 99           | 29      | जाङ्किक    | 93  | 946      |  |  |  |
| **          | **       | <b>૪</b> ૬૭       | जलगांध                     | **           | 180     | जाड्य      | ₹   | २१९      |  |  |  |
| 33          | 8        | २३८               | जलहरू                      | 99           | २२८     | 19         | 71  | ३२६      |  |  |  |
| जयद्त       | ?        | 68                | जलकह                       | 99           | **      | जान        | ξ   | 88       |  |  |  |
| जयन्त       | 22       | 29                | जलवायस                     | 29           | 368     | जातरूप     | 8   | 990      |  |  |  |
| जयन्ती      | 97       | ९०                | जलवालक                     | -9           | ९५      | जातवेदस्   | "   | ५६'र     |  |  |  |
| जयवाहिर्न   | I ''     | ۷٩.               | जलवालिका                   | **           | 909     | जातपत्या   | 3   | २०३      |  |  |  |
| जया         | 9        | Ro                | जलवाह                      | <del>2</del> | 98      | जानि       | 8   | २१३      |  |  |  |
| m           | ?        | 930               | जलन्याल                    | 8            | 309     | "          | ६   | 243      |  |  |  |
| जय्य        | ફ        | 845               | जलशय                       | ?            | 186     | जातिकोश    | ¥   | 309      |  |  |  |
| जरट         | Ę        | २३                | जलश्क                      | 8            | २३३ ं   | जातिफल     | **  | 91       |  |  |  |
| जरत         | 3        | Ę                 | जलसर्पिणी                  | "            | २७०     | जातु       | Ę   | 386      |  |  |  |
|             | (833)    |                   |                            |              |         |            |     |          |  |  |  |

| जातोच ]       |                     |                | अभिघानी       | चिन्ताः | मणिः  | [ ज्ञातधर्मकथा |          |                    |  |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------|-------|----------------|----------|--------------------|--|
| -             | का.                 | ક્કો. i        | হা.           | का.     | ऋो.   | হা.            | का.      | શ્હો.              |  |
| श.<br>जातोच   | ક્ષ                 | 358            | जितनेमि       | 3       | 850   | जीवन           | ષ્ઠ      | १३५                |  |
| जाताच         | ર                   | 350            | जितशत्र       | 9       | 3,5   | जीवनक          | ঽ        | 130                |  |
| "             | Ę                   | اونع           | जितारि        | 97      | 11    | जीवनी          | ß        | २५१                |  |
| "<br>जानकी    | રે                  | ३६७            | जिताहव        | 3       | 880   | जीवनीय         | 77       | इड् <del>प</del>   |  |
| जानका         | "                   | ₹७८ :          | जितेन्द्रिय   | 91      | 850   | र्जावनीया      | "        | 3123               |  |
| जापक          | **                  | 390            | जित्या        | 33      | ans   | र्जावनीयध      |          | ફ                  |  |
| जामदग्न्य     | **                  | पद्            | जित्वर        | **      | 800   | जीवन्ती        | .3       | <b>રુષ્કુ</b> વ    |  |
| जामातृ        | 17                  | 362            | जिन           | ş       | २४    | जीववृत्ति      | \$       | હલફ                |  |
| जामि          | 99                  | २९७            | 23            | 2       | 130   | जीवसू          | 99       | 368                |  |
| जामे <b>य</b> |                     | ২০৬            | 99            | 97      | १४६   | जीवा           | • •      | 880                |  |
| जाम्युनद्     | 8                   | 999            | जिनेश्वर      | ¥       | 28    | "              | ૪        | သူဟု မှ            |  |
| जाया          | 3                   | 300            | **            | 79      | جير   | जीवातु         | ξ        | រ័                 |  |
| जायाजीव       | રે                  | २४२            | जि-ण्         | ર       | 65    | र्जावान्तक     | ್ ಘ      | 20'8               |  |
| जायापनी       | ,                   | १८३            | , 3           | 97      | 506   | जाविका         | 17       | ·• ২ 0             |  |
|               | ą                   | ૧ૂક્ક<br>૧ૂક્ક | "             | ३       | ইও३   | जीवित          | হ        | ¥                  |  |
| जायु          | <del>بر</del><br>بب | 543            |               | 49      | هنماه | जीवितक         | त्र ,,   | ug.                |  |
| जार           | "                   | 480            | जिहानक        | Ş       | Ca    | जुगुप्सन       | Þ        | 350                |  |
| जाल           | Ę                   | 88             | जिह्य         | 8       | ९३    | जुगुप्स।       | 9        | ডই                 |  |
| जालक          | 8                   | 96             | जिह्मग        | 8       | 3,00  | 99             | ₹        | २१७                |  |
| 99            | 31                  | 199            | जिह्ना        | ą       | 286   | जुह            | ક્       | ४९२                |  |
| जालकारव       | F 33                | <b>ે</b> હદ    | जिह्नास्वाद   | 91      | 1.6   | ज्णाह्यय       | 8        | 288                |  |
| जालकिर्न      | * **                | ३४३            | , जीन         | 11      | 8     | जुम्भण         | Ę        | १४२                |  |
| जालन्धर       | 19                  | 58             | जीमृत         | ą       | 96    | -              | 29       | 13                 |  |
| जालप्राय।     | ર્ચ                 | धडेड           | जीमतवारि      | हुनु ४  | 900   | जेनृ           | 3        | સુખુક              |  |
| जालिक         | 71                  | 83             | जीरक          | ેંફ     | ८६    | जमन            | 19       | 66                 |  |
| 77            | 11                  | 200            | जीर्ण         | 99      | 8     | जय             | 29       | સુખુહ              |  |
| "             | 8                   | २७६            | 19            | 8       | 560   | ं जवातृक       | ۶ .      | 98                 |  |
| जालिका        | ą                   | ४३३            | 19            | Ę       | 68    | 11             | ă.       | १ ४३               |  |
| जालिनी        | ૪                   | \$ 4           | - जीर्णवस्त्र | 3       | ₹8₹   | जो इनक         | **       | इ०४                |  |
| जालम          | Ę                   | 318            | र्जाणि        | 3       | 300   | -              | 8        | २४४                |  |
| जावाल         | **                  | فأماله         |               | ÷       | 27    | २ ं जोषम्      | Ę        | ૧૬૪                |  |
| जाहक          | 8                   | ३६८            | 22            | \$      |       | रे   ज्ञा      | 2        | ફ ૧<br>'વ          |  |
| जाह्नर्व।     | 99                  | 183            |               | 97      |       | 3 "            | રૂ       | २२२                |  |
| जिबस्सा       | 3                   | ag (           | (             | Я       | 30    |                | 3        | १२२<br>१३२         |  |
| जिघत्सु       | 7                   | <b>प्</b> र    |               |         | 19    | ४ ज्ञात        | Ę        | प्र <b>२</b><br>३० |  |
| जिवांसु       | ই                   | ३९:            |               | r ,,    | 77    | ज्ञानन         |          | २०<br>२२५          |  |
| जिन           | 47                  | <b>૪</b> ૬૧    | 1             | 8       | 88    | ९ ज्ञाति       | \$<br>   | पुरुष<br>कुरुष     |  |
| जितका         | शेन् "              | ४७             |               | ই       | પર    | ९   ज्ञातध     | र्मकथा २ | 1 24               |  |
|               |                     |                | (             | ( ४१२   | )     |                |          |                    |  |

| श.                     | का.      | श्लो.        | য়.             | का.       | ક્ષ્રો. ∙     | श.              | का. | स्रो. |
|------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----|-------|
| ज्ञान                  | <b>ર</b> | २२४          | ੜ               |           | 1             | तत्काल          | ર   | ७६    |
| ज्ञानप्रवाद            | 2        | १६१          | 200             | Я         | રૂષ           | नस्कालधी        | Ę   | ۵     |
| ज्या                   | 3        | 380          | टइ              | 3         | 423           | तस्व            | ₹   | २०६   |
| **                     | 8        | ą            | टङ्कण           | 8         | şo            | तस्वज्ञान       | "   | 2513  |
| ज्यानि                 | ६        | ६५९          | टिहिभ           | ,,        | 398           | तस्वनिष्ठता     | 9   | ६७    |
| ज्यायस्                | ર        | ४            | टीका            | ą         | 300           | तत्पर           | 3   | 86    |
| ज्येष्ठ                | ঽ        | ६८           | ਦੁ              | •         |               | तत्रभवत्        | 2   | २५०   |
| **                     | 3        | २१५          | डमर             | 3         | ४६७           | तिन             | ξ   | 49    |
| उयसभ्य                 | **       | 296          |                 | ج<br>11   |               | नथागन           | २   | 188   |
| ज्येष्टा               | 2        | २७           | डयन             |           | 830           | तथ्य            | **  | 396   |
| "                      | ફ        | <b>३५</b> ७  | 77              | ß         | 358           | तद्             | ξ   | १७३   |
| ज्येष्टाश्रमिन         |          | 855          | डाहरू           | 19        | <b>२२</b>     | तदात्व          | 2   | ७६    |
| ज्योतिशि <b>ह</b> ः    | •        | २७९          | डिक्रर          | 3         | 28            | नद्गत           | Ę   | 9.8   |
| <b>उयो</b> तिस         | ÷        | 33           | <b>डि</b> ण्डीर | 8         | १४३           | नद्भ            | રૂ  | ३२    |
| 21                     | "        | อรู          | <b>डिम</b>      | <b>\$</b> | 998           | तद्वल           | 99  | 888   |
| ••                     |          | 988          | डिम्ब           | ą         | 883           | तनय             | **  | २०६   |
|                        |          |              | डिस्भ           | 77        | ?             | तनु             | 13  | ११३   |
| ज्योतिष्क<br>-         | "        | Ę            | ढ               |           |               | 11              | •,  | २२७   |
| ज्योत्स्रा             | "        | २१           | , ढका           | ₽         | २०७           | 51              | ξ   | ६३    |
| ज्योन् <b>सा</b> श्रिय |          | 804          | दौकन            | 3         | 801           | 11              | 72  | ૮ર    |
| <b>ुयौतिपिक</b>        | 3        | 138          | न               |           |               | तनुत्र          | 3   | 8ई0   |
| <b>उयौरर्स्स</b> ।     | ÷        | ي            | तक              | 3         | <b>ও</b> ই    | तनुवात          | O,  | ?     |
| उवर                    | 3        | 630          | नकसार           | ,,        | ७२            | तन्             | ર   | २२७   |
| <b>उवलन</b>            | 8        | 380          | तस्रक           | 8         | <b>ક્</b> છપ્ | न <b>मृ</b> कृत | દ્  | 922   |
| उवाला                  | *7       | <b>૧</b> ૬૯  | नच्जा           | 3         | 402           | तनृनपात्        | 8   | १६३   |
| <b>ःवा</b> छाजिह्      | **       | 380          | तच्न            | 77        | 463           | तन्रह           | ax. | २९४   |
| <del>}</del> नः        |          |              | तट              | 8         | 188           | 49              | ૪   | ३८३   |
|                        |          |              | तदिनी           | 99        | 188           | तन्तु           | ર   | વહુ   |
| सन्धा                  | 8        | १७३          | तडाग            | 79        | 980           | 11              | 8   | 830   |
| झरिति                  | Ę        | <b>ន្</b> គ្ | नडित्           | ,,,       | 300           | तन्तुण          | 27  | ,,    |
| झम्पा                  | "        | រូបនុ        | ं तडित्कुमार    | ?         | 8             | तन्तुनाग        | **  | ,,    |
| झर                     | 8        | <b>१</b> ६२  | ं तडिग्वन्      | "         | 9.            | तन्तुभ          | *>  | २४६   |
| झप                     | ,•       | १७६          | ं तण्हु         | **        | १२४           | तन्तुरु         | **  | २३१   |
| 11                     | 13       | § ৩৩         | नण्डुलीय        | 8         | २५०           | तन्तुशाला       | ,,  | ફ્પ   |
| >>                     | **       | ४०९          | तण्डुलेर        | 91        | 22            | तन्तुसन्तत      | ६   | १२३   |
| झाबुक                  | "        | २०५          | तन              | 2         | 200           | तन्त्र          | રૂ  | १३६   |
| शिक्षिका               | 27       | २८२          | 91              | Ę         | ६६            | ,,              | 27  | ३७९   |
| <b>क्षित्</b> चीका     | **       | 1>           | ततस्            | **        | 303           | ,,              | ,,  | ३८०   |
| -                      |          |              | Ĩ (             | ४१३ )     |               |                 |     |       |

| तन्त्र ]            |            | अ               | भिधान <sup>ि</sup> |         | [ ताम्राच   |                        |             |            |
|---------------------|------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                     |            | श्हो. ¦ श       |                    | का.     | श्हो.       | হা.                    | का.         | ऋो.        |
| ***                 | का.<br>ः   |                 | ·<br>म्बा          | 8       | ३३२         | तलसारक                 | ષ્ટ         | ३१७        |
| तन्त्र              | રૂ<br>,,   |                 | रचु                |         | રૂપક        | तलहृद्य                | 3           | २८२        |
| तन्त्रक             |            |                 | ₹¥<br>₹¥           | 77      | 181         | तरिका                  | 8           | इ९७        |
| तन्त्रवाय           | **         |                 | रज<br>रङ्गिणी      |         | 984         | निलिन                  | ą           | 193        |
| ·<br>               | 3          |                 | राजनाः<br>रणि      | "<br>~  | Q           | 97                     | Ę           | ६२         |
| तन्त्रिका           | ۶٦<br>غ    |                 | रणी                | 3       | 283         | तिलम                   | 3           | ३४६        |
| तन्त्री             | ٠<br>۲     |                 | रण <b>ड</b>        |         | '48ই        | ं तलुनी                | 55          | 904        |
| तन्द्रा             | ٠,         |                 | रपण्य              | **      | 74          | , नरूप                 | ,,          | ३४६        |
| .,<br>ন <b>प</b>    |            |                 | ारपण्या<br>इस्ट    | *1      | <b>₹</b> 18 | ন্ত্যু                 | Ę           | <b>૭</b> ૬ |
| - तप<br>- तपःक्लेशस | ,,<br>15.3 | <i>યુ</i> બ્યું |                    | ;;<br>6 | 9.3         | नविष                   | ?           | 9          |
| तपन                 | ٠ <b>٠</b> |                 | ः<br>रिललोचर       |         | - 50        | तविषी                  | ر,          | ९०         |
| तपनात्मज            |            | 6110            |                    |         | হয়         | नष्ट                   | 8           | ऽ२२        |
| नपर्ना              | 17         |                 | ररला<br>नरिकत      | • •     | 998         | तस्कर                  | 3           | 84         |
| तपनीय               | 97         | E E n           | _                  | **      | 886         | ता                     | 5           | 280        |
| तपस्                | 1          | 341             | नरवारि<br>         | ••      | 31.0        | नाड#                   | ŧ           | 340        |
|                     |            | ८२              | तरम्               | *9      | 228         | ताडपत्र                |             | **         |
| "                   | 2          | 8.9             | "                  | 99      | 880         | - ਸਾਪਣਗ                | ÷           | 168        |
| नपस्तत्त            | ,,         | 63              | .,<br>नरी          | 98      | પુષ્ટ       | तान                    | 4           | 220        |
| नपस्य               | 49         | દહ              | तरु                | 8       | 36          | ु । नाननुर             |             | दुष्पञ्    |
| तपस्या              | 9          | 68              | तरुण               | ತ       | 1           | <sub>३</sub> तान्त्रिः | <b>₹</b> 19 | 380        |
| तपात्यय             | 5          | <b>৬</b> ছ      | तरुणी              | **      | 95          | ्र तापन                | 7           | 9,         |
| नप्त                | ક          | 429             | नर्क               | 5       | २३          | ७ तापस                 | av          | કહફ        |
| तमः प्रभा           | 4          | 3               | तर्कविद्या         | 45      | 98          | ्रं नापम               |             | २०५        |
| तसङ्गक              | ૪          | 56              | नर्कु              | 3       | وين         | ,, तापिक               | छ "         | 285        |
| तसर                 | 27         | 906             | तक्क               | **      | u           | <sub>२ '</sub> नापी    | 31          | 400        |
| नमस्                | ą.         | રૂપ્ય ં         | नर्जर्ना           | 19      | Şu          | ७   ताप्य              | ,,,         | ३२१        |
|                     |            | 49              | तर्जिक             | 8       | Ę           | ४ तामर                 |             | २२७        |
| **                  | "<br>&     | 99              | तर्ज               | **      | 3           |                        |             | 815        |
| ः,<br>नमस्यि        |            | 14,8            | तर्ङ्              | 29      | •           | ८७ नामि                | लेती "      | "          |
| तमा                 |            | 49              | तर्पण              | રૂ      | 8           | ८५ : नाम्यृ            | लकरङ्क ३    | ३८२        |
| तमः<br>समाल         | ૪          | २९२             | 79                 | 99      | 8,          | ९१   नाम्ब             | लव्रह्मी ४  | २२१        |
| तमालप               |            | 390             |                    | Ę       | 9           | ३८ ं ताम्ब             | र्ली ,,     |            |
| तमाण<br>तमारि       |            |                 | . तर्म <b>न्</b>   | રૂ      | 8           | ८९ ताम्र               | "           | 904        |
| तमारू<br>नमिस्र     | या ३       |                 | नर्प               | 17      |             | ५७ ताम्र               | चृड ,,      |            |
| नामस्त्र<br>तमिस्रा |            |                 | नल                 | "       | 2           | ६० ताम्र               | बृन्ता "    |            |
|                     |            | u £             | i                  | 37      | 2           | ८२ ताम्र               | कुटक वे     |            |
| तमी                 | ;;<br>12   |                 | >>>                | .,      | Я           | ४० ताम्र               | सार 🥠       |            |
| तमोध्न              | 8          |                 | [                  | 8       |             | ०२ ताम्र               | ाच १        | ३ ३८७      |
| तम्पा               | q          | ***             | 77                 | ( 818   |             |                        |             |            |

| तायिक]         | s] मृलस्थशब्दसूची [तुराषाह् |                 |                     |     |                 |                  |          |         |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------|------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| श्च.           | का.                         | स्रो. '         | হা.                 | का. | श्लो.           | হা.              | का.      | श्ह्रो. |  |  |  |  |
| नायिक          | ૪                           | 28              | तित्तिभ             | 8   | २७५             | तीर              | 8        | 888     |  |  |  |  |
| तार            | ,,                          | 900             | <b>ति</b> चिरि      | 25  | 800             | तीरी             | રૂ       | 888     |  |  |  |  |
| ,,             | Ę                           | 36              | तिथि                | 7   | ६१ <sup>†</sup> | तीर्थ            | 8        | ૧૫રૂ    |  |  |  |  |
| ,,             | "                           | 84              | तिथिप्रणी           | २   | 96              | नीर्थकर          | 9        | २४      |  |  |  |  |
| तारक           | ٠<br>ج                      | इ               | <b>तिनिश</b>        | 8   | २०८ :           | नीर्थक्क र       | 27       | ٠,      |  |  |  |  |
| *7             | ર                           | ३६३             | निन्तिडी            | 77  | २०९ '           | र्नार्थवाक्      | ર્       | २३१     |  |  |  |  |
| नारका          | ą                           | २१ ।            | निन्ति डीक          | ર   | 69              | नीव              | Ę        | 23      |  |  |  |  |
| तारकारि        | **                          | ্র <del>হ</del> | तिमि                | ß   | 830             | 49               | 19       | 389     |  |  |  |  |
| तारा           | ,,                          | २१ ।            | िमिद्रिल-           |     |                 | तीववेदना         | بِن      | 9       |  |  |  |  |
| तारारि         | 8                           | १२४             | गिल                 | "   | ४१३             | नुक्             | <b>ર</b> | ≥0'9    |  |  |  |  |
| तारुष्य        | 3                           | 3               | तिमिन               | Ę   | 926             | नुकाचीरी         | 3        | २२०     |  |  |  |  |
| नार्किक        | 12                          | ه څوه           | निमिर               | ą   | ખુલ             | नुङ्ग            | Ę        | દ્દેષ્ઠ |  |  |  |  |
| ताचर्य         |                             | 13 1            | निरस                | ξ   | 350             | नु <b>च्छ</b>    | 19       | ६२      |  |  |  |  |
| **             | 8                           | 20%             | निरम्क <b>रि</b> णी | 3   | ३४५             | ))<br>)          | 31       | ८२      |  |  |  |  |
| तार्च्यध्वज    | ÷                           | 386             | <b>तिरस्किया</b>    | 4,  | 904             | नुषड             | 3        | २३६     |  |  |  |  |
| नाद्यश्चेल     | જ                           | 118             | तिरोधान             | ξ   | 918             | नुण्डिकेरिका     | ૪        | इत्र    |  |  |  |  |
| नाल            | ÷                           | २०६             | निरं।हिन            | 3   | ४६९             | नुष्डिभ          | ર        | ४२२     |  |  |  |  |
| 19             | 3                           | २५९             | ,,                  | ξ   | 993             | तुण्डिल          | 13       | 17      |  |  |  |  |
| ,,             | "                           | 250             | तिर्यश्च            | Ę   | 306             | तुन्ध            | 8        | 296     |  |  |  |  |
| "              | 8                           | १२५             | ,,                  | ૪   | २८२             | तुत्थाञ्चन       | ;;       | ,,,     |  |  |  |  |
| 19             |                             | २०२             | 77                  | Ę   | 343 '           | तुन्द            | 3        | २६८     |  |  |  |  |
| तालक           | *7                          | <b>৬</b> १      | तिलक                | 3   | २६९             | तुन्दक्षिका      | 54       | 200     |  |  |  |  |
| तालका <b>भ</b> | ફ                           | ३१              | 22                  | 17  | २८२             | नुन्दपरिमृज      | . 24     | 84      |  |  |  |  |
| नाललक्षमन्     | ٦                           | 33%             | **                  | 11  | <b>র্</b> গড    | नुन्दि           | 29       | २६८     |  |  |  |  |
| तालवृन्त       | 3                           | হ'ধঃ            | ",                  | 8   | ς.              | नुन्दिक          | 1)       | 118     |  |  |  |  |
| तालिका         | 29                          | ÷६०             | तिलकालक             | , a | 2/2             | नुन्दि <b>न्</b> | 97       | 39      |  |  |  |  |
| नार्खा         | 3                           | હર              | <i>निरुप</i> णिका   | 19  | ३०६             | नुन्दिल          | 75       | 11      |  |  |  |  |
| तालु           | ક્                          | २४९             | <b>तिलपि</b> ञ्ज    | 8   | २४६ -           | नुस्रवाय         | 19       | ৬৩৪     |  |  |  |  |
| तालुजिह्न      | Я                           | ४१५             | तिल्पेज             | "   | 22              | तु <b>मु</b> ल   | ,,       | ४६३     |  |  |  |  |
| ताळर           | 11                          | 18ર             | निलिन्स             | 19  | ३७२             | 99               | ફ        | 80      |  |  |  |  |
| ताविष          | ₹                           | ş               | तिल्य               | ,   | <b>ર</b> રે     | तुम्बी           | 8        | २२६     |  |  |  |  |
| ताविषी         | ,,                          | 6'0             | तिरुव               | ,,  | २२५             | नुम्बुरु         | 8        | ૪ર      |  |  |  |  |
| तिक            | Ę                           | २५              | तिप्य               | 2   | २५              | नुरग             | 8        | २९८     |  |  |  |  |
| निक्तपत्र      | 8                           | २५६             | तीदग                | 8   | 308             | नुरगिन्          | ર        | ध३५     |  |  |  |  |
| निग्म          | ξ                           | २१              | ,,                  | 99  | २६१             | तुरङ्ग           | Я        | २९८     |  |  |  |  |
| तितउ           | 8                           | 82              | 37                  | Ę   | २३              | नुरङ्गम          | "        | "       |  |  |  |  |
| तितिचा         | 3                           | ખુબ             | तीचगगनभव            | 8   | २००             | 1                | ?        | 306     |  |  |  |  |
| तितिचु         | ,,                          | 17              | तीचणशूक             | 52  | २३६             | नुराषाह्         | 7)       | ८६      |  |  |  |  |
|                |                             |                 | (8                  | 94  | )               |                  |          |         |  |  |  |  |

| तुरूक ]           |          |               | अभिघानि                |            | [ त्रि   | मुकुट            |              |                          |
|-------------------|----------|---------------|------------------------|------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
|                   |          | श्ह्रो.       | হা. ব                  | ы.         | श्रो.    | হা.              | का           | क्ष्यो.                  |
| হা.<br>সংক্ৰম     | का.<br>३ | 352           | तृतीयाकृत<br>-         | 8          | 3,8      | त्याग            | 3            | 80                       |
| <b>नुरुष्क</b>    | ૪        | २५            | तृतीयाप्र <b>कृ</b> ति | <b>ર</b>   | २२६      | त्रपा            | ₹            | २२'-                     |
| 1)<br>SESTI       | ર        | ખુપ્રવ        | नृ <b>स</b>            | ,,         | 90       | त्रपु            | 8            | 906                      |
| नुरा              | Ę        | <b>લુ</b> લુ  | रूत<br>नृप्ति          | 7*         | 99 4     | त्रपुसी          | "            | રૂપપ                     |
| "<br>नुलाकोटि     | રે       | ३२९           | - तृष्                 | 3          | 46       | त्रर्या          | \$           | १६३                      |
| नुलास्फोटन        |          |               | • •                    | ,,         | ९४       | त्रयोत नु        | **           | 92                       |
| कार्मुक           | 3        | ખુકુદ્        | . ;<br>. नृ <b>षा</b>  | 17         | 3,6      | त्रयीमुख         | ક્           | 804                      |
| नु <del>ह</del> य | Ę        | 9,9           | ृ<br>तृषित             | 29         | 40       | त्रस             | હ            | ९०                       |
| नुवर              | ,,       | 24            | तृष्णज                 | ,,         | 9*       | त्रमयोनि         | 8            | ४२३                      |
| नुवरक             | 8        | २३९           | , ,                    | 91         | 93       | ्रत्रसर          | ર્           | ५99                      |
| नुवरी             | ૪        | १२२           | "<br>, तृष्णा          | **         | vo       | त्राण            | ६            | १३३                      |
| ,,                | **       | २४१           | 7,9                    | 17         | 68       | 4                | ,            | gue                      |
| तुप               | ,,       | 288           | - तृष्णाचय             | ?          | 538      | ন্থান            | *1           | १३३                      |
| नुपानल            | 97       | १६७           | तेजन                   | 8          | 206      | त्राम            | <del>2</del> | ३३७                      |
| नुपार             | ,,       | 936           | तेजस                   | ₹          | 34       | त्रामदायिः       | न, ३         | १८३                      |
| **                | ξ        | २१            | नेजिन                  | ε          | 920      | ं त्रिक          | 94           | २७२                      |
| नुपोदक            | इ        | હલ            | तेमन                   | ą          | ६३       |                  | ૪            | do<br>e                  |
| नुहिन             | ४        | १३८           | तेजसावर्तर्ग           |            | ್ಕೂರಾ    | त्रिककुद्        | 11           | <b>९</b> ६               |
| त्ण               | \$       | 88,4          | तैत्तिर                | ફ          | ખુક      | - त्रिकटु        | 3            | ८६                       |
| तृणिन्            | 17       | ४३५           |                        | 3          | 69       |                  | ૪            | २२२                      |
| तूणीर             | •        | 880           |                        | •          | 305      | ्रिकाय <u>ः</u>  | \$           | 38%                      |
| तुर               | ₹        | ২০০           |                        | 8          | 808      | ्रिकाल <b>ि</b>  |              | 28                       |
| तूर्ण             | ξ        | 108           |                        | ,          | 269      | 11               | ?            | 388                      |
| नूणि              | ?        | 738           | , तैलिन्               | 3          | 469      | त्रिकृट          | 8            | ९६                       |
| <del>ન</del> ુર્ચ | **       | २००           | े तैलिशाला             | Я          | ६३       | ्रि <b>श</b> र्त | 57           | ૨૪                       |
| नृत्व             | ४        | २०५           |                        | 99         | 33       | ं त्रिगुणाङ्ग    | न 👑          | इं४                      |
| नृलिका            | 3        | 4.61          | े तैप                  | "<br>₹     | Ę        | ्र त्रिदश        | <b>२</b>     | *                        |
| 77                | ,,       | 460           |                        | સ          | 208      | ् त्रिदशदी       | धिका४        | 380                      |
| त्रणींशीव         |          | 10            |                        | 8          | २३१      | <u></u>          | २            | 3                        |
| तृप्णीक           | ,,       | 29            | नोत्र                  | <b>ą</b>   | <b>ા</b> | -                | 2            | 990                      |
| त्रजीकाम          | <b>1</b> | \$ <b>Ę</b> : |                        | R          | 29       | ६ चिपत्रक        | ૪            | २०२                      |
| नृष्णीम           | ,,       | 33            | ' तौदन                 | 3          | rs, s    |                  | ,            | U D                      |
| नृण               | 8        | 24            |                        | "          | 8,4      | १ जिपधगा         | ,,           | 985                      |
| **                | ,,,      | २६            |                        | 8          | 93       | ५ त्रिपदी        | 11           | <b>३</b> ९६              |
| नृणध्वज           | ,,,      | २१            | ì                      | 59         | ড        | ३ स्त्रिपुरी     | ,,           | 81                       |
| <b>तृ</b> णराज    | 17       | २०            |                        | 2          | १९       | ३ त्रिपृष्ठ      | રૂ           | <b>રૂ</b> પજ             |
| नुगारवी           |          | 80            | <sup>७</sup> नौलिकिक   | <b>ે</b> ર | 46       | ५ त्रिफला        | 8            | <b>૨૧૨</b><br><b>૧</b> ૬ |
| तृणीकस्           | "        | Ę             | २ स्यक्त               | ક્         | 33       | १ त्रिमुकुट      | 8            | 24                       |
|                   |          |               | (                      | 89६        | )        |                  |              |                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मृत्तस्थ                                | शब्दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>गृ</b> ची                                                                                    |                |                                          | [ दभ्र                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| का.     | श्लो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्रश.                                    | का.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्लो.                                                                                           | ' ঝ.           | का.                                      | શ્લો.                                                              |
| 9       | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'त्वष्ट                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                              | दक्षिणेर्मन्   | 8                                        | ३६१                                                                |
| ş       | শ্বহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९६                                                                                              | . दक्षिण्य     | ર્                                       | 330                                                                |
| 8       | ₹010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 469                                                                                             | - द् <b>रध</b> | દ્                                       | १२२                                                                |
| 11      | २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ' स्वाष्ट्री                            | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$5                                                                                             | द्राधकाक       | 8                                        | 368                                                                |
| Ę       | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्विप                                   | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                                                                                              |                | Ę                                        | ६०                                                                 |
| 3       | २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रिवपि                                   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77                                                                                              |                | "                                        | ३६५                                                                |
| ź       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्स्रमः                                 | રૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४६                                                                                             | दण्ड           | 17                                       | 300                                                                |
| 12      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ተነም                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | **             | "                                        | 22                                                                 |
| 3       | ફેફપ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | >>             | 11                                       | 810                                                                |
| न       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 349                                                                                             | **             | 39                                       | 880                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ,,,            | 91                                       | dis                                                                |
| ą       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दश                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288                                                                                             | दण्डधर         | ?                                        | 96                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 %                                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३०                                                                                             | ंद्ण्डनायक     | ર                                        | 3/9                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                      | ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 583                                                                                             | दण्डपारुष्य    | 37                                       | ४०३                                                                |
|         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४८                                                                                             | दण्डभृत्       | 17                                       | 460                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 830                                                                                             | द्ग्डाहत       | 12                                       | ७२                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ૪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 553                                                                                             | द्विहत         | 77                                       | 990                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 583                                                                                             | द्धिइन्        | 91                                       | 364                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दष्टिका                                 | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *9                                                                                              | दत्त           | ,,                                       | ३६०                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दष्टिन्                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.28                                                                                            | ., (ৰ্নাৰ্থকু  | ন্) গ                                    | બુકુ                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्क                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 934                                                                                             |                | 8                                        | ३२४                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दक-ठावणिव                               | E 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | હક                                                                                              | ददुर           | ξ                                        | ૪૯                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दन                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ξ                                                                                               | द्धि           | ą                                        | ७०                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                                                                                              | द्धिफल         | ૪                                        | २१७                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसजा                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190                                                                                             | द्धिवारि       | ,,                                       | 989                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वजापति                                | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9%                                                                                              | द्धिमार        | ×                                        | ७२                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिच्चिण                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                              | दनुज           | 2                                        | 942                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>४९</b> ०                                                                                     | _              | æ                                        | २४८                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305                                                                                             | दन्तक          | 8                                        | <b>ভ</b> ঙ                                                         |
| 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$8                                                                                             | **             | 27                                       | 800                                                                |
| 9°      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 853                                                                                             | दन्तभाग        | 11                                       | २९४                                                                |
|         | auo !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                                                                                              | दन्तवस्र       | ક્                                       | २४५                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.4                                                                                             | द^तशरु         | ६                                        | २४                                                                 |
| ÷       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७२                                                                                              | दन्तावल        | 8                                        | २८३                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 990                                                                                             | दन्तिन्        | ,,                                       | ••                                                                 |
|         | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                                                                                               | दन्तुर         | ই                                        | १२१                                                                |
|         | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९८                                                                                              | दन्दश्क        | 8                                        | ३६९                                                                |
| Ę       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                |                                          |                                                                    |
| ج<br>بب | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्विर्णाय                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330                                                                                             |                | Ę                                        | ६२                                                                 |
|         | erros sente son sententa or sentento erros entro | 9 年 2                                   | का. श्री. श | का. को.   श. का. का. १ १३ त्वष्ट   २ १६ ११ १३ त्वष्ट   २ १६ ११ १६ ११ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ | 9              | का. श्री. श. का. श्री. जा.  9 99 त्वष्टु | का. क्षे. श. का. का. का. का. वा. वा. वा. वा. वा. वा. वा. वा. वा. व |

| 3           |                    | 5           | अभिधानि                |          | [ द       | [ दाशेर            |                |              |
|-------------|--------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------|--------------|
| दम ]        |                    | `           | 21141-11-11            | •        |           |                    | का.            | શ્રો.        |
| হা.         | का.                | -C4         |                        | का.      | श्रो      | રી.<br>ગાલ         | <b>ą</b>       | <b>પ્ર</b> ૧ |
| द्म         | Ę                  |             | द्रिक                  | 8        | 966       | दातृ<br>दात्युह    | ૪              | ३९८          |
| द्रमुनस्    | B                  |             | द्दित                  | ,-       | १९४<br>८६ | दान्न<br>दान्न     | ર              | عاماة        |
| इंग्पती     | રૂ                 |             | दक्तिम                 | २<br>भ्र | २५<br>१६७ | दाधिक              | ,              | હજ           |
| दरभ         | ,,                 | ४९          | द्व                    | _        | 900       | दान                | 9              | ভহ           |
| द्रभचर्या   | ,,                 | 8३ ,        | ्,<br>द्विष्ट          | "<br>E   | 66        | 77                 | ક્             | 800          |
| द्रभोलि     | 2                  | 68 .        | द्वीयस्                |          | 97        | 1 99<br>1 99       | R              | २८९          |
| द्भ्य       | 8                  | ३२६ ,       | द्यायण्<br>द्शकन्धर    | "<br>ક્  | 150       | ", (वा ३           | भन्त-          |              |
| द्या        | 3                  | 33          | दशकरपर<br>दशन्         | •        | પર્ફક     | राय)               | 9              | چې<br>جو     |
| द्याकुर्च   | २                  | 186         | द्शन<br>द्शन           | *5       |           | ं दानवारि <b>ः</b> | 2              | ¥            |
| दयालु       | રૂ                 | 35          | द्शपारमिर              | 71-      |           | दानशौण्ड           | ਡੇ             | 86           |
| द्यिता      | >>                 | 909         | धर                     | ·· ২     | 388       | . दान्त            | **             | 800          |
| दर          | <b>ર</b>           | २९५         | दशपृर्विन              | ş        | રૂપ્ટ     | दापिन              |                | 110          |
| 25          | uş.                | ঙ           | दश <b>वल</b>           | ą        | 288       | दामन्              | ٠,٠            | 380          |
| द्रित       | 3                  | २९          | दशभूमिग                | 71       | 189       | ě.                 | *1             |              |
| दिरिद       | **                 | २२          | दशिमन्                 | 3        | 8         | दामलिप्त           | 19             | 83           |
| दुरी        | 8                  | <b>७,</b> ९ | दशकाजिन<br>दशकाजिन     |          | 96        | ं दामाञ्चन         | "              | 396          |
| दर्दुर      | ,,                 | ४२०         | दशा                    | ំ ខ      | 220       | दामोदर             | 3              | uş           |
| दुर्द्गण    | 3                  | ४२३         |                        | 15       | 233       | ,,                 | ę              | 130          |
| दईरोगिः     | न्, "              | ,,          | 91                     | Ĝ        | 13        |                    | ક              | प४६          |
| दर्भ        | ે "ર               | 93,9        | ं दशाकर्ष              | 3        | হ্বপ      | . दार              | 19             | 509          |
| दर्पक       | ,,                 | 283         | दशेन्धन                | "        | 19        |                    | 22             | ३०६          |
| दर्पण       | Ę                  | 388         | दशेरक                  | 8        | 5         |                    | त्,,           | 375          |
| दुर्भ       | 8                  | २५८         | दस्य                   | ą        | 8         | -                  | 8              | <b>३</b> ६२  |
| द्वि        | ٠,                 | 60          | . '                    | 99       | 39        |                    | દ્             | ६२४          |
| दर्वी       | 28                 | ५००         | , ,<br>दस्त्र          | Þ        | Q         | ६ दार              | 8              | 966          |
| ,,          | 8                  | ३८१         |                        | π "      | Ę         | २ दारुण            | 2              | २९७          |
| दुर्वीकर    | ,,,                | રૂં હ       |                        | 8        | 98        | ५   दार्वाघ        | ठ ४            | ३९४          |
| दश          | ર                  | ६४          |                        | न .,     | 98        | ९ दालव             | ,,             | ₹६'*         |
|             | ફ                  | 820         |                        |          | 93        | ३ वाब              | 57             | ४६७          |
| "<br>दुर्शन | 27                 | 230         |                        |          | ;         | <b>,</b> ,,        | ,,,            | 800          |
| "           | "                  | 28.         | १ दासारर               |          | 8         | <sup>9</sup> दाश   | 3              | હ્યું        |
| "<br>दर्शया |                    | نور         | s दा <del>वि</del> ण्य |          |           | १३ दाशर            | थे ३           | ३६१          |
| •           | ।मनः <b>२</b><br>६ |             | ४ दाचेय                | ર્       | u,        | ٩٧ , ,,            | ,,             | <b>ક્</b> દ્ |
| द्शित       | ક                  |             | ९ दाढा                 | 77       | 2         | ४७ दाशा            | <del>।</del> २ | 97%          |
| द्रल        | ه<br><i>ټ</i>      |             | े राज्य<br>० ≀ दाढिक   |          |           | 59 79              | 27             | 485          |
| "           |                    |             | ० दाण्डा               |          |           | दाशेय              | ति ३           |              |
| दलस्न       |                    | 3           | ६ निक                  |          |           | ४१ दाशेर           |                | ३२०          |
| दिल         | 9 3                | ,           | ,भू । सम्बन्धः         | (816     | )         | •                  |                |              |

| दाम ]       |     |               | मृतस्थ                  | য়াহর্     | सूची       |                   | [        | ंदूषीका    |
|-------------|-----|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|
| श.          | का. | ख्रो.         | হা.                     | का.        | श्रो.      | : <b>श</b> .      | का.      | श्चो.      |
| दास         | 3   | 8¢            | दीचा                    | ą          | 820        | दुर्ग             | 8        | ~.<br>३९   |
| दासी        | ,,  | 196           | दीसित                   | <b>3</b> 7 | 863        | ं दुर्ग <b>न</b>  | 3        | <b>२</b> २ |
| दासेय       | ,,  | २१२           | दोदिवि                  | 21         | પુર        | दुर्गति           | પ        | 7          |
| दासेर       | ,,  | "             | दीधिनि                  | ş          | 58         | दुर्गन्ध          | 8        | ્<br>૧     |
| दिक्करी     | ,,  | 304           | द्रीप                   | 3          | 340        | , ,,              | Ę        | २७         |
| दिककुमार    | २   | 8             | दीपक                    | ૪          | 808        | दुर्गलङ्घन        | ે        | 320        |
| दिग्राज     | ٠,  | 68            | दीपन                    | 3          | 309        | दुर्गसंचर         | ξ        | १५३        |
| दिग्ध       | 3   | ४४३           | द्येसि                  | ş          | 33         | दुर्गा            | ર        | 330        |
| 19          | ξ   | 939           | **                      | 3          | १७३        | , दुर्जन          | 3        | 88         |
| दिग्वासम्   | 2   | <b>ગ્</b> યુર | 19                      | **         | 888        | दुर्दिन           | ą        | હુલ        |
| दित         | ε   | 374           | दीर्घ                   | Ę          | 28         | दुर्नाम <b>न्</b> | રૂ       | १३२        |
| दितिज       | ¥   | કુખર          | <u>दीर्घको<b>ञा</b></u> | 8          | २७२        | 95                | 8        | २७२        |
| दिधिष्      | Ę   | 568           | दीर्घग्रीव              | 17         | ३२५        | दुर्बल            | 3        | ११३        |
| ,,          | ٠,  | "             | र्दार्घजिह्न            | -,         | ३६९        | ं दर्भनम          | "        | ९९         |
| दिन         | ź   | ५२            | दी <b>र्घटशिन्</b>      | 3          | 6          | दुर्मुख           | 99       | 94         |
| दिनकर       | ,,  | 9.9           | दोर्घनिद्रा             | ą          | २३८        | दुर्वर्णक         | 8        | 909        |
| दिनावसान    | ,,  | .4.8          | दीर्घपत्रक              | 8          | २५३        |                   | ą        | 3 9        |
| दिन्दु      | ,,  | 930           | दीर्घपाद                | ,,         | 800        | दुर्वासस्         | 27       | 418        |
| डि <b>च</b> | ٠,  | 8             | दीर्घपृष्ट              | 17         | 300        | <b>बुविध</b>      | 11       | 22         |
| 1)          | "   | \$.9          | रं।र्घम्त्र             | 3          | 9.9        | दुईद्             | ž.       | ३९३        |
| दिव         | ٠,  | 12.5          | दीर्घायुम्              | *9         | ૧૪ફ        | दुर्ला            | 8        | ४१९        |
| दिवस        | >>  | 29            | दीधिका                  | 8          | 546        | दुश्चर्मन्        | ₹        | 396        |
| दिवसकर      | 19  | 99.           | दु:ख                    | E          | <b>5</b> , | दुरच्यवन          | ?        | 64         |
| दिवस्पृथिवा | 8   | 1.0           | दु:पमसुपमा              | ર          | 88         | दुःकृत            | <b>વ</b> | 9 €        |
| दिवा        | ٤   | ३६७ :         | दु पमा                  | *9         | ક્ષત       | दुष्टगज           | Я        | 266        |
| दिवाकर      | ?   | 39            | दुःस्थ                  | 3          | <b>२२</b>  | दुष्दु            | Ę        | 900        |
| दिवाकीर्ति  | ą   | 460           | दुःस्फोट                | *9         | 843        | दुहितृ            | રૂ       | २०६        |

४५३ ् दुहितृ दिवाकीर्ति રૂ २०६ ą 460 . दुकुल ३३३ दृत ३९८ ध्रव्य 99 द्गुल दिवान्ध दूती ३९० | 364 71 8 ٠, दुग्ध 979 ६८ दिन दिवामध्य ₹ પરૂ ३७१ दूर २०७ दूरदश् दुण्डुभ 66 8 दिश 60 ٠,

दिश्य , ८० दुन्दुभि २ २०७ हूरेटश् ४ ४०१ दिश्य , ८२ दुन्दुभिनाद ६ ६२ हरवेधिन् ३ ४३७ दिष्ट , ४० दुर्स्व ४ ५० दूरापातिन् ,, ,,

५० ' दूरापातिन् S ٠, ,, 77 Ę १५ | दुरिस **१६** दुर्वा Ę S 246 दिष्टान्त ₹ <del>-</del> ع34 दुरितारि 9 **४४ | दूषिका** Ę २९६

दिष्ट्या ६ १६४ दुरोदर ३ १५० दूषित ,, १०० दीत्तणीयेष्टि ३ ४८७ दुर्ग ,, ३७८ दूषीका ,, २०६

(838)

| -oc 1             |               | अर्वि                                 | भेधानचि             | नार्मा | ज़:            |                         |                       | 1                                       | चो             |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| दूषीविष ]         |               |                                       |                     |        |                | হা.                     | क                     | τ. :                                    | स्रो.          |
| হা.               | का.           | श्लो. ज.                              | क                   |        |                | <sub>या</sub><br>द्वज्ञ |                       |                                         | <b>१४</b> ६    |
| दूषीविष           | ૪             | ३८० ' देव                             | •                   | ŧ      | 330  <br>220   | युवर<br>देवत            | r                     | 2                                       | ₹              |
| दृष्य             | ¥             | 266 : "                               | _                   | "<br>? | Q0             |                         | (अहो-                 |                                         |                |
| "                 | 77            | 22.24                                 |                     | "      | 20             | राः                     | a )                   | ,,                                      | <del>এ</del> ই |
| दृष्या            | 8             | २९८ : जेश                             |                     | •9     | 900            | 99                      | (तीर्ध)               | इं                                      | 408            |
| <b>रक्ट</b> र्ग   | 77            | इह्द                                  |                     | ર્     | पश्र 🚶         | द्व                     | <b>गर</b>             | ,,                                      | ४७             |
| द्यविष            | "             | 300                                   | भूय                 | 91     | 404            |                         | पहस्रभृत्             | ••                                      | ३६६            |
| <b>र</b> ढ        | દ્            | <b>. 44</b>                           | । प्रानुक<br>(मानुक | 8      | 23             | दोर                     | ર્કૃજ                 | **                                      | र' १३          |
| 111               | *1            | 2                                     | खज्<br>इयज्         | 3      | 850            | दोर                     | हा                    | 17                                      | ४२२            |
| ,,                | 77            | 101                                   | वर                  | 49     | २५७            | "                       |                       | Ę                                       | 999            |
| <b>द</b> ढमुष्टि  | ষ্            |                                       | वल<br>वल            | 13     | 446            | दाग                     |                       | 3                                       | 543            |
| <b>हहरथ</b>       | 3             |                                       | ववर्त्वकि           | ÷.     | 0,5            | दो                      |                       | ક્                                      | 99             |
| <b>ह</b> ढसन्धि   | ξ             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | वश्रुत              | 9      | 48             | दो                      | पञ्                   | 13                                      | प्<br>१३६      |
| द्दति             | 8             |                                       | त्रमृष्टा           | \$     | ٠ <b>٠</b> ٢٠٥ | ,                       |                       | 21<br>25                                | પ્             |
| डझ्               | ą             |                                       | वाजीव               | ,,     | 366            | ंद्रे।                  | पाः                   |                                         |                |
| <b>दप</b> द्      | ß             |                                       | वाधिदेव             | 9      | ąα             |                         | "<br>पेकटश            | \$                                      | १६९            |
| £6                | 2             | 414                                   | वानांप्रिय          | 3      | وو             |                         |                       | 3                                       | ४४<br>२०५      |
| दृष्ट्रजस्        | Ę             | ९७५ <sup>६</sup><br>२२३ ∤ ह           |                     | 2      | 9,3            |                         | हद                    | 21                                      | २०४            |
| <b>दृष्टि</b>     | <b>ર</b><br>3 | स्टब्स्<br>सहस्य                      | :व।यं               | 9      | 30             | ् द                     | हद्रुच्य              | ,1                                      |                |
| ;;<br>दृष्टिवाउ   | જે<br>સ       |                                       | द्वी                | 11     | 80             | द                       | हिदान्वित             | [[-9]                                   | २०३            |
|                   | 9             | ધ્રફ :                                | ,,,                 | ÷.     | २४८            |                         | हिंद                  | 19                                      | २०५            |
| देव               | ą.            |                                       | "<br>दुर्वाकोट      | 8      | ४३             |                         | ोलेय<br>              | 8                                       | 848            |
| "                 |               |                                       | देवृ                | ર      | ২্গুড          |                         | विश्वि                | રૂ                                      | इ८५<br>३८६     |
| **                | **            |                                       | ्ट<br>डेंबा         | ૪      | 93             |                         | रोप्यन्ति ।<br>२८     | 43                                      | ३६६<br>२०८     |
| 17                | *>            | <b>१</b> ६७                           | दे <b>श</b> क       | ą      | guja           | ,                       | रें।हित्र             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                |
| "                 | ४<br>इन २     | 932                                   | देशरूप              | 99     | 808            |                         | यावाचाम               |                                         | 8              |
| द्वकीर            |               | \$ 90 ·                               | -6                  | ,,     | gu;            | ક ં                     | হাৰাণুখি <sup>.</sup> | विक्षित्र करता.                         | "              |
| देवकुस्           | 3.,           | 980                                   | *                   | 44     | २२             |                         | द्यावाभू मि           | "                                       | **             |
| देवखा             | ••            | લુક !                                 | p                   | 94     | ર્વ            | ۰                       | <b>य</b>              | ₹ -                                     | 43             |
| द्वगा             |               | કુરર                                  | देहभृत्             | દ્     |                | ₹ ,                     | द्युत<br>द्युति       | ર                                       | 18             |
| देव≂इ             | , ,           | 2150                                  | देहलक्षम            | 3      | ঽঽ             | Q                       | द्यात                 | **                                      | "<br>33        |
| देवज <sup>3</sup> |               | 2                                     | देहरी               | 8      |                | , a                     | द्युपित               | ••                                      |                |
| दंबता<br>देवता    |               |                                       | दैत्यगुरु           | ş      |                | શ્ર                     | द्युम्न               | "                                       | 908            |
| द्वतः<br>धार      |               | 63                                    | दृत्यदेव            | 8      |                | <b>53</b>               | **                    | ३                                       | ४६०            |
|                   | ताप्रज ३      | _                                     | दैत्यारि            | ą      |                | 36                      | चूत                   | ,,                                      | ಕೆಗಳು          |
| दवद<br>देवद       | -             |                                       | द्वेन्य             | >      | ,              | ३३                      | धूतकार                | <b>₹</b> "                              | ૧૪૧            |
| द्वप्र<br>देवध    | -             |                                       | दैर्घ               | ε      | Ę              | ६७                      | ग्रूनकृत्<br>ग्रो     | "                                       | 9)<br>9        |
| द्वव<br>देवन      |               | ३ २१७                                 | 36                  |        |                | 94                      | धो                    | 3                                       | 1              |

| হা.         | का. | <b>श्च</b> े. | ्रा.         | का.      | श्लो. | ্ হা.               | का. | ষ্ঠা.         |
|-------------|-----|---------------|--------------|----------|-------|---------------------|-----|---------------|
| द्यो        | ₹   | ৩৩            | इन्ह         | Ę        | ξo    | द्विपाद्य           | Ę   | ४०९           |
| द्यांतन     | 3   | २४६           | द्वनद्वचर    | ß        | ३९६   | द्विष्टष्ठ          | 79  | <b>રૂ</b> પુર |
| दङ्ग        | 8   | રૂહ           | ह्रय         | Ę        | પ્યવ  | द्विमातृज           | "   | २३०           |
| द्रप्स      | ફ   | <b>৩</b> ০    | द्वयम        | 3        | २६५   | द्विरद              | 8   | २८३           |
| इव          | 27  | २१९           | द्वादशास     | <b>ર</b> | १२३   | द्विरूढा            | ३   | १८९           |
| ,,          | 1)  | 888           | 79           | "        | 386   | द्विरेफ             | 8   | २७८           |
| इविण        | ÷   | ३०६           | ्रहाडजान्मन् |          | \$0   | द्विविद             | २   | 138           |
| ङ्ब्य       | ٠,  | 1)            | द्वादशाचिम   |          | 32    | द्विप्              | 3   | ३९३           |
| <b>ब</b> ह  | 8   | 949           | द्वापर       | Ę        | 99    | ं <b>द्विपन्</b>    | 29  | ,,            |
| द्राक्      | Ę   | ३६६           | द्रार        | 8        | 190   | <b>द्विम</b> हमात्त | 8   | ३७३           |
| द्राचा      | 8   | 203           | द्वार        | ,,       | 11    | द्विसीत्य           | "   | २७            |
| द्रामिल     | ક્  | 496           | द्रारका      | 44       | 8£    | द्विहल्य            | 27  | 38            |
| द्          | 8   | 360           | द्रारपालक    | 3        | 360   | द्विहायनी           | 8   | ३३८           |
| दुघण        | 2   | 350           | द्रास्यन्त्र | 8        | 99    | द्वीप               | 13  | १४४           |
| ,           | 3   | ४५९           | हारवती       | 79       | 95    | द्वापकुमार          | २   | ક             |
| द्युग       | 33  | ઝફર           | द्रारसभा     | 3        | 360   | द्वापवती            | 8   | १४६           |
| ,,          | ß   | <b>⇒</b> 99 1 | दिक          | 8        | 366   | द्वीपिन्            | "   | ફ્પ૧          |
| <b>ह</b> णा | 3   | 330           | द्विकारद     | 11       | 320   | द्वष                | ម   | <b>હ</b> ફ    |
| द्भुत       | ε   | 308           | द्विगणकत     | 4.8      | २७    | द्वेपिन्            | ₹.  | ३९३           |
| ٠,          | ٠,  | 323           | द्रिज        | 3        | 280   | द्वेप्य             | 92  | 335           |
| दुम         | 8   | 960           | * *          | 19       | 853   | द्वेगुणिक           | 8   | 488           |
| दुमानति     | 3   | £ § .         | **           | ,,,      | 858   | द्वेत               | હ્  | ६०            |
| दुमामय      | ঽ   | ३४९           | 49           | 8        | 362   | द्वध                | 3   | <b>રૂ</b> ૧૬  |
| दुमोत्पक    | 8   | २११           | द्वि जनमन्   | 3        | ४७६   | द्वप<br>•           | "   | ४१९           |
| द्रुवय      | 3   | <i>৽৽ৡ</i> ৻৽ | द्भिजपित     | ş        | 96    | द्वपायन             | ર   | A33           |
| दुहिण       | 2   | 354           | द्रिजबन      | 3        | 459   | द्वमानुर            | 2   | 553           |
| द्रोण       | ₹   | Pr. P         | द्विजानि     | 49       | ४७६   | "                   | ર   | 530           |
| द्रोण काक   | 8   | ३८९           | द्विजिह्न    | 99       | 88    | द्वयष्ट             | 8   | 304           |
| द्रोणदुग्धा | 8   | ३३५ ।         | 11           | 8        | ३६९   | ध                   |     |               |
| द्रोणदुघा   | 79  | 22            | द्रिनय       | 8        | ષ્    | धत्तूर              | 8   | २१७           |
| द्रोणी      | \$  | 483           | द्वितीया     | 3        | 300   | धन                  | 2   | १०६           |
| ,,          | 8   | 500           | द्रिनीयाकृत  | 8        | २७    | 29                  | 8   | ३३९           |
| दोह         | Ę   | કુપક ં        | द्विदत       | 27       | ३२९   | धनअय                | 3   | ३७२           |
| द्रौणिक     | ૪   | <b>३</b> ५    | द्विधागनि    | 99       | 836   | 12                  | ß   | १६३           |
| द्रीपदी     | ર્  | ३७४           | द्विनग्नक    | 3        | 396   | धनद                 | ?   | १०३           |
| द्वरह       | 27  | ३०२           | द्धिप        | 8        | २८३ । | धनिन्               | ₹   | २१            |
| "           | "   | ४६१           | द्विपथ       | "        | ५२ !  | >>                  | 15  | 383           |

( 853 )

| धनिष्ठा ]   | अभिधानचिन्तामणिः |                  |                |      |               |                    |          | धूम्याट     |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------|---------------|--------------------|----------|-------------|
| चा.         | का.              | श्हो.            | श.             | का.  | छं:           | श.                 | का.      | स्रो.       |
| धनिष्ठा     | ₹                | 26               | धर्माध्यस      | 3    | 366           | धारिणी             | 3        | Bril        |
| धनुर्भृत्   | ą                | <b>૪</b> ફ્રેપ્ડ | धर्मार्थप्रति- |      | 1             | धार्तराष्ट्र       | 8        | ३९२         |
| धनुस्       | ,,               | ४३९              | वद्धता         | ş    | ६९            | धार्मपत्तन         | ર        | 68          |
| धनेश्वर     | ₹                | 308              | धर्मीपुत्र     | ₹    | स्थर          | <b>धार्मिक</b>     | 99       | \$66        |
| घन्य        | ą                | ૧૫ર              | धव             | Ę    | 969           | घि <del>वकृत</del> | "        | 108         |
| धन्या       | 31               | ૮૬               | धवल            | Ę    | २९            | धिक क्रिया         | ₹        | 964         |
| धन्याक      | ,,,              | 19               | घवित्र         | 3    | <b>ર્</b> ષ્ક | धिषण               | 22       | ३२          |
| धन्बन्      | 25               | ४३९              | धार्टा         | 97   | 8६४ '         | धिपणा              | 19       | २२२         |
| "           | ૪                | ξ                | धानकी          | 8    | २१६           | धिज्यव             | 51       | ₹-          |
| धमन         | *5               | २५०              | धानु           | 3    | २८३           | 21                 | 11       | રૂપ્        |
| धमनि        | 3                | २५०              | 99             | 8    | 902           | 21                 | 8        | ري          |
| ,,          | ••               | २९५ -            | धानुकाशीश      | ٠    | १२२           | र्धा               | 2        | <b>२</b> २२ |
| धरिमञ्ज     | 3                | २३४              | धानुद्र        | 3    | 40            | <b>घं</b> ।ति      | ą        | 46          |
| धर          | 9                | 3,8              | धानुपुष्पिका   | 8    | २१६ '         | धीर                | ą        | 1.6         |
| >>          | 8                | ९३               | धानुत्रीखर     | ,,   | १२२ '         | 91                 | "        | 300,        |
| धरणप्रिया   | 9                | યુપ્             | धानृ           | ₹    | १२६           | र्धारत्व           | 97       | ९७३         |
| धरणी        | 8                | 9                | ঘার্গা         | 3    | २२२           | र्धारम्कस्थ        | R        | 28%         |
| धरणीधर      | 2                | 939              | **             | 8    | 9             | र्धावर             | ัช       | પણરૂ        |
| धरणीसुता    | ş                | इंह७             | 71             | **   | 253           | र्धासम्ब           | ,,       | ३८३         |
| धरा         | 8                | 9                | धाना           | æ    | Ęu            | यासन्य<br>धुन      | Ę        | 995         |
| धरित्री     | 99               | 99               | धानुष्क        | ,    | 820           | युर्ना             | ય        | ୨୫६         |
| धर्म        | 9                | 26               | धान्य          | 8    | २३४           |                    | 3        | इदप         |
| **          | Ę                | 92               | 99             | 9>   | 5,30          | धुन्युमार          |          |             |
| 37          | 22               | 914              | धान्यक         | 3    | 13            | भु <b>र्</b>       | "        | 850         |
| धर्मचेत्र   | 8                | 9 ଷ୍             | धान्यत्वच      | 8    | २४८           | बु <b>रन्धर</b>    | 8        | <b>३</b> २८ |
| धर्मचक      | 9                | ଞ୍ଜ ।            | धान्याक        | 3    | 63            | भु <b>री</b> ण     | 99       |             |
| चर्मचिन्तन  | ξ                | 9 9              | धान्याम्ल      | 3"   | હુલ '         | धु <b>य</b>        | "        | 91          |
| धर्मधातु    | ₹                | 988              | धामन्          | ş    | 13            | <b>भृ</b> त<br>"   | Ę        | 999<br>993  |
| धर्मध्वजिन् | 3                | पद्              | 51             | 8    | 46            |                    | 23       |             |
| धर्मपुत्र   | 47               | ३७१              | धाउया          | 3    | ४९१           | धूपायित            |          | १२९         |
| धर्मराज     | 2                | 96               | धारण           | 3    | २२४           | धृपिन              | 99       | "           |
| "           | 33               | 186              | धारणा          | 9    | 88            | धूम                | R        | १६९         |
| धर्मशास्त्र | 79               | १६०              | 91             | \$   |               | ध्मध्वज            | "        | 958         |
| 19          | **               | १६७              | धारा           | 99   | 838           | धूमप्रभा           | ч        | રૂ          |
| धर्मसंहिता  | ?                | १६५              | **             | 8    |               | धूमयोनि            | 2        | 9%          |
| धर्मात्मन्  | 3                | <b>३७</b> ७      | n              | 97   |               | ध्मल               | દ્       | 38          |
| धर्माधिकर-  |                  | 1                | धाराधर         | 3    |               | धृमोर्णा           | <b>ર</b> | ९९,         |
| णिन्        | 31               | ३८९              | घारिका         | ***  |               | धुस्याट            | ß        | રૂવર        |
|             |                  |                  | ( 8            | २२ ) | )             |                    |          |             |

| ध्स्र ]            |            |              | मृलस्थ                    | शब्दर | रूची       |                  | L      | नन्द्यावर्त      |
|--------------------|------------|--------------|---------------------------|-------|------------|------------------|--------|------------------|
| য়.                | का.        | ક્ષો.        | श.                        | का.   | श्लो.      | হা.              | का.    | स्रो.            |
| ध्स्र              | ६          | 38           | ध्रवा                     | \$    | ४९३        | . नट             | ₹      | २४३              |
| धूर्जिटि           | २          | १०९          | ध्वज                      | 9     | ६१         | नटन              |        | <b>5</b> 98      |
| धृर्न              | રૂ         | 80           | 79                        | 3     | 888        |                  | 8      | <b>१२</b> न      |
| 11                 | **         | 386          | 39                        | **    | ५६५        | ं नटीसुत         | Ę      | २३२              |
| "                  | 8          | 808          | · ध्वजिन्                 | 91    | 11         | न ड              | 8      | 5.46             |
| धूर्वह             | 37         | ३२९          | ध्वजिनी                   | 99    | 830        | नडकीय            | **     | २०               |
| <del>ঘু</del> ৰ্বা | 3          | ४२३          | <b>ध्वनि</b>              | ६     | 34         | - नडप्राय        | 71     | 77               |
| धर्लः              | Я          | 3€           | ध्वनिप्रह                 | ই     | ২३৩        | नङ्गत्           | "      | 77               |
| ध्सर               | 3          | 469          | , ध्वाङ्क                 | 8     | 366        | नड्बल            | **     | 21               |
|                    | દ્         | 20,          | ध्वान                     | Ę     | 34         | नव               | ξ      | ९२               |
| धनगष्ट             | ક          | રૂહ્હ        | ध्वान्त                   | 2     | <b>হ</b> ত | नतनासिक          | æ      | 994              |
| <b>ঘ</b> নি        | \$         | 222          | <sup>'</sup> ध्वान्ताराति | 77    | şo         | नद               | 8      | <mark>४५६</mark> |
| हब                 | ક્         | 6 ई          | ਜ                         |       | -          | ं नद्!           | 72     | 984              |
| धःगज्              | ,,         | **           | ा<br><b>न</b>             | =     | £          | नदीज             | 37     | 929              |
| खेल्या             | *1         | **           | ग<br>न त्रह               | (F    | इ.ड.५      | नदीभव            | 11     | ى                |
| धेनु               | ጸ          | ३३३          |                           |       | 33.0       | नदोमानुक         | 13     | २६               |
| धेनुक              | ?          | १३३          | नकल                       | ş     | 356        | नदीश             | 59     | १३९              |
| धेनुका             | 8          | २८४          | न <b>क्त</b> क            | 3     | 380        | न द्ध            | 3      | 503              |
| धेनुःया            | 19         | ३३६          | न <del>क्तम</del>         | 8     | १६९        | नधी              | *7     | ५७९              |
| र्धनुक             | ર્વ        | હ્ય          | नक्तमाल                   | 8     | २०६        | <b>. न</b> नन्द  | **     | 256              |
| धवन                | **         | ફેંઢ         | नक                        | 3     | ခ်မှင      | ननान्द           | 13     | **               |
| घोरण               | 35         | ४२३          | 11                        | 8     | 88.4       | ननुच             | ६      | 306              |
| * 1                | a          | 332          | नचग्र                     | ٥     | Ę          | रान्द्रक         | 2      | १३६              |
| घोर मी             | 3          | 49           | 19                        | 44    | <b>⇒</b> ç | नन्दन            | 37     | ९२               |
| घःसित              | 8          | ३११          | नजत्रमाला                 | 3     | 328        | 11               | 3      | २०५              |
| 91<br>ಪ್ರ          | 27         | ३१२          | नग्व                      |       | २५८        | 59               | "      | ३६२              |
| धौन                | ધ          | <b>ও</b> ই ' | नग्वर                     | 19    | **         | 95               | 8      | २६३              |
| धीनकोशेय           | ষ্         | ३३१          | नलरायुध                   | 8     | ३५०        | 21271            | 9      | 80               |
| धौरितक             | 8          | ३१२          |                           | 77    | ३७९        | नन्दा<br>नन्दिन् |        |                  |
| <b>धीरेय</b>       | 71         | ३२८          | नग                        | **    | ९३         |                  | ર<br>n | १२४<br>१२४       |
| घौरयक              | 97         | 21           | **                        | 99    | 960        | 1)               |        | २४४<br>२३.८      |
| धौर्य              | **         | ३१२          | नगगद्वारक्टव              | F19   | 88         | _                | 8      | २३७              |
| ध्यान              | 3          | 1            | नगरी                      | 29    |            | नन्दिनी          | 3      | २१८              |
|                    | 7          | २३४          |                           | ર     |            | न=िद्रनीतनय      |        | <b>५</b> १६      |
| ध्रुव              | 91         |              | नग्नहु                    | ₹     | ५६९        |                  | 2      | २२७              |
| 3,                 | <b>5</b> 3 | १२६          | नग्नहू                    | 99    |            | नन्दीश           | 99     | १२४              |
| 77                 | ξ          | 66           | नग्ना                     | 33    | 996        | नन्दीसर्स्       | "      | ९३               |
| ध्वक               | 8          | 211          | नक्षिका                   | 93    | 9193       | नन्द्यावर्न      | 9      | 86               |

| नन्द्यावर्त ]                |      |             |               | [        | नारक       |                      |            |              |
|------------------------------|------|-------------|---------------|----------|------------|----------------------|------------|--------------|
| হা.                          | का.  | श्रहें.     | হা.           | का.      | ऋो. ो      | दा.                  | का.        | श्लो.        |
| न-द्यावर्न                   | 8    | 68          | વર્મન્        | <b>3</b> | २,१९       | नागर                 | રૂ         | 82           |
| 19                           | "    | 960         | नलक           | 77       | २९१        | नागरक                | 8          | 350          |
| नपुंसऋ                       | ક્   | <b>२</b> २६ | नळिकर्ना      | **       | 286        | नागरङ्ग              | 17         | 506          |
| सपुराः<br>नष्तृ              | "    | 206         | नलकील         | 11       | 99         | नागलोक               | G          | Ę            |
| ग <sup>्</sup> ट<br>नभःस्वाय | ષ્ટ  | १७२         | नतकृबर        | ર્       | 304        | नागवस्त्री           | ß          | २२१          |
| नभय्                         | 2    | 8%          | नलमीन         | 8        | 832        | नागाधिप              | **         | 2 94         |
| **                           | 13   | ৬৩          | निकिन         | **       | २२६        | नागोद                | 3          | ४३२          |
| नभवंगम                       | ષ્ઠ  | 3,/2        | निव्यनी       | 99       | 11         | नाटक                 | २          | 336          |
| नभस्य                        | ą    | 86          | नव            | इ        | 83         | नाटर                 | <b>3</b> ( | \$1 <b>2</b> |
| नभस्वत                       | ૪    | 9.50        | ,<br>, त्वन   | 3        | ३४४        | राह्य                | <b>ə</b>   | , e g        |
| नभोगनि                       | 22   | 3:8         | ' नवर्नात     | **       | ডহ         | न त्यधर्मिन          |            | કુબ <u>ફ</u> |
| नभामि                        | 2    | 0           | रा अस्तिका    | 8        | 518        | ाट्यप्रिप<br>-       | **         | η <b>η⊅</b>  |
| नभोऽम्बुप                    | 8    | 30,0        | नपाचिम्       | 5        | <b>ង</b>   | राडिका               | *1         | 43           |
| न <b>भ</b> ाज                | સ    | 56          | ' सर्पान      | ŝ        | 5.8        | नार्डा               | ä          | - 9/4        |
| नमस्                         | ε    | 996         | नदी : धन      | ٦,       | 57         | वाडीर'द <b>म</b>     | •          | حورا         |
| नमस्या                       | ž    | 959         | 577           | 6        | C3         | नाडीविप्रह           |            | 353          |
| नमस्यित                      | 19   | 6.9         | नश्यत्प्रसृति | तका ३    | 1012       | नाडी <b>व</b> ण      | 3          | 128          |
| नम                           | 5    | 9%          | नष्ट          | ક        | 350        | नाय                  | 1.         | 7.3          |
| नपुचि                        | \$   | 66          | नष्टवीज       | 91       | 308        | नाध्यन               | 25         | ر ب          |
| स्य                          | ą    | ४०७         | नष्टामि       | 91       | 490        | वा <b>ट</b>          | ક          | 3 5          |
| त्य <b>न</b>                 | **   | 250         | नम्नित        | 궣        | ្វ១ន       | नाना                 | 11         | 1,58         |
| नयनीषध                       | 3    | ૧૦૬         | नस्रोत        | 99       | 41         | नानामप               | **         | ्र ० °द      |
| नर                           | ą    | 3           | नहि           | ş        | ۾ پي       | भान्दीपट             | 8          | 5+5          |
| **                           | *9   | કે ડર્સ્    | नाक           | \$       | ş          | नान्दीर्ग्य          |            | *1           |
| नरक                          | ş    | 130         | नाकिन         | **       | 2          | नारित                | इ          | 320          |
| 31                           | 4    | ą           | ! नाक         | 8        | 3,9        | - নানিব <b>ন</b> া   |            | 5 S          |
| नरकभूमि                      | 99   | Ę           | नाग           | 2*       | 509        | नाभि                 | 3          | <b>ই</b> ছ   |
| नरकस्था                      | 8    | કુખુસ્      | 99            | 55       | 573        | 27                   | ŧ          | ર્ કુ        |
| नरकावास                      | 1 13 | 1.0         |               | 99       | ક હકે      | 27                   | 27         | સુર્વ        |
| नग्कीलक                      |      | ৸ঽঽ         | **            | 11       | 810        | नाभिभृ               | 2          | <b>૧</b> ૨૭  |
| नरदत्ता                      | 1    | 85          | 99            | Ę        | 30         | नामधेय               | 71         | 128          |
| "                            | ą    | <u>গণই</u>  | नागकुमार      | ६ ३      | 8          | नामन्                | 37         | ••           |
| नरमालि                       |      | 900         | -             | 8        | 306        | नामशेष               | ş          | 3,6          |
| नग्वाहन                      |      | १०३         | 77            | 77       | وېږ        | - वापसं <b>ग्र</b> ह | 2          | . २३         |
| नरायण                        | *1   |             | े ।।गजिहि     | (का भ    | १२६        | गायक                 | રૂ         | 23           |
| नर्कुटक                      | Ę    |             | । । नागसीवः   |          | 300        | 77                   | *1         | 398          |
| गर्नन                        | 2    | 335         |               |          | <b>ভ</b> ও | नागरः                | بع         | 3            |
| नर्भदा                       | 8    |             | ं नागमातृ     |          | १२६        | t 99                 | ,,         | २            |
| - 11 3                       |      |             |               | ( ४२४    | )          |                      |            |              |

| नारङ्गः ]       |        |                 | मृलस्थ          | शब्द्र               | नुची         |                           | [            | निमित्त         |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| श.              | का.    | श्हो.           | श-              | का.                  | क्षो.        | श.                        | का.          | श्रो.           |
| नारङ्ग          | 8      | २०९             | निकाय           | દ્                   | ४९           | नित्य                     | ξ            | ८५              |
| नारद            | ₹      | 683             | निकाय्य         | 8                    | पद           | 99                        | 71           | 909             |
| नाराच           | •      | ४४३             | निकार           | ક                    | 908          | नित्यगति                  | 8            | <b>৭</b> ৩২     |
| नाराचिन्        |        | 266             | निकुञ्ज         | 8                    | 969          | े निन्ययोवन               | त ३          | इंड्ड           |
| नारायण          | ę      | 30%             | निकुकाव         | ξ                    | ૪૪           | निदाघ                     | २            | <b>ভ</b> ণ্     |
|                 | ફ      | 383             | निकृत -         | 3                    | ૪૦           | 97                        | ર્           | 230             |
| नारी            | 13     | १६७             | 90              | **                   | g nu         | निदान                     | દ્           | 5130            |
| नाल             | 3      | 236             | निक्रनि         | 95                   | ११           | निदंश                     | 7            | 393             |
| नालिकेर         | "      | 299             | निकृष्ट         | Ę                    | 96           | निद्रा                    | 3            | <b>૭</b> ૨      |
| नार्लाक         |        | 225             | निकेतन          | 8                    | بداوا        | **                        | 2            | २२७             |
| नाविक           | 3      | 1230            | निक्रम          | 8                    | 3 8          | निद्राण                   | 3            | 309             |
| नाग             | >      | 58%             | लिन्छ्य         | 12                   | 41           |                           | 8            | १०५             |
| **              | Ę      | 3 *3            | निनेप           | 3                    | 438          | निद्रालु                  | રૂ           | इ०६             |
| नासन्य          | >      | ۲,5             | निग्चर्च        | 11                   | 396          | निधन                      | <del>2</del> | २३८             |
| नामा            | 3      | <b>અ</b> પુષ્ઠ  | 99              | **                   | v8.          | निधान                     | 11           | 908             |
| <i>3</i> 3      | 5      | ક્ષ             | निग्यित         | Ę                    | Ę Q          | निधि                      | ,,           |                 |
| नगरका           | ដ      | 538             | निगष            | 8                    | 20,6         | निर्धाश्वर                |              | 308             |
| नासिक्य         | ÷      | ય, દ            | दिगदिन          | 3                    | 302          | निधुवन                    | ક્           | 209             |
| नामी र          | ร      | ४६३             | निगग            | 3                    | 209          | तिध्या <b>न</b>           | 77           | २४३             |
| नर्शनक          | 77     | 949             | निगम            | 8                    | 32           | निनद                      | ε            | 314             |
| **              | **     | ७२६             |                 | 19                   | 80           | निनाद                     | ,            | **              |
| नाहरू           | **     | 60,6            | नियारण          | 3                    | \$1.5<br>\$  | निन्दा                    | 2            | 364             |
| नि-संसादः       | **     | ७०६             | निगाल           | 8                    | 390          | निन्दु                    | ક્           | ६९ <sup>५</sup> |
| नि शोध्य        | ફ      | <b>૭</b> ૨      | निगढक           | 99                   | ₽₿¢          | <b>ं</b> निप <sup>ँ</sup> | 8            | والا            |
| निःश्रेणि       | ૪      | 59,             | रिग्रह<br>-     | Ę                    | 988          | निपान                     | "            | 346             |
| नि श्रेयम       | 9      | ક્ષ             | नि <b>घ</b> ण्ट | ٦<br>ع               | 370          | निपुण                     | 3            | ε               |
| <u>निःश्वास</u> | 8      | 상               | निघ <b>य</b>    | 3                    | 20           | विवन्ध                    | રે           | 355             |
| नि यरण          | 3      | 88              | निव             | 3                    | <b>20</b>    | नियन्धन                   | દ            | 388             |
| नि-स्नाव        | 3      | <del>ို</del> ပ | । ज<br>निचित    | દ                    | 306          | निबर्हण                   | 3            | ફ્ષ             |
| निःस्व          | 79     | .=              | निच्ल           | 3                    | 380          | गिविड                     | ξ            | 42              |
| निःस्यग         | દ્વ    | ą.              | ાય બુજ          | ٠<br>٧               | 299          | निविरीस                   | 19           | ሪያ              |
| निःस्वान        | ,,     |                 | निचोल           | 3                    | 380          | निभ                       | 3            | 35              |
| निकट            | 21     | 35              | ियोलक<br>विचोलक | 3)<br>))             | २४०<br>४३३   | 99                        | ٠<br>٤       | ९८              |
| निकर            | 11     | . 9             | ाण चालक<br>निज  | 37                   | वस्य<br>२२७  | निभालन                    | 3            | , o<br>२४१      |
| निक्य           | 3      | ખહુર            | ान ज<br>जिनम्ब  | 97                   | २५५<br>२७२ ' |                           | 7)           | ७<br>१५         |
| निकथा           | Ę      | 150             | 144+3           | 8                    | र७र<br>९९    | ागन्द्रम<br>निमय          | "            | ५३४<br>५३४      |
| निकपात्मज       | 7      | 100             | "<br>नितम्बिनी  | 3                    | 35<br>366    | निमि                      | 3            | प्र<br>५३       |
| निका <b>म</b>   | र<br>६ | 282  <br>103    |                 | ۹<br>Ę               | १४२          | निमित्त                   | ٠<br>٤       | 535<br>588      |
| 1.1743144       | ę      | 181             |                 | <sup>५</sup><br>२५ ) | 184          | (नाइकारा                  | પ            | 10.7            |
|                 |        |                 | ( 8             | 13)                  |              |                           |              |                 |

| निमि <del>त्त</del> विद्      | ]         |             | अभिधार्ना            | चेन्ता | मणि:       |                        | [निक     | विधिन    |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------|------------|------------------------|----------|----------|
| হা. ব                         | nı.       | <b>₩</b> .  | য়.                  | का.    | छो.        | श.                     | का.      | श्र      |
| निमित्तविद्                   | <b>ર</b>  | <b>វ</b> ម្ | निर्ग                | 8      | 93         | निर्वीरा               | ર        | १९       |
| निमीलन                        | ą         | २३८         | निर्गण्डी            | 97     | २१३        | निर्वृति               | 9        | S        |
| **                            | Ę         | २४२         | निर्घन्थ             | 9      | •          | "                      | ξ        |          |
| निमेष                         | **        | 91          | निर्मन्थन            | ą      | ₹ <b>8</b> | निर्वृत्त              | •        | 17       |
| नि <b>म्न</b>                 | ४         | १३७         | निघांप               | Ę      | રૂપ        | निर्वेद                | ₹        | २३       |
| *3                            | u,        | ঙ           | निर्जर               | ą      | ÷          | निर्वेश <u> </u>       | ર્       | 2        |
| निम्नगा                       | 8         | १४६         | निर्जल               | 8      | ૧ુ         |                        | **       | ğ¢       |
| निम्ब                         | **        | २०५         | निर्झर               | n      | १६२        | निर्घयन                | ď        |          |
| नियति                         | હ્        | 94          | निर्झिकणी            | 39     | 58६        | निहारिन्               | \$       | •        |
| नियन्तृ                       | ą         | ४२४         | निर्णय               | 8      | 90         | <b>ानेह</b> िंद        | 37       | 2        |
| नियम                          | 9         | 42          | निर्णिक्त<br>निर्णिक | •      | ডই         | निलय                   | ૪        | •        |
| ,,                            | Ę         | 406         | निर्णे जक            | 3      | 436        | निङ्मिपका              | 77       | 3        |
| नियमस्थिति                    | 9         | 68          | ानण जक<br>निर्दिग्ध  | _      |            | निवसध                  | 11       | :        |
| नियामक                        | 3         | ५५७०        |                      | 37     | 193        | नियसन                  | રૂ       | 3        |
| नियुद्ध                       | "         | ଷଞ୍ଜ        | निर्दिग्धिक।         |        | 223        | 11                     | 8        | -        |
| नियुद्धभू                     | **        | ४६५         | निर्देश              | 2      | 191        | निवह                   | Ę        | 7        |
| नियोग                         | ÷         | 983         | निर्बन्ध             | Ę      | 338        | निवाप                  | 3        | 1        |
| 91                            | E         | şuç         | निर्भर               | 11     | 885        | निवास                  | ß        | ,        |
| नियोगिन्                      | 3         | ३८३         | निर्भद्ध             | R      | 260        | निर्वात                | 3        | 131      |
| नियोज्य                       | 91        | ২ঽ          | निर्मम               | 9      | da         | निवृत                  | Ę        | \$       |
| निरङ्कृश                      | Ę         | 103         | निर्मृक              | ß      | 30%        | निवृत्ति               | ,        | 31       |
| निरन्तर<br>-                  | 97        | 42          | निर्मोक              | 92     | 348        | निवेश                  | 92       | ទូរ      |
| निरय                          | 13        | 5           | निर्याण              | 9      | 514        | বিবৈহাৰ                | ૪        | ;        |
| निरर्धक                       | 6         | 3158        | *1                   | B      | २९३        | निशमन                  | ક્       | Ę        |
| निरवग्रह                      | 3         | 99          | निर्यानन             | 3      | 3.4        | निशा                   | Ę        | •        |
| निरम्त                        | ą         | 969         | निर्याम              | 29     | ago        | निशाकर                 | **       |          |
|                               | à         | 883         | निलंबण               | 99     | 303        | निशास्या               | 3        |          |
| **                            | Ę         | 990         | निरुर्वयनी           | 8      | ३८९        | निशागण                 | 2        |          |
| "<br>निराकरिष्णु              |           | 38          | निर्वपण              | ¥      | બ્લુ       | निशाट                  | 8        | 3        |
| ानराकार <i>ञ</i> ्<br>निराकृत | , ત<br>દ્ |             | निर्वर्गन            | **     | 583        | निशान                  | Ę        | 9        |
| निराकृतान्य                   | _         | 800         | निर्वहण              | ६      | 940        | निशान्त                | B        |          |
|                               |           |             | निर्वाण              | 9      | જા         | निशापति                | <b>ર</b> |          |
| त्तरत्व                       | 1         | ६७          | 93                   | Ę      | १३०        | . निशामन               | ÷        | २        |
| निराकृति                      | ą         | प्रदेव      | निर्वाणिन्           | 3      | чo         | -<br>निशारत्न          | 2        | ,        |
| <i>निरीप</i>                  | 17        | વવવ         | निर्वाणी             | ,,,    | 8,4        | ानशास्त्य<br>निशावेदिन |          | <b>ર</b> |
| निरुक्त                       | ₹         | १६८         | निर्वात              | ξ      | 130        |                        |          | 9        |
| निरुक्ति                      | -1        | १६४         | निर्वाद              | ₹      | 864        | निश्चित                | દ્       | •        |
| निरोध                         | દ્        | 388         | निर्वापण             | 3      | ३५         |                        | ₹        |          |
| निर्ऋति                       | 37        | 3 द         | निर्वासन             | 91     | 99         | ं निर्शाधिनी           | **       |          |

| निशुस्भ ]        |     | [ =                                   | [ नैयायिक        |     |             |                     |              |               |
|------------------|-----|---------------------------------------|------------------|-----|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| হা.              | का. | श्रुं:.                               | ্ হা,            | का. | श्ह्रो.     | । श.                | <b>а</b> бт. | श्लो.         |
| निशुस्भ          | ą   | इप                                    | निष्पुलाक        | 9   | પુષ         | नीर्वा              | <b>3</b> (   | <b>પરે</b> રૂ |
| 19               | **  | ३६३                                   | निष्प्रवाणि      | ą   | ३३५         | नीवृत               | 8            | 93            |
| निशुस्भमथ        | नी२ | 119                                   | निसर्ग           | 8   | 99          | ı                   | "            | ৬৬            |
| निश्चय           | Ę   | 90                                    | निस्तर्हण        | ર   | ર્ષ્ટ       | नीशार<br>नीशार      | ર્           | ३३५           |
| निपङ्ग           | 3   | ४४५                                   | निस्तरु          | Ę   | 903         | नीहार               | ષ્ટ          | १९०<br>१३८    |
| निपद्या          | 8   | 5.6                                   | ं निस्त्रिश      | 3   | 80          | नुनि                | ٠<br>۶       | १८३           |
| निपद्वर          | **  | ૧૫૬                                   | 27               | "   | ४४६         | नुत्त               | Ę            | 336           |
| निपध             | Ę   | રૂહ                                   | निहाका           | 8   | इंह३        | ्र उ. °<br>नुम्न    | "            | "             |
| निषधा            | ૪   | ४६                                    | निह्नव           | ş   | 390         | ु<br>नृतन           | ,,,          | ۶۶            |
| निपाद            | ą   | 4,50                                  | । नीकाश          | 8   | 96          | ं सुरम              | "            | **            |
| 23               | **  | ५०,७                                  | नीच              | 3   | 88          | नृनम्               | 1)           | ૧૭૬           |
| निपादिन्         | 30  | ४२६                                   | 1 99             | 43  | ५९६         | चुपुर               | ٠<br>٤       | ३२९           |
| निषृद्त          | 71  | इप                                    |                  | Ę   | ξų          | ्र <sub>े</sub> ड्र | "            | 3             |
| निष्क            | 8   | 990                                   | ं नीचैस          | ,   | 9.90        | नृचक्तस             | ₹            | २०४           |
| निष्कल           | 3   | ૧૫૬                                   | नीड              | 8   | ३८७         | ं नृजल <i>े</i>     | ą            | २९७           |
| निष्कला          | **  | કુલ્લ                                 | ' मीडज           | 91  | 323         | • नृत्त             | ş            | 198           |
| निःकपाय          | ş   | يداهة                                 | नीध              | **  | 30          | <b>नृ</b> त्य       | 95           | 93            |
| निष्कारण         | ą   | ३६                                    | नीप              | 99  | 208         | नृधर्मन्            | 91           | 903           |
| निष्कासित        | ą   | 308                                   | नीर              | 90  | 934         | <b>नृ</b> प         | æ            | રૂપક          |
| नि <i>न्</i> कुट | 8   | 396                                   | नीरन्ध           | ε   | ૮રૂ         | <b>नृ</b> यज्ञ      | /5           | ४८६           |
| निःकुह           | 27  | 366                                   | नीरुज            | 3   | 136         | नृशंस               | 11           | 80            |
| निष्क्रम         | Ę   | 960                                   | नील              | ą   | 900         | नेतृ                | ,            | २३            |
| निःक्रय          | 3   | ₹દ                                    | **               | 8   | 35          | नेत्र               | 91           | २३९           |
| निष्काथ          | ,,  | 35                                    | नीलक             | 3   | <b>३</b> ०५ | नेत्राम्बु          | 2            | २२३           |
| निष्ट्य          | **  | 149,6                                 | नीलकण्ट          | ą   | 900         | नेदिष्ट             | ξ            | 66            |
| निष्ठा           | Ę   | 940                                   | ***              | 8   | 324         | नेपथ्य              | \$           | २९९           |
| निष्टान          | æ   | ६३                                    | नीलङ्ग           | 91  | 286         | नेपाली              | 9            | १२६           |
| निष्दुर          | Ę   | ક્ટફ                                  | नीलमणि           | 94  | 989         | नेम                 | ६            | 90            |
| 79               | Ę   | २२                                    | नीललोहित         | ۶.  | 995         | नेमि                | 3            | 26            |
| निष्टेव          | **  | 300                                   | <b>नीलवस्त्र</b> | 99  | १३९         | 11                  | 17           | ३०            |
| निष्ठधृत         | Ę   | 116                                   | नीलवासस्         | 99  | 34          | 99                  | 34           | ४२०           |
| निःणात           | ዺ   | હ્                                    | नीला .           | 3   | રપ્         | नेमी                | 8            | 940           |
| निष्पक           | Ę   | <b>\$</b> <del>?</del> <del>?</del> ? | नीली             | 8   | २३३         | नैकभेद              | Ę            | 64            |
| निष्पतिसुता      | 3   | 868                                   | नीलीराग          | 3   | 180         | नैगम                | <b>ર</b>     | ५३१           |
| निष्पत्राकृति    | Ę   | 6                                     | नीलोत्पल         | 9   | 86          | नैचिक               | 8            | ३३०           |
| निष् <b>पन्न</b> | 52  | <del>१२३</del>                        | नीवाक            | Ę   | 348         | नैचिकी              | 17           | ३३६           |
| निष्पाव          | 8   | ₹80                                   | नीवार            | 8   | 282         | नैमेय               | ર            | प३३           |
| n                | Ę   | 940                                   | नीवी             | 3   | 330         | नंयायिक             | 99           | प२६           |
|                  | •   |                                       | ( 84             |     | •           |                     |              |               |

| नैक्टंत ]            |           |           | अभिधार्ना   | चन्नाम  | र्गणः            |             | [        | [ पत्तन      |  |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------------|-------------|----------|--------------|--|
| হা.                  | का.       | क्षो.     | হা-         | का-     | श्री.            | श.          | का.      | શ્હો.        |  |
| नेऋत                 | ٦···<br>ع |           | पङ्ग        | ξ       | <b>ণ</b> ড       | पटु         | <b>ર</b> | १३८          |  |
| "                    | ,,        | -         | पङ्गज       | 8       | २२८              | 73          | Ę        | २६           |  |
| नै <b>ि</b> कक       | 3         | 369       | पङ्कलन्मन्  | ••      | •                | पटोलिका     | 8        | २५४          |  |
| नेस्त्रिशिक          | "         | ४३५       | पङ्क जिनी   | 2       | २२६ .            | पट्टिश      | ર        | 843          |  |
| नो                   | ξ         | 954       | पङ्कप्रभा   | ų       | *                | पुण         | 77       | २६           |  |
| ना                   | 4         | 980       | पङ्गरह      | 8       | २२८              | 77          | "        | 3.40         |  |
| नीकादण्ड             | •,        | 488       | पङ्करह      | **      |                  | पणाङ्गना    | 49       | <b>९</b> ०,६ |  |
| न्यकार               | ••        | 304       | पङ्गि       | દ       | ug               | पणास्थिक    | ક        | خود          |  |
| न्यकृत               | 29        | 808       | पङ्         | 3       | 938              | पणितस्य     | રૂ       | د ا پڑھا     |  |
| स्यज्ञ<br>स्यज्ञ     | Ę         | Ęų,       | पङ्गल       | 8       | ३०९              | पण्ड        | 99       | <b>೨</b> ೪೯  |  |
| म्यडू,               | જ         | 300       | पज          | ই       | 200              | पग्डा       | ą        | 228          |  |
| न्यग्रोध<br>न्यग्रोध | ૪         | 39%       | पञ्जन       | 37      | S                | पण्डित      | త        | رهر ا        |  |
| ,,                   | ą         | २६४       | पञ्जान      | Þ       | 180              | पण्य        | 17       | ५६ व         |  |
| स्यज्ञ               | Ę         | ξų        | पज्ञन्व     | 77      | 236              | पग्यशाला    | 8        | ६८           |  |
| <b>∓</b> य(ञ्चन      | 49        | 536       | पञ्चदशो     | 49      | ह२               | पग्याङ्गना  | ¥        | <b>૧</b> ૧૬  |  |
| =याद                 | 3         | 60        | पञ्चभट      | 3       | 9,6              | पःयाजीव     | 91       | 18 \$ 5      |  |
| स्याय                | ,,        | ३०६       | 99          | 8       | 300              | पतग         | 8        | 3,2          |  |
| न्याच्य              | 11        | 800       | पञ्जम       | ६       | 3 9              | पनङ्ग       | Ð.       | U            |  |
| न्यास<br>-           | 27        | ७३४       | पञ्चमुख     | Ę       | 990              | 77          | 3        | 500          |  |
| प                    |           |           | पञ्चलोह     | 8       | 112              | "           | 53       | 365          |  |
| -                    | ą         | કર        | पञ्चनाम्य   | 3       | ই গৰ             | पतक्किका    | 45       | 524          |  |
| पक<br>•ः             | ¥<br>Fe   | 929       | पञ्जञिख     | 8       | <b>કે</b> ત્યં ૦ | पतञ्जलि     | 3        | دانې وه      |  |
| चक्कण                | 8         | 53        | पञ्जाइग्प्त | 93      | ४१९              | पतन्        | 8        | 3/7          |  |
| पञ्च                 | ą         | ६९        | पञ्चाङ्गी   | **      | 310              | प्यत्र      | 13       | 344          |  |
| "                    | ક્        | 5.8.2     | पञ्जाङ्गल   | **      | ३१६              | पतत्रिन्    | 13       | 37.5         |  |
| ,,                   | 8         | \$68      | पञ्चार्चिम् | 7       | ३१               | पतद्रह      | ક્       | इ.५०         |  |
| पत्तक                | "         | ક્ર       | पञ्चास्य    | 8       | इंप्रव           | पतयालु      | 77       | 303          |  |
| पश्चित               | ₹         | <b>69</b> | पञ्जिका     | Þ       | 3.00             | पनाका       | "        | 818          |  |
| 19                   | ૪         | ३८४       | पट          | 3       | ३३१              | पताकिन्     |          | 85%          |  |
| पश्चद्वार            | **        | ৬ই        | पटकुटी      | 99      | 384              | पताकिर्न    | "        | 820          |  |
| पन्नान्त             | ę         | इ२        | पटचर        | **      | ३४२              | पनि         | 99       | 25           |  |
| पिसन्                | ૪         | ३८२       | पटल         | 8       | ওদ্              |             | **       | 363          |  |
| पचिणी                | ş         | 46        | **          | હ્      | 35               | 11.0.4      | "        | 95.          |  |
| पक्तिल-              |           |           | पटवासक      | 3       | 301              |             | ક્       | ध ५०<br>१ ०  |  |
| स्वामि               |           | प्रदेश    | पटह         | 2       | 300              | 0 1         | इ        | 903          |  |
| पत्तिस्वा            | मिन् २    | 384       |             | 3       | 8६३              |             |          | 24.3<br>1.3  |  |
| पदमन्                | રૂ        | २४४       | पटु         | ર્      |                  | , प्रतिव्रत |          | 474<br>59    |  |
| पङ्क                 | 8         | 31.48     |             | 99      | 84               | : पत्तन     | 8        |              |  |
|                      |           |           | (           | ( ૪૨૮ ) | )                |             |          |              |  |

| पत्ति ]       |     |                  | [ परावृत्त    |          |        |                  |          |            |
|---------------|-----|------------------|---------------|----------|--------|------------------|----------|------------|
| হা.           | का. | श्हो.            | হা.           | का.      | श्लो.  | श.               | का.      | ऋंग.       |
| पत्ति         | ą   | इह् <sub>ग</sub> | पद्ग          | રૂ       | 163    | परतन्त्र         | 8        | २०         |
| "             | 55  | ४१२              | पद्धति        | <b>ર</b> | 999    | परपिण्डाद        | ą        | হ্দ        |
| **            | 33  | 89%              | •,            | g        | ૪૬     | परभाग            | Ę        | 53         |
| पर्ला         | 23  | १७६              | पद्म          | ,<br>,   | 909    | पग्भृत           | ૪        | ३८७        |
| पत्र          | ••  | <b>કરરૂ</b>      | 77            | 3        | રૂપક ' | परमम्            | ξ        | १७६        |
| **            | 8   | 968              |               | 91       | ३६२    | परमान्न          | ર્       | 90         |
| 11            | 77  | २४९              | 41            | 8        | २२६    | परमाईत्          | "        | ३७६        |
| ,             | "   | ३८३              | 77            | **       | २९५    | परमेष्ठिन्       | 3        | ₹४         |
| पन्नणा        | 3   | 88.4             | पद्मनाभ       | 9        | นอ     | **               | 2        | १२५        |
| पत्रपरशु      | "   | 488              | 91            | <b>3</b> | 129    | परम्पर           | a¥.      | २०८        |
| पत्रपाठ       | **  | 886              | पद्मनाल       | 8        | २३ १   | परम्पराक         | 99       | ४९४        |
| पत्रपाश्या    | 17  | 338              | पग्नप्रभ      | 3        | २६ '   | परलंकिंगम        | 2        | २३७        |
| पत्रभङ्गी     | ,,, | 77               | पद्मभ्        | 2        | 950    | परवत्            | ર        | २०         |
| पत्रस्थ       | 8   | ३८२              | पदाराग        | 8        | 130    | परवश             | 13       | 37         |
| पन्नल         | W   | ಅಂ               | पद्मवासा      | Ę        | 180    | परशु             | 91       | ४५०        |
| पत्रलना       | 99  | 3,59             | पदाः          | 9        | প্ৰ    | प्रश्वध          | 17       | "          |
| पत्रलेखा      | ,,, | 356              | 99            | ٦        | 180    | परश्ववायुध       | 97       | ४३४        |
| पत्रवर्ज्ञा   | 97  | 319              | पञ्चाकर       | 8        | 980    | परस्पर           | ξ        | 934        |
| पत्रवाह       | **  | ४४२              | पचावती        | 9        | ४६     | ' परस्वहा        | ই        | 914        |
| पत्राङ्ग      | **  | 308              | पद्मेशय       | Ş        | 126    | पराक्रम          | 31       | ४०इ        |
| पन्नाङ्गुलि   | 94  | ३५०              | पद्मोत्तरात्म | ज ३      | 340    |                  | 11       | ४६०        |
| पत्रिन्       | 27  | ಅ.೪.             | पश            | •        | 333    | पराग             | ઠ        | १५२        |
| 97            | *   | 800              | पद्या         | 8        | ४९     | पराङ्मुख         | Ę        | <b>6</b> 2 |
| पत्रोर्ण      | 3   | 33,9             | पन्न          | \$       | 350    | पराचित           | ક્       | 28         |
| पथिक          | "   | 2.40             | पन्नग         | 8        | 3.90   | पगर्चान          | 3        | ७३         |
| पथिन्         | ४   | ૪૧               | पन्नद्धाः     | 3        | 14:5%  | पराजय            | રૂ       | ४६७        |
| पथ्या         | **  | ခရခ              | पयस           | 99       | 33     | पराजित           | ,11      | ४६९        |
| पद            | ÷   | १५६              | 99            | 8        | १३५    | पराधीन           | **       | 20         |
| **            | Ř   | २८०              | षयस्य         | 3        | ६९     | पराञ             | 11       | રૂપ        |
| **            | 8   | 148              | पयस्या        | 9.       | 860    | पराभव            | "        | 904        |
| पदभन्नन       | Ę   | १६८              |               | 19       | 635    | . पराभ <u>ूत</u> | 13       | ४६९        |
| <b>पद्मिक</b> | 7,  |                  | परःशत         | ξ        | ६३     | , परामशे         | 2        | २३६        |
| पदर्वा        | જ   | ४९               | पर            | 3        | 365    | परायग            | <b>ર</b> | <b>ઝ</b> ૧ |
| पदाजि         | 3   | १६२              | TÎ            | દ્       |        | परायन            | *7       | २०         |
| पदानि         | "   | १६१              | 77            | n        |        | परार्द           | "        | ५३८        |
| पदानिक        | 91  | 10               | परच्छन्द      | ર        |        | पराद्धर्व        | Ę        | ত'ব        |
| पदामन         | 99  | ३८२              | परजात         | 77       |        | परावर्न          | <b>ર</b> | ५३४        |
| पदिक          | 74  | १६२              | परञ्जन        | ₹ ,      |        | परावृत्त         | 8        | ३११        |
|               |     |                  | (             | ४२९ )    | •      |                  |          |            |

| परासन ]     |          |              | अभिघान        | चेन्ता        | मणिः        |              |     | [ पर्वत        |
|-------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|----------------|
| য়.         | का.      | શ્લો. '      | হা.           | का.           | क्रो.       | श            | का. | श्रो.          |
| परासन       | 3        | ₹8 ⋅         | परिपाटी       | ξ             | 280         | परिस्तोम     | ₹   | રૂંઇઇ          |
| परासु       | **       | 36           | परिष्लव       | **            | ९१          | परिस्यन्द    | 55  | 300            |
| परास्कन्दिन | 99       | 84           | परिप्लुना     | રૂ            | ष्ट्ह       | परिस्नुत्    | **  | ५६६            |
| परिकर       | 117      | ३४३ '        | परिवर्ह       | **            | 340         | परिस्नुता    | 79  | 17             |
| **          | 77       | <b>રૂ</b> હવ | परिभव         | 13            | 304         | परीचक        | 97  | ૧૪₹            |
| परिकर्मन्   | Þ        | 950          | परिभाव        | **            | "           | परीत         | Ę   | 999            |
| 95          | 3        | २९९          | परिभाषण       | 2             | 966         | परीरम्भ      | 17  | ૧૪ફ            |
| परिकमिन्    | 111      | ₹8           | परिभृत        | 3             | ४६९         | परीवार       | 3   | ८८७            |
| परिकट       | 8        | 86           | परिमण्डल      | Ę             | १०३         | परीवाह       | R   | 308            |
| परिक्रम     | Ę        | 338          | परिमल         | 33            | २७          | परीष्टि      | 3   | 383            |
| परिक्तिप्त  | 93       | 990          | परिमोपिन्     | Ę             | ષ્ઠક        | पर्गाहास     | 93  | ३५९            |
| परिग्वा     | ષ્ઠ      | 989          | परिवस्पर      | 2             | ७३          | परुष         | ş   | 963            |
| परिग्रह     | 3        | 900          | परिवर्न       | ₹             | ريسي ا      | 97           | 6   | <del>?</del> ? |
| **          | **       | 300          | परिवर्धन      | 3             | ५३३ :       | परुम्        | 8   | १९६            |
| परिघ        | **       | 800          | पश्चिह        | 17            | 320         | परेत         | ą   | રૂં હ          |
| 1,          | 8        | 90           | परिवसथ        | 8             | ع د ا       | _            | 1.8 | 9              |
| परिघातन     | <b>=</b> | 800          | परिवाद        | 2             | 964         | परेष्टु      | ૪   | 3 ક્ષ          |
| परिचय       | Ę        | 286          | परिवादिनी     | 117           | २०२         | परिधित       | ક્  | રપ             |
| परिचर       | 3        | ४२९          | परिवापण       | ą             | 369         | पराष्णी      | ß   | 803            |
| परिचर्या    | 99       | 950          | परिवार        | 99            | ३७९         | पर्कटी       | 11  | 803            |
| परिचारक     | 37       | <b>२३</b>    | परिवित्ति     | 11            | 390         | , पर्जन्य    | 2   | ৬৫             |
| परिच्छद     | **       | ३८०          | परिवृद्ध      | 91            | <b>२</b> २  | 2            | "   | <b>٤</b>       |
| परिणत       | 8        | २८७          | पश्चित्       | 11            | 990         | पर्ध         | ક   | 969            |
| n           | દ્       | 171          | परिवेदिनी     | 91            | "           | पर्णशाला -   | 17  | 60             |
| परिणय       | ¥        | १८२          | परिवेष        | 2             | १६          | पणिन्        | 8   | \$10           |
| परिणाम      | £        | 348          | परिवेष्टित    | ξ.            | 330         | पर्दन        | Ę   | રૂડ            |
| परिणाय      | ą        | 343          | परिवज्या      | 3             | 69          | पर्वटी       | 8   | 393            |
| परिणाह      | Ę        | ६७           | , परिवाजक     | 3             | ક્ષ કરે     | पर्य 🛣       | Ę   | ફે <b>ય</b> ફે |
| परितस्      | 95       | १६५          | परिशिष्ट      | ÷             | 393         | 3)<br>C      | **  | \$80           |
| परित्राण    | **       | 336          | परिश्रम       | **            | २६३         | , पर्यटन     | ક્  | 533            |
| परिदान      | ą        | ५३३          | परिचद         | â             | <i>१४५</i>  | <b>पर्यय</b> | 11  | 880            |
| परितंवन     | \$       | 969          | परिष्कार      | 2)            | <b>\$88</b> | पर्यस्तिका   | ર   | इक्ष्ट         |
| परिधान      | 3        | ३३६          | परिष्कृत<br>- |               |             | पर्याण       | 8   | \$9%           |
| परिधि       | २        | 98           | परिष्वङ्ग     | Ę             | 333         | पर्याप्त     | ह्  | 383            |
| परिधिस्थ    | 34       | ४२९          | _0            | 2)            | 383         | पर्याप्ति    | 31  | १३४            |
| परिषण       | m        | ५३३          | 1 -           | 8             | २९          | पर्याय       | "   | 130            |
| परिषन्थक    | 17       | ३९३          |               | Ę             | 358         | पर्युदञ्चन   | 3   | બુકુલ          |
| परिपन्थिन   | ( »      | >>           | परिस्कन्द     | 3             | २४          | पर्वत        | Я   | ५३             |
|             |          |              | (;            | 8 <b>३०</b> ) |             |              |     |                |

| पर्वतकाक                        | ]             |                   | मृलस्थशब्दस्ची                  |                   |         |                       |             |             |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|
| হা.                             | का.           | ऋो.               | क.                              | का.               | क्ष्रो. | হা.                   | का.         | श्लो.       |
| पर्वतकाक                        | 8             | 369               | पवन                             | Ę                 | १५६     | ्राठीन                | 8           | 888         |
| पर्वतजा                         | ,,            | 986               | पवनाशन                          | 8                 | ३६८     | पाणि                  | ą           | <b>३</b> ५५ |
| पर्वतधारा                       | *7            | Ę                 | पवसान                           | 99                | ૧૭૨     | पाणिगृहीर्ती          | -           | १७६         |
| पर्वन्                          | ₹             | ६२                | पवि                             | ź                 | 98      | पाणिग्रहण             | 99          | 948         |
| ,•                              | 8             | इ९६               | पत्रित्र                        | 8                 | 246     | पाणिघ                 | 91          | 469         |
| पर्वम्रल                        | 2             | ६२                | 49                              | Ę                 | 99      | पाणिनि                | 7,          | હ કુહ       |
| पर्वयोनि                        | ß             | २६६               | पशु                             | 8                 | 265     | पाणिपीडन              | "           | 363         |
| पर्वमन्धि                       | ź             | ६३                | 41                              | *9                | ३४१     | पाणिमुक्तः            | 93          | ४३८         |
| पर्शु                           | રૂ            | 840               | पशुक्रिया                       | 3                 | २०१     | पाणिवादक              | 29 -        | 468         |
| पर्श्वा                         | 39            | 263               | पशुपनि                          | ą                 | 993     | पाण्डर                | ę           | २९          |
| पर्शुपाणि                       | ÷             | 359               | पञ्चासाव                        | Ę                 | 3.8     | पाण्डवायन             | <b>ર</b>    | 933         |
| पर्श्वध                         | 3             | 8,00              | त्रश्चिम                        | •                 | વપ      | पाव्ह                 | Ę           | २९          |
| पर्षद्                          | ••            | 280               | पश्चिमा                         | Þ                 | 69      | पाण्डुकम्बलि          | <b>न्</b> ३ | 896         |
| पल                              | ,,            | 569               | पण्यतोहर                        | 3                 | 88      | पाण्डुभूम             | ૪           | 38          |
| **                              | "             | 280               | पस्त्य                          | S                 | ووا     | पाग्झुर               | ą           | १३०         |
| ***                             | 8             | २४८               | पोस                             | ٠,                | 38      | **                    | Ę           | ₹9          |
| पलगण्ड                          | \$            | 325               | पांसुला                         | 3                 | 992     | पाण्डुरगृष्ट          | 3           | 908         |
| पलङ्कष                          | 8             | २०८               | पाक                             | ⊋                 | 46      | पानक                  | E           | 9 8         |
| पलङ्कषा                         | æ             | 388               | **                              | 3                 | ₹       | पानाल                 | 9           | ४२          |
| पलल<br>पलाव                     | **            | २८६               | पाकपुटी                         | 8                 | हप्द    | 11                    | ч           | ષ           |
| -                               | <b>ર</b><br>- | 308               | पाकश <del>ुक्</del> ला          | **                | 803     | पातालीकस्             | ₹           | ३५२         |
| पत्रायन                         | ¥             | 338               | पाकस्थान                        | 19                | ६४      | पानुक                 | 3           | १०९         |
| पलायित                          | **            | ४६९               | पाक्य(अपा                       | <del>स्</del> य)" | 1.      | তার                   | 2           | २४१         |
| पलाल                            | 8             | २४८               | **                              | **                | 90      | 91                    | 3           | ४९२         |
| पलाश                            | **            | 988               | पाचन                            | હ્                | 58      | 99                    | 8           | ९२          |
| "<br>पछिकी                      | **            | २०२               | पाचनक                           | 8                 | 30      | "                     | 111         | કુશ્વ       |
|                                 | રૂ            | 198               | पश्चित्रस्य                     | ş                 | 338     | पाथम                  | S           | १३५         |
| ,.<br>पलित                      | 3             | ३३६               | पाञ्चालिका                      | 8                 | 60      | पाथेय                 | 3           | 3,20        |
|                                 | ર્            | <b>&gt;</b> ફ્રેછ | पाञ्चाली                        | 3                 | ३७४     | पाद                   | २           | 38          |
| पत्त्यङ्क<br>प <del>र</del> ययन | **            | 389               | पाट                             | G                 | 3 03    | 45                    | *1          | 500         |
| पञ्चव                           | 8             | 356               | पाटक                            | 8                 | 26      | 97                    | *           | २८०         |
| पञ्जवक                          | ·•<br>સ       | १८९               | पाटचर                           | ર                 | કુલ     | PI                    | 8           | 900         |
| पक्षी                           |               | <b>364</b>        | पारल                            | 3                 | 39      |                       | ફ           | <b>50</b>   |
| पस्वल                           | 8             | ३६४               | पारन्स                          | 8                 | 280     | पादकटक                | ₹<br>•      | २२५         |
| पव                              | "             | १६१<br>१५७        | पार्टलि<br>—————                | "                 | "       | पादग्रहग<br>पादचारिन् | ж<br>Э      | ५०८<br>६६५  |
| पव <b>न</b>                     | Ę             |                   | पाटलिपुत्र<br><del>- कि</del> र | 91<br>S           |         |                       |             | ६६२<br>१८०  |
| भवन                             | 8             |                   | पाटित<br>पाठक                   | ફ<br>૧            | 158     | पादप<br>पाटपाक        | 8           | १८०<br>२९५  |
| **                              | "             | 194               |                                 | ( و <del>ق</del>  | 36      | पादपाश                | 8           | 424         |
|                                 |               |                   | , ,                             | ~ /               |         |                       |             |             |

| पादपाञा ]        |            |                 | अभिघार्ना                | चन्ता        | मणि:         | 1               | [ पिचि | पेडल        |
|------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-------------|
| _                | Į.         | क्रो. '         | <b>হা</b> , <sup>হ</sup> | БĪ.          | 恕*.          | ~               | का.    | स्रो.       |
| হা.              | 8 -11.     | <b>3</b> 40     | पारत                     | 8            | 338          | पार्श्वक        | 8      | २५४         |
| पाद् <b>पा</b> श | ર<br>સ્    | 342             | पारद                     | ,,           | 97           | पार्श्वस्य      | ₹      | २४४         |
| पादपीठ           | ٠<br>,,    | 496             | पारम्पर्य                | 9            | 60           | पार्श्वादरप्रिय | 8      | 886         |
| पाद्रकाण         | "          | 929             | पारशव                    | 3            | पुढ्         | पार्षद          | \$     | 954         |
| पाद्यल्मीक       | ,          | 10              | ,                        | 8            | ४०ई          | पार्थय          | ર્વે   | 188         |
| पाडम्फोट         | "          | ३२९             | पारश्वध                  | રૂ           | ४३४          | दाश्यि          | ••     | २८०         |
| पाडाङ्गद         | ,,         | 982             | पारश्वधिक                | ,,           | 79 /         | पाध्यियाह       | -,     | ३९६         |
| षादातिक<br>      | 8          | sug.            | पारमीक                   | 8            | 303          | याल             | ,.     | इ४७         |
| पादावत           | ą          | 4.50            | पारस्त्रेणेय             | રૂ           | 289          | पालकाप्य        | **     | 490         |
| पादुका<br>सरकारक | 27         | 99              | पारायण                   | **           | <b>પ</b> ૦રૂ | पालदभा          | ટ      | 2145        |
| पादुकाकृत्       | ,,         | 99              | पारावन                   | 8            | 804          | पालाग           | ą      | ४३९         |
| पाद <u>ृ</u>     | 17         | 9 & 8           | पारावार                  | 13           | 939          | 91              | ξ      | 33          |
| पाद्य            | >>         | 46              | पाराशरिन                 | 2            | ૪૭૪          | पालि            | ¥      | २३८         |
| पान              | "          | ४०३             | पाराशर्य                 | 49           | 439          | ,,              | ક      | ३१          |
| "                | 8          | ويري            | पारिकाङ्किन              |              | 8 58         | पार्ला          | 44     | હવ          |
| ,,               | Ę          | 8               | पारिज्ञान                | ₹            | વરૂ          | पावक            | 12     | 388         |
| ः,<br>पानगोष्टिक |            | 499             | पारितथ्या                | 3            | 398          | पावन            | ξ      | 91          |
| पानभाजन          | Я          | ९०              | पारिन्द                  | ß            | 340          | पाञ             | Ę      | 40,         |
| पानवणिज्         | 3          | uş <b>इ</b> प्र | पारिपन्धिक               |              | 84           | पाशक            | 77     | 300         |
| पार्नाय          | 8          | 3514            | पारिपार्श्विक            | 5            | <b>⇒</b> 8.4 | पाशिन           | ÷      | 205         |
| पानीयनकु         | ਲ          | ४१६             | पारिप्लव                 | 8            | 99           | ' पाशुपालय      | ક્     | 45%         |
| पानीयशाल         |            | ६७              | पारिभद्रक                | 8            | २०७          | 11              | 15     | ولايات      |
| पान्थ            | ેં ફ       | 3'30            | पारियात्रक               | ,,           |              | पाश्चात्य       | Ę      | ęσ          |
| पाप              | <b>3</b> , | ४०              | पारियानिक                |              | યુક્ક        | , पाष्ट्या      | 11     | ** [,       |
| 2)               | દ્         | <b>इ</b> ह      | पारिरचक                  | ,            | ४७४          | पायाग           | 8      | 300         |
| ,,               | 77         | <b>ড</b> ৎ      | पारिहार्य                | • •          | ३२७          | ं पाषाणदार      |        | 468         |
| पापन्डि          | ą          | 463             | पारी                     | 8            | ९०           | ं पिक           | 8      | ३८०         |
| पाप्सन           | ξ          | 98              | पारीन्द्र                | 9.1          | 3 49         | पिद्ग           | Ę      | 35          |
| पासन्            | ą          | 926             | पार्थ                    | 3            | <b>Fe</b> £  | विद्वक विश      |        | <b>૨</b> ૭૨ |
| पामन             | "          | १२४             | पार्थिव                  | 22           | રૂપ્યષ્ઠ     | विज्ञचत्तुम्    |        | 836         |
| पासर             | ,-         | પુલુક્          | पार्वनी                  | \$           | 339          | [पद्ग जट        | 2      | 498         |
| पामारि           | 8          | १२इ             | *9                       | ૪            | 929          | , पिङ्गा        | ક      | <b>२</b> ६७ |
| पायस             | ą          | 30              | पार्र्ड                  | 1            | २८           | 1 22            | 17     | <b>३</b> ६८ |
| <b>33</b>        | ,          | ३१२             | 77                       | 23           | ४३           |                 | ६      | \$ <b>?</b> |
| पायु             | "          | २७६             | ,,,                      | 3            | २५३          |                 | ₹      | 593<br>557  |
| पाय्य            | 19         | 480             | 33                       | Ę            | <b>પ</b> ૃદ્ |                 | 3      | <b>२६८</b>  |
| पार              | 8          | १४५             | >>                       | 73           | ८६           |                 |        | ₹59         |
| पारगत            | 3          | २४              | पारवंक                   | ર્           | १३९          | पिचिण्डि        | g ,,   | 338         |
|                  |            |                 | (                        | <b>કરૂ</b> ર | )            |                 |        |             |

| पिचस्य ]            |        |                 | मृतस्य            | <b>यशब्द</b> | सृची         |               | [   | [ पुटकिनी  |  |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-----|------------|--|
| श.                  | का.    | श्चें.          | হা.               | का.          | श्लो.        | 1             | _   |            |  |
| पिचव्य              | Я      | २०५             | पितृब्य           | 3            |              | श.<br>• • • • | का. | श्लो.      |  |
| विचु                | ,,     | 29              | पिनृम्            | ٠<br>٦       | 388          | पीठमई         | ₹   | २४४        |  |
| पिचुमन्द            | 21     | 37<br>31        | पित               | 3            | 48           | पीडन          | 3   | 868        |  |
| पिचुल               | 21     |                 | पित्तला           |              | 378          | पीडा          | ६   | G          |  |
| पिश्चट              | 11     | 906             | पित्र्य           | 8            | 883          | पीत           | "   | ३०         |  |
| पिच्छ               |        | ३८३             | ।पञ्च             | <b>\$</b>    | ३५           | पीनतण्डुत     | ध ४ | <b>२४२</b> |  |
| ,,                  | ,,     | 365             | " (               | 3            | 534          | पीनदुग्धा     | 27  | ३३६        |  |
| <b>पि</b> च्छिल     | "<br>3 | ७८              | " ( नीर्थ         |              | aos          | पोतन          | 3   | ३०९        |  |
| पिझ                 | -      |                 | पिग्यन            | જ            | 373          | ))<br>=5 - fr | 8   | 350        |  |
| पिञ्चन              | ,,     | 3 E             | विधान             | **           | 95           | पीतनील        | Ę   | ३०         |  |
| पिञ्चर              | **     | 95              |                   | £            | 943          | पीतपादा       | 8   | ४०२        |  |
| 14 जार<br>रा        | દ<br>ક | पुटर<br>इस्     | पिनख              | 3            | ४२९          | पीतरक्त       | ξ   | ३२         |  |
| पि झल               | 3      | 30              | पिनाञ             | ٥            | 994          | पीतल          | 74  | 30         |  |
| पिञ्चय              | •      | 50g             | <u> </u>          | • •          | 333          | पीतलोह        | 8   | 118        |  |
| पिट<br>विट          | **     |                 | पिपामा            | 3            | 96           | पीतसाल        | "   | 230        |  |
| ापट<br>पिटक         | 8      | 73              | <del>णिपास्</del> | **           | 40           | पीता          | 3   | ८२         |  |
|                     | ¥      | 330             | पिपीलक            | s            | ひったひ         | पीताब्धि      | 2   | ३६         |  |
| पिटर                | 8      | Crs             | पिपीलिका          | **           | ₽.93         | पीताम्बर      | 49  | 330        |  |
| पिण्ड               | 3      | 48              | पिष्पल            | 11           | १९६          | पीन           | 3   | 335        |  |
| **                  | 45     | 256             | विष्पलक           | 3            | ماي مه       | र्पानस्य      | 3   | १३२        |  |
| ,,                  | ß      | 303             | पिग्पली           | 8.9          | Cla          | पीनोध्नी      | 8   | ३३५        |  |
| .,                  | 4 7    | १२९             | पिष्पिका          | ,,           | <b>२</b> ९६  | पीयृप         | २   | ફ          |  |
| पिण्डक              | 3      | 3:5             | विष्ल             | **           | 2/5          | पीछक          | 8   | २७२        |  |
| पिण्डदान            | 55     | ४८६             | पिगाल             | 8            | 206          | पीलु          | ,,  | 205        |  |
| पिण्डिका            | ,,     | २७९             | पिन्न             | 3            | 924          | 1)            | 19  | २८३        |  |
| <b>~</b> " <b>~</b> | ••     | ४२०             | पिश इ             | F            | ३२           | पीलुपर्णी     | 12  | 548        |  |
| <b>पिण्डी श्</b> र  | ٠,     | 383             | क्तिशास्त्र       | <b>\$</b>    | وا           | पीवन्         | ३   | 335        |  |
| <b>पि</b> ण्डोली    | 21     | <b>९</b> द      | पिशाचिकन          | 19           | 903          | पीवर          | 12  | "          |  |
| पिण्याक             | **     | 468             | पिशित             | 3            | 269          | पीवरस्तनी     | 8   | ३३५        |  |
| पितामह              | 2      | <del>१३</del> ल | पिशिताशिन         | • • •        | ९३           | पुंश्चली      | 3   | १९२        |  |
| er,                 | ą      | २२१             | पिशुन             | 99           | 88 1         | पुश्चिह्न     | 59  | २७४        |  |
| पिनृ                | 49     | <b>\$</b> \$0   | 4.9               | 29           | 493          | पुस्          | 39  | ş          |  |
| *                   | • ;    | २२३             | पिछुक             | 12           | <b>ξ</b> ₹ , | पुसवन         | *7  | 58         |  |
| ,,                  | 2"     | २२४             | पिष्टपूर          | 91           | ६४           | पुस्त्व       | "   | २९३        |  |
| पितृगृह             | 8      | Ga.             | पिष्टवर्ति        | 49           | **           | प्रह्व        | ,,  | 884        |  |
| पिसृत पंज           | 3      | 38              | पिष्टात           | 17           | 309          | पुङ्गव        | ६   | હહ         |  |
| <b>पितृ</b> पति     | ₹      | ९८              | पिहिन             | ξ            | 335          | पुच्छ         | S   | 310        |  |
| पितृयज्ञ            | ર્     | 854 .           | पोठ               | ₹            | 388          | पुत्र         | ६   | 80         |  |
| पितृवन              | 8      | प्रप            | *,                | ,,           | 860          | पुटकिनी       | 8   | २२६        |  |
|                     |        |                 | (                 | ४३३ )        | )            |               |     |            |  |
|                     | _      |                 |                   |              |              |               |     |            |  |

| पुटभेद ]        | अभिधानचिन्तामणिः |              |                    |                |          |                     |              |            |
|-----------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|----------|---------------------|--------------|------------|
| _               | 25.7             | श्लो.        | হা.                | FI.            | श्हो.    | হা.                 | का.          | શ્રો.      |
| হা.             | का.<br>४         | કુલક -       | पुरा               | ६              | 3.59     | पुष्कर              | २            | <i>©</i>   |
| पुरभेद          |                  | રૂહ          | पुराण              | ş              | ९६६ :    | 29                  | 8            | ९३५<br>२२७ |
| पुरभेदन         | "                | 58           | ,,                 | 19             | १६७      | "                   | 13           | 790        |
| पुण्डरीक        | ર<br>૪           | २२८          |                    | દ્             | 63       | 27                  | 11           | રૂવય       |
| 13              | n                | ३५०          | "<br>पुराणग        | ٠<br>२         | १२६      | पुष्कराख्य          | 71           |            |
| "<br>पुण्डरीकाच | 2                | 131          | पुराणपुरुष         | ,,             | 196      | पुष्करिणी           | ))<br>=      | 9६0<br>६१  |
| पुण्डू          | 3                | 390          | पुरातन             | Ę              | 68       | पुष्कल              | Ę            | હુપ        |
| _               | 8                | २६०          | पुरावृत्त          | 2              | ५७३      | "                   | 45           | 200<br>200 |
| "<br>पुष्य      | Ę                | 94           | पुरासुहृद          | 17             | 998      | युष्प               | <b>ર</b><br> |            |
| _               | **               | 99           | पुरी<br>पुरी       | 8              | 30       | "                   | 8            | ६९६<br>२५० |
| "<br>पुण्यक     | ã                | 400          | पुरी <b>त</b> त    | 3              | २६९ .    | ))<br>              | ,,<br>さ      | 908        |
| पुण्यजन         | ર                | 909          | पुरी <b>ष</b>      | "              | 286      | पुष्पक              | -            | ४२         |
|                 |                  | 906          | पुरु               | Ę              | ६२       | पुष्पकरण्डि         |              |            |
| 17              | "                | 38           | -                  | 3              | 9        | पुष्पकाल            | 5            | <b>90</b>  |
| पुण्यभू         | 8                | વુપરૂ        | पुरुष              | 3              | 2        | पुःपकेतन            | 9.4          | १४२        |
| पुण्यवन्        | 3                | ३ ७३<br>३ ७३ | "<br>पुरुषपुग्दरीव | हे ह           | 350      | पुष्पकेतु           | 8            | 900        |
| पुत             | "                | २८०<br>२८०   | <b>पुरुपासह</b>    | 77             | 77       | पुष्पद              | 45           | 360        |
| पुत्तिका        | 8                |              | पुरुषाम्थि-        | •              |          | . पु .पदन्त         | 3            | २९         |
| पुत्र           | ă,               | ₹0 <b>६</b>  | मालिन्             | <b>ર</b>       | 333      | 37                  | ₹            | 36         |
| पुत्र           | 3                | २२४          | पुरुषोत्तम         | 3              | २५       | पुष् <b>पद्</b> न्त | ą            | 93         |
| पुत्रिका        | 8                | 60           | -                  | 5              | 126      | पुष्परथ             | 3            | 838        |
| पुद्रल          | ą                | 566          | ,,                 | 3              | 349      | पुष्पलक             | ૪            | ३४०        |
| पुनःपुनर्       | Ę                | 9 ଝ୍ଡ        | ः<br>पुरुह         | Ę              | ६२       | पुष्पत्टाची         | æ            | पदध        |
| पुनर्नव         | ર                | २५४          | -                  | ર              | 24       | पुःपत्रन            | ą            | इंट        |
| पुनर्भव         | "                | "            | पुरुहूत            | ફ              | इह्प     |                     | ર            | 300        |
| <u>પુ</u> નર્મૂ | 33               | 969          |                    | ą              | 382      |                     | 8            | ૧ુ હર      |
| पुनर्वमु        | Ŗ                | 28           |                    | દ              | ં હજ     |                     | 3            | ३६९        |
| **              | 99               | 350          | 1                  | ą              | १६२      |                     | , ,,         | 300        |
| "               | Ę                | 438          |                    |                |          | पुष्पाजीव           |              | ખદલ        |
| पुञ्जाग         | 8                | 200          |                    |                | ः<br>३८४ |                     |              | ६२०        |
| पुर्            | 8                | 3¢           | •                  | • ;            | ५४       |                     |              | ९२३        |
| पुर             | ą<br>            | <b>२२</b> ८  | 9 (                | , ,,           |          | -6                  | ક્           | 24,4       |
| ,,              | ક                | <b>6</b> 9   | 3                  | *,             | ३८४      |                     |              | وان        |
| पुरःसर          | ą                | 364          | ्र पुलक            | ټ<br>u         |          | ् पुष्य             | "<br>S       | 468        |
| पुरतस्          | ୱ                | 384          |                    | 8              | 7 4 C    | ् पुस्त<br>१ पृग    | ૪            | ສຸລາ       |
| पुरन्द्र        | 3                | 64           | 3                  | "              |          |                     | ુ<br>સ્      | 99%        |
| पुरन्धी         | ş                |              | ं पुलिन            | "              | 388      |                     |              | 990        |
| पुरस्           | Ę                | 350          |                    | 3              |          | ् पृजित             | ".           | ૨૪૬        |
| पुरस्तान्       | 77               | 13           | ु पुलोमन           | ,<br>,         | 66       | ८ पृत               | ď            | ,          |
|                 |                  |              | (                  | ४ <b>३</b> ४ ) |          |                     |              |            |

| पुन |  |
|-----|--|
|     |  |

### मूलस्थशब्दम्ची

[ पौरक

| হা.            | का.      | क्षा.        | হা.                                     | का.            | श्लो.         | হা.                              | का.       | چ.              |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| पून            | Ę        | 95           | प्रतना                                  | ٦٠١.<br>ع      | 815           | पेटा                             |           | श्लो.           |
| पृतना          | ٠<br>٦   | १३३          | पृतनाचाह                                | ٠<br>٦         | -             | पेढाल<br><u>पेढा</u> ल           | 8         | 62              |
| पुतिगन्धिक     |          | 20           | <u>प्रथक</u>                            | Ę              | 22            |                                  | 3         | 48              |
| पूप            | 3        | ६२           | प्रथमान्मता<br>प्रथमान्मता              |                | १६३           | पेयृष<br>पेल                     | <b>ર</b>  | ६९              |
| पूपली<br>पूपली |          | <b>\$</b> 3  | पृथगात्मता                              |                | ७९            | पेलव<br>पेलव                     | **        | २७५             |
| पृषिका         | 17       | ξ <b>?</b>   |                                         |                | इष्           | n ded                            | Ę         | ११३<br>६३       |
| पृथ            | "        | 266          | ्रप्रधग्जन<br>प्रधग्विध                 | <u>بر</u><br>ھ | ५९६           | **                               | "         | <b>૮</b> રૂ     |
| पूर            | 8        | 943          | ्राध्याग्यक<br>पृथिवी                   | •              | ३०५           | पेशल                             | 3         | 86              |
| पूरित          | E        | 909          | , प्रायवा<br>पृथिवीशक                   | 8              | 31.3          | 15                               | Ę         | 69              |
| पूरुष          | 3        | 3            |                                         | 3              | ३५३           | पेशी                             | ર્        | २८७             |
| पूर्ण          | ξ        | 309          | <del>પ</del> ૃધુ                        | **             | ३६४           | पेशीकोश                          | ષ્ટ       | ३८५             |
| पूर्णकस्भ      | <b>a</b> | 365          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | દ્             | ६६            | पञ्जूष                           | ą         | २३७             |
| पूर्णपात्र     | ,,       | 383          | पृथुक                                   | 3              | 2             | पठर                              | **        | ७५              |
| पृणानक         | "        | •            | "                                       | 47             | 84            | पृत्द <del>्वस</del> ेय          | "         | २०९             |
| पूर्णिसः।      | Ę,       | **<br>**3    | पृथुरोमन्                               | 8              | ४०९           | पैतृष्वस्रीय                     | 2)        | "               |
| पूर्णिमारात्रि | **       | ي پي         | पृथुल                                   | Ę              | ६६            | ्पेत्र(अहोरा                     |           | "<br>ড <b>ই</b> |
| पूर्न          | 3        | ४९८          | पृथ्वी<br>"                             | ร<br>ร         | 30            | , पंत्र <b>(</b> जहार)<br>, पंलव | 17)र<br>३ | ४७९<br>४७९      |
| पृह्कीर        | ૪        | <i>3</i> .0  | **                                      | _              | 3             | , प्रक्रम<br>: पोगण्ड            | ٠,        | _               |
| पूर्व          | 2        | 350          | पृदा <del>कु</del><br>पृष्टिन           | <b>39</b>      | ३६९           | पोटगल<br>पोटगल                   | ૪         | 339             |
| • •            | દ્       | <b>લુ</b> ખ  | प्रारम<br>प्रश्नि                       | e a            | ૧રૂ           | पोटा                             | 3         | २५९             |
| पूर्वगङ्गा     | 8        | 989          | म्रारम<br>पृष्टिमधङ्ग                   | ع<br>ع         | 939<br>939    | भाटा                             |           | १९६             |
| पूर्वगत        | 2        | 980          | प्र <b>पत</b>                           | ૪              | 344           | पोहिल                            | 27        | 196             |
| पूर्वज         | 3        | 230          | प्र <b>प</b> त्क                        | ą              | ४४२ '         | प्राहल<br>पोत                    | 3         | <b>48</b><br>૨  |
| पूर्वदिक्पति   | ş        | 69           | प्र <b>पत</b>                           | ช              | ુ ખુ <b>ખ</b> | 1)                               | 27        | 1380            |
| पूर्वदेव       | ,        | ૬૫૨          | 27 181 18                               | "              | 380           | 49                               | 8         | 264             |
| पूर्वफरगुनी    | >>       | <b>२</b> %   | पृगदश्व                                 | **             | કુ હફ         | पोतज                             | 33        | 833             |
| पूर्वभाद्रपद्  | ,,       | ર્વુ         | पृषदाज्य                                | ā              | <b>४९</b> ६ । | <u>योतवणिज्</u>                  | Ę         | 448             |
| पूर्वरंग       | "        | १९६          | प्रपानक                                 |                | , n           | पोतवाह े                         | "         | ५४०             |
| पूर्वा         | ą        | 49           | पु <b>ष</b>                             | 12             | २६५ '         | पंताधान                          | Я         | કરફ             |
| पूर्वादि       | 8        | ९३           | पुष्ठग्रन्थि                            |                | 930           | पंत्रिन्                         | 27        | ३५३             |
| पूर्वानुयोग    | ÷        | 360          | पृष्ठमांसा <b>द</b> न                   | 2              | 968           | पंतिल                            | 3         | ६२              |
| पूर्वाषाडा     | 39       | - ر<br>چن    | <b>पृष्ठवंश</b>                         | ą              | 75,3          | पोलिका                           | 13        | **              |
| पूलिका         | 3        | ξ <b>૨</b> . | पृष्ठवाह्य<br>पृष्ठवाह्य                | 8              | <b>\$ ? 9</b> | पोलिन्द                          | 3         | ५४२             |
| पृपन्          | રે       | ٩            | 7 <b>5%</b>                             | 19             | 388           | पौतव .                           | 79        | ५४७             |
| पूपासुहद्      | "        | 998 .        | पृष्ट् <b>य</b>                         | 77             | ३२९           | पौत्र                            | 17        | २०८             |
| <b>प्र</b> कथ  | "        | 308          | टट <sup>्र</sup><br>पेचक                |                | <b>२९३</b>    | पौनर्भव                          | "         | 233             |
| प्रच्छा        |          | 999          | भ जा <b>मा</b><br>।)                    | XII            | 390           | पौर                              | 8         | ३'१७            |
| प्रतना         | "<br>3   | 809          | पेटक                                    | Ę              | 89            | पीरक                             | 23        | 906             |
|                | ~        | 993          | पटक<br>( ४३'                            |                | 3.0           | 11 / 17                          |           |                 |
|                |          |              |                                         | ,              |               |                                  |           |                 |

| पौरस्त्य ]            |           |                                  | अभिधानचि       | (              | [ प्रतिच्छाया |                           |             |                 |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|
|                       | का.       | श्ह्रो.                          | হা             | <b>6</b> 1.    | ऋो            | <b>श.</b> व               | <b>新</b> 1. | श्लो-           |
| श.<br>पीरस्त्य        | यकाः<br>ह | 64                               | प्रक्रिया      | ર              | 806           | प्रज्ञा                   | <b>ર</b>    | २२३             |
| पारस्त्य<br>पौरुष     | ų<br>ą    | <b>- 548</b>                     | प्रक्रम        | Ę              | 88            | 77                        | ३           | १८६             |
|                       | 22        | २९४                              | प्रकाण         | 11             | 91            | प्रज्ञात                  | <b>દ</b> ્  | 356             |
| 17                    | 73        | 803                              | प्रचर          | 8              | 399           | <b>গ্ৰ</b> ন্থ            | રૂ          | १२०             |
| "<br>पौरोगव           | 39        | ३८६                              | प्रचवेडन       | ą              | ४४३ :         | प्रदीन                    | 8           | इ८४             |
| पोर्शगव<br>पीर्णमास   | ,,        | 850                              | प्रस्वर        | 8              | ३१७ :         | प्रणति                    | ६           | १३९             |
| पौर्णमार्मा           | 2         | <b>Ę</b> 3                       | प्रस्य         | Ę              | 9.6           | द्राणय                    | <b>ৰ</b>    | 45              |
| पौलस्य                | ક્        | 903                              | प्रस्यानवप्तृः | -              | 3EE 1         | प्रणयिनी                  | **          | 500             |
| 9                     | "         | 3,90                             | प्रगण्ड        | **             | <b>२</b> ५५ । | प्रगव                     | ą           | १६४             |
| यौलि<br>वौलि          | 93        | হয়                              | प्रगत्भ        | 49             | ঙ             | प्रणाद                    | ६           | 39              |
| पौलोमी                | 2         | 29                               | प्रगलभना       | ş              | २१३           | प्रगाच्य                  | સ્          | <i>વૃષ્યુ</i> ણ |
| पीय                   | ,,        | ĘĘ                               | प्रगाड         | ξ              | S             | प्रमार्की                 | જ           | **              |
| पौष्ण<br>पौष्ण        | 7         | <b>૨</b> 0                       | प्रग्ण         | •              | 0,5           | प्रणिधान                  | દ્          | 38              |
| पीष्पक<br>-           | 8         | 920                              | प्रगे          | 91             | १६९           | মণিধি                     | ş           | 395             |
| पापक<br>च्याट         | Ę         | ૧૭૨                              | प्रवट          | Ş              | १३            | प्र <b>ा</b> जपात         | ę.          | 930             |
| प्रकट                 | 75        | 903                              | 1              | <del></del>    | 800           | प्रकीय                    | ર્ચ<br>"    | જુક<br>જુક      |
| प्रकटित<br>प्रकटित    | 27        | 558                              | प्रप्रीव       | 8              | 66            |                           | ,           | ९६              |
| प्रकम्पन              | ¥         | 995                              | प्रघण          | **             | 30            | प्रणेय<br>प्रतनि          | ષ્ટ         | १८६             |
| प्रकर                 | Ę         | 80                               | , प्रघाण       | 11             | 19            |                           | Ę           | 64              |
| प्रकरण                | 2         | १६८                              | प्रधान         | *              | 823           | प्रतन                     | 3           | २६०             |
| 1)                    | 99        | 993                              | प्रचब्र.       | 99             | 8,48          | प्रतल<br>प्रतानिनी        | ห           | 928             |
| प्रकाण्ड              | 8         | 9/ ६                             | प्रचलाक        | 8              | ३८६           | - श्रनाप<br>- श्रनाप      | ફ           | 808             |
| 27                    | દ્        | 99                               | 24 41.251.4.1  |                | 308           | प्रतारण                   | 99          | ខ្ល             |
| प्रकास                | **        | 383                              | য়নুস          | દ્             | ६१            | ्र अवारण<br>- प्रतिकर्मन् |             | 300             |
| प्रकार                | *1        | 9,6                              | _              | ž.             | 900           | ्र व्रतिकाय<br>ः व्रतिकाय | ξ           | ેલવ             |
| <b>সকা</b> ংট         | ₹         | 94                               |                | 3              | \$80          | प्रतिकाश                  | 59          | 46              |
| 97                    | R         | 954                              | ., ., ., .,    | 99             | १३३<br>३३५    | प्रतिकृत्य                | 73          | 909             |
| 97                    | \$        | 9,6                              |                | 12.            |               | प्रतिकृति                 | 99          | <b>७,</b> ०,    |
| "                     | 21        | 902                              |                | ક              | इं४०<br>२७५   |                           | 37          | <b>&amp;</b> ₹  |
| <u> একাহিনে</u>       |           | 991                              |                | 3              | -             | 00                        | સ્          | 908             |
| प्रकीणेक              | Ę         | 369                              |                | 33<br>22       | १६५<br>२०७    |                           | ફ           | 330             |
| प्रकृति               | 91<br>21  | ર્ચ કર<br><b>પ્</b> ર <b>ફ</b> ે |                | 27             | २०३           |                           | ર           | 899             |
| 10                    | Ę         | , .q.                            |                | 3              | <b>३</b> ५४   |                           | 93          | ই্ধ/            |
|                       | 91        | ر.<br>ای                         |                | ર              | 378           | _                         | 3           | २५३             |
| प्रकृष्ट<br>प्रकृष्टि | ."<br>ع   | <b>२</b> ५:                      |                | રૂ             | 9.94          |                           | न ३         | રૂપ્ર           |
| अकार्छ<br>अक्रम       | ٠<br>٩    | 38.                              |                | "              | 320           | 1                         |             | ९०,             |
| श्रकस<br>श            | , A       | 38                               |                | 3              | 94            |                           |             | 71              |
| 11                    | .,        | 4 6                              |                | <b>૪</b> રૂ૬ ) | • **          |                           |             |                 |

| प्रतिजङ्का               | ]   |             | मृतः                 | स्थशस्य<br>स्थार | [प्रकोध     |                         |          |           |
|--------------------------|-----|-------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|
| चा.                      | का. | श्लो.       | <b>ः श</b> .         | का.              | श्लो        | . ∙ श.                  | का.      | ક્ષો.     |
| प्रतिजङ्घा               | 3   | २७९         | - प्रतिश्रय          | 8                | Ę           | <sup>े</sup> प्रत्याहार | 9        |           |
| प्रतिजागर                | ६   | કુપ્રષ્ઠ    | <b>স</b> নিপ্স ব     | ą                | 9 45        | - (                     | É        | ८३<br>६१० |
| प्रतिज्ञा                | 2   | १९२         | •                    | ξ                | 88          | -                       | ,        | 988       |
| प्रतिज्ञान               | Ę   | ६२४         | _                    | 77               | şąu         | Tre Treesen             | गति ३    | 6         |
| प्रनिताली                | 8   | چي          | •                    | 91               | 158         | 7152779927              | R        | પક્       |
| <b>अतिदान</b>            | 3   | પરફ         | _                    | 3                | 38          | UESTEE                  | 91       | "         |
| प्रतिध्वनि               | ε   | 8£          | प्रतिसर              | 3                | 323         | 17537-27                | ફ        | 384       |
| प्रतिनप्तृ               | Ę   | 20%         | प्रतिसर्ग            | ą                | १६६         | TT97""                  | 8        | २३८       |
| प्रतिनाद्वि              | -   |             | े प्रतिसीरा          | **               | <b>₹</b> ೪೪ | USTAT                   | Ę        | ९५        |
| धायिता                   | 3   | દેષ         | प्रतिसूर्य           | ૪                | 3,54        | 18 5032                 | 79       | 329       |
| प्रतिनिधि                | ε   | <b>્</b>    | प्रतिहत              | 3                | 303         | ्र घटर                  | 3        | ४४२       |
| प्रतिपत्त                | 3   | 30,5        | प्रनीक               | 22               | <b>=</b> 30 | ग्रहिका                 | ₹        | 69        |
| মনিধর                    | 5   | £ 9         | प्रतीदय              | 39               | 990         | प्रदीप                  | Ę        | ३५०       |
| .*                       | 12  | 223         | प्रतीची              | Þ                | 69          | - प्रदीपन               | 8        | २६२       |
| प्रनिपन्न                | 8   | 835         | प्रती <b>चीन</b>     | ,,,              | ८२          | प्रदेशन                 | 3        | 40        |
| पनिपादन                  | 3   | ***0        | प्रतीत               | £                | 950         | प्रदेशिनी               | 13       | २५६       |
| प्रतिबद्ध                | **  | 503         | ਬੁਰੀ <b>ਧ</b>        | 99               | 909         | : प्रदोष                | 7        | 46        |
| प्रतिबन्ध                | 99  | ३३४         | प्रतीर               | 8                | 388         | ं प्रद्युम्न            | 99       | १४२       |
| प्रतिविक्य               | **  | ९९          | प्रतीहार             | 3                | 324         | - प्रद्योतन             | 27       | Q         |
| प्रतिभय                  | ₹   | 298         | प्रतीहार             | 8                | 90          | प्रद्वाव                | ર        | ४६७       |
| यनिभा                    | ,,  | २२३         | प्रतोद               | fig.             | ৸৸ৢ৻        | प्रधन                   | "        | ४६१       |
| प्रतिभान्त्रित           | ∓ ३ | S           | प्रनोली              | 8                | છછ          | ं प्रधान                | 99       | इ८४       |
| प्रतिभू                  | "   | ५४६         | प्रत्न               | ξ                | 64          | 99                      | ξ        | હ્ય       |
| प्रतिम                   | Ę   | 36          | प्रत्यग्र            | 91               | 58          | प्रधानधानु              | 3        | २९४       |
| प्रतिमा                  | "   | ९९          | प्रत्यग्रथ           | 8                | ગ્રફ        | प्रधि                   | 1        | ४१९       |
| प्रतिसान                 | 8   | २९३         | प्रत्यञ्च            | ₹                | ८२          | प्रपञ्च                 | Ę        | ६८        |
| 11                       | Ę   | 88          | प्रत्यनीक            | 3                | ३९२         | त्रपद                   | Ą        | २८१       |
| प्रतिमुक्त               | 3   | ४२९         | प्रत्यन्त            | 8                | 96          | प्रवा                   | 8        | ६७        |
| प्रतियातना               | Ę   | ९९          | प्रन्ययित            | ર્               | ३९८         | प्रपात                  | 3        | 868       |
| प्रतिरूप                 | 13  | 300         | प्रत्यर्थिन्         | 99               | ३९३         | "                       | 8        | 0,6       |
| प्रतिरोधक<br>प्रतिलम्भ   | 3   | 84          | प्रत्यवसान           | 79               | ૮૭          | -0                      | *15      | 888       |
|                          | Ę   | <b>५</b> ५६ | प्रत्यवस्थातृ        | **               | 392         | प्रपितामह               | ३        | २२१       |
| त्रतिलो <b>म</b>         | 77  | 303         | प्रत्याकार           | 19               |             | प्रपुद्धाट              | 8        | २२४       |
| प्रतिवचम्                | \$  | 300         | प्रत्याख्यात         |                  | ५०९         | प्रपोत्र                | 3        | २०८       |
| प्रतिवस्थ                | 8   | २७          | प्रत्याख्यान         | 2                | इहर<br>•    | भफुल                    | 8        | 168       |
| प्रतिशासन<br>एक्टि-      | ₹   | 363         | प्रत्यादि <b>ष्ट</b> | Ę                | 330         | प्रबुद्ध                | <b>ર</b> | ષ્        |
| प्रतिशिष्ट<br>प्रतिश्याय | Ę   | ३२८         | <i>प्र</i> त्याली ढ  | 3                | 888         |                         | 8        | १९३       |
| नातस्याय                 | ર   | १३२         | प्रत्या <b>सार</b>   |                  | 833         | प्रबोध                  | ₹        | २३३       |

| प्रभक्षन]           |          |              |                          | ( प्रस्तर |                       |                        |              |              |
|---------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| _                   |          | श्हो. ;      | য়.                      | की.       | श्चो. ।               | হা-                    | का.          | श्ला.        |
| হা.<br>সংখ্যাল      | का.<br>४ | 201.         | रा:<br>प्रयोज न          | ξ         | 940                   | प्रशमन                 | <b>ર</b>     | ३४           |
| प्रभञ्जन            |          | i            |                          |           | 188                   | प्रशस्यता              | 9            | ६८           |
| प्रभवप्रभु          | ક<br>૨   | 32<br>58     | प्ररोह                   | 8         | 136                   | प्रश्न                 | ર            | 900          |
| प्रभा<br>"          | "        | 308          | प्रलग्बभिद               | ₹<br>-5   | 929                   | त्ररन<br>प्रश्नव्याकर  | -            | 946          |
| "<br>प्रभाकर        | 99       | 99           | प्रलम्बाण्ड              | ર<br>૨    | - ४८३  <br>- ४८३      | प्रश्रित               | 3            | ९५           |
| प्रभा <b>त</b>      | 23       | પર           | ्रास्ट्र <b>य</b><br>' " | "         | 221                   | प्रष्ठ                 | "            | ३६३          |
| प्रभाव              | 3        | 808          | प्रलाप                   | 970       | 968                   | "                      | ξ            | (S).2        |
| प्रभावती            | 9        | 80           | , प्रवण                  | ą         | 80                    | प्रष्ठीही              | ૪            | इइ२          |
| ***                 | ٠<br>۶   | २०३          | प्रवयण                   | 91        | <i>प्</i> रमुख        | प्रस् <b>ञ</b>         | 93           | १३७          |
| प्रभास              | 9        | 32           | प्रवयस                   | *         | 3                     | प्रसन्ता               | 3            | <b>ज्ह</b> ु |
| प्रसिक              | 8        | २८६          | , अवस्यः<br>, प्रवर      | 8         | <b>३३</b> ९           | व्रसभ                  | 17           | ४६८          |
| प्रभु               | ą        | રરૂ          | 99                       | ξ         | 128                   | प्रसर                  | 11           | إبرو         |
| ग छ<br>प्रभुत्व     | `        |              | प्रवर्ग                  | 3         | 400                   | प्रसल                  | <del>2</del> | 150          |
| ्र<br>(शक्ति)       | ) "      | <b>કુ</b> ૬૬ | प्रवर्ह                  | ε         | 28                    | प्रसय                  | 3            | 204          |
| प्रभूत              | Ę        | ६५           | प्रवह                    |           | Sao                   | 44                     | 8            | કુ લુકુ      |
| प्रभृष्णु           | ર        | કુખુપ        | , प्रवहण                 | 24        | 810                   | प्रसन्य                | દ્           | 303          |
| मग्र <u>ू</u> छ     | "        | <b>ই</b> 35  | ' प्रवह्मिका             | \$        | ₹ 5%                  | प्रसहा                 | ,,           | 3 54         |
| प्रमथ               | ą        | 994          | प्रवाच                   | 3         | 90                    | प्रमादन                | ŧ            | 120          |
| प्रमधन              | ે        | ફેય્ર        | प्रवाल                   | ٦         | 500                   | प्रमादना               | 3            | 950          |
| श्रमथण<br>प्रमथपति  |          | 933          | प्रवाल                   | 8         | 330                   | प्रमाधन                | 31           | 200          |
|                     | 9)       | 730          | 11                       | 9+        | 990                   |                        | 11           | હર           |
| प्रसद्<br>प्रमद्वन  | ૪        | 500          | ं प्रवासन                | 3         | 3.                    | प्रमार                 | 11           | S. v. s.     |
| प्रमद् <b>य</b>     | ą        | 559          | प्रवर्गमन                | 11        | ويهج                  | घ <b>सारिन्</b>        | **           | чå           |
| श्रमनस्<br>श्रमनस्  | "        | હુવ          | प्रवाह                   | ß         | দু <sup>ন</sup> ্দ্ৰী | प्रस्मित               | 79           | યુષ          |
| प्रमय<br>प्रमय      | 77       | ું<br>કૃ     | प्रवाहिक                 |           | १३५                   |                        |              | 199          |
| त्रमाद्             | ٤        | 94           | , प्रविदार               | ų ii      | ४६१                   | -, 0,                  | ğ            | 221          |
| प्रमापण             | ર્       | <b>ą</b> !   | ु ब्रबीण                 | 91        | ξ                     | •••                    | 8            | રવર          |
| प्रमीत              | 3        | 31           | ু গুড়াল                 | 5         | १ ०५<br>२८०           | 7.6.                   | ર            | <b>२</b> ०६  |
| प्रमीला             | ą        | -<br>-<br>-  | C. 31                    | 8         | 131                   | ं असू।तक               | יי ז         | २०३          |
| प्रमुख              | ٠<br>و   | · · ·        | , সপুত                   | Ę         | : به ا<br>اوی         | त्रमान ज               | દ્           | ٣.           |
| त्रसंह<br>प्रसंह    | ર્ચ      | 93           | પ્રથમ                    | 3         | ź3.                   | प्रस्त स               | 8            | 190          |
| प्रमोद              | 2        | ફફ           | 34311                    | 9,        | 38.                   |                        | રૂ           | २१२          |
| प्रयस्त             | રે       |              | /५ प्रवेतृ               | **        | ४२                    | ४ प्रसृता              | <b>)</b> 1   | ₹5/          |
| प्रयाण <sup>ड</sup> |          |              |                          | 8         |                       | ८ प्रसृति              | יינ          | २६२          |
| प्रयाम<br>प्रयाम    | Ę        |              | १४ प्रवेश                | Ę         | 93                    | <b>5</b>               | ?            | २०५          |
| प्रयास<br>प्रयास    | 2        |              | १४ प्रवेशन               |           |                       | ۶, "                   | 3            | <b>હ</b> 9ક્ |
|                     | 3        |              | १७ - प्रवे <b>ष्ट</b>    | 3         |                       | ३ प्रस्कत              | 97           | 820          |
| प्रयुत<br>प्रयोग    |          |              | १९ प्रशंसा<br>४६ प्रशंसा | -<br>۶    |                       | ध <sup>े</sup> प्रस्तर | 8            | 103          |
| પ્રયાગ              | ٩        | . •          | ∍र श्रदासी               | ( 836     |                       |                        |              |              |
|                     |          |              |                          |           | ,                     |                        |              |              |

| प्रस्तार | ] |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|
|----------|---|--|--|--|--|

मूलस्थशब्दसूची

् प्रेङ्का

| হা.              | का. | श्लो.        | হা.           | का.          | श्लो.         | ু হা.             | का.      | श्लो.    |
|------------------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| प्रस्तार         | 8   | 900          | प्राघुर्णक    | <b>ર</b>     | १६३           | प्रादुस्          | Ę        | 904      |
| प्रस्ताव         | 2   | 984          | प्राङ्गण      | 8            | ଓଡ            | प्रादेश           | 3        | २६९      |
| **               | Ę   | 184          | <b>সা</b> প্ত | ą            | 43            | प्रान्तर          | 8        | 149      |
| प्रस्तावीचित     | य १ | ६७           | 77            | દ્           | 909           | प्राप्त           | રૂ       | 800      |
| ग्र <b>÷</b> थ   | \$  | ५५०          | प्राची        | <b>ર</b>     | 63            | 77                | Ę        | १२६      |
|                  |     | 303          | प्राचीन       | 94           | ૮૨            | प्राप्तरूप        | 3        | લ        |
| प्रस्थान         | 3   | ४५३          | 19            | 8            | 86            | प्राप्ति          | 3        | 33€      |
| प्रस्थापित       | Ę   | १२८          | , प्राचीनवहिं | Ş            | 64            | प्रामृत           | 3        | 808      |
| प्रस्फोटन        |     | ૮રૂ          | प्राचीनात्रीत | ıξ           | ५०९           | प्राय             | 11       | २२९      |
|                  | **  | 58           | प्राचेत्य     | 99           | 490           | >>                | "        | 400      |
| प्रस्वण          |     | G,4          | प्राच्य       | 8            | 96            | प्रायम्           | Ę        | કુ ફુપ્ય |
| 4.               | **  | <b>૧</b> ૬૨  | प्राजन        | 3            | ५५७           | - प्रालम्ब        | 3        | ३१६      |
| प्रस्नाव         | 5   | <b>२९</b> ७  | प्राजापन्य    | "            | રૂપલ          | प्रालम्बिका       | 99       | ३२१      |
| प्रहत            | •   | Q,           | प्राजितृ      | ٠,           | ४२४           | प्रालेय           | ß        | १३८      |
| प्रहर            | ¥   | <b>'</b> नद  | णञ            | 31           | ريع           | प्रा <b>वरण</b>   | 3        | ३३५      |
| <b>यहरण</b>      | 3   | ४३७          | या <b>ज</b> ा | **           | 968           | प्रावार           | 91       | ३३६      |
| *1               | 21  | ४६०          | प्राज्ञा      | 27           | **            | प्रावृष           |          | 93       |
| प्रहपुंल         | ₽-  | 33           | प्राज्य       | S            | ६३            | प्रास             | રૂ       | ४४९      |
| प्रहस्त          | ₹   | 39.6         | प्राञ्जल      | 3            | 30            | प्रामक            | <b>ર</b> | 940      |
| प्रह≠त           | ¥   | 760          | प्राडविपाक    | 91           | 328           | प्रामङ्ग          | *7       | ४२३      |
| प्रहासिन्        | ş   | २४%          | माण           | 49           | ४६०           | प्रासङ्गव         | 8        | ३२७      |
| प्रहि            | ૪   | 3'*5         | **            | 8            | 129           | श्रामाद           | 99       | ५९       |
| प्रहित           | 3   | ६३           | 41            | 31           | 968           | प्रासिक           | 3        | ४३४      |
| **               | •1  | प्रथइ        | <b>B1</b>     | Ę            | \$            | त्रिय             | ६        | 68       |
| **               | Ę   | 82%          | प्राणत ज      | ą            | <sub>9</sub>  | प्रियंवद          | 3        | 94       |
| <b>प्रहे</b> िका | ₹   | ३ ७३         | प्राणद        | 3            | 264           | प्रियक            | 8        | 230      |
| प्रहाद           | ર   | इंट्ड        | *1            | 8            | 938           | प्रियङ्ग          | 99       | 284      |
| पह               | 77  | ४९           | प्रागयम       | 9            | 23            | **                | 99       | २४२      |
| <b>মা</b> গ্য    | Ę   | ६५           | प्राम्समा     | ર            | 960           | प्रि <b>यम</b> धु | 2        | 936      |
| प्राकास्य        | 2   | 998          | त्रागहिता     | 91           | ५७९           | प्रिया            | 3        | 368      |
| प्राकार          | 8   | ४६           | प्राणायाम     | 9            | رغ (          | प्रीण <b>न</b>    | ξ        | १३८      |
| प्राकाराम        | 91  | હુક          | प्राणावाय     | 2            | <b>१</b> ६२   | प्रीति            | ş        | २३०      |
| प्राकृत          | રૂ  | <b>પ</b> ણક્ | प्राणिद्यन    | ą            | <b>૧</b> ૫૨   | 49                | ξ        | ঀঽ       |
| प्रागह₊य         | 21  | <b>૧</b> ७३  | प्राणेशा      | **           | 309           | प्रीतिद्          | Þ        | २४५      |
| प्राग्ज्योतिष    | 8   | २२           | प्रातर्       | ξ            | 989           | पुष्ट             | Ę        | १२२      |
| प्राप्रहर        | Ę   | <b>ভ</b> ৪   | प्रातराश      | રૂ           | 69            | प्रचा             | २        | २२३      |
| प्राग्वंश        | 8   | દ્દર         | प्रातिहारिक   | 17           | <b>પ</b> ઠ૧ ૄ | प्रेङ्का          | <b>ર</b> | 855      |
| মাঘুল            | રૂ  | 983          | प्राथमकल्पिक  | F3           | હજ            | **                | ξ        | 330      |
| •                |     | ·            |               | <b>ર</b> ઼ ) | )             |                   |          |          |

| - C    | 7  |
|--------|----|
| राज्य  | ١. |
| - T. M | •  |

## अभिधानाचिन्तामणिः

[ बह

| হা.                    | का. | श्रो.            | হা.           | का.  | श्हो.         | श.          | का.       | क्रों.       |
|------------------------|-----|------------------|---------------|------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| प्रेह्मित<br>चेह्मित   | Ę   | 338              | प्रहीहा       | રૂ   | २६९           | फेरण्ड      | 8         | <b>રૂપ</b> પ |
| त्रोख्नु<br>प्रेङ्कोलन | "   | 990              | प्लुत         | 8    | 399           | फंरव        | *,        | *1           |
| प्रे <b>क्को</b> लित   | 79  | 998              | <b>31</b>     | 23   | इ१४           | फंरु        | **        | ,,           |
| जेखारा<br>प्रेत        | 3   | 30               | प्लुष्ट       | Ę    | 122           | फेला        | <b>3</b>  | ९१           |
| 33                     | ų   | - S              | प्सान<br>•सान | ર    | 44            | फेलि        | 19        | **           |
| <b>प्रेतगृ</b> ह       | 8   | પુષ              | फ             |      |               | ন্ব         |           |              |
| प्रेतपति               | 2   | 86               | फट            | 8    | 368           | वक          | 8         | 396          |
| प्रतपन                 | 8   | પુપ              | फण            | 99   | "             | वकनिपृदन    | ક્        | ३ ६२         |
| प्रत्य                 | ફ   | १६४              | फणशृन्        | 21   | ३६९           | वकोट        | 8         | 396          |
| प्रेमन्                | 22  | ૧૨               | फणिन्         | 9    | ४८            | ৰকুল        | 11        | €03          |
| प्रेयसी                | "   | 368              | फल्ड          | ą    | ৸ঽঽ           | नङ्ग        | 19        | <b>ટ</b> ફ   |
| प्रचित                 | ξ   | 526              | 19            | 17   | ખવપ           | वद्री       | **        | 208          |
| प्रेष्टा               | રૂ  | 310              | )<br>; 77     | 8    | ५९,६          | वधिर        | રૂં       | 23%          |
| प्रेप्य<br>प्रेप्य     | **  | રેષ્ઠ            |               | 99   | 286           | यन्द्       | 77        | . ∩ ≾        |
| प्रोच्चग               | **  | ४९४              | 77            | ફ    | 65            | बर्न्द्।    | 49        | ४५०          |
| प्रोजा <b>मन</b>       | 9)  | રૂપ્ટ            | फलक           | ¥.   | 88.2          | ं यन्ध      | **        | 25%          |
| मोत                    | 93  | 339              | फलद           | ક    | 860           | 11          | ૪         | १६२          |
| 79                     | ६   | ४२३              | फलभूमि        | 8    | <del>१२</del> | बन्धक       | ક્        | ५४६          |
| प्रोध                  | ક   | 308              | फलवन          | 91   | 962           | बन्धर्का    | 22        | 205          |
| प्रोष्टपदा             | 2   | २९               | ' फुलवन्ध्य   | 49   | 99            | ्वस्थन      | <b>31</b> | 903          |
| ञोष्टी                 | 8   | 815              | फलादन         | 93   | 803           | 1           | 8         | 380          |
| সীত                    | 3   | Ş                | फलावनध्य      | Į 17 | १८२           | वस्थनप्रनि  | थ ३       | 120,13       |
| 99                     | Ę   | 939              | फलिन्         | **   | 4             | वन्धु       | 15        | হ্মদ         |
| प्रौढि                 | ₹   | 538              | फिलिन         | 99   | 91            | बन्धुजीवः   | ४ त       | २३७          |
| प्रौष्ठपद              | >>  | ६८               | फलिनी         | **   | <b>३१५</b>    | ंबन्धुता    | ξ         | 4%           |
| रल <b>स</b>            | 8   | १९७              | फलंग्रहि      | **   | 969           | बन्ध्र      | \$11      | 60           |
| पलव्                   | 3   | 4.83             | फलगु          | 11   | 990           | 25          | 49        | 308          |
| **                     | 99  | <b>५९७</b>       |               | Ę    | ડર            | बन्धुल      | 3         | 212          |
| 71                     | .5  | કપર              | फाणित         | ३    | ६७            | वन्ध्रक     | ૪         | 280          |
| **                     | **  | ४०६              | कावर          | ६    | 999           | बन्ध्या     | 17        | <b>३३</b> ३  |
|                        | 99  | ४२०              | फाल           | 3    | ખુખાવ         | वप्पीह      | 11        | 300          |
| <b>प</b> लवग           | 9   | 8હ               | ा फाल्गुन     | 2    | 8.9           | য <b>্ম</b> | ₹         | 131          |
| 27                     | ₹   | 30               | 99            | 3    | 305           | , 11        | ક્        | 939          |
| 1,                     | 8   | 346              | 1             |      | Ęs            | 1 *         | Я         | 35/          |
| **                     | 91  | ४२०              | फाल्गुनी      | भव " | इ२            | , ,,        | Ę         | उँइ          |
| रलन्ड्र                | **  | ¥4.6             | 1             | 8    | <b>१९३</b>    | 1 44.47     | 3         | 100,6        |
| प्लवङ्गम               | "   | ষ্পত             | 1 5           | 91   | ૧૪ફ           | , बर्ह      | 8         | 376          |
| "                      | *)  | <sub>સ</sub> ર્૦ | फेनिल         | **   | २०४           | 27          | n         | ३८६          |

|            |              |             |                    |            | -          |                             |              |               |
|------------|--------------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| श.         | का.          | श्लो.       | ्रश-               | का.        | <b>જો</b>  | . ্যা                       | का.          | श्लो.         |
| बहिंःशुप   | ान् ४        | 8 8 4       | बज्कियणी           | Ę          | 33:        | वालक्रीडन                   | तक ३         | ३७२           |
| वर्हिण     | 77           | ३८५         | बहिद्धीर           | 11         | ક          | ं बालमूपि                   | FT 8         | ર્ <b>વ</b> ૭ |
| वहिंउयोति  | तस् =        | १६४         | वहिश्वर            | **         | 816        |                             |              | રૂર           |
| वर्हिर्मुख | ર            | ź           | बहिस               | Ę          | 300        | 1 6                         | 3            | ३२०           |
| वहिंस      | 3            | 828         | ं बहु              | **         | ĘŶ         | बालिनी                      | 2            | 22            |
| "          | 8            | २५८         | **                 | **         | \$ 8       | वालिश                       | સ            | 914           |
| बल         | 2            | 66          | वहुकर              | 3          | \$ 9       |                             | 99           | ą             |
| "          | 19           | १३८         | वहुकरी             | 99         | ८२         | 7777                        | ?            | ६२३           |
| 11         | ₹            | <b>२</b> ९३ | यहगर्धवार          | <b>3</b> " | 99         | 99                          | 8            | १६८           |
| **         | "            | <b>३ह</b> 9 | नगरवक              |            | 290        | वाहु                        | ş            | २५३           |
| ••         |              | 306         | बहचाद              | 3          | 996        | वाहुत्राण                   | "            | ४३३           |
| **         | ,,           | 806         | बर बेज             | B          | 349        | ' वाहुँदन्ने <mark>य</mark> | 2            | ८६            |
| ,          | 74           | 850         | वहप्रद             | 3          | 99         | <sup>-</sup> बाहुंदा        | 8            | १५३           |
| बलदेव      | ٥            | ४३९         | व्हासा <b>र्गी</b> | ષ્ટ        | 57,<br>US  | वाहभूषा                     | 3            | <b>३२</b> ६   |
| बलभङ       | **           | •           | वहमूत्रता          | 3          | 813        | वाहुंल                      | <del>2</del> | ६९            |
| वलवन्      | Ę            | 959         | ग्रहरूप            | **         | 344        | 29                          | 3            | ४३३           |
| बला        | 3            | 8,3         | बहरू               | 5          | £3         | वाहुसम्भव                   | 91           | ويجو          |
| वलाक       | ß            | ३९९ '       | **                 | y          | १६५<br>१६५ | वाह्याराम                   | 8            | 836           |
| बलाका      | 37           | >>          | **                 | Ę          | 83         | ं [यडाल                     | ર            | इह्ड          |
| वलाङ्गक    | ÷            | 50          | यहला               | 2          | ÷3         | । विडासक                    | 8            | १२४           |
| बलाट       | 8            | 736         | बहुवर्णपुष्प-      | -          | 7.4        | विडोजस                      | 2            | ८५            |
| बलात्कार   | ą            | ४६८         | वृष्टि             | ó          | គ្ន        | ं विन्दु                    | 8            | Sich          |
| बलाश       | 97           | १२६         | वहुविध             | ε          | 904        | · विभीतक ।                  | 95           | २११           |
| वलाहक      | ₹            | 50          | वाट                | 99         | 383        | ं विस्व                     | 7            | २१            |
| *1         | 8            | ā 9/9       | गण                 | 2          | 330        | विग्वि                      | 8            | 543           |
| *1         | 99           | 399         | 44                 | 3          | ४४२        | विल                         | ч            | ξ             |
| बलि        | ₹            | 354         | त्राग <b>पुर</b>   | 8          | 83         | विलेशय                      | 8            | ३६९           |
| *1         | <del>ર</del> |             | वागमुक्ति          | 3          | 888        | विस्व                       | "            | २०१           |
|            | **           | 2 - 2       | वाणासन             | 99         | 880        | विस                         | 99           | 258           |
| ,-         | •            | ४०९ ;       | बादर               | *1         | 333        | विसक <u>णिठ</u> क           |              | ३९९           |
| •          | **           | ४८६         | n                  | 8          | 204        | ৰ্মা <b>জ</b>               | 3            | २९३           |
| त्रिलन्    | 93           | 998 ;       | वाधा               | Ę          | 6          | 99                          | Ę            | १७९           |
|            | 8            | 566         | ग्रान्धकिनेय       | ર          | २१२        | वीजकोश                      | 8            | २३१           |
| बलिभुज्    | 19           | 3//         | गन्धव              | "          | 220        | र्वाजकोर्शा                 | 91           | <b>९९</b> ६   |
| बलिवेशमन्  | ч            |             | वार्हस्पत्य        | 17         | पुरुह      | वीजपुष्पिका                 | 77           | २४४           |
| बलिश       | 8            | 9.70        | गल                 | 99         | ₹          | वाजपुर                      | 75           | २१६           |
| बलीमुख     | n            | 346         | **                 | 99         | 98         | बीजरुह                      | 97           | ३६७           |
| बलीवर्द    | 17           | ३२३ 🖟       | 13                 | ૪          | २८५        | <b>बीजवर</b>                | 97           | २३७           |
|            |              |             |                    |            |            |                             |              |               |

( 888 )

| बीजस्]                |            |                   | [भद्र           |           |                  |                     |                 |              |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| হা.                   | का.        | <b>स्ट्रो</b> . ' | হা.             | का.       | ह्यो.            | হা.                 | <b>≉1.</b>      | श्चो.        |
| र्वाजमू               | 8          | 3                 | बोधिसस्व        | २         | 186              | ब्राह्मण्य          | 8               | पुषु         |
| वीजाकृत               | "          | <b>3</b> 4        | बोल             | 8         | १२९              | ब्राह्मी            | २               | २३           |
| र्व।जिन्              | ર          | २२०               | बीन्न           | ą         | ३६५ :            | "                   | 11              | 994          |
| बीज्य                 | >>         | 300               | ब्रध्न          | `<br>₹    | 90               | 23                  | **              | guive        |
| बीभन्म                | 2          | 209               | ब्रह्मचारिन     | *7        | <sup>ç</sup> २२  | 99                  | 8               | 338          |
| **                    | 3          | ३७४               | 11              | 3         | 801              | ন্ত্ৰ               | ६               | ७८           |
| बुद्धान्              | 41         | २८७               | **              | 79        | ४७२              | ਮ                   |                 |              |
| बुक्तन                | હ્         | 83                | ब्रह्म ज        | २         | 9                | भ                   | <b>=</b>        | २५           |
| बुक्स                 | 3          | بيوي              | ब्रह्मत्व       | **        | ५०५              | भक                  | -<br>-          | પવ           |
| बुद                   | 2          | 388               | ब्रह्मदत्त      | 91        | 34%              | भक्तकार             |                 | 323          |
| **                    | 8          | ૧ફર               | ब्रह्मन         | 9         | 85               | भक्ति               | 99              | 380          |
| बुद्धि                | 2          | <b>२</b> २२       | 99              | 67        | ভণ্ন             | भनक                 | "               | 44           |
| बुर्द्धान्द्रिय       | <b>र</b> ६ | ₹≎                | ,,              | ,,,       | 49               | स्वाप्य<br>भार्त्वग | -               | 65           |
| वृद्बुद               | ૪          | <b>ទ</b> ប់ន      | * 5             | 2         | १२६              |                     | <b>.</b> "      | 460          |
| बुध                   | 2          | <b>ಫ</b> 9        | ब्रह्मपाद्प     | R         | <b>2</b> 02      |                     | Ş               | 0            |
| 45                    | 3          | G.                | ब्रह्मपुत्र     | 77        | ২্হু২            | 77                  | ą               | ₹७३          |
| बुधित                 | દ્         | 332               | ब्रह्मपुत्री    | **        | quq              |                     | ž               | 934          |
| यु'न                  | 8          | 969               | ब्रह्मचन्धु     | ž         | ugo              |                     | 3               | . ૨ .<br>૨૪  |
| वुभुसा                | રૂ         | 12 5              |                 |           | <b>५</b> 03      |                     | ,<br>2          | <b>₽'</b> 40 |
| बुभुतिर               | *7         | 14.5              | ब्रह्मभ्य       | 19        | Legis            |                     |                 | 9125         |
| बुव्हि                | 39         | २७३               |                 | **        | 899              | -5-6                | la (            | 245          |
| 19                    | 77         | 34.4              |                 |           | પકુષ             |                     | 21              | ४६५          |
| बुम                   | 8          | ₹36               |                 |           | 991              |                     |                 | 3,50         |
| बृहिन                 | Ę          | 83                | . , , ,         | -         | 403              |                     | alforde a       | 385          |
| बृहत                  | *>         | 8.5               |                 |           | ទូ០៖             |                     | "               | 580          |
| बृहिति क              | 1 3        | <b>चे</b> दे ह    |                 |           | - 1º             |                     |                 | 93           |
| नृहर्ना               | ÷.         | ₹०३               | •               |           | <b>३</b> ५       |                     | દ્<br><b>ય</b>  | 83           |
| बृहर्ताप              |            | \$                |                 | _         | '30              |                     |                 | 802          |
| बृहन्कु <sup>हि</sup> | हा है      | 99                |                 | 2         | 3,9              | ,                   | • •             | 95.          |
| बृहदगृ                | ह ४        | 7                 |                 |           | રૂપ              |                     | ,,              | 496          |
| बृहद्भान्             |            | 95                | •               | -         | e <sup>2</sup> 0 |                     | "               | <br>         |
| <b>गृहश्न</b> ट       | ą          | ફૅક               |                 |           |                  | १५ भटित्र           |                 | ২৯ গ         |
| <b>बृहस्प</b> ि       | ते २       |                   | २ ं वद्याम      |           |                  | ०२ ' भट्टार         | क <b>२</b><br>" | 240          |
| येडा                  | **         |                   |                 | अहोराग्र) | ٠<br>ز           | 98                  |                 | 28%          |
| बलव                   | 19         |                   | 19 i ~ (        |           |                  | ०४ । भट्टिन         |                 | 27kg         |
| बोधक                  |            |                   | ८ व्याह्मण      |           |                  | ७५ भद्              |                 | , -          |
| वो धिन                |            | 90                | ६७ ं ब्राह्मर्ग | ी ४       |                  | ७३ भद               | 3               |              |
| बोधिद                 | 9          |                   | २५ 🧓            | 33        | 3                | ६५ "                | 3               | . ૨૧         |

( 888 )

| भव् ]       |     |             | [ भिच्छमंबाटी |               |               |              |          |             |
|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|
| श.          | का. | સ્રો.       | হা.           | का.           | श्लो.         | হা.          | का.      | श्रो.       |
| भद्         | 8   | २८४         | भरूलुक        | 8             | રૂપ્ય         | भार          | ą        | પુષ્ઠવ      |
| 13          | 15  | ३२३         | भव            | ?             | 992           | भारती        | <b>ર</b> | وببب        |
| भद्रकुम्भ   | ₹   | ३८२         | भवतु          | Ę             | 3 & 8         | 77           | *>       | ६९९         |
| भड़कृत्     | 3   | <b>५</b> ६  | भवन           | 8             | ખદ્           | भारद्वाज     | રૂ       | २८९         |
| भद्रपर्णी   | 8   | २०९         | भवनाधीश       | 2             | 8             | भारयष्टि     | 11       | २८          |
| भद्रवाहु    | 9   | 38          | भवानी         | 12            | 996           | भारवाह       | **       | २७          |
| भद्राकरण    | 3   | 483         | भवानीगुरु     | 8             | ९३            | ' भारिक      | ٠,       |             |
| भद्रायन     | 99  | 320         | भवान्तकृत     | ş             | १२६           | भागीव        | ર        | ३३          |
| भपति        | 2   | 96          | भविक          | 3             | 48            | 77           | २        | ५१२         |
| सम्भासार    | 3   | ३७६         | भवितृ         | 3             | 93            | भार्या       | *3       | 300         |
| भय          | Ę   | <b>२</b> १५ | भित्रन        | Ę             | ą             | भर्यापति     | **       | ६८३         |
| भयह.र       | "   | २३६         | शविष्णु       | ક્            | પુર           | भारव         | 23       | २३७         |
| भोपदान      | ই   | <b>ફ</b> 0  | भणग           | 8             | 380           | भारुह्य      | 2        | 990         |
| भयानक       | 7   | 200         | 98            | ξ             | 83 .          | भालुक        | 8        | રૂ પપ       |
| **          | ,,  | २१६         | भस्पित        | a,            | <b>५</b> ९३   | भारत्क       | 51       | 33          |
| भयावह       | •   | 230         | भन्ना         | 99            | खु <b>य</b> ् | भाव          | 3        | २०९         |
| भर          | 3   | 335         | भरमन          | **            | 868           | "            | 11       | २४६         |
| भ्यकण,      | ર   | २६          | भा            | Þ             | 38            | भाव          | ą        | રૂ હરૂ      |
| भरणी        | 2   | 22          | भाग           | ξ             |               | +1           | ξ        | 48          |
| भरणीभू      | 91  | ३५          |               |               | <b>90</b>     | भावना        | 23       | ٩           |
| भरत         | ••  | २४२         | भागधेय        | <b>3</b><br>6 | 800°          | भावित        | *        | ७८          |
| 91          | રૂ  | ३५६         | भागिनेय       | ਤੇ            | २०७           | **           | Ę        | १२६         |
| *)          | "   | ३६६         | भागीरथी       | 8             | 330           | भावुक        | ٩        | 35          |
| 33          | છ   | 12          | भाग्य         | ξ             | 311           | 73           | Þ        | २४६         |
| भरतपुत्रक   | ą   | २४२         | भाद्गीन       | ૪             | 33            | भाषा         | 99       | કૃત્યુપ     |
| भरद्वाज     | ૪   | ४०६         | भाजन          | 44            | ९२            | ,s           | 11       | १९९         |
| भरित        | ξ   | 904         | भाण           | ą             | 30%           | भाषित        | 99       | કૃપાય       |
| भरज         | 8   | ३५६         | भाग्ड         | 8             | 9,ર           | भाष्य        | 97       | १६८         |
| भरूटक       | ą   | હે          | भाण्डागार     | ,,            | 89            | <b>भा</b> म् | 57       | 18          |
| भग          | 2   | 509         | भाड           | ž             | ફ લ્          | भास          | 8        | 808         |
| મર્નૃ       | ર્  | २३          | भाइपद         | 49            | 86            | भारकर        | ?        | 8 8         |
| 33          | 11  | 960         | भाद्रमातुर    | 3             | 530           | भास्वत्      | 77       | ૧૨          |
| भर्नृद्।रक  | 2   | २४६         | भानवीय        | 117           | 580           | भिन्ता       | ર્       | ४७७         |
| भर्नुदारिका | 99  | २४७         | भानु          | 9             | 30            | મિ <b>જી</b> | 2        | હફ          |
| भमण्या      | ą   | ی د         | _             | ą             | 38            | **           | ર        | ४७३         |
| भर्मन्      | »   | 99          | भामण्डल       | 8             | ξo            | 99           | 20       | <b>૪</b> ७३ |
| ,           | 8   | 330         | भामिनी        | ą             |               | भिचुकी       | "        | १९६         |
| भरुलुक      | 27  | રૂપળ        | भार           | 93            | २८ (          | भिचुसंघाटी   | 97       | ३४२         |
|             |     |             | ( 8           | 8ई )          |               |              |          |             |

| भित्त | 1 |
|-------|---|
|       |   |

## अभिधानचिन्तामणिः [ भेर

| হা.                   | का.    | स्रो.        | হা.                  | का.         | श्रो.           | য়.                | का.    | श्चो.          |
|-----------------------|--------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------|----------------|
| भित्त                 | ξ      | હ૦           | भुजङ्गभोजिः          | <b>न्</b> ४ | 3,00            | भूमिलेपन           | 8      | ३३८            |
| भित्त                 | 8      | ६९           | भुजङ्गम              | "           | ३६९             | भूमिस्पृश्         | 3      | ५२८            |
| भित्तिका              | n      | ३६४          | गुजना<br>भुजशिरस     | 3           | 242             | भूयस्              | Ę      | ६२             |
| भिदा                  | Ę      | इस्ट<br>इस्ट | भुजाकण्ट             | "           | २५८             | 99                 | "      | १६७            |
| भिद्                  | ą<br>ą | 98           | भुजान्तर<br>भुजान्तर | 33          | २६६             | भूयिष्ठ            | "      | ६२             |
| भिद <u>ु</u> र        | **     |              | भुजा <b>मध्य</b>     | **          | રુંજ            | भूरि               | 8      | 999            |
| भिद्य                 | 8      | 5149         | भुजिप्य              | 31          | <b>२</b> ४      | 97                 | Ę      | ६२             |
| भिन्दियाल             | ર      | ४४९          | भुजिन्द्रा           | 37          | 190             | भूरिमाय            | Я      | <b>કે</b> ખુદ્ |
| ामान्द्रवाङ<br>भिन्न  | ξ      | 103          | भुवन                 | ૪           | १ <b>३</b> %    | મુર્જ              | **     | २५०            |
| 17                    | 99     | 328          | "                    | Ę           | 8               | भूलना              | 27     | २६९            |
| भिया                  | 2      | 254          | मुबस्                | 49          | १६२             | भूषण               | 3      | ३१६            |
| भिन्न                 | 3      | 496          | भुवि                 | ÷           | \$              | भूम्               | ξ      | 363            |
| भिषज                  | 111    | 128          | भू                   | 8           | S               | भूम्युश्           | 3      | 3              |
| भिस्सटा               | ,,     | 80           | नुकश्यप              | Ą           | 350             | मेंट्वी            | 1      | <b>এ</b> ই     |
| भिस्सा                | 71     | 130,         | - जूघन               | 3           | २२७             | भृकुंस             | ₹      | ಶಿಕಿನ          |
| भी                    | ٥      | 294          | भ्रद्याया            | 2           | ξo              | भृकुटि             | 8      | ૪ર             |
| भीत                   | રૂ     | 29           | भू <b>त</b>          | *1          | ч               | _                  | 99<br> | 88             |
| भीति                  | 9      | دي.          | भूत                  | Ę           | 96              | भृकुटि             | 3      | રષ્ઠ           |
| <b>9</b> 1            | 5      | ÷9.4         | >1                   | **          | ६२६             | સૃगુ               | 8      | 4,6            |
| भीम                   | *)     | 900          | भूतद्राम             | 97          | 40              | भृङ्ग              | >3     | <b>₹</b> \$&   |
| >1                    | m      | 598          | भू <b>न</b> घ्न      | 8           | इं२०            | 97                 | 91     | કુ ૧૫          |
| 77                    | ą      | રૂહ9         | भूतघात्री            | 22          | ₹               | <b>स्ट्रहर</b> ज   | 22     | इण्ड्          |
| र्भारु                | 11     | રૂલ          | ं भृतनायिक           | 4 1         | 499             | भृङ्गराज           | 97     | 75             |
| **                    | -,     | 186          | भूनपनि               | 11          | 993             | सुङ्गार            | ą      | ६८२            |
| भीरुक                 | ,      | રૂવ          | भृतयज्ञ              | 3           | ४८६             | भृद्वारिका         | Я      | २८२            |
| भीलुक                 |        | **           | भृतास                | 11          | ۾ بيرند         | <b>ऋ</b> क्रिन्    | ₹      | ६२४            |
| भीषण                  | ą      | સ્યુક        | भृति                 | 72          | ওদ্             | <b>स्क्रि</b> रिटि | 77     | 11             |
| भीष्म                 | 99     | 298          | 91                   | **          | ४९२             | <b>स्ट्रीइरीटि</b> | \$1    | "              |
| भीष्मसू               | 8      | 386          | , भूनेष्टा           | ?           | ६५              | सृतक               | Ę      | \$'*<br>       |
| भुक्तशेपव             | ह ३    | 886          | भृत्तम               | 8           | 999             | भृति               | **     | २६             |
| भ <del>ुक्त</del> यमु |        | ९०           | भूदार                | 99          | <b>ક્</b> ષ્ક્ર | <b>मृति</b> भुज्   | 91     | 5.4            |
| भुन्न                 | Ę      | o, ş         | भूदंच                | 3           | <b>યુ</b> જફ    | भृत्य              | 33     | રુષ            |
| 3"                    | 77     | 999          | भूधर                 | Я           | ९इं             | भृत्या             | 97     | २०             |
| भुज                   | સ્     | २५३          | नुध                  | 91          | **              | भृश                | Ę      | 883            |
| भुजकोटर               | ٠٠ ع   | 11           | भूप                  | 3           | રૂપષ્ઠ          | भृष्ट              | ર      | <b>७६</b>      |
| भुजग                  | 8      | <b>३</b> ६९  | ् भृभृत्             | "           | ३५३             | भेक                | 8      | ४२०            |
| भुजङ्ग                | ą      | १८३          | मृमि                 | Я           | 9               | मेष्ठ              | "      | ৰ্83           |
| **                    | 8      | <b>३</b> ६९  | भूमिका               | 2           | २४३             | , भेद              | 3      | 800            |
|                       |        |              | (                    | 888         | )               |                    |        |                |

| मेड }                 |      |               |                          | [ मण्डल           |                |                       |           |                           |
|-----------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| হা.                   | का.  | श्लो.         | ्रा सं-                  | का.               | श्लो.          | হা.                   | का.       | श्लो.                     |
| भेद                   | 3    | 800           | श्चातृ                   | 3                 | રૂગ્ય          | 1 '                   | 9         | જા.<br><b>ફ</b> ેલ        |
| मेरी                  | ?    | २०७           | • भानृब्य                | 27                | २०७            | 1                     | 8         | 45<br>235                 |
| मेल                   | ś    | ५४३           |                          | "                 | , ,            | मङ्गल्या              | 3         | •                         |
| भेपज                  | 95   | 338           | ं भ्राम्ति               | Ę                 | "<br>90        | मङ्गिनी               | •         | ફેંગ્ઇ<br>પુરું           |
| भैन                   | ξ    | وبه           | 77                       |                   | كابداط         | मचचिका                | "         |                           |
| भैरव                  | 2    | 332           | . आइ                     | 8                 | ८६             | मजकृत्                | Ę         | 99                        |
| "                     | **   | २१७           | भ्रकुम                   | 2                 | २४३            | ं मजन                 | રૂ        | २८९                       |
| मेरवी                 | ş    | 920           | अकृटि                    | ą                 |                | 11                    | بر<br>بر  | २९२                       |
| भेपज्य                | *    | ខ្លួន         | भ्र                      |                   | 71             | ं मजयमुद्ध            |           | 303                       |
| भोपतृ                 | 99   | 969           | भूकुंय<br>भूकुंय         | "<br>2            | 77             | , मजा<br>, <b>मजा</b> | य ,,<br>इ | २९३                       |
| भोग ( -ग              | ľ    |               | পুরুত<br>' <b>अक्</b> टि | •                 | 49             | मञ्च                  |           | २८३                       |
| अन्तराय               |      | ७२            | अकाट<br>भ्रण             | *1                | 31             | सन्चक                 | 79        | ३४७                       |
| भोग                   | ે રૂ | ₹'9           | श्रण<br>श्रेष            | 3                 | 80%            | मञ्जरि                | 17        | 99                        |
| **                    | 8    | ३८१           |                          | ह्                | 943            | गजार<br>मञ्जा         | ૪         | 226                       |
| **                    | "    | "             | स                        |                   |                | 22                    | 71        | 388<br>3                  |
| भोगावनी               | 8    |               | मकर                      | 3                 | 8.3            | "<br>मर्ज़ार          | ?*<br>3   | इंईo<br>रु                |
| भोगावली               | 3    | ફેડફે         | 9.4                      | ?                 | 900            | (                     | પ્ર       |                           |
| भोगिन्                |      | ४५९           | 11                       | 11                | 383            | "<br>मञ्जु            | ξ         | ८९                        |
| मारान्<br>भौगिनी      | 8    | 386           | सकर                      | 8                 | 890            |                       | ٩         | 60                        |
| महाराना<br>भोजन       | 3    | 388           | सकरन्द                   | 99                | 863            | <b>मन्त्र</b> क       | 33        | 23                        |
|                       | 94   | 6.6           | मकराकर                   | 4                 | 380            | मञ्जूषा               | 8         | 65                        |
| भोलि                  | 8    | ३१९           | मक्षक                    | 4.9               | २४०            | मठ<br>मणि             | 2*        | <b>€</b> 0                |
| भोस्                  | ξ    | 403           | मिक्किका                 | 99                | २८०            | माण                   | 3         | <del>ર</del> પ્યુપ્ત<br>- |
| भौती                  | ₹    | ખદ            | मन                       | 3                 | 888            | ,,                    | "<br>"    | २७५<br>१२९                |
| भौरिक                 | ž.   | इंटा          | मखास्हद                  | 2                 | 338            | ग्र<br>मणिक           |           |                           |
| अंकुम                 | 2    | २४३           | मखेबितिन्                | 3                 | 823            | मणिकार                | 35        | ८८<br>५७४                 |
| <b>अ</b> कुटि         | \$   | 93 ,          | मगघ                      | 91                | ४५९            | मणित                  | ξ         | 88                        |
| <del>श्र</del> म<br>" | 99   | <b>৬</b> ওই ্ | **                       | 8                 | २६             | मणिदग्ध               | ફ         | ېږي                       |
| **                    | 8    | SAS.          | मगधेश्वर                 | 3                 | ३६३            | मणीयव                 | 8         | 399                       |
| "                     | Ę    | 90            | संघवन्                   | \$                | 64             | मण्ड                  | ą         | ξo                        |
|                       | 10   | કુપ્યુપ       | 99                       | **                | 66             | मण्डन                 |           | પ <sup>ુ</sup>            |
| अमर                   | 8    | २७८           | 41                       | ą                 | ३५६            | 17                    | "         | 200                       |
| असरक                  | 3    | २३३           | मधा                      | ą                 | २५             | मण्डप                 | 8         | દ્દ                       |
| भमरालक                | **   | **            | मघाभव                    | "                 | 33             | <b>ਸ਼</b> ਹਫ਼ਨ        | 2         | 94                        |
| असासक                 | 93   | 480           | मड चु                    | ξ,<br>ξ           | 9 <b>६</b> ६ : | 49                    | 33        | २४                        |
| भ्रमि                 | ६    | १५५           | मङ्ग                     | 3                 | ५४२ '          | <b>7</b> 7            | ž         | १३१                       |
| শ্বন্ধ                | ,,   | 320           | मङ्गल                    | 9                 | 4              | 57                    | "         | 883                       |
| भातुर्जाया            | 3    | 356           | 22                       | 2                 | ₹o .           | "                     | 8         | গুই                       |
| भानृ                  | "    | 298 (         | <b>मङ्गरू</b> पाटक       | ર<br>ઙ <b>પ</b> ) | ১৮৪            | 73                    | Ę         | ४७                        |
|                       |      |               | •                        | ,                 |                |                       |           |                           |

| मण्डलाग्र ]            | ١          |              | अभिघानि                                 | वन्ताम    | ाणि:                       |                                | [ सः     | नारथ                |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| <b>5</b> 7             | का.        | श्रो.        | হা. ৰ                                   | ы.        | श्हो.                      | হা.                            | का.      | श्लो.               |
| श.<br>मण्डलाग्र        | 3          | ४४६          | मदिरा                                   | 3         | पहह                        | मधु <del>स्र</del> वा          | 8        | २५३                 |
| मण्डलाधीर<br>मण्डलाधीर |            | 348          | मदिरागृह                                | 8         | ह्य                        | मधूक                           | 9)       | २०७                 |
| मण्डलायार<br>मण्डलिन्  | 8 ,,       | ३६८          | मदिष्ठा                                 | 3         | <b>५६६</b>                 | मधूच्छिष्ट                     | 77       | २८०                 |
| ,                      | ą          | ५६५ .        | मदोरकट                                  | 8         | 260                        | मधूपघ्न                        | 11       | 88                  |
| मण्डहारक               | 9          | 32           | मद्गु                                   | 77        | ३८९                        | मधूलक                          | <b>3</b> | 58                  |
| मण्डित                 |            | 850          | भ <b>दगुर</b>                           | <b>31</b> | ४१३                        | मध्य                           | 3        | २७३                 |
| सण्डूक                 | 8          | 308          | मद्गुर <b>प्रिया</b>                    | 57        | 25                         | 4.7                            | 75       | ५३८                 |
| मण्डूर                 | "          | 38           | मद्य                                    | ર્        | <b>५</b> ६६                | 35                             | 8        | 390                 |
| मत                     | Ę          | <b>२८३</b>   | मधपङ्क                                  | **        | ५६८                        | 25                             | ξ        | ફ્ટ                 |
| मतङ्ग ज                | 8          | ५०२<br>७६    | मद्यपाशन                                | 99        | 4159                       | 77                             | ,,       | ९,इ                 |
| मनक्रिका               | Ę          | -            | मधर्वाज                                 | 17        | પદ્દ                       | मध्यदेश                        | Я        | 30                  |
| मति                    | ₹          | २२२          | मद्यमण्ड                                | 33        | ,,                         | . मध्यन्दिन                    | 2        | ષર્                 |
| मरकुण                  | ર          | ४३२          | मद्यसन्धा <b>न</b>                      |           | 91                         | मध्यम                          | 3        | २७१                 |
| 47                     | 8          | ₹ <i>⊍</i> ⁴ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٠,        | 85                         | 1)                             | 24       | ३५४                 |
| 1)                     | **         | २८५          | मड़                                     | ,         | ଞ୍ଜ                        | 31                             | R        | 99                  |
| मत्त                   | 3          | 200          | <b>મ</b> ધુ                             |           | ૧૨૨                        | 22                             | દ        | રૂં ૭               |
| >3                     | 8          | २८६          | 77                                      | 17        | 183                        | मध्यम                          | ફ        | ९६                  |
| सत्तवारण               | 3          | 5%           | <b>म</b> भु                             | =         |                            | सध्यमा                         | 3        | 1913                |
| मसाल∓य                 | **         | "            | "                                       | ર્        | <b>રફ</b> ર<br><b>પદ્દ</b> | 34                             | \$1      | Start               |
| मनेभगम                 | ना ३       | 300          | 97                                      | 92        |                            | मध्यमीय                        | ફ        | ९६                  |
| सत्य                   | 37         | 360          | 97                                      | 8         | ६९२                        | . मध्यतीक                      | ज ४      | <b>ই</b> ५३         |
| मन्परिन्               | 17         | 88           | , 29                                    | 4.9       | २८०                        | मध्या                          | 3        | 240                 |
| मस्य                   | 8          | ४०९          | मधुका                                   | 77        | <b>283</b>                 | मध्याह्न                       | 2        | પક્                 |
| मत्स्य जात             | ह ३        | 493          | मधुकृत                                  | 19        | २५८                        | मध्यासव                        | į        | 456                 |
| सन्स्यवर्डा            | ٠,         | ६७           | मधुक्रम                                 | 3         | 400                        | मनः शिल                        | 8 1      | <b>કુ રૃપ્ય</b>     |
| मस्यनाः                | शन ४       | 803          | मधुद्गिप                                | ź         | 183                        | सनस                            | ą        | ૧૪૬                 |
| मस्यबन                 | वर्ना ३    | प्यद         | मधुद्रुम                                | 8         | 503                        | "                              | Ę        | 198                 |
| मत्स्यराज              |            | 892          | मधुधूलि                                 | 3         | <b>ର୍</b> ଡ                | ा <b>मनस्ता</b> ल              | _        | 939                 |
| सत्स्यवध               |            | प९३          | । मञ्जूपक                               | 27        | <b>ક</b> રહ                | मनाक्                          | દ્       | વુહર્               |
| मधित                   | 22         | <b>'9</b> ξ  | ' मधुमचिका<br>-                         | ય કે<br>ફ | <b>૨</b> હ <b>૧</b><br>૨૪  | _                              | •        | ૧૩૨                 |
| मधिन                   | S          | 68           | म:धुर                                   | ٩         | ره<br>دع                   | मनित                           | 99<br>To | 222                 |
| मधुरा                  | ,,,        | 3,2          | ***                                     | 1)        |                            | ' सर्नाषा<br>सर्ना <b>पिन्</b> | २<br>३   | 44.                 |
| मद                     | ~<br>~     | <b>२</b> २६  | , मधुरा                                 | 8         | 88                         |                                |          | 9                   |
| 31                     | 8          | २८९          | મયુવાર                                  | <b>a</b>  | પુક્                       | -                              | "        |                     |
| मद्कल                  | <b>)</b> 5 | 500          | मभुष्ठाल                                | ૪         | 205                        |                                | ૪        | ११<br>वृद्ध         |
| मदकोहर                 |            | ३२५          | मधुमारथि                                | ર         |                            | ं मने!गुप्ता                   |          | कृष् <del>त्र</del> |
| मदन                    | <b>~</b>   | 181          | मधारावथव                                | n c       |                            | , मनोजव                        |          | 43                  |
| 21                     | 8          | २३७          |                                         | 3         |                            | ं मनोज्ञ                       | 3        | ૬૪                  |
| मद्ना                  | 3          | ५६७          | ः मधुसुद्नी                             | 8         | २५२                        | मनोरथ                          | ¥        | 30                  |
|                        |            |              | (                                       | ४४६ )     | l                          |                                |          |                     |

**चित्रो**ज्य

| मनोरम ]       |           |               | मृलस्थशब्दसूची |          |          |                   |                        |        |  |  |
|---------------|-----------|---------------|----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|--------|--|--|
| ञ.            | का.       | श्लो.         | : য়ঃ          | का.      | श्लो.    | ¹ কা.             | का.                    | [ मह   |  |  |
| मनोरम         | Ę         | 60            | मन्यु          | 3        | 888      | !                 | સ્ <sub>ગ</sub> .<br>ર | ş      |  |  |
| मनोहत         | ą         | १०३           | मन्बन्तर       | ą        | હ્ય      | 1                 |                        | 4      |  |  |
| मनोहर         | Ę         | 60            | "              | -        | _        | 71                | ક                      | ş      |  |  |
| मनोह्ना       | 8         | १२६           | ममता           | "        | 155      | मलय               | "                      |        |  |  |
| मन्तु         | ३         | 806           | मय             | 39       | 533      | मलयज              | ₹                      | 3      |  |  |
| मन्त्र        | ,,        | ३९९           | 1              | 8        | ३२०      | मलयु              | ß                      | 9      |  |  |
| **            | "         | ४०५           | चयु            | Þ        | 306      | मिलिन             | લ                      |        |  |  |
| मन्त्रजिह्न   | 8         | १६५           | मयुष्ठक        | 8        | २४०      | मलिनाम्बु         | ર                      | 3.     |  |  |
| मन्त्रविद     | 3         | ३९७           | ; मयुख         | 2        | 3.8      | मिलिनी            | 10                     | 91     |  |  |
| मन्त्रिन्     | ,,        | ३८३           | <b>मयूर</b>    | 8        | 3%0      | मिलग्लुच          | ,,                     | 1      |  |  |
| सन्ध          | 8         | 48            | ं मयूरक        | 31       | 996      | "                 | "                      | પુ     |  |  |
| सन्धदण्डक     | 91        |               | - मरक          | ÷        | ३३९      | मलीमस             | Ę                      | ų      |  |  |
| मन्थनी        | "         | "             | मरकत           | 8        | 930      | । मञ्ज            | 3                      | ·      |  |  |
| मन्थर         | 3         | 149           | गरन्द          | ٠,       | 193      | मञ्जक             | 3                      | 28     |  |  |
| 21            | ε         | Eu            | मरिच           | 3        | 63       | मलनाग             | "                      | ખુક    |  |  |
| र<br>सन्धान   |           |               | मगीचि          | ą        | 13       | मन्नि             | 9                      | Ę      |  |  |
| मन्द          | 8         | 48            | मरीचिका        |          | 94       | मञ्जिका           | 8                      | Q      |  |  |
| 414.3         | ş         | 34            | सर             | 41       | -        | मल्लिका           | 8                      | २१     |  |  |
| **            | 3         | १६            |                | 8        | 8        | मिल्लिकाच         | ,,                     | ٦,0    |  |  |
| **            | ,•        | 30            | **             | **       | २३       | मिल्लिकापुष्प     |                        | રૂ કુ  |  |  |
| 74            | "         | 86            | मरुव           | ş<br>Y   | इ<br>१७२ | ' मशकिन्          | 51                     | 59     |  |  |
|               | 8         | 826           | सकत्प्रथ       | ÷        | -        | मपिकृपी           | ₹                      | 18     |  |  |
| मन्द्रगासिन्  | \$        | 246           |                |          | 19'9     | मिषधान            |                        |        |  |  |
| सन्दर्        | **        | ३२४           | मरुग्न         | 3        | 3.03     | <b>मर्चा</b>      | 95                     | *,     |  |  |
| "             | 8         | ९ इ           | मरुखन          | 5        | 66       | <b>म</b> मी       | 37                     | **     |  |  |
| मन्दाकिनी     | **        | 880           | मरुदेवा        | 3        | 39       | मम्र              | "                      | ***    |  |  |
| मन्दाच        | 2         | २२५           | मरुद्रथ        | 3        | ४३६      | मस् <b>ण</b>      | 8                      | २३     |  |  |
| मन्दार        | ,,        | 93            | मरुपिय         | 8        | ३१९      |                   | ₹                      | 9.     |  |  |
| 1)            | 8         | 400           | मकल            | 11       | 800      | मस्कर<br>मस्करिन् | ક                      | 499    |  |  |
| मन्दिर        | ર         | 201           | मर्कट          | 44       | २६३      | •                 | ३                      | 8 28   |  |  |
| ,,            | 8         | ५६ '          | **             | 49       | ₹140     | <b>मस्तक</b> ्    | ,,                     | ₽३०    |  |  |
| मन्दुरा       | ,,        | ક્ષ્ય         | मक्टक          | 24       | २७६ '    | मस्तक्रनेह        | 13                     | \$ % Q |  |  |
| मन्द्रादरीसुत | ,,,<br>,, | 3,00          | मर्कटास्य      | **       | 308      | मस्तिक            | 33                     | २३१    |  |  |
| मन्दारण       | 8         | •             | मर्ख           | 3        | 9 '      | मस्तिष्क          | 37                     | 256    |  |  |
| मन्द          | Ģ         | <del>२२</del> | मर्भर          | Ę        | 83       | मस्नु             | "                      | ६०     |  |  |
|               | **        | 36            | मर्मम्पृश्     | 3        | १६५      | मन्तृत्रुंगक      | "                      | २८९    |  |  |
| ")<br>EFETTOT | 23        | 84            | मर्यादा ं      | 99       | 80%      | मह                | 8                      | ३४८    |  |  |
| मन्मथ         | 7         | 183           | 49             | 8        | 26       | 49                | Ę                      | 183    |  |  |
| मन्या         | 3         | २५१           | 19             | 21       | 185      | महन्              | **                     | ६६     |  |  |
| मन्यु         | 2         | २१३           | मल             | <b>ર</b> | २९५      | महती              | <b>२</b>               | २०३    |  |  |

| अभिधानचिन्तामणिः | [ सातरपितृ |
|------------------|------------|
|------------------|------------|

#### महस् ]

| - ~ -           |              |         |                |      | श्हो.        | হা.                    | का.      | श्हो.                   |
|-----------------|--------------|---------|----------------|------|--------------|------------------------|----------|-------------------------|
| হা.             | का.          | श्ह्रो. | য়-            | का.  | 1            | श-<br>महोश्पल          | 8        | २२७                     |
| महस्            | ₹            | 38      | महामृग         | 8    | 573          | महोदय                  | 3        | હપ્ય                    |
| महाकन्द         | ¥            | २५३     | महामंत्र       | 2    | 486 ,        | -                      | 3        | ४९७                     |
| महाकाल          | 23           | २०७ ।   | महाम्युज       | 3    | ५३८ ।        | "                      | 8        | 39                      |
| महाकाली         | å            | 88      | महायस          | 9    | 83           | "<br>महोरग             | 2        | -, •<br>- <b>\</b>      |
| ,,              | 2            | ૧૫૩     | (पञ्च) मह      |      |              | गहारग<br><b>अही</b> षध | 3        | ۲ <i>8</i>              |
| महाकुल          | 3            | 3 E E   | यञ             | 3    | ४८६          |                        | ૪        | २५२                     |
| महागन धा        | 2            | 320     | महायशस         | 8    | 140          | 77                     |          |                         |
| महागिरि         | 3            | 38      | महारजत         | 8    | 309          | मा                     | 2        | 380                     |
| महाङ्ग          | 8            | ३२०     | महारजन         | 19   | २२५          | "                      | ξ<br>-   | 964                     |
| महाचण्ड         | 2            | 300     | महारम          | 3    | 60           | मांग                   | ર        | २८३                     |
| महाज्वाल        | ই            | 200     | महाराज         | ••   | २५८          | "                      | 91       | २८६                     |
| महातम:प्र       | मा ५         | ર       | महार्थना       | ş    | ६६           | मांसकारिन              | *7       | 71                      |
| सहातर           | 8            | २०६     | महावस          | 8    | ४१६          | मांसज                  | 27       | 266                     |
| महानेजम्        | ą            | १२३     | महावीर         | 3    | 30           | मांसतेजम्              | **       | **                      |
| महात्मन्        | રૂ           | ३१      | 17             | 3    | 48.00        | मांस <b>पि</b> च       | ۳;       | 200                     |
| <b>म</b> हादेव  | 2            | 998     | महाव्रतिन      | ٥    | 983          | मांसल                  | 99       | ११३                     |
| महादेवी         | 2            | 338     | महाभय          | ঽ    | <b>২</b> ৭   | मांसिक                 | 4        | 40,3                    |
| महाधातु         | ą            | २८४     | महाञ्या        | 12   | 310          | माचिक                  | 8        | 350                     |
| महानट           | 2            | 915     | महाशालि        | 8    | २३५          | मागध                   | 3        | 846                     |
| महानन्द         | 3            | ७४      | महाज्ञिरः-     |      |              | 59                     | 94       | د ۽ ٻه                  |
| महानम           | 8            | 83      | समुद्रव        | 3    | ब्रेह्       | मागर्धा                | 8        | ८ <sup>५</sup> १<br>२३४ |
| महानाद          | 3            | ट हुं द | महाशृद्धी      | 99   | 969          | . ;;<br>माघ            | ٠        | 8.5                     |
| 37              | 8            | 340     | महासेन         | 3    | 38           | माञ्जिष्ट              | ξ        | 33                      |
| महानिद्या       | ą            | 49      | 37             | ₹    | १२२          | माठर                   | ۹<br>۶   | 50                      |
| महापथ           | 8            | ७३      | महाम्नायु      | 3    | 56.4         |                        | 3        | ५१०                     |
| महापद्म         | <del>2</del> | 909     | महिमन          | ş    | 335          | "<br>सार्दा            |          | 830<br>J10              |
| • ,             | 8            | ३ ७'₹   | महिला          | 3    | १६८          | - साहि<br>- माहि       | )1<br>13 | 900                     |
| महाबल           | **           | ૧૭રૂ    | महिष           | 9    | હજ           | 1                      | ય        |                         |
| महाबीज्य        | 3            | २७७     | 19             | 8    | 380          | माणव                   | <b>ર</b> | 358                     |
| महाद्योधि       | 2            | 38ક્    | . महिषध्व      |      | ९९           | माणवक                  | 22       | 8.20                    |
| <b>म</b> हाभीरु | 8            | २७४     | ्र महिपमथ      | नी " | 338          | माणब्य                 | Ę        | યુષ                     |
| महामन्स्य       | ŧ "          | 818     | महिषी          | 3    | 398          | माणिक्या               | 8        | ३६४                     |
| महामनस          | 1 2          | ३१      | मही            | 8    | ?            | माणिमन्ध               |          | 6                       |
| महामात्र        | 31           | ३८४     | महीचित         | 3    | ईलप्र        | मातङ्ग                 | 3        | ४२                      |
| ,,              | ,            | ४२६     |                | ,,,  | 39           | 92                     | 11       | 8ર્સ                    |
| महामान          |              |         | <b>महेश्वर</b> | ₹    | 992          | 72                     | 3        | प्रुष                   |
| सिका            | ?            | કુબુક   |                | 8    | 338          | 99                     | 8        | २८३                     |
| महामुख          | 8            | 814     | ं महोच्च       | ,    | <b>ર</b> સ્ક | मातरपित                | Į ą      | २२४                     |

( 386 )

| मात्रस्थिन्        | ]   |       | मूलस्था     | (ाव्दस् | ची          | [ मिथ्याःव            |     |                |  |
|--------------------|-----|-------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-----|----------------|--|
| হা.                | का. | श्रो. | स.          | का.     | श्हो.       | হা.                   | का. | श्लो.          |  |
| मानरिश्वन्         | 8   | 9 ডই  | मान्य       | 3       | <b>१२</b> ६ | माछ                   | 8   | स्य            |  |
| मातलि              | ₹   | ९०    | मान्धातृ    |         | इंदर        | माळती                 | 99  | २१३            |  |
| मानापितृ           | ą   | २२४   | माया        | **      | 83          | मालतीतीर              | जग  | 90             |  |
| मातामह             | **  | २२४   | n           | **      | ४०२         | माछव                  | 11  | २२             |  |
| **                 | 77  | २२३   | 39          | •       | 469         | माला                  | 3   | ફુકુપ્ય        |  |
| मातुल              | "   | २१६   | मायाकार     | 94      |             | 91                    | Ę   | ५९             |  |
| मानुळाची           | 27  | 969   | मायासुन     | 5       | 99          | मालाकार               | ३   | ५६४            |  |
| II                 | 8   | ₹४%   | भायिन्      | 3       | 84          | मालिक                 | **  | "              |  |
| मानुखी             | ą   | 860   | मायु        | **      | 975         | मालिनी                | 8   | ४२             |  |
| मानुलुङ्ग          | 8   | ₹३६   | मायुर       | 8       | uş          | माल्हर                | ,   | २०१            |  |
| मानृ               | 3   | 258   | मार         | >       | 549         | माल्य                 | ą   | \$ 94          |  |
| मानुमानु           | ş   | 239   | 91          | 3       | 38          | माल्यवत्              | 8   | <i>વુપ્</i>    |  |
| मानृमुख            | 3   | ¥ ह   | - मारजित    | <b></b> | १४९         | माप                   | 23  | ३३७            |  |
| सानृशासित          | 7,  | **    | मारी        | 9       | ξo          | मापक                  | 3   | 480            |  |
| मानृष्वसेय         | 32  | २०९   | **          | Þ       | २३९         | मापीण                 | 8   | રૂ ર           |  |
| मानुःबस्तीय        | 71  | 49    | मारीवारक    | ฮ       | 3,39        | माध्य                 |     | 12             |  |
| मात्रा             | Ę   | ६३    | मारुव       | 8       | १७३         | माम                   | ž   | ६६             |  |
| माध्य              | Þ   | ६७    | माक्ति      | 3       | 3 ह ९       | मासर                  | 3   | <b>হ</b> ০     |  |
| ••                 | 37  | 350   | मार्कव      | 8       | २५३         | मामुरी                | ,   | २४७            |  |
| माधवक              | 3   | 48%   | सार्ग       | Þ       | <b>\$</b> 3 | मारम                  | Ę   | 3 800          |  |
| माधवी              | ¥   | 213   | **          | પ્ર     | ४९          | माहा                  | 8   | इंदेश          |  |
| • • •              | **  | २४३ ् | . सार्गण    | 3       | 4.5         | 'माहि <sup>द्</sup> य | 3   | 450            |  |
| माधमत              | **  | २४    | 99          | **      | ၄၇၇         | माहेन्द्रज            | Ę   | G              |  |
| मा 3र्थ            | 3   | 3 હશે | मार्गशीर्ष  | ş       | ६ इ         | माहर्या               | 8   | <b>ब्र्</b> क् |  |
| <b>मा</b> ध्यन्दिन | 3   | ९६    | मार्गेशीचीं | 91      | 88          | मितद्रु               | 11  | 939            |  |
| माध्यम             | >>  | **    | मार्गित     | \$      | 959         | मिनम्पच               | 3   | ३१             |  |
| साध्यीक            | 3   | ५६७ । | मार्ज       | ٥       | 130         | मित्र                 | 2   | 90             |  |
| मान                | ٩   | २३१ : | मार्जन      | 8       | 25,4        |                       | 3   | ३९४            |  |
| 7)                 | 3   | 909   | मार्जना     | 3       | 300         | 19                    | 39  | ६९६            |  |
| मानय               | W,  | 3 '   | मार्जार     | 3       | 359         | मित्रयु               | 11  | ૧૫૨            |  |
| मानवी              | 9   | ક્ષ્ય | मार्जारकणि  | का२     | 920         | मित्रवस्मल            | 27  | 17             |  |
| •                  | ?   | રુપક  | माजिता      | ą       | 63          | मिथ:माका              | -   |                |  |
| नावस               | ξ   | 4     | मार्तण्ड    | 2       | 9           | ङ्कना                 | 8   | ६७             |  |
| मानमी              | 7   | 348   | मार्ताण्ड   | **      | **          | मिथम्                 | Ę   | 969            |  |
| मानसीकस्           | 8   | ३९१   | मार्दङ्गिक  | ą       | 466         | मिथिला                | 8   | 83             |  |
| मानिन्             | ₹   | 54    | मार्ष       | २       | २४७         | मिधुन                 | ક્  | २०२            |  |
| मानुष              | 3   | 9     | माष्टि      | 3       | 300         | मिथ्या                | Ę   | 100            |  |
| मानुष्यक           | Ę   | 45    | मारू        | 399     | ५९८         | मिथ्यास्व             | 9   | હે             |  |
|                    |     |       | (8          | ४९ )    |             |                       |     | -              |  |

२६ अ० चि०

| मिथ्वामति                      |                     | [ मृषित      |                         |          |         |                                       |                     |              |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| •••                            |                     | <b>छो.</b> ! | হা.                     | का.      | श्हो. 🛚 | श.                                    | का.                 | ऋो.          |
| श्च.                           | का.                 | 90           | रा.<br>सुरुष            | Ę        | 08      | मुहुस्                                | Ę                   | १६६          |
| मिध्यामत <u>ि</u>              | દ્                  | 994          | मुचुटी                  | 3        | २६१     | मुहूर्न                               | <b>ર</b>            | પ ૧          |
| मिलित                          | 8                   | 598          | <i>मु</i> जुट।<br>मुज़  | 8        | 246     | मुक                                   | 3                   | 9३           |
| मिश्र                          | ,,                  | 904          | मु <b>अ</b> केशिन्      | ₹        | 939     | मूढ                                   | 99                  | 38           |
| "                              | Ę                   | 449          | मुख्ड                   | ર્       | १२२     | मृत्र                                 | 57                  | २९७          |
| मिश्रजाति                      | 3                   | ، خ8<br>اورر | 3.0                     | >>       | 530     | म् त्रक् <sub>र</sub> स्              | "                   | <b>१३४</b>   |
| मिष<br>                        | 37                  | 336          | मुण्डक                  | >>       | 469     | मूत्रपुट                              | 11                  | २७०          |
| मिहिका                         | 8                   | 99           | मुण्डन                  | •        | 73      | मूत्राशय                              | 11                  | ••           |
| मिहिर                          | 2                   | 539          | मुण्डा                  | 77       | ५९६     | मृत्रित                               | ξ                   | १३१          |
| भीढ                            | Ę                   | 183<br>181   | मुण्डिन                 | 43       | 122     | मृर्ख                                 | 3                   | 9 ছ          |
| मीन                            | २<br>४              | ४०९          | <b>मु</b> ड             | 2        | 230     | मुच्छी                                | 4.4                 | ४६५          |
| "<br>मीमांमा                   | ₹                   | १६५          | मुदिर                   | 77       | 196     | मृद्धांल                              | 91                  | 354          |
|                                | 2)                  | 3819         | युद्ध                   | 8        | २३८     | मूर्च्छित                             | **                  | 9.5          |
| "<br>मीलित                     | 8                   | 994          | भुद्रर<br>भुद्रर        | 3        | 800     | मूर्न                                 | 13                  | 21           |
|                                | લ                   | 3,18         | অুরিন                   | ષ્ઠ      | 900     | - Fey                                 | ફ                   | 84           |
| मुकुट                          | ۹<br>۶              | 909          | मुधा                    | Ę        | que     | मृति                                  | ર                   | 220          |
| सुक्नद                         | ,,                  | 350          | 33                      | 71       | ายก     | मूर्तिमन्                             | 59                  | 99           |
| 31                             | "<br>ຮ              | 3,82         | ्रानि<br>इ.नि           | 9        | তহ      | 11                                    | ६                   | 64           |
| सुक्र                          | ૪                   | 992          | ्राम<br>सुनिसुद्यत      |          | 27      | मुर्धन                                | 3                   | 230          |
| सुकुल                          |                     | રૂં ફેક્ટ    | म<br>स्थान <b>त्</b> या | 29       | 29      | मूर्धवष्टन                            | 11                  | <b>३३</b> ४  |
| मुक्तनिमा                      |                     | ૧ <b>૩</b> ૪ | 39                      | 91       | 43      | मूर्घाभिषि                            | <del>गिं</del> , 31 | 348          |
| नुका                           | **                  | ३२२<br>३२२   | सनीन्द्र                | ٥        | 186     | मूर्घावसि                             |                     | ખુખુલ્       |
| मुक्ताकल                       |                     | 94           | मस्द                    | S.       | :94     | <b>ं मू</b> ल                         | <b>ર</b>            | ર્૭          |
| मुक्ताप्राल                    |                     |              | 27.7                    | ę        | ૧રૂષ્ટ  | ' 97                                  | 8                   | 969          |
| मुस्ताफल                       |                     | 138          | राज ज                   | 23       | २०७     | 12                                    | 17                  | ३४९          |
| सुक्तासुक                      |                     | ४३८          | THEFT                   | 8        | २६      | मुलक                                  | 97                  | २५६          |
| मुक्तालत                       | u u                 | <b>३</b> २२  | मु <b>पि</b> न          | Ę        | 399     |                                       | 99                  | २६४          |
| मुक्तावल                       | 51 11               | Dia.         | सम्ब                    | 3        | २७६     | ं मूलकमन                              | ٩                   | 428          |
| मुक्तास्प                      |                     | <b>२७</b> ०  | TRACE                   | 93       | 129     |                                       | , R                 | २६६          |
| मुक्तास्त्र <sup>ः</sup><br>—ि |                     | <b>३२</b>    | माचि                    | 11       | २६१     |                                       | ą                   | પક્ર         |
| मुक्ति                         | 9                   | 91           | Ter E                   | 91       | 44,00   |                                       | 71                  | 578          |
| मुख<br>"                       | સ<br>૪              | રૂર્<br>સ    | ~                       | 8        | २४३     |                                       | 77                  | হয়          |
|                                |                     | 39           | 1                       | 91       | 4       | 1 all 1 a                             | **                  | <b>પર્</b> ર |
| <b>मु</b> न्दयन                | त्राण <i>ः</i><br>इ |              | प <sup>े</sup> सुमलिन   | 5        | 93      |                                       | 8                   | इद६          |
| मुखर<br>मुखवा                  |                     |              | ७   तुसर्ज              | 8        |         | ३ मूपा                                | ą                   | ယခ္ခ         |
| सुन्ववा<br>सुन्ववि             |                     |              | ३ मुस्तक                | 23       |         | ५ सृपातुन्थ                           | 1 8                 | 336          |
| मुखशो<br>मुखशो                 | धन ६                |              | ५ मुस्ता                | 7)       |         | ९ मृपिक                               | ક્                  | इद६          |
|                                |                     |              | ्र सुस्तु<br>१६ सुस्तु  | <b>ર</b> |         | १ मूपित                               | Ę                   | 919          |
| मुखय                           | न्सम २              | . 64         | 4 1 343                 | ميان /   |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                   |              |

| मृग ]         |              |             |             | [ मैरेब |             |              |       |       |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------|-------|
| হা.           | का.          | श्हो,       | श.          | का.     | क्षो.       | च.           | का.   | श्हो. |
| सृग           | 9            | 38          | मृत्यु      | ą       | २३७         | मेण्डक       | В     | इधर   |
| #1            | <del>2</del> | २३          | मृत्युअय    | 77      | 990         | मेनार्य      | 3     | ३२    |
| **            | 8            | 268         | मृत्सा      | 8       | Ę           | मेथि         | 3     | ५५८   |
| 93            | **           | 349         | मृत्सा      | *1      | 73          | मेदक         | 10    | 456   |
| सृगजालिक      | 1 3          | 485         | मृद         | 99      | 99          | मेदस्        | ,,    | २८३   |
| सृगनृष्णा     | ą            | ع الم       | मृदङ्कर     | 8       | 800         | "            |       | 266   |
| सृगदंश        | B            | 388         | स्दङ        | ₹       | 200         | मेदस्कृत     | "     | 550   |
| मृगधूर्तक     | . 99         | 348         | सुदाह्या    | 8       | 122         | मेदस्तेजस्   | 83    | २८९   |
| सृगनाभि       | ą            | 306         | मृदु        | Ę       | >3          | मेदिनी       | 8     | 3     |
| मृगनाभिजा     |              | 300         | मृद् •छद    | 8       | 290         | मेदुर        | 3     | 380   |
| मृगपनि        | 8            | <b>340</b>  | मृदुल       | Ę       | २३          | मेदोज        | 99    | २९०   |
| सृगमद         | 3            | ું ≎        | मृदुलोमक    | 8       | ३६१         | मेधा         | 2     | २२३   |
| मृगया         | 77           | 805         | मृद्धङ्ग    | **      | 306         | मेधाजित्     | 3     | ५१६   |
| 99            | 99           | 40.3        | सृहीका      | 93      | 777         | मेधाविन्     | "     | 4     |
| मृगयु         | **           | **          | मृध         | 3       | ४६०         | मेथि         | ,,    | 446   |
| मृगवधाजी-     |              |             | सृषा        | Ę       | 9:90        | मेध्य        | इ     | 93    |
| विन           |              | 79          | सृष्        | •       | ξυ          | मेनकात्राणेः | त्र ४ | 93    |
| सृगच्या       | 99           | ,,          | मेकलाद्विजा | S       | 188         | मेनजा        | \$    | 338   |
| सृगशिरम्      | ₹            | २३          | मेखला       | 3       | 326         | मेरक         | 3     | ३६३   |
| सृगर्शार्य    | ,,           | **          | • 1         | 8       | ९९          | मेर          | 8     | ९७    |
| मृगाची        | 3            | 5.90        | मेघ         | 9       | ₹€          | मेलक         | Ę     | 188   |
| सृगादन        | 8            | 349         | **          | ą       | 50          | मेष          | 2     | ३०    |
| सृगारि        | 10           | 340         | मेघकाल      | 2       | 99          | 12           | A     | ३४२   |
| सृगित         | Ę            | 325         | मेघगम्भीरघं | t-      |             | मेषश्क       | 91    | २६३   |
| सृगेन्द्रासन  | 9            | ६३          | पन्व        | 9       | દપ          | मेची         | ,,    | इ४इ   |
| मृजा          | 3            | 300         | मेघनाद      | ર       | 908         | मेह          | 3     | २९७   |
| मृड           | ą            | 999         | 19          | ą       | ३७०         | मेहन         | 91    | २७४   |
| सृहानी        | 17           | 890         | 2)          | B       | २५०         | मेश्र        | 61    | 800   |
| सृणाल         | B            | २३१         | मेघनामन्    | 13      | २५९         | मैत्रावरूण   | \$1   | 490   |
| मुणालिनी      | 77           | २२६         | मेघपुष्प    | ,,      | १३५         | मैत्रावरुणि  | ą     | ३७    |
| मृत           | ą            | 36          | मेघविद      | 49      | ૧૬૭ ં       | मैत्री       | 21    | २७    |
| 22            | ,,           | ५३०         | मेघवाहन     | 2       | 64          | 19           | 3     | ३९५   |
| मृतक          | 39           | २२९         | मेघसुहद     | 8       | \$64        | मैथिली       | "     | ३६७   |
| मृतस्नान      | P3           | <b>રૂ</b> ૧ | मेघाख्य     | 21      | 996         | मैथुन        | 3     | २०२   |
| मृतस्वभोक्तृ  | 11           | ३७७         | मेघागम      | ?       | <b>ও</b> গু | मेनाक        | Я     | 6.8   |
| मृति ट        | 2            | २३७         | मेचक        | 8       | ३८६         | मैनकस्वस्    | २     | ~ 338 |
| मृत्तिका      | B            | Ę           | 71          | Ę       | ३३          | मैन्द        | 17    | 838   |
| <b>म</b> स्यु | 2            | 96          | मेड         | ३       | २७४         | <b>मैरेय</b> | ą     | ५६८   |
|               |              |             | ( s.        | 13)     | )           |              |       |       |

| मोच ]                 |            |             | [ ग्रह्मोधर |     |       |                      |             |                  |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----|-------|----------------------|-------------|------------------|
| श.                    | का.        | श्लो.       | হা.         | का. | श्रो. | श.                   | <b>斯</b> 1. | क्रो.            |
| मोस                   | 9          | 10°4        | यक्षेश्     | 9   | ४२    | यन्त्रगृह            | 8           | ६३               |
| मोस्रोपाय             | ,,         | 90          | ,<br>,      | 77  | પ્રફ  | यन्त्रणी             | રૂ          | २९९              |
| मोघ                   | Ę          | 345         | यक्षेश्वर   | ?   | 808   | यन्त्रमुक्त          | 91          | ४३८              |
| मोचक                  | 8          | 200         | यदमन्       | 3   | 970   | यम्त्रित             | "           | 905              |
| मोचा                  | 17         | २०२         | यजमान       | ,,  | 858   | यम                   | 9           | 69               |
| मोटायित               | Ę          | ३७२         | यजुर्विद    | 77  | 828   | 97                   | 2           | ૮ર               |
| सोरट                  | Ŗ          | २६०         | यजुस् (वेद) | ?   | 163   | ,,                   | "           | <b>९</b> ६<br>९८ |
| मोह                   | 7          | २३४         | यज्ञ        | 3   | 828   | 77                   | "<br>8      | \$0              |
| 55                    | 3          | ४६५         | यज्ञकाल     | 2   | ६२ ं  | "                    | ą           | 22               |
| मोहन                  | ,,         | 200         | यज्ञकीलक    | ¥   | 866   | यमदेवता<br>यमभगिर्ना | 8           | 346              |
| मौकुलि                | 8          | 326         | यज्ञपुरुष   | ٦   | 126   |                      | ÷           | 99               |
| मौक्तिक               | **         | 938         | यज्ञशेष     | ą   | 886   | यमराज                | ξ           | £0               |
| मीट्य                 | ₹          | २३४         | यञ्चसूत्र   | 79  | 408   | यमल                  | ÷           | 988              |
| मौद्गीन               | ૪          | इ२          | यज्ञान्त    | ,,  | 896   | यमलाजन               | 8           | 380              |
| मौन                   | 9          | 60          | यज्ञिय      | **  | ४९४   | यमवाहन<br>यमी        |             | 480              |
| मौरजिक                | ¥          | 466         | यज्बन       | 91  | 865   |                      | 17          | ,,               |
| मौर्ख्य               | ą          | २२६         | यत          | 8   | 29'9  | यमुना                | ))<br>;     | ં લ              |
| मौर्यपुत्र            | 9          | ३२          | यतस्        | Ę   | 103   | यमुताजनव             | •           | 936              |
| मौर्वी                | 3          | 880         | यति         | 4   | 1544  | य <b>मुनाभिद्</b>    | )1<br>8     | <b>309</b>       |
| मौलि                  | ,,         | २३०         | 37          | ¥   | 883   | ययु                  | -           | २३६              |
| "                     | "          | ३१५         | यनिन्       | 3   | ওহ    | यव                   | 19          | 23               |
| मौहृतिक               | ٠,         | १४६         | यत्रकामाव   |     |       | यवक्य                | *9          | 9                |
| म्रज्ञ                | 29         | 60          | यित्व       | 2   | 998   | यवद्यार              | 99<br>Sa    | 68               |
| म्लान                 | Ę          | <b>৩</b> গু | यथाकामिन    | ( 3 | 19    | यवनप्रिय             | 3           | २४४              |
| निलष्ट                | 2          | 840         | यथाजान      | *7  | 9 Ę   | यवनाल                | 8           | 30               |
| म्लेर्झ               | 8          | ५०६         | यथान्थ      | 2   | 996   | यवनालज<br>—————      | 15          | 909              |
| <b>म्ले</b> रळुकन्त्र | ,,         | २५२         | यथाईवर्ण    | 3   | ३५७   | यवनेष्ट              | 37          | २1 <b>९</b>      |
| म्लेच्छ्जारि          | <b>T</b> 4 | 496         | यथास्थित    | 5   | 939   | यवफल                 | 27          | <b>263</b>       |
| म्लेन्सुमुख           |            | ૧૦૫         | यथेष्मित    | Ę   | 383   | यवस                  | 91<br>S     |                  |
| य                     |            |             | यव्         | 8   | ४७३   | यवागृ                | <b>a</b>    | ફક<br>વ          |
| थ                     | 2          | 7.6.4       | यदि         | 13  | 936   | यवाप्रज              | 8           | 208              |

२६८ यदुनाथ १३३ यविष्ठ à. २१६ यकृत 3 ₹ २० यवीयम् यच् ५ यहच्छा ફ " " ४७ ' यहम ३३ १०३ यङ्गविष्य 8 37 २०७ ११ यशःपटह ₹ १०८ यह्नद " यचकर्म ४२४ यशःशेष Ę 36 ŧ ३०३ यन्तृ 71 960 यच्चधूप . " **ર** ४२६ ं यशस् 333 3" 27 पर यश्वनायक ४१ यन्त्रक ५७३ यद्गोधर 9 9 99

( ४५२ )

| यशोधर ]     |       |                | मूलस्य        | राज्दसृ   | ्ची            |                  | <b>ह्मा</b> छि |               |
|-------------|-------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| য়.         | का.   | श्ही.          | <b>दा</b> .   | का.       | <b>श्ह्रो.</b> | श.               | का.            | શ્લો.         |
| यशोधर       | 8     | પપ             | यामुन         | 8         | 335            | योगेश            | 3              | <b>લ</b> ુપ   |
| यशोभद्र     | ,,    | <b>३३</b>      | यायज्क        | 3         | ४८२            | योगेष्ट          | 8              | 909           |
| यध्टि       | 8     | ૪૪૬            | याव           | ,,        | ३५०            | योग्या           | 8              | ४५२           |
| यच्ट्र      | 3     | 858            | यावक          | 8         | 283            | योग्यारथ         | "              | หาธ           |
| या          | 2     | 880            | याष्ट्रीक     | 36        | ४३५            | योजन             | **             | ५५३           |
| याग         | 3     | 828            | युक्त         | ,,        | ४०७            | योजनगन्ध         | ",             | ५१२           |
| यो चक       | **    | પ્ય            | युग           | 99        | 820            | योजनगामि         |                | પવ            |
| याचनक       | **    | ષર             | ***           | Ę         | Ęo             | योत्र            | 3              | પુષ્          |
| याचना       | 2     | >>             | युगकीलक       | 3         | ४२१            | योद्ध            | •              | ४२७           |
| याचितक      | 3     | પુષ્ટુપ        | युगन्धर       | 17        | ४२०            | योध              | 77             |               |
| याच्या      | 3     | બુર            | युगपन्न       | 8         | 286            | योनल             | 8 11           | মুদ্ধদ্ব<br>গ |
| याज         | .,    | ખુલ            | युगपार्श्वग   | 27        | ३२६            | योनि             | 3              | २७३           |
| याजक        | ,,    | 828            | युगल          | Ę         | ५९             |                  | Ę              | 189           |
| याज्ञवस्क्य | • • • | પ્લુપ          | युगान्त       | ₹         | <b>ક</b> પ્ય   | ं "<br>योनिदेवता |                | २५<br>२५      |
| याज्ञसेनी   | **    | ₹ <b>७</b> ₩ , | युगान्तर      | 3         | ४२१            | योषा             | 3              | १६८           |
| यान         | B     | २९७ '          | <b>बुग्म</b>  | Ę         | €0             | यो चित्          |                |               |
| यानना       | ч     | 3              | युग्य         | 3         | ४२६            | यौग              | "              | ५<br>५२५      |
| यातयाम      | à     | 8 .            | 11            | 8         | <b>३२७</b>     | যীনক             | 22             | 168           |
| यानु        | 2     | 903            | युद्ध         | . ŧ       | ४६०            | यौवत             | n<br>E         | 43            |
| यानुधान     | 73    | **             | युद्ध,निवर्ति | طر ,,     | કુખુંલ         | यौवन             | 3              | <b>3</b>      |
| यानृ        | 3     | 302            | युष्          | 23        | 860            | i                | •              | •             |
| यात्य       | ų     | 9              | युधिष्ठिर     | 19        | ইঙঃ            | ! र              |                |               |
| यात्रा      | 3     | ४५४ .          | युवति         | 93        | 194            | रंहस             | 3              | 346           |
| यादःपनि     | 2     | 902            | युवन्         | <b>ક્</b> | ₹              | ' रक्त           | "              | २८५           |
| यादईश       | 8     | <b>53</b> 0    | युवनाश्व      | 27        | <b>ે</b> દ્વ   | "                | "              | ३ <b>०९</b>   |
| यादस        | ß     | 818            | यू            | >>        | <b>§</b> 4     | 39               | 8              | 800           |
| यादोनिवास   |       | <b>१</b> ३५    | युका          | 8         | ₹७४            | 99               | Ę              | 23            |
| यान         | ₹ ,,  | 399            | यूथ           | ક્        | 88             | रक्तकन्द         | ß              | 522           |
| न । प       | *     | 427            | यूथनाथ        | 8         | २८६            | रक्तचन्द्रन      | 3              | 30£           |

( 898 )

23

9>

Ę

11

79

9

99

२१४

328

228

६८

98

નેત્રંછ

रक्तचन्द्रन

रक्तमुण्ड

रक्ततेजस्

रक्तकला

रक्तफेनज

रक्तलोचन

रक्तवसन

११ | रक्तशालि

रक्तभव

रऋपुष्डिक्रक।

ą

8

ş

8

,,

₹

8

3

8

३०६

801

२८६

३ह५

**249** 

२६९

२८६

४०५

इब्र

२३्५

यूथनाथ

यृथपति

यूथिका

यूपकर्ण

यूप

यूप

योक्त्र

योग

५८ योगवाही

४२३

43 Q ·

96 1

४२२

પ્ષ

२४

ξo

46

853

,,

Ę

Ę

₹

53

Ę

₹

41

यानपात्र

याममुख

याप्ययान

याच्य

याम

यामक

यामल

यामिनी

यामिनीमुख

| रक्तश्याम ]        |          | [           | रसने                | _      |               |              |        |               |
|--------------------|----------|-------------|---------------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| _                  | का.      | श्रो.       | হা.                 | का.    | श्हो.         | হা.          | ы.     | ह्यो.         |
| <b>হা.</b>         | का₊<br>६ | 38          | रतकील               | 8      | ३४६           | रदन          | 3      | २४८           |
| रक्तश्याम          | ષ        | २३०         | रतव्रण              | ;,     | اً جو         | रदच्छद       | 95     | 584           |
| रक्तसम्ध्यक        |          | 226         | रतशायिन             | ,,     | ,,            | रन्ध         | 44     | Ę             |
| रक्तसरोरुह         | 97       | <b>389</b>  | रतान्दुक            | 27     | 32 1          | रमग          | 3      | 363           |
| रकाच               | "        | 132         | रति                 | 9      | , હર :        | रमणी         | 99     | १६९           |
| रक्ताङ्क           | ,,       | २२९         | 77                  | 2      | १४३ :         | रमा          | 2      | 180           |
| र <b>क्तो</b> न्पल | \$)<br>2 | <b>3</b> 00 | "                   | **     | २०९           | रस्भा        | 8      | २०२           |
| रचईश               | e i      | 203         | <b>3</b> 7          | 3      | २०१           | *1           | ξ      | ४२            |
| रचस्               | 2        | 897         | <b>र</b> ंग         | 4*     | <b>४२</b> ८ । | रन्य         | ••     | 63            |
| रचा                | ą        | 1           | रश्नकर              | ą      | ૧૦ફ           | रय           | 3      | 94%           |
| रचित               | Ę        | १३३         | रन्नगर्भा           | 8      | ¥ .           | 49           | R      | <b>કપ્ત</b> ફ |
| रसोध्न             | <b>ą</b> | 20          | रत्नप्रभा           | ч      | "             | रल्लक        | 3      | ३३४           |
| र चण               | Ę        | 949         | रत्नमुस्य           | 8      | 939           | • च          | ε      | 35            |
| ₹.                 | 8        | 349         | रःनसानु             | 8      | 96            | रवण          | રૂ     | ૧૨            |
| रङ्ग               | <b>ર</b> | 388         |                     |        | 3             |              | 8      | 9 914         |
| 79                 | 8        | 300 1       | रत्नस्              | "      | 480           | 91           |        | ३२०           |
| रङ्गमानु           | <b>3</b> | \$88°       | रश्नाकर             | 3      | २६३           | "<br>रवि     | "<br>5 | ેલ            |
| रङ्गाजीव           | 2        | २४२         | <b>र</b> िन         | *      | 854           | राव<br>रश्मि |        | 98            |
| "                  | 3        | ५८५         | रथ                  | 49     | 91-2          | राज्य        | 9 °    | 394           |
| रङ्गावनारव         |          | २४२         | 1                   | "<br>8 | "<br>२०३      | 12           |        | -             |
| रचना               | ફ        | 330         | ) ))<br>. moreovers | Ę      | 4%            | रश्मिकलाप    |        | इ२३           |
| ,,                 | Ę        | १३५         | • रथकट्या           | ફ      | मह्र          | रम           | 5      | २०९           |
| रजक                | ३        | 406         | रथकारक              |        | 858           | *1           | 21     | રકલ           |
| रजन                | 8        | 903         | रथकुटुग्वि          | [de ₁, |               | 31           | 3      | 23            |
| <b>&gt;</b>        | 99       | 333         | रथकृत्              | 49     | 469           |              | 91     | २८३           |
| रजताद्रि           | ٠,       | ďŝ          | रथगर्भक             | ,,     | 89%           | "            | 3      | २८४           |
| रजनी               | 2        | ५६          | ₹थगुप्ति            | 99     | ४२२           | **           | 8      | 398           |
| रजनीद्वन्द्व       | . 3      | 48          | रथदुम               | 8      | 20%           | 99           | 22     | २६१           |
| रजस्               | ą        | 200         | स्थपाद              | 3      | ४१९           | 99           | 3      | २५            |
| 73                 | 8        | ३६          | रथाङ्ग              | >>     | 25            | रमक          | Ę      | 60            |
| रजस्वल             | ,,       | 386         | रथाङ्गाह            | 8      | ३९६           | ' रसगर्भ     | 8      | 999           |
| रजस्वला            | ર        | 196         | रिथक                | 3      | ४२५           | रसज          | **     | ४२२           |
| रज्ञु              | "        | ५९३         | रथिन्               | 27     | ,,            | रमज्ञा       | 27     | २४९           |
| रंजन               | 77       | ३०६         | 57                  | 91     | "             | रसज्यष्ठ     | Ę      | २४            |
| रण                 | >>       | 860         | रथिर                |        | 79            | ्रसते जम्    | 3      | २८५           |
| 93                 | Ę        | ३६          | रध्य                | В      | ₹00           | रमना         | 73     | 5.86          |
| र्णरणक             |          | २२८         | į.                  | 27     | 80            | 39           | 25     | 356           |
| रणसंकुर            |          | 843         | 1                   | Ę      | 46            | रसनालिह      | 8      | ३४६           |
| रत                 | "        | 200         | ì                   | ą      | २४७           | रसने त्रिक   | ,,,    | १२६           |
| 7"                 | "        | •           |                     | 848    |               |              |        |               |

| <b>रसभव</b> | ] |
|-------------|---|
|-------------|---|

# मृतस्थशब्दसूची ,

| श.                  | का.      | श्रो.       | হা.                | का.       | श्रो.             | হা.                  | का.              | श्लो.       |
|---------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| रसभव                | Ę        | २८५         | राजवीजिन्          | ą         | 3.99              | रामट                 | 3                | ८६          |
| रसवती               | 8        | €8          | राजमुद्र           | 8         | २४०               | रामा                 | 9                | <b>ર્</b>   |
| रसकोधन              | 51       | 80          | राजयस्मन्          | 3         | 9 <del>2</del> 10 | 13                   | 3                | १६९         |
| रमा                 | 77       | રૂ          | राजर्षि            | 44        | 306               | राम्भ                | ,,               | ४७९         |
| रमानल               | 44       | Ę           | राजवंश्य           | "         | इ.७७              | राल                  | 22               | 399         |
| रसादान              | 3        | 46          | राजवर्गम्          | .,<br>S   | <b>63</b>         | रावण                 | 99               | ફેક૦        |
| रमायन               | **       | હર          | राजवाहा            |           | 366               | रावणि                | ,,               | ,,          |
| रमाळ                | 8        | <b>₹</b> 0  | राजनास्या          | 3         | 360               | राजि                 | Ę                | ૪૭          |
| ग्याला              | ક્       | ६७          | राजश्री<br>राजश्रद | S         |                   | राष्ट्र              | 3                | ३०८         |
| रस्मित              | Ę        | ४२          | राजयर्ष            | ਤ         | 893               | 11                   | R                | 13          |
| रमंग्द्रप           | 8        | १३४         | राजस्य <b>प</b>    | *1        | 300               | राष्ट्रिय            | ર                | २४७         |
| रसंभि               | 8        | रपर         |                    | 3         | 42                | रासभ                 | 8                | 322         |
| रश्मि               | 17       | 316         | गानसंय             | 8         | 362               | राहु                 | ર                | 3,4         |
| रहम                 | ą        | 203         | राजादन             | **        | 20%               | )¹                   | ,,               | ૧૨ે૪        |
| 14                  | ••       | ४०५         | गजाई .             | 3         | 308               | राहुग्राम            | 31               | ३९          |
| रहस्य               | Ę        | 3 જ ક       | राजावर्न           | 15        | 335               | राहुलसू              | ,,,              | 949         |
| रहस्य               | 3        | ४०६         | गजि                | 3         | rio.              | रिक्तक               | ξ                | <b>4</b> २  |
| राका                | <b>ર</b> | ६३          | राजिका             | 3         | 55                | रि <b>क्</b> थ       | 2                | 904         |
| 25                  | Ę        | ₹00         | गजिल               | 8         | ३७१               | रिचा                 | 8                | २७४         |
| राचम                | ą        | 45          | राजीव              | 44        | 55.0              | रिङ्खण               | Ę                | 946         |
| ,,                  | 15       | 909         | राजी               | **        | 888               | रिद्ध                | 8                | २४९         |
| राचा                | 3        | રૂકલ        | गाज्याङ्ग          | 3         | 308               | रिप <u>ु</u>         | 3                | <b>३</b> ९२ |
| राग                 | 5        | ७३          | राद्रि             | **        | 882               | रिरी                 | ક                | 998         |
| **                  | 2        | 280         | रात्               | 8         | 385               | रिष्टना <b>ति</b>    | ą                | ૧૫૩         |
| "<br>राक्कव         | ર્       | ३३३ ।       | रात्रि             | >         | del               | रिष्टि               | -                | ४४६         |
| 19                  | ,        | ३३४         | रात्रिचर           | 99        | 909               | रीढक                 | *9               | ३६५         |
| "<br>राज्           |          | ३५३         | रात्रिजागर         | 8         | 380               | राज्य                | າ <b>ງ</b><br>ຮູ | 994         |
| राजक<br>राजक        | "<br>Ę   | ५३          | रात्रिखर           | \$        | 909               | रीण                  |                  | 122         |
| राजदन्त             | 3        | <b>38</b> 6 | राद्ध              | 3         | ३७                | राज<br>रीति          | <i>y</i> ;       | 998         |
| राजपुन्त<br>राजधानी | સ        | 39          | राज्ञान            | 2         | 348               | *!!A                 | Ę                | 115         |
| राजवाना             | 2        | 99          | राध                | 99        | 80                | "<br>रीतिपुष्प       | 8                | 920         |
| 22                  | "        | 306         | राधा               | 17        | २७                | रीरी                 |                  | 338         |
| "                   | ž        | રૂપર        | राधावेधिन्         | 3         | ३७३               | रार<br>रुक्प्रतिकिय  | "<br>13          | 930         |
| 12                  | "        | ष्ठ्र       | राधातनय            | 12        | 304               | रूक्स<br>इक्स        | 8                | 909         |
| राजन्य              |          |             | राम                | 2         | 336               | रुक्त<br>रुक्तिमभिद् |                  |             |
| राजन्यक             | "<br>&   | "           | 19                 | 3         | ३६२<br>२०-        |                      | 2                | १३८         |
| राजपट्ट             | 8        | 335         | n                  | **        | ३६७               | रुग्ण                | Ę                | 336         |
| राजपुत्रक           | Ę        | પર          | 97                 | "         | ५३२               | रुच्                 | ₹                | 38          |
| £10132141           | ٩        | -54         | " (1               | ę<br>uu ) | 33                | रुचक                 | 8                | 9           |
|                     |          |             | ΄,                 | ••• /     |                   |                      |                  |             |

[ लचमीयुष्प

| _                    | का.                    | क्ष्ये. ।      | হা.                    | का.  | ऋो.        | হা.            | βī.      | ऋी.         |
|----------------------|------------------------|----------------|------------------------|------|------------|----------------|----------|-------------|
| द्या.<br>रुचि        | <sub>प्रा</sub> .<br>२ | 98             | रेफ                    | Ę    | 30         | रोलस्व         | 8        | 296         |
|                      | 3                      | પ્યુપ્         | रेवती                  | २    | રવ         | शेष            | 2        | २१३         |
|                      | Ę                      | 60             | रेवतीभव                | 77   | રૂજ ં      | रोषण           | 3        | 1414        |
| रुचिर<br>            | ર                      | 969            | रेवशीश                 | 77   | 936        | रोह            | 8        | 988         |
| रुच्य                | ع<br>ق                 | 60             | रेबन्त                 | 79   | 90         | रोहणद्रम       | 3        | 304         |
| "                    | 3                      | 928            | रेवा                   | ઝ    | 989        | रोहिणी         | 2        | 28          |
| रुज्                 | -                      | 1              | रेचण                   | ξ    | પ્રફ       | "              | 22       | 348         |
| रुजा                 | ,,                     | "<br>३४३ ,     | र                      | રે   | 904        |                | ą        | 939         |
| "                    | 8                      | २०५ :<br>२२९ : | "                      | 8    | 908        | 79             | 8        | 339         |
| रुपड                 | ą.                     | 83             | रेवनक                  | 73   | ९७         | राहिणीपनि      | 2        | 96          |
| रुन                  | ६                      |                | रोक                    | ų    | ৩          | गंहिणीसुत      | 49       | 39          |
| रुदित                | *3                     | 3,6            | रोग                    | 3    | १२६        | रोहिन          | 19       | વરૂ         |
| रुख                  | **                     | 335            |                        | 9    | ξo         |                | 8        | \$50        |
| रुद                  | 2                      | 308            | ः,<br>रोगहरिन्         | 3    | १३६        | रंहिताश्व      | "        | gşu         |
| रुद्रतनय             | 3                      | इंप्यु '       | रोचक                   | ,,   | عبن        | रीच्य          | 3        | ક્ર હલ      |
| रुद्राणी             | <b>ર</b>               | 350            | राचन                   | "    | 909        | रीद            | <b>ર</b> | <b>©</b> 0  |
| रुधि                 | 3                      | ₹8%            | राजन<br>रोचनी          | ¥    | १२६        | ,              |          | 306         |
| रुमा                 | 8                      | Ů              | राजना<br>राजिस्        | ٦    | 18         | "<br>रोदी      | "<br>2   | 28          |
| रुमाभव               | **                     | ۵              | राजिल्<br>रोचिल्यु     | ર    | ५०९        | ' रीमक         | 8        | 6           |
| <b>₹</b> ₹           | **                     | ३५९            | _                      |      |            | रीहिणेय        | 5        | 936         |
| <b>হ</b> शती         | 2                      | 965            | . शेदन                 | 2    | २२१        | राहिष          | •        |             |
| रुष्                 | 27                     | २१३            | ं रोदम्                | 8    | ч          | रमह्य          | 8        | ₹10 S       |
| रुषा                 | ,,                     | 22             | रोदमि                  | "    | 25         | , 99           | 77       | 360         |
| <b>হ</b> हা          | 8                      | २५९            | , रोदमी<br>-           | Ę    | <b>१६२</b> | ल              |          |             |
| <b>₹</b> ₹           | 2                      | १८३            | रोधस्                  | 8    | 883        | लच             | ą        | <b>કર</b>   |
| 57                   | 8                      | 960            | रोधोवका                | 15   | 384        | 19             | 99       | 883         |
| रूडमणप्रव            | •                      | 999            | रोध                    | 29   | 250        | 32             | 97       | ५३७         |
| रूप                  | Ę                      | 96             | ़ रोप                  | 3    | ४४२        | <b>ल्ज्ञ</b> ग | ÷        | 20          |
| रूपतस्व              | "                      | 99             | 21                     | ta . | 9          | लक्सण          | 3        | ₹ ६         |
| रूपाजीवा             | 3                      | 496            | रोमगुच्छ               | ર    | 369        | 1              |          | इइ८         |
| रूप्य                | 8                      | ५०९<br>११२     | शेमन                   | "    | २८३<br>२९४ | 22             | 8 "      | રૂંવ્ય      |
| n<br>Transcare       | "<br>₹ ₹               |                | , "<br>रोमलना          | 19   | 200        | »<br>रूक्मणा   | 3        | 39.         |
| रूप्याध्यस्<br>रूपित |                        | 320            | ्रामल्या<br>। रोमविकार | , ,, |            |                | ક        | 3 વૃષ       |
| रू।यत<br>हे          | Ę                      | 336            | रामावकार               | 8    | २१९<br>३४२ | 33             | e<br>P   | * ` `<br>*o |
| र<br>रेचितं          | 22                     | १७३            |                        |      |            | ल <b>दमन्</b>  |          | 980         |
|                      | 8                      | इ१४            | रोमहर्पग               | ?    | २१९        | लच्मी          | 99<br>20 | 29<br>29    |
| रेणु                 | "                      | રૂ ફ           |                        | "    | "          | 27             | 3        |             |
| रेणुकासुर            | र ३                    | 485            |                        | 3    | २७०        | "              | Ę        | 388         |
| रेतस्                | 79                     | २९३            | रोमोद्रम               | 37   | २२०        | ं लक्मीपुष्प   | 8        | 380         |

( अन्द )

| रूपमीवत्         | ]   |                 |                 | [ क्रोप्त्र |              |                   |          |            |  |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--|
| चा.              | का. | स्रो.           | ∤ श.            | का.         | ऋो.          | , হা.             | का.      | ऋो.        |  |
| <b>लक्मी</b> बत् | 3   | 23              | <b>छव</b>       | ર           | ५०           | छिप्सा            | 3        | <i>લ</i> ક |  |
| रुच्य            | "   | 883             | 37              | 3           | 386          | <b>िल</b> प्सु    | ą        | ९३         |  |
| लगु <b>र</b>     | **  | ४४९             | 1 29            | Ę           | ६३           | लिव <u>ि</u>      | 17       | 386        |  |
| रुप              | 2   | ঽ৹              | 1 39            | 23          | Joins        | लीला              | 93       | 303        |  |
| ल <b>प्रक</b>    | ą   | ५४६             | लवङ्ग           | ą           | 3,90         | "                 | 23       | 111        |  |
| रुघिमन्          | 2   | ११६             | स्टब्र <u>ण</u> | 8           | 9            | **                | 77       | २१९        |  |
| रुघु             | ξ   | ६३              | *9              | ξ           | 28           | लुठित             | 8        | 333        |  |
| 77               | દ્  | १०६             | , लवणवारि       | 8           | 383          | लुब्ध             | 3        | 63         |  |
| लघुहस्त          | ર   | <del>४३</del> ६ | लवन             | 5           | 300          | लुब्धक            | 12       | 463        |  |
| त्यक्केश         | 3   | ३६३             | रुवित्र         | 3           | ५५६          | लुलाय             | 8        | 386        |  |
| 17               | ,,  | 350             | लगुन            | 8           | シィシ          | लुलित             | ફ        | 336        |  |
| लक्षुन           | "   | १३७             | लस्तक           | 3           | ४३९          | लुना              | 8        | २७६        |  |
| **               | 8   | 338             | लहरी            | ß           | 985          | ल्रुन             | Ę        | 920        |  |
| लजा              | 2   | \$ 2 rd         | लाचा            | 3           | 386          | ल्बमन्            | 8        | 390        |  |
| <b>ल्जाशी</b> ल  | 3   | 48              | लाङ्गल          | 91          | પપછ          | ल्हमविष           | 22       | ३७८        |  |
| लजित             | Ę   | 350             | लाङ्की          | 8           | 2919         | लेख               | <b>२</b> | 2          |  |
| लक्का            | 3   | 803             | लाक्रलिक        | 9.0         | २६५          | लेखक              | 3        | 380        |  |
| लक्षिका          | 29  | 999             | लाङगुल          | 49          | 390          | लेखा              | ક્       | ५९         |  |
| लट्वा            | 8   | <b>३३</b> ५     | लाना            | 3           | 80           | लेप्यकृत्         | ą        | ५८६        |  |
| स्ता             | **  | 963             | ल्टाङस्त्रम     | ą           | 20           | लेलिहान           | 8        | ३७०        |  |
| "                | 23  | 964             | लान्तकज         | 11          | 's           | लेश               | ₹        | 40         |  |
| 25               | **  | २१३             | लाभ             | ₹           | 433          | 22                | Ę        | ६३         |  |
| लपन              | 3   | २३६             | (⊸ग ३           |             |              | लेप्टु            | 8        | ३६         |  |
| लह्य             | 8   | १२६             | न्त्रगय )       | 9           | ଓଡ଼          | लेह               | 3        | 60         |  |
| ल <b>ब्ध</b> वण  | ą   | ч               | लालमा           | 3           | २०५          | लेहन              | 77       | 66         |  |
| लभ्य             | 29  | 800             | लाला            | 91          | २९७          | लोक               | 21       | १६५        |  |
| ल <b>ग्पा</b> क  | 8   | 34              | लालाविष         | 8           | 3 99         | 99                | Ę        | 9          |  |
| लस्विका          | 3   | ३४९             | लालास्राव       | 99          | २७६          | 49                | 23       | ,,         |  |
| लम्बोदर          | 2   | ६२१             | लालिक           | 11          | <b>રેક</b> લ | <b>लोक</b> जित्   | ą        | 188        |  |
| लम्भन            | Ę   | १५६             | लाबण            | ₹           | (g)(q        | लोकबिन्द्-        |          |            |  |
| ल्ड्य            | 2   | 304             | लास्य           | 2           | 398          | सार               | ,,       | 987        |  |
| ललन              | 3   | 550             | <b>चि</b> चा    | 8           | २७४          | लोकालोक           | 8        | ९७         |  |
| ललना             | 97  | 350             | <u> जिङ्ग</u>   | 3           | ,,           | लोकेश             | ₹        | 920        |  |
| ललन्तिका         | ą   | ३२०             | लिङ्ग्रसि       | 99          | परे          | लोचन              | 3        | २३९        |  |
| ललाट             | *1  | २३७             | लिपि            | n           | 186          | लोध               | 8        | २२५        |  |
| रूलाटिका         | 79  | ३१९             | लिपिकर          | 11          | ,,           | लोपाक             | "        | ३५७        |  |
| ललामक            | 22  | ३१६             | लिस             | Ę           | 339          | <b>लोपामुद्रा</b> | ą        | ३७         |  |
| रुलित            | 3   | 105             | िसक             | ફ           | 883          | <b>छो</b> प्त्र   | 3        | 80         |  |
| ( 340 )          |     |                 |                 |             |              |                   |          |            |  |

| হা.                    | का.        | श्हों.       | श.                                      | का         | श्लो.           | হা.         | का.      | श्हो.              |  |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|--------------------|--|
| <sub>ਹ</sub> ਾ.<br>ਲੀਮ | ą          | दप्र         | वंशपत्रक                                | 8          | 128             | वञ्चन       | 3        | क्षड               |  |
| लोभ्य                  | 8          | २३८          | वंशरोचना                                | 8          | २२०             | विद्धित     | 1)       | ५०६                |  |
| लोमकण                  | ••         | ३६२          | वंशानुवंशच                              | [-         | į               | वङ्गुल      | 8        | २०३                |  |
| लोमन्                  | 3          | २९४          | रित                                     | ર          | १६६             | बञ्जुला     | ,,       | ३३५                |  |
| लोमपादपुर              | 8          | ধঽ           | वंशिका                                  | 3          | 308             | वट          | 8        | 996                |  |
| <b>लोमविष</b>          | <b>3</b> 1 | ३७९          | वंश्य                                   | ••         | ३७० :           | घटक         | ঽ        | £8                 |  |
| लोमहन                  | 8          | १२५          | वक्तृ                                   | 11         | 90              | वटवासिन्    | ?        | 308                |  |
| लोल                    | ξ          | 9.5          | वक्त्र                                  | 99         | २३६ .           | वटारक       | રૂ       | 465                |  |
| लोला                   | ž.         | <b>288</b>   | वक्त्रभेदिन्                            | ε          | २५              | वटी         | **       | *1                 |  |
| लोलुप                  | 45         | <b>૧</b> ૪ ' | बक                                      | ₹          | 30              | वरु         | 44       | ४७७                |  |
| <b>हो</b> लुभ          | **         | 9 <b>9</b>   | 17                                      | 3          | 808             | वट्करण      | 31       | 834                |  |
| लोष्ट                  | 8          | <b>३</b> ६ ं | 29                                      | દ          | ९२              | वडवा        | 8        | <b>२</b> ९९        |  |
| लोष्टभंदन              | 99         | ويونها       | वक्रय                                   | સ્         | <del>७</del> ३२ | वडवामुख     | * 9      | 985                |  |
| स्रोध्यु               | ,,,        | 3,8          | वक्रवालिध                               | 8          | इं४४            | 21          | ч        | ų                  |  |
| लोह                    | \$         | इ०४          | वकाङ्ग                                  | 49         | इंदेश           | वडवासुत     | 2        | 614                |  |
| ٠,                     | 8          | 903          | विक्रोष्टिका                            | 2          | 533             | वडिश        | ą        | ५९३                |  |
| 77                     | **         | 204          | , वज्ञम्                                | ર          | २६६             | वणिग्मार्ग  | 8        | બુધુ               |  |
| <b>छोहकार</b>          | ₹          | 463          | , विक्र                                 | ,,         | <b>२९</b> ३     | वणिज        | 3        | 431                |  |
| लाहज                   | 8          | 994          | बङ्खण                                   | 94         | २७७             | वणिज्या     | *9       | 7*                 |  |
| लोहपृष्ट               | **         | 800          | वङ्ग                                    | В          | ঽঽ              | वण्ट        | "        | Was &              |  |
| लाहल                   | 3          | કર           | "                                       | 71         | 90%             | , 11        | Ę        | (Sn                |  |
| लोहरलंब                | ग ४        | 30           | , बहुशुल्वज                             | ٠,,        | 830             | <b>মণ্ড</b> | ą        | 358                |  |
| लोहाभिस                |            | <b>ક</b> ષ્ફ | ् बङ्गारि                               | >1         | 450             | यत्स        | 27       | 255                |  |
| लोहित                  | 99         | २८५          | वचन                                     | 2          | ۾ نواع          | 71          | 8        | ब्रुहरू<br>इस्ट    |  |
| ,,                     | 8          | २३७          | वचनीयत                                  |            | 858             | ्वत्मकामा   | 99       | <b>B</b> B9        |  |
| ,,                     | Ę          | ঽঀ           | वचनेस्थित                               | <b>न</b> ३ | <b>९</b> ६      | वन्यतर      | 17       | ફરદ<br><b>૨૬</b> ૨ |  |
| लाहित क                | 8          | ६३०          | त्रचस                                   | ą          | ويزيز           | वन्मनाभ     | 15       | 81                 |  |
| लोहितच                 |            | 306          | ৰল্প                                    | 8          | ફેશ્વ           | वत्सपत्तन   |          | ده<br>چې           |  |
| कोहिता                 | -          | ã o          | 99                                      | 39         | 86              | । बन्सर     | ₹        | ĘĘ                 |  |
| लाहोत्तम               |            | 990          | 2)                                      | 3          | 9.8             | वत्मरादि    | "        |                    |  |
| लौकायि                 |            | 450          | 22                                      | ۶,         | २०६             | , बत्सल     | <b>a</b> | 983<br>330         |  |
|                        | ,, ,       |              | वज्रक द्व                               | 3          | ३६९             | वत्मला      | 8        | ইই <b>ও</b>        |  |
| . व                    |            |              | वज्रतुण्ड                               | 3          | 380             |             |          | २२३                |  |
| वंश                    | 3          | ३६६          | 4 200 14 44                             |            | ३६६             | वद          | Ę        | 90                 |  |
| 22                     | રૂ         | १६७          | 1,7,00                                  |            | <b>કૃષ્ય</b> ફે | वद्न        | 27       | २३६                |  |
| ,,,                    | 55         | २१५          | *************************************** | 27         | \$84            | -           | 11       | કૃષ                |  |
| वंशकीरि                | •          | २२०          | विद्रान्                                | 39         | 64              | ं बद्दान्य  | 37       | • •                |  |
| वंशज                   | ą          | રૂજા કુ      | 1                                       | . ₹        | So              | ा बद्दावद्  | n        | şo                 |  |
| ( 846 )                |            |              |                                         |            |                 |             |          |                    |  |

| वध ]             |         |       | [ वर्वणा     |             |       |                    |            |          |
|------------------|---------|-------|--------------|-------------|-------|--------------------|------------|----------|
| হা.              | का.     | श्लो. | न्ना.        | <b>क</b> ा. | ऋो.   | হা.                | का.        | श्रो.    |
| वध               | ą       | 38    | वमन          | ą           | ६३३   | वरूथ               | ર          | ४२२      |
| वध्              | "       | १६७   | विम          | **          | 92    | बरूथिनी            | 11         | 830      |
| ••               | 31      | 5100  | वस्री        | 8           | २७४   | बरेण्य             | ६          | 68       |
| ,,               | **      | 306   | वय'स्थ       | 3           | 3     | वर्कर              | 3          | २२०      |
| वधृटी            | ;,      | १७६   | वयस          |             | २३९   | 29                 | ß          | ३४२      |
| वधी              | **      | 400   | अवस          | 8           | 372   | वर्ग               | Ę          | ४९       |
| वन               | 8       | 934   | 1            |             | 309   | वर्चस्             | á          | 34       |
| "                | ,,      | १७६   | वयस्य        | **          | -     | "                  | 3          | २९८      |
| वनगव             | ,,,     | ३५२   | वयस्या       | 41          | 3 < 3 | वर्चस्क            | ,,         | 177      |
| वनप्रिय          | 32      | 320   | वर           | "           | 380   | वर्जन              | ,,         | ३६       |
| वनमालिन्         | ₹       | 121   | 39           | Ę           | Gr.   | वर्ण               | 3          | ३०८      |
| वनसृद्           | R       | २३९   | 94           | * 9         | 940   | ,,                 | 99         | ર્ક્ષષ   |
| वनवहि            | **      | १६७   | वरक्रन       | \$          | 6.9   | "                  | ξ          | 26       |
| वनबीहि           | 11      | २४२   | वरटा         | 8           | २८१   | "<br>वर्णज्येष्ठ   | ફ          | ४७६      |
| वनस्पति          |         | 362   | 1 %          | .,          | 363   | वर्णना             | ર          | 963      |
| वनाज             | ,,<br>3 | इ४४   | ' बरण        | *1          | 88    | वर्णा              | ช          | २४१      |
| वनाश्रय          | 8       | 368   | वस्त्रा      | 3           | A 36  | विणिन्             | 3          | ४७२      |
| वनात्रथ<br>वनिता | -       |       | i <b>7</b> 9 | 8           | २९८   | वर्णिनी            |            | 986      |
|                  | ą       | ३६७   | सरस          | 3           | 348   | ' वर्तक<br>' वर्तक | "<br>"     | 998      |
| वनीपक<br>०       | **      | પ્યુવ | वरप्रदा      | \$          | 3.9   |                    |            | પર્      |
| वनीकम्           | 8       | ३५८   | वरयित        | 3           | 369   | वर्तन              | 3          | ४९<br>४९ |
| वन्द्रनमालि      |         | 198   | वरमचि        | *1          | ५१६   | वर्तनी             | 8          |          |
| वन्दार           | 3       | 13    | वंग्ला       | 8           |       | . वर्तलोह<br>-     | *1         | 995      |
| वन्दिन्          | 37      | ४५८   | वरवणिनी      | 3           | ८२    | <b>वर्ति</b>       | 3          | ३०३      |
| वन्ध्य           | Ę       | 3145  | वराङ्ग       | 27          | २३१   | 49                 | 27         | 339      |
| वन्ध्या          | 8       | 33,2  | **           | 23          | २७इ   | वर्तिष्णु          | <b>'</b> ફ | પરૂ      |
| वपन              | 3       | 460   | वराटक        | 8           | 531   | , वर्नु <b>ल</b>   | ६          | १०३      |
| वपनी             | 8       | ६६    | •,           | **          | २७२   | वर्धन              | 8          | ४८       |

वश्मेन वपनी 8 हर् । वाराणसी ४० वर्धक 3 463 ,, वपा ₹ 266 " 939 वरारक वर्धन ų 19 99 ३६ \*3 33 वराशि ३३६ 3 वर्धनी वपुस् 226 ८२ 3 8 २२० वराह 8 <sup>३५३</sup> वर्धमान 30 वच्तृ 9 22 ३१ वरिवस्या Ę १६५ 🕝 8 ९० " वप्र 8

वर्ध वरिष्ठ 900 ४६ 8 308 13 ,, 99 वर्मन ४३० ६६ ₹ Ę 900 17 22 77 वर्मित वप्रा 496 9 80 वरुट ₹

31 " वभीकृट वर्य ४३ | ξ 08 ₹७ वरुण 9 ß वमथु वर्या ₹ 304 43 १३३ ₹ ₹ ,,

" ४ २८९ ", १०२ वर्षणा ४ २८० (४५९)

| वर्ष ] | अभिधानचिम्तामणिः |
|--------|------------------|
| · · J  |                  |

[ वाजिन्

| হা.                  | का.      | श्लो₁ ∣    | হা.            | का.      | ऋते.            | হা.                      | <b>新</b> ]。 | श्हो.  |
|----------------------|----------|------------|----------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|--------|
| वर्ष                 | <b>२</b> | ક્ર્ય      | वस्वज          | 8        | 250             | वस्र                     | 3           | ५३२    |
| ,,                   | ,        | 60         | वश             | ₹        | 98              | वस्त्रता                 | "           | 564    |
| "                    | ¥        | 93         | वशक्रिया       | Ę        | 358             | वस्वीकसार                | 1 २         | 304    |
| वर्षकरी              | 27       | २८२        | वशा            | 3        | 956             | वह                       | 8           | ₹ بو ق |
| वर्षण                | 2        | 60         | **             | 8        | २८४             | 99                       | 99          | ३३०    |
| वर्षपाकिन्           | 8        | 216        | **             | 77       | ३३२             | वहन                      | 3           | ५४०    |
| वर्षवर ं             | 3        | 397        | वशिक           | ६        | ८२              | बहल                      | Ę           | ८३     |
| वर्षा                | 2        | 91         | वशिना          | 5        | ३५६             | वहा                      | 8           | 386    |
| वर्षाभू              | 8        | 850        | विशर           | 8        | 9               | वहित्रक                  | ર           | ષક્ષ   |
| वर्षीयस              | 3        | 8          | वशिष्ट         | 3        | <b>પ</b> કર્    | वहि                      | A           | 383    |
| वर्मन्               | 79       | 274        | वश्य           | **       | ९६              | वह्निकुमार               | 2           | 8      |
| वलच                  | Ę        | સ્લ        | वषट            | Ę        | 308             | विद्योज                  | 8           | 330    |
| वलज                  | 8        | \$0        | वसित           | <b>ર</b> | 35.             | वह्निरेतस                | ₹           | 333    |
| वलभी                 | ٠,       | 17         | 1<br><b>19</b> | 8        | ويا             |                          | <b>ર</b>    | \$00   |
| वेलय                 | ą        | 37.0       | वसन            | રૂ       | 330             | वह्नयुरपात               | ?           | 80     |
| वलयित                | Ę        | 990        | वसन्त          | Ę        | So              | वद्य                     | રૂ          | 853    |
| विलिन                | 3        | 920        | वसा            | 34       | 266             | वाक्पति                  | 3           | 80     |
| विलभ                 | "        | ,,         | विसन्          | 8        | ४१६             | वाक्पारुप्य              | ર           | ४०२    |
| वलिर                 | "        | १२२        | , वसु          | 2        | 38              | वाक्य                    | ₹           | 945    |
| वलीक                 | 8        | 99         | 33             | 8        | 808             | वागीश                    | 3           | 90     |
| वरक                  | 39       | 369        | 9 9            | 71       | <del>૧૨</del> ૧ | वागुरा                   | 99          | ५९२    |
| वरकल                 | 72       | **         | 22             | 22       | १६५             | वागुरिक                  | 59          | **     |
| वस्गा                | 19       | ₹9c        | 32             | 31       | 360             | वास्मिन्                 | 22          | 90     |
| विशान                | **       | 3,99       | 22             | 19       | २३८             | वाङ्मुख                  | 3           | 388    |
| 91                   | **       | 3,13       | वसुक           | 12       | 4               | वाच्                     | 12          | 3,2,5  |
| वलगु                 | ,;       | 60         | वसुदेव         | ş        | 130             | वाचंयम                   | 3           | ૭૬     |
| <del>वस्</del> गुलिक | T ,,     | ४०इ        | वमुद्देवता     | 23       | 26              | वाचम्पति                 | 7           | इस     |
| वरुभन                | 3        | 63         | वसुदंवभू       | ર        | ३६१             | वाचाट                    | Ę           | 9.9    |
| वरु मीक              | ą        | 490        | वसुधा          | 8        | 9               | वाचाल                    | 37          | 3.7    |
| "                    | 8        | 35         | वसुन्धरा       | "        | ,,,             | वाचिक                    | <b>२</b>    | 980    |
| वस्र                 | 8        | ≎មូ០       | वसुपुज्य       | 3        | રૂહ             | "                        | 21          | 995    |
| वल्लकी               | ÷        | २०३        | वसुमती         | 8        | 2               | े वाचोयु <del>त्ति</del> | पटु ३       | 30     |
| वसभा                 | ą        | 990        | वस्त           | 99       | રેકડ            | वाच्य                    | 211         | 900    |
| वस्त्ररी             | 8        | 366        | वस्ति          | ą        | 750             | वाज                      | 17          | 190    |
| वस्रव                | ¥        | ३८७        | ,,             | "        | ३३१             | ,,,                      | "           | بهرع   |
| "                    | **       | <b>५५३</b> | वस्तिमङ        | "        | २९७             | 59                       | n           | 880    |
| वङ्गी                | 8        | 968        | वस्तृक         | 8        | 6               | 22                       | 8           | 3/3    |
| <b>यह</b> स्टूर      | ş        | २८८        | वस्र           | 3        | ३३०             | वाजिन्                   | 3           | 814    |
|                      |          |            | (              | 840      | )               |                          |             |        |

| वाजिन     | 1 |
|-----------|---|
| .414.00.0 |   |

## मृतस्थशब्दसूची

[ वासम्त

| হা.         | का.      | श्लो.    | হা-                     | का-               | क्षो.                | হা.                 | <b>奪</b> ī. | श्लो.       |
|-------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| वाजिन्      | Я        | २९९      | बानायुज                 | 8                 | 301                  | वार्ष               | 8           | 908         |
| बाजिन       | ą        | યુવ્ય    | वानीर                   | 29                | २०३                  | वार्णिक             | ą           | 986         |
| वाजिशाला    | В        | ६४       | बापी                    | "                 | કપવ                  | वार्त               | 19          | 946         |
| वाञ्छा      | Ę        | ९४       | वाम                     | Ę                 | 60                   | 53                  | 91          | 21          |
| वाट         | 8        | 86       | ,,,                     | ,,,               | 905                  | वार्ता              | 2           | 808         |
| वाडव        | ₹        | ४७६      | ,                       | "                 | 305                  | 25                  | ă           | ५३९         |
| "           | Я        | १६६      | वामदेव                  | >                 | 909                  | वार्तायन            | "           | ३९८         |
| वाइवेय      | 93       | ३२३      | वामन                    | ,,                | 68                   | वार्तावह            | 37          | २८          |
| वाडव्य      | Ę        | dd       | ,,                      | 2                 | 336                  | . वार्ताशिन्        | ,,          | ५२०         |
| वाणि        | 3        | 400      | 19                      | Ę                 | ६५                   | वार्तिक             | 2           | 300         |
| वाणिज       | • •      | ५३३      | वामलुर                  | 8                 | इ.७                  | वार्द्धक            | ą           | ક           |
| वाणिज्य     | 51       | 355      | वामा                    | 9                 | 83                   | 27                  | ६           | υŞ          |
| "           | *1       | ત્વર્ધ ક | ) ,,                    | 3                 | 956                  | वार्घानी            | 8           | 69          |
| वाणिनी      | 31       | 308      | वामाची                  | ,1                | 303                  | वार्धि              | 3           | ५३८         |
| वाणी        | Ş        | 2,4,4    | वामी                    | S                 | સ્વવ                 | ' वार् <u>य</u> ुषि | 77          | ५४४         |
| वात         | 8        | १७२      | वायम                    | ,,                | 366                  | वार्धुपिक           | 99          | ,,          |
| वातकिन्     | ই        | १२४      | ं वायसी                 | "                 | २५४                  | वाल                 | 33          | २३१         |
| वातकुम्भ    | 8        | २९३      | वायु                    | 2                 | ૮રૂ                  | वालक                | 8           | २२४         |
| वातप्रमी    | 91       | ३६१      | "                       | 8                 | १७२                  | वालधि               | 8           | 380         |
| वानसृग      | +7       | *7       | वायुभृति                | 9                 | <b>₹</b> 9           | . वालपाश्या         | ર           | ३१९         |
| वातरागिन्   | #        | ३२४      | वायुवाह                 | 8                 | 989                  | वालवायज             | 8           | १२९         |
| वातापिद्विष | 2        | ३६       | , अवस्य<br>⊨ <b>वार</b> |                   | १३५                  | वालब्यजन            | ą           | ३८१         |
| वातायन      | Я        | 50       | ्वार<br>. वार           | ٠,<br>٤           | 34.2                 | ' वालहस्त           | 8           | 390         |
| वातायु      | 32       | ३५९      | 59                      | 99                | १४५                  |                     | ş           | इं६८        |
| वानृरू      | Ę        | وين      | वारटा                   | 8                 | 393                  | वालिन्              | 21          | "           |
| वाग्या      | 59       | ٠,       | वारण                    | 94                | 263                  | वालुका              | 8           | વુપ્ય       |
| वात्मक      | "        | ું ફ     | वारशाण                  | <b>3</b>          | 833                  | वालुकाप्रभा         |             | 3           |
| वात्स्यायन  | **       | 496      | वारमुख्या               | •                 | 990                  | वालुङ्की            | પ્ર         | રૂપણ        |
| वादाल       | 8        | 888      | वारबध्                  | 31                |                      | वालुक               |             | २६३         |
| वादित्र     | <b>P</b> | 200      | वारला                   | "<br>¥            | "<br>३ <b>९</b> ३    | वालेय               | "           | 322         |
| वाद्य       | ,,       | 99       | वाराणमी                 |                   | 80                   | वारुमीक             | 3           | 490         |
| वाधीणस      | 8        | રૂપફ     | वारि                    | 27                | ુ કેટ્યું<br>કેટ્યું | वाल्मीक             |             |             |
| वान्        |          | 998      |                         | **                |                      | वाबदृक              | 71          | 37<br>Sp Ca |
| वानदण्ड     | "<br>a   | अका      | "<br>वारिज              | 31                | २९५                  | वावदुक<br>वावृत्त   | 37<br>\$5   |             |
| वानप्रस्थ   | -        |          | वारिवास                 | "                 | ₹७०                  | वाशित               | Ę           | 920<br>     |
|             | 77       | 803      | वारिवास<br>वारीश        | 3                 | ५६५                  | वाशिष्ठ<br>वाशिष्ठ  | "           | <b>૪</b> ર  |
| "<br>वानर   | "        | 803      | _                       | 8                 | १३९                  | वासतेयी             | a ·         | २८५         |
|             | 8        | ३५८      | वारुणी                  | <b>ર</b>          | 35                   |                     | <b>२</b>    | <b>પ</b> ફ  |
| वीनस्पश्य   | >>       | 363      | "                       | ₹<br>080 <b>\</b> | प्रह्                | वासन्त              | R           | २३९         |

( ४६१ )

| वासन्त ]               |           | अभिधामचिन्तामणिः       |           |          |             |             | [ विडोजस् |                |  |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| হা.                    | का.       | श्लो.                  | श∙        | का.      | श्हो.       | 414         | ā1.       | श्रो.          |  |
| वासन्त                 | В         | 320                    | वि        | 8        | ३८२         | विचर्चिका   | 3         | 926            |  |
| वासन्तिक               | 2         | 284                    | विकच      | 27       | ९९३         | विचारणा     | 2         | 984            |  |
| वासन्ती                | 8         | २१३ :                  | विकट      | Ę        | इ६          | .,          | Ę         | ۹,             |  |
| वासना                  | Ę         | ٩ :                    | विकत्थन   | 2        | 828         | विचारित     | 97        | 999            |  |
| वासयोग                 | 3         | 209                    | विकणिक    | 8        | २४          | विच।ल       | "         | ९६             |  |
| वासर                   | <b>ર</b>  | પુર                    | विकर्तन   | 2        | 33          | विचिकित्सा  | 77        | 43             |  |
| वासव                   | 7)        | 64                     | विकलाङ्ग  | 3        | 998         | विचेतस्     | 3         | ९९             |  |
| वासवी                  | 3         | 499                    | विकसित    | 8        | १९४         | विरिछत्ति   | 79        | 309            |  |
| वासस                   | ,,        | 330                    | विकस्वर   | 3        | 38          | विजन        | 71        | ४०६            |  |
| वासा                   | 8         | २०६                    | विकाल     | 2        | પ્રષ્ટ      | विजनन       | Į÷5       | २०५            |  |
| वासित                  | 3         | 30                     | विकासिन्  | 3        | 38          | विजय        | 9         | 37             |  |
| वास ी                  | ,,        | 468                    | विकिर     | Я        | 322         | 1 44        | 37        | 85             |  |
| वासिष्ठी               | 8         | şuş                    | विकुर्वाण | Ę        | 99          | 39          | 99        | 48             |  |
| वासुका                 | *9        | રૂં હજ                 | विकृणिका  | *1       | २४४         | 19          | 3         | 385            |  |
| वासुदेव                | <b>?</b>  | 949                    | विकृत     | 23       | १२३         | 17          | **        | ४६७            |  |
| वाषुपू <i>ज्</i> य     |           | <br>૨૭                 | विक       | å        | २८६         | विजयरछन्द   | 33        | 323            |  |
| वासुर्ज्य<br>वास       | >7        | રક <b>છ</b>            | विक्रम    | ã        | ४०३         | ं विजयनन्दन | Ę ,,      | 34%            |  |
| वास्<br>वासीक <b>स</b> | 8         | Ęş                     | विकय      | ,,       | <b>५३</b> ६ | विजया       | ð         | 34             |  |
| वासाकता<br>वास         |           | પ્યુપ્<br>પ્ર          | विकयिक    | 99       | पद्         | **          | 2         | 339            |  |
|                        | יינ       | २५२                    | विक्रयिन  | "        | 1)          | विजाना      | ફ         | २०३            |  |
| ्वास्तुक<br>वास्तः प्प | "<br>ने २ | 68                     | विकान्न   | 99       | રવ          | विजिल       | "         | 36             |  |
|                        | 3         | 836                    | विकायक    | 22       | ષ્કર        | ं विजिविल   | 13        | ,,             |  |
| वास्त्र                | ૪         | ₹ <b>९</b> ९           | विकिया    | ξ        | 148         | : विजृम्भिन | 8         | કે હેં હે      |  |
| वाह                    | 3         | ४२३                    | विकष्ट    | <b>ર</b> | १८३         | विज्ञल      | ą         | 18             |  |
| वाहन<br>वाहरिपु        | ะ         | 385                    | विकय      | ą        | ષકૃષ        | विज्        | 12        | Si             |  |
|                        |           | રેહ્ય                  | विक्रव    | 95       | 112         | विज्ञान     | ₹         | २२४            |  |
| वाहम                   | )1<br>5.  | २५३                    | विख       | 95       | 118         | 77          | B         | <b>પ્</b> દપ્ત |  |
| वाहा                   | \$        | र <sub>ेर</sub><br>२९३ | विख्त     |          |             | विज्ञानमातृ | क २       | <b>ବୁ</b> ଧୃଷ  |  |
| वाहित्य                | 8         | ४८५<br>४०९             | विगान     | "<br>~   | 948         | विट         | ₹         | \$80           |  |
| वाहिनी                 | <b>ર</b>  | ४१२                    | विध       | 3        | 118         | विटक्ष      | 8         | છક             |  |
| "                      | 8         | 388                    | . विग्रह  |          | <b>૨</b> ૨७ | ं विटप      | Ę         | ₹७७            |  |
| "<br>वाहीक             | "         | ېږ                     |           | 92<br>92 | <b>₹</b> ९९ | 19          | 8         | 968            |  |
| वाह                    | "<br>B    | 853                    | 1 77      | 37       | ४६०         | ; <b>33</b> | >>        | 300            |  |
| वाह्यिक                | 8         | રૂપ                    | े विद्यस  | "        | 886         | विटपिन्     | 37        | 810            |  |
| "<br>"                 | "         |                        | ः विझ     | Ę        | 384         | विटमास्तिक  | ,,        | ६२९            |  |
| वाह्नीक                | 3         | ८६                     |           | ?        | 151         | विट्चर      | ,,        | 380            |  |
| 27                     | "         | ३०९                    | विचिकिल   | ૪        |             | विड         | ,,        | -              |  |
| ,,                     | 8         | સ્પ                    | i _       | 3        |             | विद्याजस्   | 2         | ሪ።             |  |
| ••                     |           |                        |           | ४६२ )    | )           |             |           |                |  |

| वितथ ]        |     | मृलस्थराब्दसृची |             |             |                  |                |     |               |  |
|---------------|-----|-----------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-----|---------------|--|
| হা.           | का. | श्हो.           | श.          | का.         | श्को. ः          | श.             | का. | श्हों.        |  |
| वितथ          | ₹   | 3 0 C           | विधि        | 2           | १२६              | विपाकश्चत      | 2   | 346           |  |
| विनरण         | ą   | ખુ              | >>          | 3           | <b>પ</b> ૦રૂ     | विपादिका       | રૂ  | 956           |  |
| वितर्क        | ?   | २३६             | i<br>! >>   | Ę           | 94               | विपाश्         | 8   | १५२           |  |
| विनदि         |     | <b>50</b>       | ***         | ,,          | १५६              | विपाशा         | "   | ,,            |  |
| विनस्ति       | Ę   | २५९             | विधु        | 2           | 98               | विषिन          | 23  | १७६           |  |
| विता <b>न</b> | "   | इधप             | ,,          | 27          | 350              | विपुल          | Ę   | ६६            |  |
| ,,,           | "   | 858             | विधुन्नुद   | 33          | ३५               | विपुला         | B   | 8             |  |
| वितुष्मक      | **  | 336             | विधुवन      | Ę           | 946              | विप्र          | 3   | ४७६           |  |
| वित्त         | 2   | १०५             | विधूत       | 23          | 333              | विप्रकार       | ,   | 904           |  |
| *3            | Ę   | 333             | विधूनन      | 79          | 8136             | विप्रकृत       | ,,  | 29            |  |
| .,            | ٠,  | <del>૧</del> ૨૦ | विधेय       | ą           | ९६               | विप्रकृष्ट     | Ę   | 66            |  |
| विदग्ध        | 3   | <b>'</b>        | विनतासृनु   | 2           | 98               | विप्रतिसार     | 33  | 38            |  |
| विदर          | Ę   | १२४             | विनयस्थ     | Ę           | ९६               | विष्रयोग       | 39  | 380           |  |
| विदर्भा       | 8   | 84              | ।भगा        | Ę           | 143              | विप्रलब्ध      | 3   | ५०६           |  |
| विदारक        | **  | 848             | विनायक      | ¥           | 151              | विप्रलम्भ      | ξ   | 180           |  |
| विदित         | ह्  | १३२             | "           | 21          | 388              | 19             | इ   | إبربع         |  |
| विदिता        | 3   | 8'4             | विनिन्ध     |             | 384              | वित्रलाप       | 2   | १९०           |  |
| विदिश्        | Ę   | 68              | विनिद्रस्व  | 2           | २इ३              | वित्रश्निक     | ₹   | 189           |  |
| विदु          | 8   | २९२             | विनिम्य     | 3           | ণ <del>ই</del> ই | विप्रिय        | 71  | 800           |  |
| निदुर         | Ę   | 13              | विनियोग     | Ę           | ૧૫૬              | विशुष्         | 8   | ૧૫૫           |  |
| विदुल         | 8   | ২০ই             | विनीत       |             | 94               | विष्ठव         | 3   | ४६७           |  |
| विदूषक        | ?   | २४५             | विनेय       | 3           | ૭૬               | विष्लुत        | 99  | 46            |  |
| विदेह         | 8   | १२              | विन्दु      | Ę           | 3 ई              | विवन्ध         | 27  | 934           |  |
| विदंहा        | 29  | 83              | विन्ध्य     | 8           | وبو              | विबुध          | 2   | 3             |  |
| विद्          | Ę   | 522             | विन्ध्यवास् | <b>न्</b> ३ | 49 ह             | विभव           | **  | 304           |  |
| विद्याप्रवाद  | 8   | १६२             | विश्व       | Ę           | 999              | विभा           | 99  | 38            |  |
| विद्युत्      | 8   | 300             | विपत्त      | ą           | ३९३              | विभाकर         | 9:  | 33            |  |
| विद्यस्प्रिय  | 13  | 994             | विपञ्जी     | 2           | २०१              | ' विभात        | 35  | <b>પ્</b> ર્વ |  |
| विद्धि        | ą   | १३'४            | विपण        | ą           | ५३६              | विभाव          | "   | २४०           |  |
| विद्व         | >7  | ४६६             | ं विपणि     | 8           | વક               | विभावरी        | 31  | પક્           |  |
| विद्रुत       | Ę   | १२३             | ,,,         | 37          | ६८               | विभावसु        | 21  | 92            |  |
| विद्रुम       | 8   | 332             | विपत्ति     | 3           | 385              | 59             | 8   | १६६           |  |
| विद्वस्       | 3   | ખ               | विषथ        | 8           | 40               | विभु           | ą   | २३            |  |
| विद्वेष       | 22  | સ્ <b>વ</b> ક   | विपद्       | 3           |                  | <b>विभू</b> ति | 71  | ₹ \$          |  |
| विधवा         | 22  | 368             | विपर्यय     | Ę           | १३७              | विभूषा         | Ę   | 388           |  |
| विधा          | 22  | २६              | विषयांस     | "           | ,,               | ' विभ्रम       | ₹   | ३७२           |  |
| ,,,           | Ę   | ૧३३             | विपश्चित्   | 3           | ৰ্               | "              | Ę   | 988           |  |
| विधानृ        | ₹   | ૧૨૬             | 1           |             | 300              | विमनस्         | Ę   | ९९            |  |
|               |     |                 | (           | 8 ( 5 3 8   |                  | ,              |     |               |  |

| विमर्शन ]    |     | अभिधानचिन्तामणिः |               |          |             |                    |              | <b>बुबत्</b>    |
|--------------|-----|------------------|---------------|----------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|
| হা.          | का. | श्हो. ¦          | হা.           | का.      | श्रो.       | হা.                | का.          | <b>स्ट्रो</b> . |
| विमर्शन      | ₹   | २३६              | विलोभ         | Ę        | 808         | विश्राणन           | <b>B</b>     | 43              |
| विमल         | 9   | २७               | विवध          | <b>ર</b> | 26          | विश्वत             | Ę            | 350             |
| 91           | "   | 49               | विवर          | ч        | 6           | विश्व              | **           | 3               |
| 27           | Ę   | 92               | विवर्ण        | 3        | 98          | "                  | 22           | ६९              |
| विमलाद्रि    | R   | ९६               | <b>&gt;</b> > | "        | ५९६         | विश्वकद्गु         | 8            | इ४७             |
| विमातृज      | ą   | 290              | विवश          | 11       | 902         | विश्वकर्मन्        | ₹            | ९६              |
| विमान        | 2   | 3                | विवस्वत्      | 2        | 50          | विश्वकृत           | +1           | **              |
| विमुद        | 8   | 194              | विवाद         | 22       | १७६         | विश्वम्            | **           | 300             |
| वियत्        | 2   | ঙঙ               | विवाह         | 3        | 969         | विश्वभेषज          | 3            | 88              |
| वियात        | ą   | ९६               | विविक         | 24       | ४०६         | विश्वरभर           | २            | 350             |
| वियोग        | ξ   | 380              | विविध         | £        | 204         | विश्वस्भरा         | 8            | 9               |
| विरिन        | "   | 946              | विवृताच       | 8        | इ९३         | विश्वरूप           | २            | 320             |
| विरल         | Ę   | 13               | विवेक         | ទ        | Ø6°         | विश्वरेतस्         | 43           | <b>९ २</b> ६    |
| विरलजानु     | क ३ | 820              | विवोढ         | 3        | 868         | विश्वमेन           | ð            | इड              |
| विरह         | Ę   | 989              | विय्वोक       |          | 809         | विश्वस्ता          | 3            | 30'8            |
| विरागाई      | 3   | 548              | विश           | • •      | 9           | विश्वा             | <b>\$</b> 6, | 83              |
| विराटज       | 8   | ६३२              | 99            | 54       | 29,6        | विश्वा             | 8            | 9               |
| विराव        | Ę   | ঽঽ               | 27            | 27       | 426         | विश्वामित्र        | રૂ           | ખુકપુ           |
| विरिञ्ज      | 2   | ६२५              | विशङ्कट       | 8        | ह्प         | विश्वास            | Ę            | 9148            |
| विरिञ्जन     | **  | १२७              | विशद          | 3        | હર          | विष                | ४            | <b>२६३</b>      |
| विरिक्कि     | *,  | 924              | 29            | Ę        | 36          | विष्णता            | \$           | २२६             |
| विरुद्धोक्ति |     | 190              | विशरण         | 3        | 38          | िविषद्र्ञन-        |              |                 |
| विरूढक       | 8   | २४९              | े विशसन       | 99       | 49          | मृत्युक            | 8            | ¥૦૬             |
| विरूपाच      | 2   | 111              | : विशास्त्र   | 9        | १२३         | निषधर              | 91           | <b>३</b> ६९     |
| विरोक        | 29  | 38               | विशासा        | 99       | २६          | . विप <b>भि</b> पज | <b>ફ</b>     | १३८             |
| विरोचन       | *,  | 93               | विकाय         | ş        | 849         | े विषमायुध         | 7            | 383             |
| 22           | 8   | ૧૬રૂ             | विकारण        | 3        | 35          | विषमाञ्चत          | 3            | 808             |
| विरोध        | 9   | ξo               | विशास्त       | 29       | 4           | ं विषय             | ß            | গৃহ             |
| ,,           | ą   | <b>રે</b> ૧રૂ    | विशाल         | ξ        | Ęų.         |                    | ह            | ₹0              |
| विल्इ        | ••  | 90               | ः विशास्त्रा  | ,,       | <b>ছ</b> াড | , विषयग्राम        | , ,,         | щo              |
| विलसण        | Ę   | গঽঽ              | विशाला        | 8        | 85          | विषयिन्            | •,           | 59              |
| विलग्न       | ă   | २७३              | 1 29          | 19       | २२३         | विषसृचक            |              | 804             |
| विलम्भ       | ફ   | વુપુષ્           | धिशिग्व       | 2        | <b>૪</b> ૪૨ | विपाण              | "            | 200             |
| विलाप        | ą   | 969              | विशिग्वा      | 8        | ४७          | 99                 | 79           | ३६०             |
| विलास        | ą   | 909              | विशुद्ध       | Ę        | ७२          | ्र<br>विषाद        | ~<br>~       | <b>२</b> २६     |
| विलीन        | ξ   | 173              |               | 22       | 343         | वियान्तक           |              | 999             |
| विलेपन       | à   | २९९              | विशेषक        | "<br>a   | 390         | विपुव              |              | Ęo              |
| बिलेपी       | 27  | Ęg               | विश्वस्भ      | દ્       | 348         | विपुत्रत्          | "            | ,,              |
|              | **  | •-               |               | 848      |             | 4.4.9.4.4          |              | ,,              |

| विष्कश्भ       | ]     |              | मृलस्थ         | शबद्     | पूची             |                 |             | [ वृति      |
|----------------|-------|--------------|----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| হা.            | का.   | \$X.         | য়-            | का.      | ऋो.              | , হা.           | का.         | श्चो.       |
| विष्करभ        | 8     | 69           | विस्मय         | <b>ર</b> | <b>२</b> ९७      | वीनाह           | 8           | 946         |
| विश्किर        | ,,    | ३८२          | विस्मृत        | Ę        | 939              | वीर             | 9           | २८          |
| विष्टप         | Ę     | 3            | विस्व          | 3        | २८५              | 29              | 9           | ફે ં        |
| विष्टर         | Ę     | 388          | 49             | દ્       | 36               | 1 29            | ą           | 205         |
| 31             | ,,    | <b>યુ</b> લ્ | विस्तर्गान्ध   | 8        | 178              | "               | 3           | २९          |
| 1)             | 8     | 960          | विस्नमा        | ą        | 8                | वीरजयन्ति       | कार         | १९५         |
| विष्टरश्रवः    | पृ २  | १३२          | विहरा          | 8        | ३८२              | वीरणीमूल        | 8           | २२४         |
| विधि           | uş    | 3            | विहक्त         |          |                  | घीरपत्नी        | 3           | १७९         |
| विष्ठा         | ą     | २९८          | विद्यहरम       | 77       | 77               | वीरपाणक         | 27          | ४६६         |
| विष्णु         | 3     | ३०           | विहक्किका      | 3        | "<br>२८          | वीरभार्या       | 3           | 309         |
| **             | 77    | 80           | रविहन <b>म</b> | **       | ५७६<br>५७६       | वीरविप्ला       | वक,,        | ५३५         |
| "              | 2     | 986          | विहसित         | ÷<br>P   | 239              | वीरमू           | 13          | <b>?</b> ?? |
| विष्णुगुप्त    | 3     | 1496         | विहस्त         | 3        | 30               | वीरहन्          | 97          | <i>ખ</i> ૧૬ |
| विष्णुगृह      | 8     | 814          | विहायस         | 2        |                  | वीराशंसन        | 27          | ४६५         |
| विष्णुपद       | 2     | 99           | 1 146(4)4      | 8        | ७७<br>३८२        | 4144            | 8           | 358         |
| विष्णुपदी      | 8     | 388          | ्र.<br>विहायमा | 8        | भूबर<br>१६२      | भारत ग्रहा      | 3્          | ष्ट्र       |
| विष्णुवाहन     | 7     | 388          | विहासित        | ş        |                  | वीरोपजीव        | <b>क</b> ,, | ,,          |
| विष्वक्सेन     | ,,    | 886          | विहार          | ۶<br>۷   | <b>५</b> ०<br>६० | वीर्य           | 3           | २१४         |
| विष्वञ्च       | ξ     | १६५          | 1 1 1 Q 1 Q    | 8        | 93 <b>6</b>      | 11              | <b>a</b> (  | २९३         |
| विश्वद्रश्रञ्ज | 3     | 306          | विहत           | 2        | 305              | "(-ग अम         |             |             |
| विष्वाण        | 91    | 66           | विहल           | **       | 992              | वीर्यप्रवाद     | ?           | 363         |
| विसवाद         | ξ     | ونينه        | वीसापन्न       | 11       | ९७               | वीवध            | 3           | २८          |
| विय            | 8     | २३१          | वीक्का         | ξ        | १३६              | नुक             | 8           | ३५७         |
| विसक्षिठव      | FT ,, | 399          | वीचि           | 8        | 383              | वृक्धूप         | ર           | इ१२         |
| विसप्रसूत      | 37    | २२७          | वीचिमालिन्     | ,,       | १३९              | <b>बुकोद्</b> र | 33          | ३७१         |
| विसर े         | Ę     | 8.9          | वीणा           | ٤        | 209              | वृक्का          | 71          | २८७         |
| विसर्जन        | ž.    | 40           | वीणावाद        | 3        | 466              | वृक्ण           | Ę           | १२६         |
| विसार          | 8     | 850          | वीत            | 8        | २९७              | वृत्त           | 8           | 140         |
| विसारिन्       | 3     | પષ્ટ         | 27             | ,,       | 396              | <b>वृत्रभूप</b> | ą           | ३१२         |
| विस्त्वर       |       |              | वीतंस          | <b>3</b> | 494              | वृत्तभिद्       | 95          | ५८२         |
| विस्मर         | "     | "            | वीतद्रभ        | ,,       | 948              | वृत्तभेदिन्     | 97          | ५८३         |
| विस्त          | 77    | 496          | वीतन           | "        | સ્પવ             | वृत्तवाटी       | 8           | 300         |
| विस्तर         | Ę     | 84           | वीतराग         | 3        | સ્પ              | वृश्वाद्न       | ર્          | ५८३         |
| विस्तार        | 8     | 390          | वीति           | 8        | २९९              | वृद्धाम्ल       | "           | 63          |
| "              | Ę     | 86           | वीतिहोत्र      | -        | 348              | वृजिन           | Ę           | 90          |
| विस्तीर्ण      | 72    | 8.6          | वीथी           | "<br>2   | 196              | "<br>वृत        | 23          | ९३          |
| विस्फार        | 27    | 85           | "              | Ę        | 49               | वृति<br>वृति    | ))          | १२०         |
| विस्फुलिङ्ग    | 8     | २६५          | after.         |          | 65               |                 | 8           | 286         |
|                | _     | •            | वाश्र          | ۳)       | 3( )             | 23              | Ę           | 348         |

| वृत्त ]                   |                |             | अभिधान                | [ वैतंसिक |       |              |                |                    |
|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| _                         | का.            | क्षो.       | श.                    | का.       | श्रो. | য়.          | का.            | श्रो.              |
| হা.<br>                   | યા.<br>ક્      | 406         | वृषाङ्क               | २         | 309   | वेध्य        | 3              | 883                |
| वृत्त                     | ચ<br>દ         | 903         | वृषी                  | 3         | 860   | वेपथु        | <b>२</b>       | २२०                |
| "                         |                | 920         | वृषोपगा<br>वृषोपगा    | ષ્ટ       | इ३२   | वमन्         | રૂ             | ५७७                |
| "<br>वृत्ताध्ययन          | ण<br>स्टिंड    | ५०२         | वृष्टि                | ą         | 60    | वेग          | 49             | २२७                |
| बृत्तान्त<br>वृत्तान्त    | 2              | १७४         | वृष्णि                | 8         | ३४२   | !<br>. वेल   | 8              | 100                |
| वृत्ताः<br>वृत्ति         |                | 909         | बृष्य                 | 77        | २३७   | बेला         | "              | १४२                |
| "                         | 77<br>79       | 999         | बृहती                 | ÷         | २०३   | >>           | ş              | 484                |
| ,,                        | 3              | 986         | वग                    | 3         | 546   | वेल्रज       | 3              | 82                 |
| "                         | >>             | ५२९         | वंगसर                 | 8         | 359   | वेद्भित      | 8              | 333                |
| बुब                       | 2              | 66          | . वेणि                | ą         | २३४   | 79           | હ્             | 8.5                |
| वृथा                      | ξ              | 360         | वर्णा                 | 8         | કૃષરૂ | 39           | 49             | 330                |
| वृद                       | 3              | 3           | '7                    | **        | इ४३   | ् वेश        | 8              | ६९                 |
| वृद्धकाक                  | ષ્ઠ            | ३८९         | वेणु                  | ••        | 5 हब  | ें वेशन्त    | •1             | ३६९                |
| वृद्धश्रवस्               | ج ٠            | ८६          | ं वणुक                | 49        | २०६   | 🌵 वेश्मन्    | 43             | بولو               |
| वृद्धा                    | े इ            | 996         | वणुष्म                | 3         | 4.69  | ं वेश्या     | 3              | १५६                |
| वृद्धि                    | ,,             | १३४         | वतन                   | ,,        | २६    | ं वेश्याच    | शर्य २         | २४४                |
| 25                        | 99             | બ્રુપ્ર     |                       | 27        | ખરૂ   | ः वश्याध     | ाय ४           | ६९                 |
| ,,                        | Ę              | १३८         | ं वतस                 | Я         | २०३   | ं वप         | ઋ              | २९९                |
| वृद्धोत्र                 | 8              | ३२४         |                       | 99        | २०    | ं वेषवार     | . ,,           | 63                 |
| वृद्धवार्ज                | विद            | પષ્ઠ        |                       |           | ₹84   | वष्टन        | ;;             | २३८                |
| चृ <u>न</u> ्त            | 8              | 393         |                       | - 49      | 34    | 4 विसर       | 8              | इ १९               |
| गृन्द                     | ξ              | 30          |                       | ?<br>?    | 9 €   |              | 35             | <b>३</b> ३२        |
| <b>मृ</b> न्दारक          | <b>र</b>       | :           | 2                     |           | 95    | 1 3          | ફ              | 398                |
| वृश्चिक                   | ૪              | ₹191        | ऽं्"<br>वद्गर्भ       | 19        | 93    | 1            | >>             | રૂર્દ              |
| वृष                       | 9              | ક           | ७<br>७                | ,,<br>3   | 9.9   | 77.20        | <b>क</b> "     | 4.98               |
| ,,                        | 8              | २०          | ξ :                   | Ę         | •     | ६ वेकुण      | દ ર            | १२९                |
| 77                        | **             | ३२          | २ <sup>े  </sup> बदना |           | પ્યુ  | 1 700 700 97 |                | <b>૪</b> ૭૨        |
| n                         | 77<br>S        | <b>રે</b> દ |                       |           | પુર   |              |                | 200                |
| 5)<br>TOTAL               | ق<br>ع         | ر<br>عو     | 1.46.                 |           | 38    | -            | _              | ९२                 |
| <b>बृष</b> ण              |                |             |                       |           |       |              | ान्तिक ३       | 826                |
| बृषदंश                    |                | 3(6         | -                     | । ३       |       | ३ वैजय       |                | នវុន               |
| <b>चृ</b> पन्             | ?              |             | ६ वेदितृ              | >>        |       | ਤੈਕ          |                | રૂપ્યદ             |
| बृषभ                      | 8              | _           | १९ वेदी               | ,,<br>8   |       |              | निक ३          |                    |
| "<br>बृषल                 | ą              | પુર<br>પુર  |                       | e<br>E    |       | प्य वैद्व    |                | 0                  |
| न्नुपर<br><b>मृप</b> र्का |                |             |                       |           |       | ७३ वेण       | a 3            |                    |
|                           |                |             | 1                     |           |       | 35 Am        | Ω              | પ્યુટ              |
| <b>वृ</b> षस्य<br>वृषाक   | न्तः २<br>पि २ |             | 1                     | ्         |       |              | 19474 )<br>196 | 466                |
| वृयाक।                    |                |             | २९ ,,,                | ,         | •     |              |                | ,<br>પ્ <b>ર</b> ૪ |
| 27                        | 8              | 3           | ६४   वेधित            | T .       | . 9   | २२ वित       | सिक :          | ,,                 |

( 844 )

| হা.            | का. | श्रुो.           | ' হা.              | का.    | श्रो.        | হা.                     | का.         | श्हो.      |
|----------------|-----|------------------|--------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| वैतनिक         | 3   | 74               | वश्रवणालय          |        | 996          | ब्यवहार                 | ₹           | 96         |
| वैतरणी         | 8   | وبوي             | विश्वानर           | ,,     | 168          | ब्यवाय                  | 3           | २०२        |
| वैतालिक        | ą   | 846              | वेश्वी             | ą.     | ₹७           | 21                      | Ę           | 334        |
| वैदेह          | ,,  | ५३२              | वैष्टुत            | 3      | 409          | ब्यसन                   | 3           | ४०३        |
| वैदेहक         | 57  | ५६२              | वमारिण             | 8      | ४०९          | ब्यसननिव                | । रकः       | રૂં છે છ   |
| वदेही          | ,,  | 64               | वैहासिक            | ર      | રક્ષ્ય       | व्यसनार्त्त             | 99          | ध्रप       |
| ,,,            | ,,  | ३६७              | वोटा               | સ      | 396          | ब्यसनिन्                | 3           | ९९         |
| वैद्य          | ,,  | 338              | . बोरुखा <b>न</b>  | 8      | ३०६          | व्याकरण                 | ą           | 188        |
| वंधेय          | ٠,  | 98               | वोलक               | "      | 985          | ब्याकुल                 | 3           | 30         |
| वृध्यत्        | 2   | 300              | वोक्षाह            |        | १३५          | ' ब्याक्रोश             | 8           | 363        |
| वैनतेय         | 23  | 134              | वोहिन्थ            | "<br>₹ | ५४०          | •यात्र                  |             | 349        |
| •,             | ,   | 384              | वीपट               | Ę      | 308          | 19                      | Ę           | હ          |
| वनियक          | 3   | ४१६              | व्यसक              | 3      | 83           | •याघ्राट                | 8           | ४०६        |
| वैनीतक         | ,,  | ક્ષેટ્રેફ        | ह्य <b>क्</b>      | 9      | 35           | ब्याघ्री                | 41          | २२३        |
| वेन्य          | "   | 363              | 22                 | 3      | <b>₹</b> ₹   | • व्याज                 | 3           | 85         |
| वैपरीत्य       | ξ   | १३७              | 1 77               | Ę      | 903          | <b>ब्या</b> डि          | 11          | ५३६        |
| वैमात्रेय      | 3   | 290              | ब्यक्ति            | ٠,     | 949          | ब्याध                   | **          | 499        |
| वैमानिक        | 2   | Ę                | व्यग्र             | ą      | 30           | ब्याधाम                 | <b>ર</b>    | <br>લુખ    |
| वैमेय          | 3   | <b>વ્</b> રફેષ્ઠ | ब्यङ्ग             | 8      | ध२०          | व्याधि                  | 25          | २२६        |
| वैयाघ          | "   | ४१९              | व्यजन              | 3      | 349          | 27                      | 3           | १२६        |
| वें र          | 9   | 80               | <sup>ह</sup> य अक  | 2      | 998          | •याधित                  | 99          | १२३        |
| 19             | 3   | ३९४              | <sup>इ</sup> यञ्जन | ą      | €9           | : व्यान                 | 8           | 954        |
| वैरक्रिक       | ,,  | કુપ્યછ           | व्यतिहार           | ,,     | <b>વર્</b> ક | <b>ड्यापश्च</b>         | ર           | રૂં દ      |
| वैरनिर्यातन    | **  | ४६८              | ब्यश्यय            | Ę      | १३८          | व्यापाद                 | દ્          | 6          |
| वैरप्रतिक्रिय। | ٠,, | 19               | व्यत्यास           | 27     | 330          | ब्यापादन                | ર્          | રૂપ્ટ      |
| वैरशुद्धि      | 19  | **               | ब्यथक              | 3      | १६५          | ब्यापृत                 | ,           | 363        |
| वैराट          | 8   | રહેતું '         | व्यथा              | e e    | ફ            | व्यास                   | Ę           | 909        |
| वैरिन्         | 3   | 393              | ब्यध               | 91     | ૧૫૧          | ब्याम                   | 3           | २६४        |
| वैरोट्या       | ą   | 348              | ब्यध्व             | 8      | ५०           | ब्यायाम                 | <b>ર</b>    | २३४        |
| वैवधिक         | ą   | 26               | ब्यन्तर            | ą      |              | 22                      | à           | २६४        |
| वैवर्ण्य       | 2   | २२१ ।            | व्यपदेश            | 3      | કર           |                         | •           |            |
| वैशाख          | "   | <b>\$</b> 10     | व्यभिचारिन्        | ₹      | २४०          | ब्बायोग<br>******       | 2           | 996        |
| n              | 3   | 888              | <b>ब्यय</b>        | Ę      | १५२          | ब् <del>या</del> ल<br>" | n<br>B      | २८२<br>२८८ |
|                | 8   | 69               | <b>ब्यलीक</b>      | 3      | 83           | 99                      | 27          | २६९        |
| ु"<br>षुशेषिक  | ą   | ष३६              | 99                 | 22     | 800          | ब्यालमाहिन              |             | ४५८<br>१५२ |
| वैश्य          | ,,  | 808              | ब्यवस्क्षेद        | 27     | 888          | ज्यास<br>•यास           | A, ≪:<br>55 | 444        |
| , "            | 2)  | ५२८              | ब्यवधा             |        | 993          | 99                      | Ę           | £6         |
| ने<br>अथवण     | ₹   | 303              | ध्य वधान           | >>     | 338          | व्याहार                 | ٠<br>ج      | १५५        |
|                |     |                  | ( ૪૬               | ( e)   | ,            |                         | •           | ( ) "I     |

| च्युशकम ]          |               |              |                      | िशब्द     |              |           |          |                         |
|--------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------------------|
| 33                 |               |              |                      | का.       | क्हो.        | হা.       | anī.     | શ્હો.                   |
| झ.                 | की.           |              | श.<br>शकलिन्         | 8         | 830          | शङ्क्षमुख | 8        | ४१५                     |
| ब्युस्क्रम         | Ę             |              | ,                    | 3         | Ęą           | शची       | ą        | ሬዓ                      |
| <b>ब्युत्पन्न</b>  | <b>ર</b><br>- |              | शकुन<br>"            | 8         | 368          | शचीपति    | 99       | 60                      |
| <u>स्युष्ट</u>     | 2             | <b>વર્</b>   | "<br>হাকুনি          | "         | 77           | হাত       | 3        | βo                      |
| ब्युष्टि           | Ę             |              | ના ઉજાગ              | 77        | 800          | शठता      | 99       | 88                      |
| ब्युड              | <b>31</b>     | ६६           | ः<br>शकुन्त          | 3         | 368          | श्वा      | Ş        | 584                     |
| ब्यूढकङ्कट         | \$            | <b>४२९</b> । | -                    | 8         | 808          | হার       | ą        | ५३७                     |
| ड्यूति             | **            | did a        | "<br>शकुन्तलाम       |           | ३६६ '        | शतकीति    | 3        | 48                      |
| ब्यूह              | 11            | 833          | शकुन्ति<br>शकुन्ति   | 8         | 342          | शनको टि   | ?        | ९४                      |
| 75                 | Ę             | 80           |                      | <b>37</b> | 859          | হারকর     | **       | 60                      |
| <b>ब्यूहपा</b> रिण | 3             | 833          | शकुल                 | 99        | 7)           | शतद्व     | 8        | <b>बु</b> ष्यु <b>व</b> |
| ब्योकार            | 39            | 468          | शकुलाभंक             | 3         | <b>२</b> ९८  | ज्ञनप्रित | <b>ર</b> | 320                     |
| <u>ज्यो</u> मकेश   | ₹             | 335          | शकृत्                | 8         | ३२६          | হান্দ্র   | A        | 250                     |
| व्योमन्            | 99            | 60           | शकुन्करि<br>————     |           | २७६          | 19        | 17       | ३९४                     |
| ब्योघ              | 3             | ८६           | शकृदद्वार            | 3         | ૧૫૫<br>૧૫૫   | शनपदी     | **       | २७७                     |
| व्रज               | 8             | 338          | হান্দ                | 99        | 366          | शतपर्वन   | 97       | २१९                     |
| 91                 | Ę             | 80           | शक्ति<br>"           | 97        | 843          | शनपविका   | **       | 24%                     |
| वज्या              | \$            | ४:४३         | ***                  | 27        | श्वद्        | হান্দিঘর  | 2        | 26                      |
| 97                 | ξ             | 133          | गक्तिभृत             | Þ         | 123          | হানধ্রা   | 8        | 363                     |
| व्रण               | ą             | 526          | शक                   |           | 68           | शताङ्ग    | 3        | 884                     |
| व्रत               | *1            | 200          | राक्रजित             | ą         | 3,00         | शनानन्द   | ę        | 920                     |
| व्रतनि             | 8             | १८३          | शक्राजव<br>शक्रशिरस् |           | ક્રેહ        | 95        | 3        | 438                     |
| व्रतसंप्रह         | 3             | 850          |                      | ą         | ું.<br>કૃષ્ય | शनावनं    | 2        | १३०                     |
| वतादान             | 9             | 63           | शक्ल<br>सम्बद्ध      | 8         | ३२३          | হাপ্ত     | 4        | ३९२                     |
| গ্ৰপ্তন            | \$            | 468          | शकर                  | ર         | 908          | 191       | 91       | ३०६                     |
| ब्रात              | Ę             | ४७           | शक्कर                | ,,        | 229          | शत्रुअय   | 8        | 9,6                     |
| द्यातीन            | રૂ            | 288          | ्रशक्का              |           | 848          | शनि       | ?        | 38                      |
| वाध                | 72            | 494          | হা <u>ৰু</u>         | ą<br>n    | प३८          | शर्नश्चर  | 99       | 9.9                     |
| मीडा               | 2             | 55.4         | 99                   | 8         | 966          | शनैस्     | Ę        | 306                     |
| बीहि               | 8             | २३४          | शङ्कर्ण              | 27        | ३२२          | शप        | 2        | <b>६७६</b>              |
| बैहेय              | **            | ३२           |                      | ą         | 183          | शपथ       | **       | 99                      |
| श                  |               |              | शहुर<br>शहर          | 9         | 86           | शपन       | 99       | 42                      |
| •                  | २             | 185          | হাব্ৰু               | ે<br>સ    | 900          |           | 8        | 390                     |
| शवर                | 8             | ईलंठ<br>104  | l .                  | 3         | २३८          |           | 91       | 833                     |
| 99                 | 97<br>27      |              | i                    | ય         |              | शयर       | Ę        | ५९८                     |
| "<br>शकट           | "<br>2        | ध्री०<br>१३४ | ì                    | 77        |              | शबरावा    |          | 86                      |
| भाकाट<br>११        | 3             |              | 1                    | 99        | 201          |           | ``<br>६  | ЯЯ                      |
|                    |               | 896          | 1                    |           | 353          | · i       | 99       | રૂપ                     |
| शकल                | Ę             | 90           |                      | 826)      |              | c I dead  |          |                         |
|                    |               |              |                      | =40 )     | •            |           |          |                         |

| शब्दग्राम   | ]   |          | मृलस्थर       | <b>नु</b> ची | [ श्राणाजीव         |              |     |              |
|-------------|-----|----------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----|--------------|
| হা.         | का. | श्हो.    | झ.            | का.          | श्हो. े             | হা.          | का. | श्लो.        |
| शब्द्धाम    | Ę   | પ્ય      | शर            | ą            | 885                 | शश           | 8   | 3 8 9        |
| शब्दन       | 3   | १२       | 29            | 8            | 246                 | श्चाबन्दु    | ર   | १३९          |
| शब्दाधिष्ठा | न " | २३७      | शरज           | 3            | 58                  | शशभृत्       | 52  | ૧ુલ          |
| शस्         | Ę   | 509      | शरण           | 8            | 490                 | शशादन        | 8   | 800          |
| शम          | 9   | ७६       | शरणार्थिन्    | ą            | १४३                 | <b>স</b> িন্ | 9   | 80           |
| **          | ₹   | २१८      | शरद्          | ₹            | ७२                  | शित्रिया     | ₹   | २९           |
| n           | 3   | રૂપુપ    | 77            | 77           | इ्छ                 | शश्वत्       | Ę   | 960          |
| शमथ         | 7   | 236      | <b>सर्</b> धि | Ę            | ૪૪૬                 | शब्य         | 8   | 24.0         |
| शमन         | **  | ९९       | शरभ           | 8            | ३५२                 | शसन          | 3   | ४८४          |
| शमल         | æ   | 296      | शरभ्          | <b>ર</b>     | ५२३ (               | शस्त         | 9   | ૮૬           |
| शमी         | 8   | १९६      | ञारस्यक       | 3            | 883                 | হান্ত        | 3   | 850          |
| शर्मागर्भ   | 3   | 850      | <b>बारारि</b> | 8            | 808                 | 95           | 8   | 803          |
| **          | 8   | १६४ ।    | शराह          | 3            | 33                  | शस्त्रजाति   | 3   | ४५१          |
| शमीधान्य    | ,,  | २४७ .    | शराव          | 8            | go !                | शस्त्रजीविन् | 39  | ४३३          |
| शंस्पा      | **  | 5.90     | शराश्रय       | 9            | ४४५                 | शस्त्रमार्ज  | 95  | 460          |
| হাৰ্থ       | 2   | 9.8      | ञारीर         | 11           | २२८                 | शस्त्राजीव   | 19  | ५२२          |
| शम्बर       | 8   | १३५      | कार्करा       | 17           | ६६                  | शस्त्री      | 99  | 888          |
| शम्बर।रि    | 2   | ૧૪૨      | शकराप्रभा     | Lą.          | 3                   | शाक          | 8   | २५०          |
| शम्बल       | ą   | 549      | शर्मन्        | Ę            | ξ                   | शाकट         | ą   | 488          |
| शस्याकृत    | 8   | 38       | शर्व          | ą            | 308                 | 39           | 8   | ३२७          |
| शस्वक       | **  | 209      | शर्वरी        | 99           | <b>પ</b> પ          | शाकटीन       | 3   | વકુલ         |
| शम्भली      | 3   | 190      | शर्वाणी       | 99           | 996                 | शाकशाकट      | 8   | <b>3</b> 8   |
| शम्भव       | 3   | २६       | शल            | 8            | ३१९                 | शाकशाकिन     |     | 13           |
| शक्भु       | **  | રિષ્ઠ    | 29            | 79           | ३६२                 | शाकुनिक      | 3   | ५९४          |
| "           | 2   | 308      | शलभ           | 13           | <b>ર</b> ડ <b>९</b> | शाकर         | 8   | ३२३          |
| n           | "   | १२७      | शलल           | 79           | ३६२                 | शास्त्रीक    | 3   | ४ई५          |
| शस्या       | 3   | ४२१      | 41            | **           | 99                  | शाक्यांसह    | ₹   | 8,40         |
| शय          | 99  | સ્પૃપ    | शलाकापुरुष    | Ę            | ₹€₽                 | शाला         | 8   | १८५          |
| शयन         | 2   | २२७      | शलाट          | **           | 488                 | शासापुर      | 25  | ३८           |
| 25          | 5   | રૂપ્ટલ   | शलादु         | 8            | ૧૧૬                 | शाखामृग      | 99  | ३५८          |
| शयनास्पद    | 8   | ६१       | शस्क          | Ę            | 90                  | शाखारण्ड     | ą   | ५२३          |
| शयनीय       | 3   | રૂષ્ટ્રદ | शस्किन्       | 8            | 830                 | शास्त्रिन्   | 8   | 300          |
| शयानक       | 8   | ₹ ६५     | शस्य          | Ę            | ४५३                 | शाक्कर       | 47  | ३२३          |
| शयालु       | 3   | 908      | 1)            | 8            | ३६२                 | शाङ्किक      | 3   | ५७४          |
| शयित        | 23  | 300      | शस्यक         | 93           | n                   | शारी         | "   | ३३९          |
| षयु         | 8   | ३७१      | शस्यारि       | 3            | 309                 | शास्य        | 99  | 81           |
| शय्यम्भव    | 8   | ક્ર      | श्च           | 79           | २२८                 | शाण          | 37  | <i>પ</i> ૭રૂ |
| शय्या       | ¥   | ३४६      | হাহা          | 8            | 128                 | शाणाजीव      | >>  | 460          |
|             |     |          | (             | ४६९          | )                   |              |     |              |

| शाणी ]                 |             | अभिधानचिन्तामणिः |                  |            |             |                      | [किल       | ो <b>च</b> य |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|------------|--------------|
|                        | <b>25</b> 7 | स्रो. ।          | হা. ব            | FT.        | श्हो.       | হা.                  | का.        | स्रो.        |
| হা.                    | का.<br>इ    | 383              | शास्मिलिन्       | <b>ર</b>   | 388         | शिक्षित              | Ę          | 83           |
| शाणी<br>स्थान          | Ę           | £                | शाव              | ą          | ₹           | शिक्षिनी             | ą          | ३३०          |
| शात                    | "           | 920              | शावर             | 8          | 906         | 111                  | **         | 880          |
| n<br>maxix             | 8           | 999 :            | 99               | 97         | <b>२२</b> ५ | शिन                  | Ę          | 920          |
| शातकुम्भ<br>शात्रव     | ą           | 397              | शासत             | Ę          | 68.         | शितशिमिब             | क् ४       | २४०          |
| হারে                   | ่ง          | 948              | शाप्कुल          | 3          | વરૂ '       | शिति                 | ξ          | ३३           |
| •                      | 97          | 28               | शासन             | <b>ર</b>   | 199         | <b>হি</b> ।থিত       | ર          | 944          |
| <b>शाह</b> रू          | ₹           | २०९              | शास्तृ           | <b>9</b> 1 | 388         | क्षिविविष्ट          | 2          | 338          |
| शान्त                  | ž.          | ४७५              | <i>p</i> 1       | 3          | કુપર        | •                    | 3          | 999          |
| "<br>शान्ता            | 9           | 88               | शास्त्रविद्      | *          | ٩           | 15                   | п          | 950          |
| शास्ता<br>शास्ति       | "           | 26               | शिक्य            | 91         | 24          | शिफा                 | 8          | ३८६          |
|                        | ?<br>2      | 296              | <b>হিঃস্বা</b>   | ₹          | १६४         | 93                   | 111        | २३२          |
| <b>99</b>              | ž.          | 340              | शिचित            | ₹.         | € ;         | <b>হিচেত্রিকা</b>    | 3          | ४२३          |
| "<br>शास्तिगृह         | ય           | ६३               | शिखण्डक          | 71         | २३६         | शिविर                | <b>91</b>  | 833          |
|                        | ٠<br>٦      | 968              | **               | 8          | ३८६         | গিমি                 | 8          | ६९६          |
| शाप                    | a a         | 469              | शिखण्डिक         | 77         | ३९१         | शिम्बा               | 21         | 97           |
| शास्वरी<br>——          | <b>*</b>    | 343              | <b>दाखण्डिका</b> | 3          | રફ્રષ       | शिग्वि               | 95         | 900          |
| शार                    | 99          | ९७               | शिखर             | 8          | 96          | शिग्बिक              | 91         | २३९          |
| शारद                   | 8           | २३८              | 71               | ,,         | 363         | शिरस्                | Ę          | २३०          |
| शारि                   | 3           | 949              | शिखरिन           | 21         | 93          | शिरस्क               | 99         | ४३२          |
| शारिका                 | રે          | 305              | D                | 99         | .00         | <b>जिरस्रा</b> ण     | 59         | 99           |
| 99                     | 8           | ४०२              | 99               | 22         | 808         | शिरस्य               | 11         | २३४          |
| "<br>शारिफल            | ą           | 949              | शिखरिणी          | ą          | <b>§</b> 6  | शिरोगृह              | 8          | ६३           |
| शाङ्ग                  | ર           | 136              | शिग्वा           | **         | २३'*        | शिरोधरा              | ą          | २५०          |
| शाङ्ग <sup>्</sup> टत् | "           | 133              | 99               | 8          | 964         | शिरोधि               | 99         | **           |
| नार्नु <b>छ</b>        | 8           | 343              | 375              | 75         | 964         | शिरोनाम              | नू ४       | 350          |
|                        | 8           | ଓଷ୍              | <b>विखाण्डक</b>  | 3          | २३६         | शिरोमणि              | ેરૂ        | 318          |
| ण<br>शालक्काय          | -           | પ્યુવ            | विक्रियीव        | 8          | 396         | <b>शिरोमर्म</b> र    |            | ३५४          |
|                        | 8           | 48               | शिखिन्           | ₹          | 34          | शिल                  | ે ફ        | प२९          |
| হান্তা<br>গ            | 97          | 964              |                  | 99         | 940         | হািছা                | 8          | 98           |
| शालाजी                 | <b>7</b> 33 | 90               | 77               | 8          | 354         | 79                   | 12         | १०२          |
| <u> হাাভাদূৰ</u>       |             | ३४६              | 22               | 99         | ३८५         | 99                   | 35         | २११          |
| शालि                   | 29          | વેરૂપ            | 1                | त २        | १२२         | शिलाजनु              | 27         | 386          |
| शास्त्र<br>शास्त्रीन   | ą           | 9,9              |                  | 8          | 200         | शिलासा               |            | 308          |
| शालु                   | 8           | ४२०              | 1                | 23         | २५०         | शिली                 | 99         | २६९          |
| शास्त्र<br>शास्त्रक    | ,           | २३३              |                  | 3          | २९६         |                      | <b>1</b> 3 | ४४२          |
| शास्त्रक<br>शास्त्रहर  | **          | 870              |                  | "          | રુષ્ટ       | 1                    | 8          | 20%          |
| शास्त्रस<br>शास्त्रेय  | 90          | <b>3</b> :       | i -              | 11         | 880         |                      |            | વર           |
| <b>प्</b> राष्ट्रभ     |             | 4.               |                  | ( oen      | 354         | . वस्तरकार <b>वा</b> | •          |              |

| शिरुप ]         |     |              | मृतस्थ        | शब्दस | ाूची         |              |       | [ सून्य    |
|-----------------|-----|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|
| হা.             | का. | <b>म्हो.</b> | হা.           | का.   | श्रो. }      | ্ন.          | का.   | श्लो.      |
| शिरूप           | 3   | ५६४          | शीतल          | Ę     | २१           | शुव्हा       | ર્    | 400        |
| शिस्पा          | 8   | ६६           | र्शानशिव      | 8     | 4            | 59           | 8     | २९०        |
| शिक्षिपन्       | 3   | <b>પ</b> કરૂ | <b>इ</b> गिधु | રૂ    | पहट          | शुनुद्रि     | "     | 940        |
| शिल्पिशाल       | म ४ | ६६           | र्शान         | Ę     | 350          | शुद्धमति     | 3     | ષર         |
| शिव             | 3   | <i>@</i> 8   | शीर्णाहि      | ₹     | 9,6          | शुद्धान्त    | 3     | ३९१        |
| **              | 11  | ८६           | शीर्ष         | ર     | २३१          | शुद्धोदनस्   | रुत २ | 949        |
| <b>3</b> 1      | 2   | 999          | शीर्षक        | "     | ४३२          | शुन          | 8     | ક્ષ્કુષ્   |
| 91              | 8   | 380          | शीर्षच्छेच    | **    | <b>३</b> ७ ¹ | शुनासीर      | 2     | ८६         |
| शिवकर           | 9   | પરૂ          | शीर्षण्य      | 73    | २३४          | शुनि         | 8     | ફેશ્વ      |
| <b>ावग</b> ित   | >>  | 45           | "             | "     | ४३२          | शुनी         | **    | इ४७        |
| शिवद्वर         | 3   | ૧૫૨          | शील           | -     | ५०८          | शुन्य        | ξ     | <b>८</b> २ |
| शिवनानि         | ••  | 59           | 77            | Ę     | 13           | शुभ          | 9     | 28         |
| शिवपुरी         | 8   | 80           | शुक           | 8     | 303          | शुभंयु       | 3     | 90         |
| शिवा            | 9   | ४०           | शुकपुरुष      | 72    | 358          | ग्रुभसंयुत्त |       | 71         |
| 71              | 2   | 996          | शुक्त         | ર     | ७९           | शुभ          | Ę     | २९         |
| **              | 8   | 299          | शुक्ति        | 8     | २७०          | शुस्त्र      | 3     | પુલ્ટ      |
| +9              | 22  | રૂપ્ય        | যুক্ষির       | 8     | १इ४          | शुम्भमथि     |       | 999        |
| शिशिर           | ₹   | 90           | शुक           | ą     | ३३           | शुस्क        | ą     | 366        |
| 85              | ξ   | 23           | "             | 91    | ६८           | गुल्काध्य    |       | 'n         |
| शिशु            | Ę   | ₹            | 99            | ş     | २८३          | ग्रुस्य      | 19    | ५९२        |
| शिशुक           | 8   | ४१२          | E.5           | **    | २९३          | "            | 8     | 904        |
| <b>शिशु</b> स्व | 3   | ર            | ***           | В     | 348          | शुल्वारि     | 39    | 978        |
| शिशुनामन्       | 8   | ३१९          | गुक्रकर       | ź     | २९२          | 1            | ą     | 228        |
| शिशुपाळ         | 2   | १३५          | शुक्रज        | 7     | 9            | शुश्रूषा     | રે    | 9 € 9      |
| शिशुमार         | 8   | 835          | शुक्रशिष्य    | 33    | <i>ع</i> ب   | शुचि         | ч     | Ę          |
| शिशुवाहक        | 19  | <b>રુ</b> ૪૨ | गुरू          | ٤     | २८           | शुपिर        | ₹     | २०१        |
| शिश्न           | ą   | २७४          | गुक्रभातु     | 8     | 303          | 99           | ч     | ধ্         |
| शिश्विदान       | 99  | <b>પ</b> ૧૧  | शुक्रापाङ     | "     | 368          | शुक्त        | Ę     | 860        |
| शिष्टन्व        | 9   | ६६           | 观新            | 22    | 990          | शुप्सन्      | 93    | 12         |
| <b>বি</b> ছি    | 2   | 993          | शुच्          | ?     | २१३          | शूक          | 33    | ३३         |
| शिष्य           | 9   | હવ           | शुचि          | 19    | 99           | शुक्धान्य    | 8     | २४७        |
| शीकर            | ર   | n            | 10            | **    | 93           | शूकर         | 9     | ४७         |
| <b>হ</b> িচা    | Ę   | 906          | 39            | "     | 84           | शृकल         | 8     | ३०१        |
| शीघवेधिन्       |     | ४३६          | 13            | 8     | 354          | शृद          | 3     | ४७१        |
| <b>इ</b> ति     | 18  | २०३          | 39            | Ę     | २८           | 19           | 23    | प्रपट      |
| 99              | ફ   | રેય          | *1            | 19    | ७२           | श्रुद्रा     | 35    | 966        |
| शीतक            | 2   | કહ           | शुष्ठी        | 3     | 68           | शूद्री       | 99    | 850        |
| शीतल            | 9   | २७           | शुक्का        | 39    | ५६७          | शून्य        | Ę     | ८२         |
|                 |     |              |               | 803   | <b>)</b>     |              |       |            |

| श्रम्बवादिन  | ()   | अभिधानचिन्तामणिः |                     |     |              |                       | [ स्राणा |                    |  |
|--------------|------|------------------|---------------------|-----|--------------|-----------------------|----------|--------------------|--|
| হা.          | का.  | श्ह्रे.          | হা.                 | का. | क्षो. :      | য়.                   | श्ले     | া. কা.             |  |
| श्न्यवादिन्  |      | પરૂપ             | गर्प <b>र</b> छेदिक | 3   | ইও           | शौर्य                 | <b>ર</b> | ४०३                |  |
| भूर<br>-     | 77   | ₹९ :             | शेल                 | 8   | 93           | 19                    | 75       | ४६०                |  |
| भूरदेव<br>-  | 9    | u3               | शैलाहिन्            | 2   | <b>८४३</b> । | शौ <del>ष्टिक</del> क | **       | 316                |  |
| शूर्प        | 8    | 88               | शंख्य               | 11  | 285          | शीहिक केय             | 8        | २६२                |  |
| शूर्पक       | ą    | 385              | <b>গ্</b> ৰ         | 3   | ३६०          | श्गीलियक              | 3        | ५५४                |  |
| श्ल          | ą    | 8'49             | शंबल                | 8   | २३३ (        | श्मशान                | 8        | पप                 |  |
| शृलनाशन      | 8    | <b>Q</b>         | शैवलिनी             | "   | १४६          | र <b>नशानवेश</b> म    | •        | 490                |  |
| ग्रुस्तृत्   | 2    | 993              | शैवाल               | 77  | २३३          | रमश्र                 | ક્       | २४७                |  |
| ग्रूलाकृत    | 3    | نون              | হাঁহাৰ              | ğ   | 3            | श्याम                 | Ę        | e <b>#</b>         |  |
| ग्रुलिक      | 8    | ३६२ '            | शेप                 | ₹   | తం           | श्यामक                | 8        | સ્ફ <b>ર</b>       |  |
| शुरुष        | રૂ   | 55               | झोक                 | 9   | 5.2          | स्यामण                | Ę        | 23                 |  |
| শ <u>ূর্</u> | 71   | इ२९              | 99                  | 2   | २१३          | श्यामा                | ٩        | 80                 |  |
| 3)<br>ma(6)  | 8    | રેજુપ્           | शोचन                | 97  |              | 11                    | 77       | 'ક પ્રે            |  |
| श्रङ्खलक     | 93   | ३२९              | ज़ो चिम             | 21  | १३           | 77                    | ₹        | 129                |  |
| श्रङ्ग       | 17   | 96               | शोचिष्केश           | 8   | 384          | 25                    | 8        | ⇒ ६५५              |  |
| ,.           | 17   | ३३०              | शोग                 | 77  | કૃષ્યું ફ    | रयामाक                | 19       | 585                |  |
| श्कृषेरक     | 99   | २५५              | "                   | 17  | ३०८          | श्यामाङ               | Þ        | عز إه              |  |
| श्रुकाट      | "    | ug               | 21                  | 3   | 33           | . <b>इया</b> ल        | ঽ        | 238                |  |
| श्रङ्गार     | 2    | 383              | क्रोणित             | 3   | २८५          | ्रयालिका              | *2       | ≎३९                |  |
| 97           | "    | 206              | ञोणितपुर            |     | 83           | स्याव                 | ξ        | ३२                 |  |
| श्रङ्गारभूष  | वा ४ | १२७              | লাথ                 | ર્  | १३२          | श्यन                  | 75       | 24                 |  |
| श्रुद्भिक    | **   | २६३              | शोधनी               | 8   | 68           | ् <b>र</b> यन         | 3        | 88                 |  |
| श्ट ङ्गिण    | 50   | ३४३              | शोधिका              | "   | २४३          | 99                    | 8        | 800                |  |
| श्रृङ्किमी   | 13   | इइ१              | शंधित               | 3   | 96           | ' মন্ত্রা             | ğ        | 20'3               |  |
| श्रङ्गी      | >9   | ४१३              | 39                  | Ę   | <b>ં</b> ક્  | ' ধৰান্ত              | 21       | 228                |  |
| श्कृतिकन     | F 77 | 335              | शाफ                 | 3   | ४३२          | 99                    | 37       | २०३                |  |
| 程行           | Ę    | १२१              | शाभन                | Ę   | 60           | श्रन्थन               | *1       | <b>និ</b> ទី ១     |  |
| शंखर         | ર્   | <b>३१८</b>       | , शोभा              | ફ   | <i>६०३</i>   | श्रम                  | 3        | ર કે ફે            |  |
| शेप          | 27   | २०४              | 3 29                | Ę   | 188          | 75                    | 3        | दपर                |  |
| शेपस्        | 9)   | 99               | ्राभाञ्जन           |     | 900          | श्रमण                 | 4        | \$\ <sup>1</sup> 4 |  |
| शेपाल        | 8    | २३३              | 'श <b>ंप</b>        | ą   | ३२७          | ं अवग                 | 7        | ي د                |  |
| शेसुपी       | 2    | २२३              | शोषग                | 39  | 4.6          | 39                    | 19       | २२४                |  |
| शेलु         | 8    | २१०              | ं शोक               | ક્  | rd 3         | 99                    | ર        | २३८                |  |
| शेवधि        | 7    | 205              | ्रशांच              | 8   |              | , अवणा                | 99       | 98                 |  |
| शेवल         | 8    | २३३              | হাঁ তে              | ą   |              | धवस्                  | 37       | ঽঽৢ৽               |  |
| शेवाळ        | 11   | >9               | ं शीव्हिक           |     |              | े श्रविद्या           | 2        | 3%                 |  |
| क्षेप        | 59   | ३७३              |                     | 11  | Rog          | <b>अविद्या</b> सू     | 11       | इंद                |  |
| शंच          | 3    | <b>69</b>        | सोरि                | ₹   | \$3,0        | आणा                   | 3        | 38                 |  |
|              |      |                  | (                   | 805 | )            |                       |          |                    |  |

| आह | ] |
|----|---|
|----|---|

### मूलस्थशब्दसूची

[ विङ्ग

| হা.           | का.        | क्षो. '               | হা.                | का.    | स्रो.      | হা.                 | का.      | श्चो.       |
|---------------|------------|-----------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|----------|-------------|
| श्राद         | ą          | 848                   | श्रेयस्            | 9      | 28         | श्वास               | Ę        | ષ્ટ         |
| *1            | 23         | ४८६                   | ,,                 | Ę      | 30         | <b>मासरोध</b> न     | 3        | ૮ફ          |
| श्राद्धकाल    | 7          | da                    | ••                 | **     | હાન્યુ     | <b>धासहेति</b>      | 3        | २२७         |
| भान्द्रदेव    | 99         | ९९                    | श्रेयांस           | 3      | २७         | <b>শ্বিস্থ</b>      |          | 330         |
| श्रान्त       | 3          | ४७५                   | . ,,               | 99     | २९         | भेत                 | 77       | ७३          |
| श्रावण        | 8          | ६८                    | श्रेष्ठ            | Ę      | હપ         | 77 🌭                | 8        | 308         |
| श्रावणिक      | •          | 73                    | श्रोण              | 3      | 398        | 97                  | ₹        | २८          |
| श्री          | 3          | 80                    | श्रोणि             | 11     | २७इ        | श्वनकोलक            | 8        | ४१२         |
| **            | ?          | 380                   | श्रोत्र            | 79     | २३८        | श्वेतगज             | 3        | 83          |
| 99            | 3          | ≥8                    | श्रोत्रिय          | 11     | 863        | श्वेतद्युति         | 27       | ५९          |
| 11            | Ę          | 288                   | श्रीषट             | Ę      | 308        | श्वनिषङ्ग           | 8        | ३५६         |
| श्रीकण्ठ      | 2          | 208                   | श्रुचग             | 79     | 53         | श्वेतमरिच           | 19       | २००         |
| श्रीखण्ड      | 3          | 304                   | 2421               | 3      | guy        | श्वेतरक्त           | Ę        | ६१          |
| श्रीघन        | 7          | 386                   | श्राचा             | Ř      | 388        | श्वेतवाजिन्         | 2        | 96          |
| প্ৰাৰ্        | 39         | <b>५०३</b>            | श्रीपद             | 3      | १२९        | <b>ध</b> तसर्पप     | પ્ર      | २४६         |
| श्रीधर        | 8          | 49                    | श्रील              | 53     | 23         | रवेतहय              | ą        | 3,93        |
| 19            | 3          | કુરુંલ                | श्लेष्मण           | "      | 128        | श्वावसीयस           |          | ۷.          |
| श्रीनन्दन     | **         | १४२                   | श्रेष्मन्          | 94     | 928        | प                   |          | •           |
| श्रीपति       | ,,,        | 926                   | . श्रेष्मल         | 15     | 328        | _ *                 |          |             |
| श्रीपथ        | 8          | ખરૂ                   | श्रेष्मातक         | S      | 290        | षट्कर्मन्           | 3        | <b>४</b> ७६ |
| श्रापणी       | ••         | २०९                   | क्ष्येन            | ą      | 369        | पट्पदी              | 8        | २७४         |
| श्रीफल        | **         | 208                   | शःश्रेयम           | 9      | 28         | षहभिज्ञ             | ર        | 386         |
| श्रीवस्स      | 2          | १३२                   | श्वजीविका          | ą      | ५३०        | पङ्गव               | <b>হ</b> | \$0         |
| 79            | 22         | ?રફ                   | - अदं <b>द्या</b>  | ય      | 777        | पड्ज                | 27       | ફ્ર         |
| श्रावत्सभृत्  | **         | ५३३                   | भवद्रश<br>भवयित    |        |            | पड्बिन्दु           | 2        | १२९         |
| श्रोवःस       | ` <b>3</b> | 392                   | i                  | ş      | <b>२९०</b> | पड्रसासव            | ર્       | २८४         |
| श्रीनृत्त     | 8          | 590                   | • श्वन्<br>े श्वपच | 8      | 388        | पण्ड                | 8        | 308         |
| श्रीवृत्तकिन् |            | ३०२                   | , क्यच<br>े खञ्ज   | च<br>प | <i>५९७</i> | 99                  | 99       | ३२५         |
| श्रीसंज्ञ     | 3          | 390                   | ,                  | -      | 9          | ं <b>च</b> वस       | ર<br>ર   | ११०<br>२२६  |
| ध्रवदेविक     |            | ર્ફ                   | . <del>य</del> यधु | ą      | 932        | **                  | ٠,       | •           |
| श्रुतवे       | <b>\</b>   | <i>કુ પ</i> કુપ્ય     | श्वशुर             | 99     | २२३        | पण्ढतिल             | 8        | ३५२         |
| श्रुति        | 27         | ૧૬ફ                   | ্ধগ্র              | 91     | **         | t.                  | j.       | २४६<br>४२   |
| 79            | 3          | . ૧૧૨<br>૨ <b>૪</b> ૭ | श्रश्रश्रहार       | 11     | २२४        | <b>प</b> ण्मुख<br>" | ;<br>2   |             |
| श्रेणि        | "          | ५६३                   | श्रम्              | Ę      | 300        |                     |          | 323         |
| आणिक          | "          | ેલ્લ<br>ફેબ્રફ        | श्रमन              | 8      | १७२        | पष्टिक              | 8        | २३४         |
| श्रेणी        |            | <b>પ</b> વ            | श्वामित            | ६      | 8          | पष्टिक्य            | 33       | <b>३२</b>   |
| श्रेयम्       | Ę          |                       | <b>শা</b> ন        | 8      | 384        | <b>पष्टवाह</b>      | 99       | ३२६         |
| _             | ٩<br>      | २९                    | श्चापद             | 99     | २८२        | पाण्मातुर           | 3        | 922         |
| **            | 99         | @B                    | श्वाविध्           | 22     | ३६२        | <b>বিঙ্ক</b>        | 77       | २४५         |
|               |            |                       | (                  | 805    | ,          |                     |          |             |

| য়.               | का.      | श्हो. | য়.                | का. | श्हो           | <b>इा</b> . | का.      | श्लो.        |
|-------------------|----------|-------|--------------------|-----|----------------|-------------|----------|--------------|
| षोडत्             | 8        | ३२९   | संशासक             | ર   | श्रुपुर        | सम्ब        | Ę        | इ९४          |
| <b>पोडपा</b> चिंस | <b>ર</b> | 38    | संशय               | Ę   | 33             | सर्ग्वी     | 97       | १९३          |
| पोडशावर्त         | 8        | २७१   | संशयालु            | ą   | 909            | संख्य       | **       | ३९४          |
| पोढशांहि          | >>       | 896   | संशयितृ            | ••  | •• 1           | सगर         | 31       | ३५६          |
| ष्ट्रीवन          | Ę        | 340   | संशित              | Ę   | 920            | सगर्भ       | 93       | २३५          |
| <b>ष्टे</b> वन    | *        | 29    | संश्रव             | ?   | 992            | सगोत्र      | 53       | 224          |
| प्ट्यृत           | "        | 31    | संश्रुत            | Ę   | ૧ૂરુષ          | सर्विध      | 91       | ८९           |
| <b>ँ</b> स        |          |       | संश्लेष            | 97  | 383            | सङ्खट       | Ę        | 380          |
| संयत              | ą        | ४६०   | संसक्त             | **  | 25             | सङ्ग्रथा    | 2        | 968          |
| संयत              | "        | ४०३   | 71                 | 93  | 909            | मक्रर       | 8        | ८२           |
| संयमनी            | 2        | 300   | संसद               | ą   | 384            | सङ्घर्षण    | ş        | 336          |
| संयुग             | 3        | ४६३   | संसरण              | 8   | પર             | सङ्गलिन     | Ę        | 353          |
| संयोजित<br>-      | Ę        | 929   | संमिद्धि           | 93  | 93             | मञ्जलप      | ź        | १४३          |
| संरम्भ            | "        | 934   | संस्कार            | ξ   | Q              | 99          | Ę        | ξ            |
| संराव             | 17       | 3,8   | संस्कारवत्व        |     | <b>&amp;'4</b> | सङ्गमुक     | રૂ       | 909          |
| संख्य             | 3        | २२७   | संस्कृत<br>संस्कृत | · • | 199            | सङ्खाश      | 8        | 96           |
| सकाप              | ,        | 969   | } •9•              | ą   | ۹              | सङ्खीर्ण    | 17       | 306          |
| संवत्             | Ę        | 905   | संस्तर             | ,,  | ર્ફ કર્ફ       | 22          | 75       | १२५          |
| संवत्सर           | રે       | હરૂ   | 99                 | 99  | 898            | सङ्खुचित    | ૪        | ,994         |
| संवनन             | Ę        | 138   | संस्तव             | 8   | ૧૪૧            | सङ्ख्       | 2        | 999          |
| संवर              | 9        | ३६    | संस्याय            | 91  | ५७             | 99          | ξ        | 906          |
| 93                |          | ખુપ   | संस्था             | 2   | २३७            | सङ्खोचपि    | शुन ३    | ३०९          |
| ••                | 8        | ३१    | 93                 | ą   | 806            | संकन्दन     | 2        | 614          |
| **                | >>       | 544   | संस्थान            | 8   | पर             | संक्रम      | Ę        | ૧૫૩          |
| संबर्त            | 2        | G12   | "                  | Ę   | १५२            | संकाम       | 27       | ,,           |
| संवर्तक           | **       | १३९   | संस्थित            | ŧ   | 3,0            | संचेप       | **       | 86           |
| **                | 8        | 156   | संस्फोट            | 91  | 8€ 0           | संख्य       | 3        | 8६०          |
| संवर्तिका         | 99       | २३०   | संहत               | Ę   | 306            | संख्या      | ,,       | <b>પર્</b> ફ |
| संवसथ             | **       | २७    | संहति              | 99  | ४७             | >>          | Ę        | 9            |
| संवाहक            | Ę        | 348   | संहनन              | ş   | २२७            | संख्यावत    | <b>.</b> | Ę            |
| संवित्ति          | ₹        | २२३   | संहर्ष             | Ę   | 343            | संख्येय     | 17       | <b>५३</b> ६  |
| संविद्            | 99       | १९२   | संहार              | ₹   | <b>ড</b> ম্ম   | सङ्ग        | Ę        | 388          |
| संवीत             | Ę        | 117   | संहूति             | 99  | 364            | सङ्गत       | ₹        | १८२          |
| संबृ              | "        | 77    | सकल                | ą   | ६९             | 99          | ą        | ३९५          |
| संवेग             | 2        | २३६   | सकृत्प्रज          | 8   | ₹८७            | सङ्गम       | Ę        | 388          |
| संवेश             | 99       | २२७   | सक्तु              | 3   | इप             | सङ्गर       | 2        | १९२          |
| संवेशन            | 3        | २०१   | सक्तुक             | 8   | २६४            | 92          | 3        | ४६२          |
| संब्यान           | 22       | ३३५   | सक्थि              | ₹   | २७७            | सङ्गीत      | 2        | ૧૧૨          |

( 808 )

| सङ्कीर्ण ]                |     |       |               | [सम्बिवेश |              |              |            |            |
|---------------------------|-----|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| ছা.                       | का. | स्रो. | হা.           | का.       | श्जो.        | श.           | का.        | श्ह्रो.    |
| सङ्कीर्ण                  | Ę   | १२५   | सस्व          | Ę         | ₹ ;          | सनातन        | Ę          | 66         |
| सङ्ग्रप्त                 | ₹   | 286   | सत्त्वप्रधानत | 8 7       | હુ           | सनि          | 3          | ५३         |
| संगृह                     | Ę   | 323   | सत्पथ         | 8         | 40           | सनीड         | Ę          | ८६         |
| संग्रह                    | 2   | 999   | सन्य          | 2         | 996          | सन्तत        | 41         | 900        |
| "                         | Ę   | ६८    | सरयञ्जार      | ş         | <b>५३</b> ६  | मन्तमम       | 2          | ६०         |
| संग्राम                   | 3   | 860   | सस्यप्रवाद    | 2         | ง<br>รุธุง   | सन्तान       | 97         | ९३         |
| संग्राह                   | "   | २६१   | सत्यवती       | 3         | 433          | 19           | 3          | १६७        |
| ••                        | •>  | 889   | मत्याकृति     | 92        | ५३६          | सन्ताप       | 8          | १६८        |
| संघ                       | ξ   | 88    | सत्यानृत      | 91        | ५३१          | सन्तापित     | Ę          | १२९        |
| संघचारिन्                 | 8   | 830   | सत्यापन       | 93        | <b>પ</b> રૂપ | सन्तोष       | 3          | ८२         |
| <b>सं</b> घजी <b>विन्</b> | •   | 388   | सत्र          | 93        | 828          | 79           | ₹          | <b>२२२</b> |
| संघात                     | દ્  | 80    | 7*            | 8         | १७६          | सन्दश        | ą          | ५७३        |
| सचिव                      | æ   | ३८३   | मत्रशाला      | "         | ६६           | •            | **         | 3 80       |
| सज                        | "   | 830   | सत्रा         | Ę         | 363          | सन्दान       | 8          | 380        |
| सजन                       | "   | 83    | सत्रिन्       | 3         | ३९८          | सन्दानित     | ą          | १०३        |
| **                        | 77  | 833   | सरवर          | Ę         | १०६          | सन्दानिनी    | 8          | દ્દ્       |
| संज्ञित                   | 8   | २८७   | सःवरम्        | "         | 388          | ' सन्देशवाच् |            | 330        |
| संज्ञ                     | ą   | 1 350 | सदन           | В         | ५६           | सन्देश हार   | <b>ह</b> ३ | ३९८        |
| संज्ञ्हि                  | 99  | ै ३५  | सदस्          | 3         | \$ 84        | सन्देह       | Ę          | 33         |
| संज्ञा                    | 2   | 308   | सदस्य         | 99        | 388          | सन्दोह       | 59         | 80         |
| संज्ञु                    | ş   | 350   | सदा           | Ą         | 350          | सन्दाव       | 3          | ४६६        |
| संचय                      | Ę   | 88    | सदानीरा       | 8         | 348          | सन्द्राव     | 99         | ४६७        |
| संचर                      | 3   | 550   | सद्द          | €         | 90           | सन्धा        | 2          | 365        |
| संचारिका                  | ,,  | 964   | सदश्          | 99        | **           | सन्धानी      | 8          | ६२         |
| संचारिन्                  | ₹   | २०९   | सदश           | 99        | 39           | सन्धि        | 3          | ३९९        |
| संजवन                     | 8   | 46    | सदेश          | 99        | ૮૬           | सन्धिजीवः    | F **       | १३९        |
| संज्वर                    | 27  | 956   | सद्भूत        | 3         | 300          | सन्धिनी      | . 8        | ३३३        |
| सटा                       | 3   | 800   | सद्यन्        | 8         | પક્          | सन्धिला      | 11         | 183        |
| संदीन                     |     | इ८४   | सचस्          | হ         | १६८          | सन्ध्या      | 2          | પુષ્ટ      |
| सत्                       | 3   | Ę     | सद्यस्क       | 99        | 58           | सम्बद        | 3          | ४२९        |
| सतन                       | Ę   | 900   | सधर्मन्       | 39        | 30           | संबाह        | *)         | 830        |
| सतत्त्व                   | ,,  | 93    | सधर्मिणी      | ર         | 396          | सम्राह्य     | 8          | २८८        |
| सती                       | 7   | 196   | सधीची         | 50        | 193          | सक्रिकर्ष    | Ę          | ८६         |
| 37                        | 3   | 365   | सध्यञ्ज       | ,,,       | 906          | सन्निकृष्ट   | 77         | 69         |
| "                         | 8   | 123   | सनखुमार       |           | ३५७          | सम्बिधान     | 77         | ८६         |
| सतीनक                     | 79  | २३६   | सनस्कुमार     | जा २      | 9            | सम्निधि      | 99         | 60         |
| सतीर्थ्य                  | 9   | હજ    | सना           | Ę         | 350          | सन्निभ       | 39         | ९७         |
| सत्तम                     | Ę   | gry,  | सनातन         | ₹         | 330          | सिश्चवेश     | 99         | १५२        |
|                           |     |       |               | 12794     | )            |              |            |            |

| হা.                       | का.     | श्हो.               | হা.                 | का. | क्रो.      | শ.               | কা.      | श्लो.   |
|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----|------------|------------------|----------|---------|
| स्रपत्न                   | 3       | 393                 | लमय                 | Ę   | 384        | समिति            | 3        | 984     |
| सपत्राकृति                | 6       | 6                   | समया                | 77  | 9.90       | *1               | **       | ४६२     |
| सपदि                      | 27      | 356                 | समर                 | ą   | 860        | समिष्            | 99       | ४९१     |
| सपर्या                    | 3       | 333                 | समरोचित             | 8   | 266        | समिर             | 8        | 805     |
| संपिण्ड                   | ,,      | 225                 | समर्थन              | Ę   | 90         | समीक             | 3        | ४६२     |
| सपीति                     | 25      | ५७१                 | समर्थुक             | ą   | 188        | सर्माचीन         | ?        | 906     |
| समाच<br>स <b>प्तक</b> ी   | 91      | <b>રે</b> રે        | समर्याद             | Ę   | 69         | समीप             | Ę        | ८६      |
| न्यतका<br>सप्तजि <b>ह</b> | 8       | 984                 | समवकार              | 2   | 396        | सर्भार           | 8        | 305     |
| सताजह्न<br>सप्ततन्तु      | 3       | 888                 | ममवर्तिन्           | 17  | ९८         | समोरण            | 33       | **      |
| सतपर्ण<br>सहपर्ण          | y       | 399                 | समवाय               | Ę   | 88         | समुख             | 3        | 80      |
| सत्तपण<br>सप्तर्षि        | ą       | 377<br>24           | समवाययुज            | •   | ५५७        | तमु चय           | Ę        | 350     |
|                           | ۳<br>او |                     |                     | 99  | ১ ১৭       | समुख्य           | 12       | ६७      |
| सप्तला<br>सप्तसप्ति       | _       | 518                 | समसुप्ति            |     |            | <b>म</b> मुन     | 10       | 926     |
|                           | ₹       | 90                  | समस्त               | Ę   | ह <b>्</b> | यमुन्पि <b>अ</b> | 3        | 30      |
| मप्ताचिस्                 | **      | <b>३</b> ४          | समस्थली             | ૪   | 34         | समुद्            | 99       | 885     |
|                           | 8       | ३६६                 | ं समा               | 2   | ওই         | . 11             | Ę        | 88      |
| सबिल                      | 7       | 48                  | यमांस <b>र्मा</b> न |     | રૂર્ક      | समुदाय           | 3        | 825     |
| सब्बारि                   |         | 60                  | समाकर्षिन्          |     | २६         | 72               | Ę        | ४७      |
| सभा                       | ર       | \$ 8 <sup>3</sup> 4 | समाघात              | Ę   | ४६५        | समुद्र 🕺         | પ્ર      | 63      |
|                           | -       | <b>પૃક્</b>         | ' समाज              | "   | 384        | समुद्र           | 19       | 439     |
| सभाजन                     | 3       | ३९५                 | " "                 | Ę   | <b>4</b> 0 | समुद्रदिपत       | TT ==    | 988     |
| सभामद्                    | "       | 388                 | समाजा               | ₹   | 366        | सगुद्रविज्ञ      | <br>43   | \$6     |
| सभास्तार                  | 73      | 77                  | समाधान              | €   | 18         | समृर             | າ :<br>ອ | 3,50    |
| सभिक                      | **      | 388                 | समाधि               | 3   | مارم       |                  | ę.       | 80      |
| सभ्य<br>"                 | "       | કુક<br>કુક          | , 29                | 97  | 64         | समृह             | ય        | ૮૨      |
|                           |         |                     | 1 29                | ફ   | 3.8        | समुहनी           | -        | ۶٦<br>ج |
| सम                        | Ę       | ६९                  | ममान                | 8   | 104        | सम्पत्ति         | ą        |         |
| 71                        | 17      | 90                  | 31                  | Ę   | ९७         | सम्पद्           | 71       | 99      |

अभिधानचिन्तामणिः

मपदा ]

समग्र

समज

समज्या

समञ्जस

समन्तनस्

यमन्त्रभत्

समन्तात्

समपाद

समम्

समय

Ę

88

Ę

₹

Ę

Ę

Ę

ş

22

[ सम्प्रेष

४६२

908

68

904

ખર્ચ

386

60

50

२०१

४६०

94.5

Ę

9

Ę

9

Ę

3

"

Ę

३०० : सम्पुट

६८ सम्बर्क

🤊 🖟 सम्प्रति

१७१ | सम्प्रदाय

१५२ सम्प्रधारणा

सम्प्रयोग

सम्प्रहार

सम्प्रेप

सम्पराच ३५ ं सम्पातपाटव ६

294

\$ E O .

853

**६**६

समिता ( 348 )

**ममानोद्**र्य

"

55

Ę

99

"

₹

**₹** 

77

93

५० समापन

१६५ : समाहार

99

३६५ : समाहृति -

97

समित्

४४१ | समाह्नय

80€ "

286

968 :

80

346

१४५ : समालभन

समाम

| टा.        | का.  | श्हो.           | হা.                | का.    | ऋो.         | श. क                 | 1.  | स्त्रो .      |
|------------|------|-----------------|--------------------|--------|-------------|----------------------|-----|---------------|
| सम्भाल     | Я    | ર્ફે કર્ફ       | सरीमृप '           | 8      | ३६९         | मर्वानुभूति          | ş   | પવ            |
| सम्पुत्र   | 97   | 168             | सङ्घ               | Ę      | 8'9         | 99                   | 71  | બંઠ           |
| सम्बाध     | Ę    | 180             | सरोज               | 8      | २२८         | सर्वाज्ञभन्नक        | ą   | ९२            |
| सम्बोधन    | R    | 304             | सरोजन्मन्          | **     | 75          | <b>यर्वाष्ट्री</b> न | 77  | 77            |
| सम्भाष     | 10   | 366             | सरोरुह             | 99     | 31          | सर्वाभिसार           | 97  | ४५३           |
| सम्भृतविः  | तय १ | <b>રૂ</b> રૂ    | मरोरुह             | 91     | **          | मर्वार्थसिद्धि       | 2   | 343           |
| सम्भोग     | ą    | २०१             | सरोरुहासन          | 2      | 178         | सर्वास्त्र-          |     |               |
| सम्भ्रम    | 2    | २३६             | सर्ग               | 99     | 988         | महाज्वाला            | 33  | १५४           |
| सम्मद      | 93   | २३०             |                    | 3      | 92          | <b>म</b> र्वाघ       | 3   | <b>પ્ર</b> પર |
| सम्मर्द    | ą    | 859             | मर्ज               | 8      | 508         | <b>मर्पप</b>         | 8   | २४६           |
| सम्मार्जनी | 8    | ٤٦              | सर्जमणि            | 3      | 311         | 1)                   | 99  | २६४           |
| सम्मुखीन   | ξ    | ७३              | सर्जरम             | 77     | "           | सलिल                 | 91  | १३५           |
| सम्मुच्छंज | 8    | २६७             | : सर् <del>प</del> | 8      | ३६८         | सम्बकी               | "   | 296           |
| सम्मङ्खंन  | ξ    | વ્રષ્ય ક્       | सर्पभुज            | 11     | ३८५         | सव                   | 3   | 828           |
| सम्मूर्ख-  |      |                 | सर्पहन्            | 99     | ३६८         | सवन                  | 37  | ३०२           |
| नोज्ञव     | 8    | ४२२             | <b>म्प</b> ाराति   | 2      | 180         | सवयस                 | 93  | ३९४           |
| सम्मृष्ट   | ą    | 96              | मर्पिस             | 3      | ७३          | सवर्ष                | Ę   | ९७            |
| सम्यञ्च    | 2    | 306             | . <b>म</b> र्व     | Ę      | ६९          | सवितृ                | 2   | ٩             |
| मन्त्राज्  | ą    | રૂપક            | सर्वसहा            | と      | 3           | सवितृदेवत            | 91  | २६            |
| सर         | Ę    | २४              | सर्वकेशिन्         | ą.     | २४२         | सवित्री              | ą   | २२२           |
| सरक        | ą    | 4150            | ं सर्वेग्रन्थिक    | 3      | 6'3         | सविध                 | ξ   | 35            |
| सरघा       | 8    | 200             | सर्वज्ञ            | 9      | રૂપ         | सर्वश                | 97  | 19            |
| सरट        | "    | <b>ટ્ર</b> ફપ્ય | 99                 | ₹      | 335         | सब्य                 | "   | १०२           |
| सरण        | 17   | 308             | . मर्वतस्          | Ę      | 384         | सन्यसाचिन            | AN. | ३७२           |
| सरणि       | **   | ४९              | सर्वतोमुख          | 8      | ४३६         | सन्येष्ठ             | 91  | ४२४           |
| सरमा       | 3>   | ३४७             | सर्वद्शिन्         | 3      | २५          | सरमश्र               | 97  | 384           |
| सरल        | ą    | 80              | सर्वदुःखच्चय       | #1     | છપ          | ससीम                 | Ę   | 6             |
| सरलङ्गव    | **   | ३१२             | सर्वघुरीण          | B      | ३२७         | सस्य                 | ૪   | १९ ह          |
| सरस्       | 8    | 980             | सर्वन्दम           | 3      | ३६६         | 91                   | 77  | २३४           |
| सरमी       | 99   | ,,              | सर्वभक्षा          | 8      | <b>\$83</b> | सस्यशीर्पक           | *3  | २४७           |
| सरस्वत्    | 97   | १३९             | सर्वमङ्गला         | ?      | 396         | सस्यशूक              | 93  | 39            |
| 23         | 99   | 300             | सर्वमूषक           | 99     | 80          | सह                   | 2   | ६६            |
| सरस्वती    | ₹    | કૃષ્ય           | सर्वरस             | ş      | 333         | **                   | ₹   | 344           |
| 99         | 8    | 38£             | 91                 | Ę      | રપ          | 11                   | Ę   | ३६३           |
| 29         | 11   | 343             | सर्वला             | ₹      | 843         | सहकार                | 8   | १९९           |
| सरि        | 10   | १६२             | सर्वलीह            | 22     | 883         | सहचर                 | 3   | इ९४           |
| सरित्      | 23   | 38€             | सर्ववेदस्          | 99     | 863         | सहचरी                | 73  | १७६           |
| सरिद्वरा   | 11   | 186             | सर्वसम्बद्धन       | 37     | ४५२         | सङ्ज                 | "   | २१५           |
|            |      |                 | (                  | מאסופה | •           |                      |     |               |

( 800 )

| सहज ]       |     |             | अभिघान                |       | [ सार्वेभीम  |            |       |                 |
|-------------|-----|-------------|-----------------------|-------|--------------|------------|-------|-----------------|
| श.          | का. | भ्रो.       | হা.                   | का.   | श्चो.        | হা.        | का.   | श्रो.           |
| सहज         | Ę   | 32          | साचि                  | ६     | 949          | सामयोनि    | 8     | २८३             |
| सहन         | 3   | الإداع      | 21                    | ,,    | 900          | सामवायिक   | 3     | ३८३             |
| 19          | *7  | "           | मात                   | 57    | Ę            | सामविद     | 17    | ४८३             |
| सहपान       | 11  | પહિલ        | सातवाहन               | ₹     | ३७६          | सामाजिक    | "     | 984             |
| सहभोजन      | 37  | 68          | सातिसार               | "     | १२४          | सामान्य    | Ę     | 906             |
| सहस्        | 2   | ६६          | सात्वत                | 7     | १३८          | "          | "     | 343             |
| ,,          | ર્  | ४६०         | सास्वती               | 99    | 999          | सामिधेनी   | 3     | 863             |
| सहसा        | Ę   | 386         | मास्विक               | 93    | ૧૨૫          | सामुद      | 33    | २२९             |
| सहस्य       | ₹   | ६६          | 77                    | ,,    | 990          | "          | <br>8 | 9               |
| सहस्र       | 3   | <b>५</b> ३७ | "                     | **    | २०९          | साम्परायिक | 3     | ४६२             |
| सहस्रदंद्   | 8   | 895         | साद                   | "     | २२६          | साम्प्रतम् | 22    | 800             |
| यहस्रनेत्र  | ą   | ८६ .        | सादिन                 | 3     | ४२५          |            | Ę     | 988             |
| सहस्रपत्र   | 8   | 220         | **                    | **    | ४२६ ्        | साम्मानुर  | ä.    | <b>२</b> ५०     |
| सहस्रवेधिन् | 3   | ८६          | साधारण                | Ę     | ९७           | साम्य      | ધ     | ९९              |
| सहम्रांशु   | ą   | ۹ '         | • •                   | •     | 906          | सायक       | 3     | 885             |
| सहस्रारज    | 75  | 9           | साधारणस्त्री          | 3     | <b>१९६</b> ' | सायम्      | 2     | og.             |
| सहस्तिन्    | 3   | ४२८         | नाधारणी               | 8     | 63           | "          | ٤     | ୱଞ୍ଜ            |
| सहाय        | 17  | 980         | साधित                 | 3     | 330          | सार        | 2     | 404             |
| सहायता      | Ę   | 46          | साधु                  | 3     | <b>७</b> €   | **         | €     | २९०             |
| सहिच्यु     | 3   | 84          | **                    | 3     | 83           | <b>27</b>  | В     | \$60            |
| सहदय        | >>  | ९           | ,,,                   | Ę     | ८१           | सारङ्ग     | ,,    | ३५९             |
| सहोदर       | 19  | 218         | मा <b>थुवाहिन्</b>    | 8     | 303          | "          | 17    | <b>₹</b> ९'4    |
| सद्य        | 7)  | 934         | साध्वस                | 2     | २१५          | सारणि      | '     | <i>કુપ</i> ુપ્ય |
| सा          | 7   | 180         | साध्वी                | Ę     | 385          | सार्थि     | ą     | 858             |
| सांयात्रिक  | ą   | પર્ફલ       | सानु                  | ક     | 303          | सारमेय     | 8     | इप्त            |
| सांयुगीन    | >>  | 840         | सानुमत्               | **    | <b>ે</b> ફેં | सारम       | 27    | કે ૧૪           |
| सांबत्सर    | 57  | រមន្        | सान्तपन               | 3     | 408          | सारसन      | 3     | ३२८             |
| साकम्       | Ę   | १६३         | सान्स्व               | 7     | 160          | 35         | 33    | 853             |
| साकस्यवच    | त ३ | ५०३         | सान्त्वन              | ą     | 800          | सारसी      | 8     | ३९५             |
| साकेत       | 8   | 83          | सान्दृष्टिक           | ş     | ૭૬           | सार्स्वत   | 3     | કહ્યુ           |
| साचिन्      | ą   | પષ્ઠફ (     | सान्द्र               | Ę     | ૮રૂ          | सार्थ      | Ę     | 89              |
| संखि        | 8   | રૂપ         | मान्द्र <b>सि</b> ग्ध | ą     | 380          | सार्थवाह   | 3     | ५३२             |
| सागर        | 9   | ५०          | साम्राज्य             | 19    | 8९५          | सार्बु     | Ę     | १२८             |
| 11          | 8   | १३९         | सान्न्यासिव           | ī ",  | <b>૪</b> ૭રૂ | साईम्      | 39    | १६३             |
| सागरनेमि    | "   | ક           | साप्तपदीन             | 29    | રૂલ્પ        | सार्पिष्क  | ₹     | 38              |
| सागरमेखला   | ,,  | 35          | साम                   | 7     | 9 ६३         | सार्ची     | ₹     | ąч              |
| सागराम्बरा  | ,,  | 97          | सामन्                 | 3     | 800          | सार्व      | 3     | 97              |
| साङ्ख्य     | 3   | पर्ह        | 13                    | 99    | ,,           | सार्वभौम   | 3     | 68              |
|             |     |             | ( 8                   | ( Ser | 1            |            |       |                 |

| यार्वभीम ]    |     |             | मृलस्थश            |       | [सुनिश्चित     |                |          |       |
|---------------|-----|-------------|--------------------|-------|----------------|----------------|----------|-------|
| श.            | का. | श्हो.       | হা.                | का.   | श्लो.          | য়.            | का.      | श्लो. |
| सार्व भौम     | ą   | રૂપ્ય       | मितास्भोज          | 8     | २२८            | सीवन           | <b>ર</b> | '५७६  |
| माल           | 8   | ध्रह        | सिनासित            | 2     | 536            | सीवनी          | "        | २७५   |
| 14            | **  | 940         | सितोदर             | 93    | १०३            | सीस            | 8        | १०६   |
| 11            | 11  | 508         | सितोपटा            | ą     | ६६             | सीसपत्रक       | 97       | "     |
| मालभञ्जी      | **  | 60          | सिद्ध              | 11    | ७६             | <b>मुकरा</b>   | **       | ३३७   |
| सालवेष्ट      | 3   | 389         | 49                 | ह     | १२३            | सुकल           | ₹        | ويع   |
| साला          | 8   | 964         | मिद्रान्त          | ₹     | ૧૫૬            | सुकुमार        | Ę        | ₽₹    |
| सालानुरीय     | Ę   | પકુષ        | सिखापगा            | 8     | 386            | सुकृत          | 99       | 84    |
| सास्व         | 2   | 138         | मिद्धायिका         | 9     | ४६             | सुकृतिन्       | 3        | ૧૫૩   |
| **            | R   | २३          | मिद्धार्थ          | 93    | 30             | सुख            | Ę        | ६     |
| सावित्र       | 3   | 829         | 97                 | 8     | २४६            | मुचंसुण        | ?        | 338   |
| सावित्री      | **  | ₹'≥\$       | सिद्धार्था         | 9     | 39             | सुखवर्चक       | 8        | 99    |
| सास्ना        | 8   | ३३०         | मिद्धि             | 3     | 48             | ' सुगत         | 2        | 388   |
| साहस          | Ę   | 800         | सिध्म              | 3     | 939            | सुगन्धक        | A        | २५६   |
| साहस्र        | 19  | 258         | सिध्मन्            | 99    | 21             | सुगन्धि        | Ę        | २७    |
| **            | Ę   | 49          | मिध्मल             | 91    | 924            | सुगन्धिक       | 8        | २३५   |
| सिंह          | 9   | 86          | मिध्य              | ₹     | ÞY             | सुगृह          | >>       | ४०७   |
| <b>&gt;</b> 1 | 8   | <b>૩</b> ૪९ | स्पिन              | 8     | २०८            | सुद्रीव        | ş        | રૂહ   |
| 19            | Ę   | ૭૬          | सिनीवाली           | ş     | इप             | 99             | 3        | ३६९   |
| सिंहतल        | \$  | २६०         | सिन्दुवार          | 8     | २१३            | मुचरित्रा      | 11       | १९२   |
| सिहद्वार      | 8   | ખ્ય         | सिन्दूर            | 99    | 320            | सुत            | 27       | २०६   |
| सिंहनाइ       | ξ   | 80          | मिन्दू <b>रकार</b> | म् भ  | 900            | सुनारका        | 9        | ક્ષક  |
| सिंहयाना      | ?   | 330         | सिन्धु             | 99    | 939            | सुतेजस्        | 21       | ખવ    |
| सिंहल         | 8   | 806         | , ,,               | 59    | 388            | सुत्रामन्      | ₹        | ८६    |
| सिंहसंहन      | 1 3 | 38          | मिन्धुर            | Ę     | २८३            | <b>मुदर्शन</b> | 9        | 3८    |
| सिंहसेन       | 3   | ે ફે છ      | निरा               | 22    | રવપ            | **             | 2        | १३६   |
| सिहान         | 8   | 308         | सिरुह              | **    | ३१२            | 91             | 3        | ३६२   |
| सिंहासन       | Ę   | 369         | सीता               | 77    | ३६७            | सुदाय          | 99       | 358   |
| सिकता         | ß   | કૃષ્ણ       | 99                 | 99    | <i>ખુખુ</i> ષ્ | सुदारु         | 8        | ९७    |
| सिक्थक        | **  | २८०         | सीत्कृत            | Ę     | ३९             | सुधर्मन्       | 3        | इ२    |
| सिच्          | Ę   | 330         | सीरय               | 8     | ३४             | सुधर्मा        | 2        | ९२    |
| सिचय          | 99  | 22          | **                 | "     | २३४            | सुधा           | 99       | 3     |
| सित           | 71  | 305         | सीमन्              | 93    | २८             | सुघामुज्       | 73       | 2     |
| ***           | Ę   | २८          | सीमन्त             | 3     | રરૂપ           | सुधास्रवा      | 3        | २४९   |
| सितच्छद       | 8   | इंदर        |                    | ч     | ч              | सुधाहत्        | 2        | 384   |
| सितरञ्जन      | Ę   | ₹0          | सीमन्तिनी          | રૂ    | 356            | सुधी           | 3        | ď     |
| सिना          | 3   | ६७          | सीमा               | 8     | 35             | सुनाभ          | 8        | ૧૪    |
| सिताञ्च       | 29  | ₹0%         | सीर                | 3     | ५५४            | सुनिश्चित      | Ę        | १२७   |
|               |     |             | ( )                | १७९ ) | )              |                |          |       |

| सुन्दर | ] |
|--------|---|
| S-T    |   |

#### अभिधानचिन्तामणिः

[स्रण

| হা.           | का.      | क्ष्रो. |               | का.                | स्रो.                | হ্য.        | का. | श्हो.      |
|---------------|----------|---------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|-----|------------|
| सुन्दर        | Ę        | 85      | सुराजीविन्    | ą                  | <b>પ</b> ક્ <b>પ</b> | सूचमद्शिन्  | 3   | 6          |
| सुन्दरी       | \$       | 959     | सुरारि        | 2                  | इपर                  | सूचक        | 2   | २४४        |
| सुपथिन्       | 8        | 40      | सुरालय        | 91                 | 3                    | 99          | 3   | 88         |
| सुपर्ण        | 2        | 384     | सुरावारि      | 8                  | 383                  | सुचनकृत्    | R   | 956        |
| सुपर्णकुमार   | 97       | 8       | सुरुद्रा      | 99                 | પ્યુવ                | मृचि        | ષ્ઠ | 99         |
| सुपर्वन्      | 97       | 2       | सुरूहक        | 93                 | ३०६                  | सुचिसुत्र   | ą   | بعريانع    |
| सुपारर्घ      | 9        | 20      | सुलोहक        | 22                 | 338                  | सुची        | 49  | ,,         |
| 39            | 99       | પર્     | सुवचन         | 2                  | 990                  | स्वीमुख     | 8   | 93,9       |
| सुप्त         | 2        | २२७     | सुवर्चिका     | ß                  | 33                   | मृच्यास्य   | 11  | इद्        |
| *1            | 3        | 300     | सुवर्ण        | æ                  | 384                  | सृत         | 3   | ४२४        |
| सुप्रतीक      | 2        | 58      | ,,            | 8                  | 909                  | ,,,         | 21  | 846        |
| सुप्रभ        | 3        | ३६२     | म् वर्णक      | 24                 | 309                  | 79          | 44  | पद्र       |
| सुवलाप        | ?        | 990     | ,,            | 17                 | 333                  | 79          | 8   | 335        |
| <b>सुभग</b>   | 3        | 335     | मुवर्णबिन्दु  | 2                  | 333                  | सुनतनय      | 3   | ইতদ        |
| सुभद्रश       | "        | ફેળ્ફ   | स्वासिनी      | 3                  | 958                  | सृतिकागृह   | 8   | ६३         |
| <b>सु</b> म्म | 77       | 340     | सुविधि        | 9                  | २७ !                 | सृत्थान     | 3   | 84         |
| सुम           | 8        | 990     | 11            | 75                 | 79                   | सुत्र       | 2   | 9 60       |
| सुमति         | 3        | २६      | <br>सुवीराम्ल | "<br>B             | 60                   | 19          | ,1  | 366        |
| 92            | 91       | 45      | सुवल          | 8                  | ९६                   | 91          | 3   | ખુંહુંહ    |
| सुमन          | 8        | २४०     |               | 9                  | 20                   | सुत्रकण्ठ   | 24  | ४७६        |
| सुमनस्        | 2        | ₹       | सुवन<br>"     | 79                 | વધ                   | सुत्रकृत    | २   | કૃષ્યક     |
| "             | 8        | 189     | ्र<br>सुवता   |                    | 80                   | सृत्रधार    | 49  | २४४        |
| सुमित्र       | 3        | ₹6 ,    | 99            | "<br>2             | ३३४                  | सुत्रवेष्टन | 3   | eep        |
| सुमित्रभू     | â        | ३५६     | संशीम         | Ę                  | 23                   | सृद         | 11  | <b>ৰ</b> 9 |
| सुमेरु        | 8        | 90      | स्यम          | •                  | 60                   | **          | 21  | 365        |
| सुयशस्        | 3        | 80      | सुपमदुःपमा    | *)<br><del>*</del> | 88                   | सुदशाला     | Ş   | 8(8        |
| सुर           | ₹        | ₹ ;     | सुपमा         | •                  | 83                   | स्दाध्यश    | 3   | ३८६        |
| सुरज्येष्ठ    | >>       | 926     | "             | ))<br>E            | 186                  | सून         | 8   | 393        |
| सुरत          | ą        | 200     | सुद्ध         | 22                 | 999                  | सुना        | ફ   | ५९४        |
| सुरपथ         | <b>ર</b> | 60      | सुसंस्कृत     | 3                  | 194                  | स्र         | 59  | २०६        |
| सुरपणिका      | 8        | 200     | सुसीमा        | 3                  | 39                   | सुनृत       | 3   | 69         |
| सुरभि         | R        | 190     | सुस्मिता      | ą                  | 393                  | 57          | 2   | 396        |
| ,,            | 8        | ३३१     | सुहस्तिन्     | 9                  | ₹8                   | सूप         | ą   | Ę 9        |
| ,,            | ६        | रेह     | <b>सुहित</b>  | 3                  | 90                   | 99          | 29  | 369        |
| सुरर्षम       | <b>२</b> | 20      | सुहद          | "                  | 304                  | "<br>सूपकार | 33  | ,,         |
| सुरस          | ą        | 260     | "             | 29                 | 398                  | स्र         | 9   | 36         |
| सुरा          | 72       | પક્છ    | सुकर          | 8                  | રૂપર                 | 99          | २   | 90         |
| सुराचार्य     | ₹        | 3,5     | सुषम          | Ę                  | <b>6</b> 3           | ,,<br>सूरण  | 8   | રૂપ્પ      |
| -             |          | ,       | ( 84          | -                  | ** (                 | ·6'.        | •   | •          |

|                      |            |           | -           |            |             |             |             |         |
|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| श.                   | का.        | श्हो. ः   | হা-         | का.        | श्हो.       | হা.         | का.         | श्लो.   |
| मूरत                 | ą          | <b>33</b> | सेवावृत्ति  | 3          | ५३०         | सौप्तिक     | 3           | ४६५     |
| सुरसृत               | ₹          | 18        | संहिकेय     | ?          | ફેપ         | सौभागिनेर   | T ,,        | 233     |
| सृरि                 | ą          | પ્ય       | सैकत        | 8          | 188         | सौमिकी      | "           | 860     |
| मुर्मी               | Ę          | 900       | सैतवाहिनी   | ,,         | 942         | सौमित्रि    | 17          | 386     |
| सृर्य                | 2          | ٩         | सैद्धान्तिक | \$         | 180         | सौम्य       | 2           | ₹9      |
| सूर्यकान्त           | 8          | 333       | सैनिक       | 13         | ४२७         | 93          | ą           | २४०     |
| सूर्यजा              | 17         | 189       | . 17        | "          | "           | 75          | Ę           | 69      |
| सूर्यमणि             | **         | १३३       | संस्थव      | 8          | ٠           | सौरभेय      | R           | इ२३     |
| सुर्याश्मन्          | 19         | 97        | 3)          | 22         | 300         | सौरभेयी     | 39          | इड्ड    |
| सर्यं न्द्रसङ्ग      | म २        | इप्र      | संन्य       | 3          | ₿0 <i>ढ</i> | सौराष्ट्रक  | 97          | 335     |
| सूर्योढ              | 3          | १६४       | "           | **         | 850         | सौराष्ट्रिक | 21          | २६२     |
| सृक्षन्              | ,,         | २४५       | सैरन्ध्री   | 72         | 364         | सौराष्ट्री  | 79          | 923     |
| सुरा                 | ,,         | ४४९       | 37          | 91         | ३७४         | सौरि        | <b>,</b>    | \$8     |
| सुगाल                | S.         | 344       | सैरिभ       | ક          | ३४८         | मौवर्चल     | 8           | Q.      |
| सुगि                 | 99         | २९६       | सोदर        | ३          | २१५         | सौवस्तिक    | £           | ३८५     |
| सुणीका               | 3          | २९७       | सोदर्य      | 99         | "           | सौविद       | 53          | इ९१     |
| मृति                 | 8          | પ્રવ      | सोपान       | 8          | હવ્         | सौविद्व     | 33          | 11      |
| <del>ग</del> ुपाटिका |            | ३८३       | सोम         | 7          | 18          | सौवीर       | 22          | "<br>40 |
| येक                  | ;;<br>3    | 409       | सोमज        | 3          | 86          | 9.4         | 8           | 35      |
| सेकपात्र             | •,         | ५४२       | सोमप        | 49         | 865         | 79          | 99          | 110     |
| सेकिम                | ٠,<br>ب    | २५६       | सामपीथिन    | ٠,,        | 31          | सीहार्द     | 3           | 394     |
| सेक्तृ               | 3          | 360       | सोमभू       | 43         | રૂપલ        | सौहित्य     | 93          | 90      |
| सेचन                 | ,,         | 409       | सोमयाजिन    | Ę »        | 853         | सौहद        | 27          | 308     |
| **                   | "          | प४२       | सोमसिन्धु   | ?          | १३२         | स्कन्द      | <b>ર</b>    | 922     |
| मेमु                 | 77         | 59        | सोमाल       | Ę          | २३          | स्कन्ध      | ą           | २५२     |
| सेना                 | 9          | રૂ લ      | सौखसुप्तिक  | 3          | 846         | 29          | 8           | १८५     |
| "                    | 3          | 806       | सीख्य       | Ę          | Ę           | 29          | 72          | ३३०     |
| "                    | "          | 815       | सौगत        | ₹          | ષર્પ        | 91          | Ę           | 88      |
| सेनाङ्ग              | *2         | ४१५       | सौगन्धिक    | 8          | 158         | स्कम्धज     | 8           | २६६     |
| सेनानी               | ₹          | 122       | <b>)</b> )  | 39         | २३१         | स्कन्धमञ्   | क इ         | 800     |
| 211                  | ą          | इ८९       | 33          | **         | રવહ         | स्कन्धवार   | क्ष         | ३२४     |
| सेनामुख              | **         | ४१२       | सौचिक       | 3          | 308         | स्कन्धशाः   | <b>बा</b> " | 964     |
| सेनारक               | 77         | ४२७       | सौदामनी     | R          | 303         | स्कन्धावा   |             | 830     |
| सेराह                | 8          | ई०४       | सीघ         | 77         | 46          | "           | 8           | 39      |
| सेवक                 | ą          | १६०       | सीधर्मज     | ?          | 9           | स्कन्धिक    | 11          | ३२४     |
| सेवन                 | ,,         | ५७६       | सौनन्द      | "          | १३९         | स्कन्न      | Ę           | 350     |
| सेवनी                |            | 140014    | सौनिक       | 3          | ५९४         | स्वलन       | n           | 846     |
| सेवा                 | <b>3</b> 7 | 360       | सीपणंय      | . <b>२</b> | 384         | स्खलित      | 8           | 860     |

| चा.                    | का.      | स्रो.       | वा                          | का.    | श्हो.         | चा.           | का. | श्हो.        |
|------------------------|----------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|-----|--------------|
| स्तन                   | <b>a</b> | २६७         | स्त्रीनृरुद्यणा             | 3      | 196           | स्थिति        | ą   | 806          |
| स्तनन्ध्रय             | n        | 2           | र्जापुंस                    |        | २०२           | 37            | Ę   | 35           |
| स्तनमुख                | >>       | २६७         | स्थगन                       | Ę      | 993           | 99            | 13  | ૧રૂપ         |
| स्तनयिःनु              | ₹        | 50          | स्थगित                      | ,,,    | 332           | 12            | 27  | 934          |
| स्तनवृन्त              | 3        | २६७         | स्थगी                       | 3      | 363           | स्थिरजिह्न    | 8   | 830          |
| स्तनशिखा               | 22       | >>          | स्थिष्डिल                   | "      | 866           | स्थिरसौहर     | 3   | 380          |
| स्तनान्तर              | 32       | 25          | स्थण्डिल-                   | ***    | {             | स्थिरा        | 8   | 3            |
| स्तनित                 | Ę        | ४२          | शायिन                       |        | ४७४           | स्थुक         | 3   | ક્રેઇપ્ડ     |
| स्तनितकुम              | ार २     | 8           | स्थपति                      |        | 868           | स्थूणा        | 8   | 60           |
| स्तन्य                 | ą        | 5,3         |                             | **     | 469           | 77            | Ę   | 300          |
| स्तब्धरोमन             | 8 1      | 348         | 77<br>2787122               | "<br>E | 208           | स्थूल         | 3   | 998          |
| स्तभ                   | "        | 388         | स्थपुट<br>स्थल              | 8      | હ             | स्थूलनास      | 8   | 248          |
| स्तग्ब                 | "        | 965         | स्थल<br>स्थल <b>श्र</b> हाट |        | 222           | म्थूलभद्र     | 9   | 38           |
| 99                     | >>       | 586         | स्थलन्छन्न । ट<br>स्थली     |        | 3             | स्थुललम       | ą   | ४९           |
| स्तम्बकरि              | >7       | २३४         | स्थला<br>स्थविर             | n<br>ą | કુ રૃપ્ય<br>* | स्थूलशाट      | "   | ३३६          |
| स्तम्बपुर              | **       | સુપ્        | स्थापर                      | 3      | 3             | स्थूलक्षीवि   | का४ | २७३          |
| स्तम्बरम               | 99       | २८३         | स्थाणु                      | 2      | 909           | स्थेय         | 3   | ५४६          |
| स्तमभ                  | 2        | २१९         | , ,,                        | 8      | 966           | 39            | ξ   | 69           |
| "                      | 8        | 60          | रथ <b>ि</b> डल              | રૂ     | ४७४           | स्थेष्ठ       | 33  | **           |
| स्तरि                  | ,,       | 940         | स्थान                       | 8      | વયુ           | स्थीरिन्      | 8   | ३२९          |
| स्तव                   | ą.       | 963         | 1 29                        | .13    | પ૭            | स्त्रसा       | 3   | <b>२९</b> ५  |
| स्तवक                  | 8        | १९२         | स्थानक                      | "      | 983           | स्रातक        | 19  | ४७२          |
| स्तिमित                | Ę        | 976         | स्थानाङ                     | ?      | 340           | स्नान         | 1)  | ३०२          |
| स्तुति                 | ÷        | 963         | स्थानिक                     | ą      | 326           | स्नायु        | ы   | २८३          |
| स्तुतिवत               | ą        | ४५९         | स्थानाध्यव                  |        | 79            | ,,            | 39  | <b>३९</b> ५  |
| स्तेन                  | "        | 84          | स्थानीय                     | 8      | 36            | रिनगध         | 19  | 49           |
| स्तेय                  | "        | જજ          | स्थापत्य                    | ą      | <b>ે</b> લ્ડ  | 23            | "   | १४२          |
| स्तोक                  | Ę        | ६२          | स्थामन्                     | 99     | 860           | n             | 11  | રૂલ્ક        |
| स्तोकक                 | 8        | રૂ ૧        | स्थायिन                     | ?      | २०९           | ख             | 8   | 909          |
| स्तोत्र                | 2        | 963         | स्थायुक                     | ą      | ક્રેવુ૦       | स्नुत         | Ę   | 133          |
| स्तोम                  | ą        | 828         | स्थाल                       | 8      | 9,2           | स्तुषा        | 3   | 996          |
|                        | 6        | 80          | स्थाली                      | "      | 64            | स्नुहि        | 8   | २०६          |
| "<br><del>स्</del> यान | ,,       | 130         | स्थावर                      | Ę      | 90            | स्नेह         | ą   | 68           |
| स्त्री                 | 3        | 150         | स्थाविर                     | 3      | 8             |               | ξ   | 93           |
| n n                    | 17       | 805         | स्थासक                      | 77     | 3 83          | "<br>स्नेहिमय | ą   | <b>ક્</b> પ૧ |
| खीचिह्न                | 37       | <b>₹</b> 98 | 53                          | A.     | 385           | म्नेहमू       | ,,  | १२६          |
| स्रीधर्म               | 22       | 200         | स्थास्नु                    | Ę      | 69            | स्पर्धा       | Ę   | કૃષ્ય        |
| स्तीधर्मिण             |          | 999         | स्थित                       | વે     | ૧૫૬           | 1 .           | 8   | ५०           |
|                        |          |             | (                           |        | '''           | 1 /441-1      | ~   |              |

| स्पर्शन]   |        |       | मूलस         | थशब्द | (सूची  |             | [   | स्वर्भाणु |
|------------|--------|-------|--------------|-------|--------|-------------|-----|-----------|
| श.         | का.    | श्रो. | ্য:          | का.   | स्रो.  | श.          | का. | श्लो.     |
| स्पर्शन    | 8      | १७३   | स्यमन्तक     | ₹     | 330    | स्विधिति    | ą   | 840       |
| स्पद्म     | 58     | ३९८   | स्याद्वादवा- | •     |        | स्वन        | Ę   | રૂપ       |
| स्पष्ट     | Ę      | १०३   | दिन्         | ą     | ષ્ટ્રષ | स्वनि       | 71  | ક્ક       |
| स्पृहा     | 3      | ९४    | स्याद्वादिन् | 9     | २५     | स्वनित      | 1)  | ४२        |
| स्फट       | 8      | 269   | स्यूत        | 3     | પહિ    | स्वपरराज्य  | •   |           |
| ₹फटिकाचर   | छ ,,   | ९४    | 99           | Ę     | 923    | भय          | ş   | 80        |
| स्फरण '    | Ę      | ૧ુપ્લ | स्यृति       | 3     | ५७६    | स्वप्नज्    | ₹   | 308       |
| स्फाति     | >>     | 336   | स्रज्        | **    | રૂ ૧૫  | स्वभाव      | Ę   | 35        |
| स्फार      | >,     | ६६    | स्रव         | "     | २९७    | स्वभू       | ₹   | 350       |
| स्फिज्     | Ę      | २७३   | "            | 8     | १६२    | स्वयंवरा    | 3   | 300       |
| स्फिर      | Ę      | ६२    | ं स्ववन्ती   | 12    | 38€    | स्वयम्प्रभ  | 9   | પ્યષ્ટ    |
| स्फुट      | 8      | 998   | सद्ट         | 2     | 150    | स्वयम्भू    | 71  | 58        |
| ,,         | Ę      | 903   | ; स्नस्त     | Ę     | 79     | 19          | ?   | 354       |
| स्फुटन     | "      | 328   | न्नस्तर      | 3     | ३४६    | 99          | 3   | રૂપલ      |
| र्फुटिन    | 8      | 198   | <b>चाक्</b>  | Ę     | १६६    | स्वर्       | Ę   | 363       |
| स्युत्र    | Ę      | 880   | स्त्रध्नी    | 8     | 99.    | स्वर        | 22  | ३५        |
| स्फुरण     | 5      | 949   | स्रच्        | Ę     | 897    | 99          | 33  | 30        |
| स्फुलिङ्ग  | પ્ર    | 888   | स्रुत        | Ę     | 132    | स्वरभेद     | 2   | २२०       |
| स्कृजेथु   | ą      | 94    | स्रव         | Ę     | ४९२    | स्वरापगा    | 8   | 388       |
| स्फाटक     | ą      | 350   | स्रोतईश      | 8     | 939    | स्बरु       | 7   | ९४        |
| स्फोटायन   |        | 480   | स्रोतस्      | 31    | าษฐ    | स्वरुचि     | 3   | १९        |
| स्मय       | "<br>2 | २३१   | ,,           | "     | ૧૫૨    | स्वरूप      | É   | 35        |
| स्मर       | -      | 383   | 39           | Ę     | 98     | स्वर्ग      | ₹   | 8         |
| >>         | "<br>a | 303   | स्रोतस्विनी  | 8     | 188    | स्वर्गपति   | ,,  | 60        |
| स्मरकृषिका | >>     | ३७३   | मोतोऽञ्जन    | 99    | 999    | स्वर्गसद्   | 98  | 3         |
| स्मरण      | ÷      | २२२   | स्व          | ۶     | 905    | स्वर्गिरि   | 8   | 86        |
| स्मरध्वज   | 79     | 200   | **           | 3     | 224    | स्वर्गिगिरि | 23  | 19        |
| स्मरमन्दिर | 3      | २७३   | ***          | "     | २२६    | स्वर्गिवधू  | 2   | વુ૭       |
| r-         |        |       |              |       | )      | *           |     |           |

स्वर्जिका स्मृति ? 954 स्वङ्ग ₹ 99 1) " स्वर्जिकाचार ,, <del>स्</del>मेर स्वरक्षुन्द् २२२ " ,, >> >> स्वर्ण 306 8 984 स्वच्छपत्र ß 199 2) स्वर्णकाय स्यद ₹ 884 २२५ Ę 946 स्वजन ą स्वर्णकार स्यन्दन ₹ ५७२ 9 43 38 स्वतन्त्र 23 स्वर्णज ₹ 894 306 8 99 स्वद्न 69 स्यम्बिनी २९७ स्वर्णारि 300 ,, स्वधा 308 Ę "

22

8

290

185

385

₹

B

Ę

स्मित

٠,

स्यस

स्वकीय

**स्वकुलस्य** 

स्वधासुज्

830

स्वर्ग्यापगा

स्वर्जि

स्वर्भाणु

₹ :

385

99

३५

"

₹

( 858 )

| श.                | का. | श्लो.            | श.         | का. | श्लो.        |                | का.      | श्लो.        |
|-------------------|-----|------------------|------------|-----|--------------|----------------|----------|--------------|
| स्वर्वधृ          | ą   | ९७               | ह          |     |              | <b>हरि</b>     | B        | 850          |
| स्वर्वापी         | 8   | 386              | हंस        | 7   | 90           | ***            | Ę        | ३२           |
| स्वर्वेश्या       | 2   | ९७               | 11         | 8   | 808          | हरिक           | 8        | 306          |
| स्वर्वेष          | >7  | વૃષ્             | 37         | 71  | ३९१          | . हरिकेलीय     | 97       | २३           |
| स्वलक्षण          | Ę   | 92               | हंसक       | 3   | ३३९          | हरिचन्दन       | 2        | વર્          |
| स्बस्             | 3   | 230              | हंसकालीत   | -   |              | 77             | 3        | ફેરુપ        |
| स्वस्तिक          | 3   | 80               | नय         | 8   | इ४९          | हरिण<br>n      | 8        | ३५९<br>२८    |
| स्वस्रीय          | ą   | 200              | हंग्यग     | ₹   | <b>9 2 E</b> | <br>हरिणी      | Ę        |              |
| स्वाति            | 2   | २६               | हंसपाद     | 8   | 350          | हारणा<br>हरित् | 31       | 900          |
| स्वादु            | Ę   | २४               | हंसी       | **  | ३९३          | ह <b>।र</b> प् | 2        | 60           |
| स्वादुरसा         | 3   | <b>५</b> ६६      | हंही       | Ę   | १७३          |                | Ę        | 30           |
| स्वादुवारि        | 8   | 383              | हओं        | 2   | 586          | हरित           | 8        | २३८          |
| स्वाध्या <b>य</b> | 9   | ૮૨               | हट         | 8   | ६८           | "              | દ્       | 33           |
|                   | 2   | 383              | हट्टाध्यक  | 3   | ३८९          | हरिनाल         | 8        | 358          |
| "                 | 3   | पुरुष्<br>पुरुष् | हर         | 91  | 828          | हरितार्ला<br>  | 77       | २५९          |
| 17                |     | 1                | हण्डे      | 2   | २४८          | हरिदश्व        | 2        | 92           |
| स्वान             | ६   | ३५               | हत         | ą   | 103          | हरिदेव         | **       | २८           |
| स्वान्त           | 99  | 4                | हनु        | 99  | २४७          | हरिद्रा        | 3        | ८२           |
| स्वाप             | ₹   | २२७              | हनुमत्     | 99  | <b>३६</b> ९  | हरिद्राराग     | 91       | 380          |
| स्वापतेय          | 71  | 2013             | <b>ह</b> स | 8   | 838          | हरिद्यु        | 8        | 360          |
| स्वामिन्          | 3   | er 8             | हरभा       | 51  | 85           | हरिन्मणि       | 97       | 350          |
| 99                | 2   | १२२              | हय         | 8   | ર્વ્         | हरिपर्ण        | 95       | २५६          |
| #9                | 3   | २३               | हयग्रीव    | 2   | 338          | हरिप्रिया      | 2        | 380          |
| **                | 93  | ३७८              | हयप्रिय    | 8   | २३६          | हरिमन्थक       | 8        | २३७          |
| स्वास्थ्य         | ₹   | २२२              | हयमार      | 73  | २०३          | हरिमन्थज       | 99       | २३९          |
| **                | R   | १३८              | हयबाहन     | ₹   | 10           | हरिय           | 99       | ई०४          |
| स्वाहा            | 8   | १६६              | हर         | 93  | 112          | हरिश्चन्द्     | ર        | ३६५          |
| 99                | Ę   | 308              | हरण        | ą   | 968          | हरियेण         | 27       | ३५८          |
|                   | -   | -                | हरबीज      | 8   | 114          | इरिसुत         | 99       | 29           |
| स्वाहासुज्        | 2   | ?                | हरशेखरा    | 99  | 386          | हर्रातकी       | 8        | २१२          |
| स्वेच्छा          | \$  | ₹0               | हरि        | 2   | 33           | हरेणु          | 99       | २३७          |
| स्वेद             | 2   | २१९              | 29         | 22  | 64           | हर्ग्य         | 25       | <b>પ્</b> ષ્ |
| स्वेदज            | 8   | 855              | 72         | >>  | 94           | हर्यश          | 72       | ३५०          |
| स्वेदनिका         | ą   | ५८५              |            | 95  | १२८          | हर्यश्व        | 3        | ૮૬           |
| स्वरिणी           | 27  | १९३              | 31         | 8   | २३८          | हर्ष           | 27       | २२९          |
| स्वैरिता          |     | ₹0               | 91         | 37  | २९९          | हर्षमाण        | 3-       | ९९           |
| स्वैरिन्          | 99  | 99               | **         | 19  | इ४९          | हल             | 99       | unu          |
| स्वोदरपूरक        | "   | 99               | b          | n   | રેપદ         | हला            | <b>ર</b> | 286          |

| हलाह ]      | •   |             | मृतस्थरा    | ब्दसृ     | ची         |              | [ £        | ता <b>दान</b> |
|-------------|-----|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| য়া. •      | का. | ऋो.         | द्रा. व     | គ.        | क्षो. 🖯    | হা.          | Φī.        | छो.           |
| हरूाह       | 8   | 309         | हस्तिदन्तक  | ß         | २५६        | हिंका        | 3          | १३२           |
| हलाहल       | ••  | २६१         | हम्तिनख     | 44        | 84         | हिहु         | **         | ८६            |
| **          | *1  | 368         | हस्तिनापुर  | 99        | 88         | हि झुल       | 8          | १२७           |
| हिल         | ą   | લખ્ય        | हस्तिनामा   | 19        | 290        | हिजल         | 91         | २११           |
| हलिन्       | 2   | 936         | हस्तिनीपुर  | **        | 88         | हिजीर        | 39         | २९५           |
|             | 3   | પપષ્ટ       | हस्तिपक     | Ę         | ४२६        | हिंडम्बनिष्- |            |               |
| हलिप्रिय    | 밤   | २०४         | हस्तिमस्ल   | २         | 99         | दन           | 3          | ३७२ '         |
| हलिप्रिया * | 2   | पह          | हस्तिशाला   | 8         | €8 -       | हिम          | 8          | 136           |
| हरूब        | 8   | ₹8          | हरूयारोह    | 3         | धरह        | **           | Ę          | २१            |
| हल्ल        | 37  | २३०         | हाटक        | 8         | 909        | हिमचुति      | 2          | 38            |
| हल्लीसक     | 2   | 904         | हायन        | 3         | ७३         | हिमप्रस्य    | 8          | <b>९३</b>     |
| हव          | **  | ع رونع      | हार         | 3         | ३२२        | हिमवत्       | 19         | 19            |
| हवित्री     | 3   | 200         | **          | 93        | ३२३        | हिमबालुका    | ર          | ₹00           |
| हविगेह      | 8   | ६२          | हारफल       | 93        | ३२४        | हिमांशु      | 8          | 308           |
| हविरशन      | 99  | 983         | हारहूर      | 95        | <b>५६७</b> | हिमानी       | 33         | १३८           |
| हविष्य      | ą   | 199         | हारहरा      | 8         | 777        | हिमालय       | 99         | ९३            |
| हविस        | 99  | 99          | हारान्नमंणि | ą         | 318        | हिरण्मयी     | Ę          | 300           |
| **          | 77  | ४९५         | हारि        | 3         | 340        | हिरण्य       | ?          | 306           |
| हरूब        | ą   | <b>४९</b> ६ | हारिद्र     | <b>¥9</b> | 30         | 99           | 8          | १०९           |
| हच्यपाक     | 77  | ४९७         | हारिन्      | Ę         | 60         | 99           | 99         | 333           |
| हम्यवाह     | 8   | 954         | हारीत       | 8         | 800        | 99           | 33         | २७२           |
| हब्याशन     | **  | १६३         | हादै        | Ę         | 93         | हिरण्यकिः    | षु २       | 454           |
| हस          | ş   | 290         | हाल         | \$        | ३७६        | हिरण्यगर्भ   | -          | <b>9</b> २७   |
| इसन         | 99  | >1          | हालक        | 8         | ३०८        | हिरण्यनाभ    | 8          | ৭৪            |
| **          | 71  | 292         | हाला        | \$        | 459        | हिरण्यबाहु   | 99         | 348           |
| हसनी        | 8   | 68          | हालिनी      | 8         | ३६४        | हिर्ण्यवर्ण  | 23         | 384           |
| हसन्तिका    | 99  | 75          | हाली        | ₹         | २१९        | हिरण्यरेतस   | <b>₹</b> २ | 999           |
| हसित        | 2   | 299         | , हाव       | 99        | 3.05       | ,,           | ું પ્ર     | १६३           |
| 11          | S   | 984         | हास         | 3         | હર         | हिरुक्       | Ę          | 99            |
| हस्त        | ?   | २६          | **          | 3         | 530        | >>           | 25         | 900           |
| 15          | 3   | \$44        | हासिका      | 33        | 99         | हीन          | 23         | 333           |
| 77          | 9)  | <b>३</b> ६३ | -           | 3         | 48         | हीनवादिन     | 3          | 35            |
| 71          | 39  | AN B        | हास्तिनपुर  | 8         | 88         | हीनाङ्गी     | 8          | २७३           |
| 12          | 8   | २९०         | हास्य       | ₹         | २०८        | हीरक         | *7         | 323           |
| हस्तधारण    | Ę   | 286         | 72          | "         | 530        | हुड          | 33         | ३४२           |
| हस्तविस्व   | ą   |             | हाहा _      | 99        | ९७         | हुड          | 22         | 27            |
| हस्तसूत्र   | "   | ३२७         |             | ₹         | ३५         | हुतवह        | "          | १६५           |
| इस्तिन्     | 8   | २८३         | िहिंस       | 32        | इ३         | हुताशन       | 32         | १६३           |

( 858 )

| हूति ]            |         |            | [ हाद       |     |       |                  |              |                     |
|-------------------|---------|------------|-------------|-----|-------|------------------|--------------|---------------------|
|                   | का.     | स्रो.      | হা.         | का. | श्लो. | श.               | <b>का.</b> a | श्हो.               |
| श.<br><del></del> | ₹       | 904        | हेका        | 3   | 132   | होतृ             | Ę            | ४८३                 |
| हृति              | 8       | इपद        | हेति        | **  | 8ई७   | होत्र            | 21           | 864                 |
| हूरव              | 3       | 383        | 3)          | 8   | 986   | होत्रीय          | 8            | ६२                  |
| हुच्छ्य           | 3       | 280        |             | Ę   | 188   | होम              | 3            | 854                 |
| हृद्              | _       | 260        | हेतु        | 8   | 133   | होमकुण्ड         | 99           | 860                 |
| 99                | )?<br>= | 4          | हेमकन्दल    | _   | 996   | होमधूम           | 77           | ५०१                 |
| 33                | Ę       |            | हेमतार      | 37  | 996   | होमाग्नि         | 22           | 400                 |
| हृद्य             | 3       | ₹€0 '      | हेमदुग्धक   | 37  | 300   | इस्              | Ę            | 9.99                |
| 57                | "       | 260        | हेमच्       | 99  |       | हद               | 8            | 340                 |
| 17                | Ę       | • <b>4</b> | हेमन्त      | 2   | 00    | ह्रदिनी          | "            | 988                 |
| हदयङ्गम           | ₹       | १८२        | हेमपुष्पक   | 8   | २१२   | हस्व             | Ę            | ६३                  |
| हृदयन्नमता        | . 3     | ह्७        | हेमपुष्पिक  | "   | 518   | **               | 73           | g'r.                |
| हृदयस्थान         | 8       | २६६        | हेरस्य      | 2   | 353   | हाद              | ,,           | इप                  |
| हृद्यालु          | ,,      | ٩          | हेरिक       | 3   | ३९७   | हादिनी           | <b>ર</b>     | <b>વ</b> પ્ટ<br>૧૭૧ |
| हृदयेशा           | 59      | 960        | हेला        | ,,, | ९७३   | ' "              | 8            | २२५                 |
| हुच               | Ę       | 69         | हेलि        | ₹   | 90    | , ही             | 2            |                     |
| हरकास             | ą       | 132        | हेचा        | હ્  | 83    | हीकु             | 8            | इह७                 |
| हरूलेख            | 2       | २२८        | } <b>જે</b> | 37  | 803   | <sup>े</sup> हीण | Ę            | 150                 |
| हुपीक             | Ę       | 99         | हैमवत       | 8   | २६३   | हीत              | 99           | "                   |
| हृचीकेश           | 3       | 926        | हेमवती      | **  | 388   | हीबेर            | 8            | २२४                 |
| हृष्यानस          | 3       | <b>९</b> ९ | हेयङ्गवीन   | ą   | 9     | हचा              | 77           | 81                  |
| <b>€</b>          | Ę       | <i>१७३</i> | हेहय        | 23  | ३६६   | हाद              | 3            | २३०                 |

इत्यभिधानचिन्तामणि-मूलस्थशब्दसूची समाप्ता।



#### अभिधानचिन्तामणिः

# 'शेष'स्थशब्दसूची

| হা০            | वृ०           | *qo      | হাত         | 80         | Qo   | হাত         | Ã٥         | प०  |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------|------|-------------|------------|-----|
| अ              |               |          | अनेडमूक     | 398        | વુષ  | अर्वती      | §00        | 10  |
| <b>अস্ব</b> র  | € ?           | 29       | अन्तः स्वेद | २९६        | 36   | এক্টাল ব    | 1रि०१      | ٩   |
| अन्तस्वन       | પક્           | 99       | अन्तिक      | 21         | 90   | अर्हत्      | ६६         | 38  |
| अक्र           | १९४           | 9        | अन्ध        | २६३        | પ્યુ | अलम्भूष्णु  | 128        | 98  |
| अश्रजीविः      | <b>र्</b> ३२२ | 98       | अन्यथा      | ३६६        | २०   | अस्लुका     | 308        | 310 |
| अगूढगन्ध       | 308           | 32       | अन्यदा      | ,,         | 36   | अवकटिका     | ८६         | 23  |
| अग्निरेचक      | 990           | 38       | अन्वर्थ     | 194        | રપ   | अवकुटारिक   | ħτ,,       | 33  |
| अङ्कति         | २७१           | 93       | अपचिति      | 338        | 10   | अवटिन्      | 6          | ч   |
| अङ्कार         | २६३           | 3 1      | अपराजित     | ५६         | 3 8  | अन्यय       | ६२         | 96  |
| अजित           | ६२            | 98       | **          | ६२         | 33   | अशिर        | વક         | 4   |
| अजिनयोनि       | १३१२          | 3        | अपरेतरा     | 88         | 8    | अश्र प      | रि० ३      | 35  |
| अञ्चति         | २६९           | 36       | अपाचीतरा    | 99         | Ę    | अष्टतालाय   | ता १९५     | 30  |
| अञ्चना         | ३२७           | 3.8      | अभिघान      | હ છ        | 33   | अष्टादशसु   | जा ५९      | 8   |
| अञ्जला         | ३६६           | 35       | अभिषस्ति    | 305        | 9    | असंयुत      | ६२         | 94  |
| अनल            | 40            | ષ્ટ      | अमृत        | 204        | 94   | असन्महस     | 40         | २३  |
| अतस्           | ३६६           | 93       | अमोघा       | પક્        | 16   | असह         | 940        | 8   |
| अति            | *2            | <b>લ</b> | अम्बरस्थर्ल | ो २३३      | 92   | असुर        | २९६        | 16  |
| अत्युग्न       | 908           | 32       | अम्बुघन     | 88         | २३   | अखकण्टक     | 398        | 30  |
| अद्धा          | ३६६           | 15       | अम्बुतस्कर  | 76         | Ę    | अस्त्रशेखर  | 394        | २५  |
| अद्य           | 22            | વૃષ્યુ   | अरसंचित     | 994        | 19   | अस्रसायक    | १९३        | 3   |
| अधीन           | ९६            | 8        | अराफल       | 994        | 96   | अस्त्री     | 338        | 94  |
| अधीश्वर        | 9.00          | 90       | अर्जुन      | 304        | 6    | अहि         | <b>६</b> २ | 35  |
| <b>अधो</b> मुख | ६२            | २७       | अर्घकाळ     | 40         | 8    | अहिंपर्यञ्क | પ્રક્      | 18  |
| अनन्ता         | 46            | રૂપ      | अर्धकूट     | "          | 9    | अहिमुज्     | ६६         | 4   |
| अनेकछोच        | न ५६          | 96       | अर्धतूर     | <b>د</b> ۶ | 9,   | अहीरणिन्    |            | 18  |
| अनेड           | 94            | 90       | अर्घलो टिक  | 808        | 13   | अहो         | ३६६        | 80  |

<sup>•</sup> मूलप्रनथपाँ परित्यज्य 'मणिप्रमा'व्याख्यात पर्वेयं पश्चिणना विश्वेया ।

र्भ प्रथमे परिशिष्टे नवनकमाङ्के 'अशीक्ष'शब्दी द्रष्टत्य इत्याशयः । अग्रेऽपि एवंविधस्थले इत्यमेव बोध्यं सुधीभिः ।

| आकार ]              |            |                | अभिधान          | चिन्ता         | मणिः      |                | [क             | णय  |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| <sup>इा०</sup><br>आ | go         | op             | श०<br>उच्छर     | ४४<br>Ão       | op<br>2   | शo<br>ए        | पृ०            | पं० |
| आकार परि            | 0 3        | Ę              | उत्तराशाधि      | ·-             |           | एकद्           | ३६६            | 90  |
| आकारगृहन            |            | 29             | पति             | 48             | २१        | 22             | "              | 96  |
| आकाशचमस             |            | ų              | उत्तरेतरा       | ४९             | Ę         | एकदश्          | ६२             | 33  |
| आस्रोर              | .કપ        | 94             | <b>उदक्</b>     | ३६६            | २३        | एकपर्णा        | 46             | २२  |
| आच्छोटन प           | रे० १      | 6              | उदारिथ          | ६२             | ٩         | एकपाटला        | ,,             | 33  |
| -                   | ३२३        | 6              | <b>उदि</b> न    | इ.७            | 13        | एकपाद्         | ६३             | 5   |
| आभास्वर             | 28         | 96             | उ <b>द्ध</b>    | 948            | 90        | एकभू           | ३०             | Ę   |
| आभील                | 82         | ٩              | उद्दाम          | dB             | વુષ્યું ! | एकशफ           | 300            | 6   |
| आयत्त               | ९६         | 8              | <b>उद्ध</b> र   | "              | 9         | एकशङ्क         | ६३             | ą   |
| आरणिन् ः            | 396        | २२             | उद्ध्य          | 308            | २३        | एकाङ्ग         | परि०१          | 7   |
| •                   | १९५        | 96             | उन्नर्ताश       | ६६             | 4         | 77             | ६२             | 33  |
| आरोहक               | २७३        | Ę              | उन्मन्तवेष      | ५६             | 33        | y•             | 348            | ч   |
| आशिर ः              | २६९        | 38             | उपप्लब          | ३४             | 6         | एकादशीर        | तम ५६          | 58  |
| आश्मन               | २९         | 9              | उपराग           | 2)             | 27 1      | एकानसी         | પુર            | ₹   |
| आसन्द               | ६३         | <b>3</b> ;     | उपासन           | १९६            | 3         | <b>पृत</b> न   | ३२३            | 30  |
| आस्रव परि           | 0 9        | 43             | उभयग्रम्        | ३६६            | 30        | ण्य            | ३६६            | ,,  |
| इ                   |            | ;              | उभयचस्          | ,,             | <b>77</b> | 19             | इ६७            | 13  |
| इडावरसर प           | रि० १      | ų              | उरु ँ           | २७३            | · ·       | एवस्           | <b>३६६</b>     | 90  |
| इंडवस्सर            | **         | 99             | उरुक्रम         | ६२             | ۷         | 99             | ३६७            | 99  |
|                     | ३६६        | २०             | उरुगाय          | 22             | 29        | मि             |                |     |
| <b>इ</b> ति         | **         | 33             | उर्व <b>द्ग</b> | २५३            | 9         | पेषमस्         | ३६६            | 99  |
| इत्थम्              | **         | 20             | 9)              | २६३            | २६        | ओ              |                |     |
| इन्द्रभगिनी         | 46         | 93             | उलन्द           | ماري           | 2         | औजस            | રૂપછ           | ٩   |
| _                   | ३०९        | 18             | বন্ধুক্ত        | 333            | Ę         | औपवाद्य        |                | 3 5 |
| इन्द्रमहकामु        | <b>क</b> " | <sup>9</sup> ३ | उशम्            | 83             | 93        | औषधीग<br>औषधीग |                | 3   |
| इन्द्रवृद्धिक       |            | 6              | उषणा            | 909            | 3         |                | <b>4</b> 4 4 4 | *   |
| इन्द्रायुध          | ३०२        | 9              | उपाकील          | 396            | રય        | क<br>ककुदावर   | 2 2 2          |     |
| इरा                 | २६३        | 5              |                 |                |           |                | 1 इ०इ          | 6   |
| इरावर               | 84         | ₹8             | <b>3</b> 5      |                |           | ककुदिन्        | 93<br>4 - 10   | 97  |
| ं ई                 |            |                | <b>ऊम्</b>      | ३६६            | 85        | कङ्कटीक        | ५६             | 9.9 |
| ईण्डेरिका           | 3-8        | 13             | ऊर्ध्वकच        | ₹8             | 99        | कटमू           | ५७             | ų   |
| ईप्सा               | 999        | 3              | ऊर्ध्वकर्मन्    | ६२             | 14        | कटाटङ्क        | 37             | 37  |
| <b>ई</b> श्वरी      | પુર        | ٠<br>۶         | ऊपणा            | 909            | 7         | कटाह           | 330            | 8   |
| <b>इ</b> उर,        | ,,         | *              | ऊष्मायण         | 84             | 18        | -              | का परि०१       | કૃષ |
| उमचारिणी            | ५९         | 2              | ऋ               |                |           | कट्वर          | "              | ۹   |
|                     | -          | 3              | i               | <u>.</u>       |           | कड             | 48             | ş'4 |
| <b>७।</b> च।७∦      | 343        | २०             | ऋतुवृत्ति ।     | गर० १<br>४८८ ) | 4         | कणय            | १९५            | રરૂ |

| कण्ठासि ]   |               |      | शोषस्यशब्दसूची    |              |           |                              |                | ोटिश्री   |
|-------------|---------------|------|-------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|
| য়া০        | Ã٥            | पं०  | श्                | Ão           | पं०       | হাত                          | <b>व</b> ०     | पं०       |
| कण्टामि     | ३१७           | Ę    | कामनाल            | 394          | 4         | कुट्टार                      | २५३            | 9         |
| कथम्        | देहह          | २०   | कामना             | 223          | 3         | .कुण्डा                      | પુષ્           | ą         |
| कन्द्राकर   | २५३           | 9    | कामरूप            | २४           | 94        | कुण्डिन्                     | 300            | R         |
| क=यस        | १३९           | 8    | कामरूपिन          | 399          | 0         | कुनालिक                      | 296            | ٩         |
| कपि         | 26            | ą    | कामलेखा           | १३४          | 36        | कुन्दा                       | 48             | 90        |
| "           | ६३            | 2    | कामसव             | 88           | Ę         | कुमुख                        | 333            | હ         |
| -0-         | २९६           | 96   | कामायु            | ३२१          | 6         | <del>कु</del> ∓भदासी         | 158            | २०        |
| कपिल        | ६२            | 19   | कामिन्            | ३१९          | 20        | कुछदेवता                     | برو            | ٩         |
| "           | ३०९           | 38   | कास्य             | 73           | 98        | कुलधारक                      | 938            | 90        |
| कपिलाञ्जन   | <b>े</b> ५७   | ₹    | कायस्थ            | 922          | 99        | कुला                         | પુર            | પ્ય       |
| कम्बल       | 5 \$ 5        | 7    | काल               | રૂપ્ટ        | 8         | कुलेश्वरी                    | 11             | 6         |
| करट         | 340           | 9    | 77                | 40           | ą         | कुवीणा                       | 60             | 28        |
| करण         | १२२           | 36   | कालकुण्ठ          | ६२           | 90        | कुषाकु                       | २६९            | 94        |
| **          | १३१           | ٩    | कालकृट            | ধহ           | २०        | कुसुमान्त                    | 350            | ą         |
| करपाल       | 368           | ર    | कालग्र निथ        | परि० १       | પ્ય       | <del>बुसु</del> ग्भ          | 27             |           |
| करम्ब       | 308           | 9    | कालक्रमा          | 49           | 90        | <u>क</u> ुहाला               | <i>"</i><br>८२ | "         |
| करवीरक      | ξo            | Ę    | कालभुरी           | ,,           | 9         | कुहावती                      | 46             | રૂપ       |
| करालिक      | 368           | 8    | कालदमनी           |              | ٩         |                              | 396            | 6         |
| करालिका     | ५९            | 9    | काल्मृत्          | 25           | 2         | कुहुमुख                      | <b>પ</b> ફ     | ۶٥        |
| कर्णधारिजी  | २९६           | २०   | कालरात्रि         | 48           | 98        | कूटकृत्<br>कूटसाचिन्         |                | 9         |
| कर्णस्      | 26            | 8    | कालायनी           | પવ           | 3         |                              |                | ۵         |
| कर्णिकार्ड  | <b>हाय२५७</b> | 33   | काम्              | ૧૧૫          | 98        | क्णितेचण                     | ३२१            |           |
| कर्षट       | १६५           | 3    | काहल              | ९४           | 90        | कूपज                         | १५६            | 73<br>73  |
| कर्षर       | AB            | · v  | काहला             | ૮૨           | <b>10</b> | कूपद                         | 920            | <b>२३</b> |
| कर्बुरा     | 46            | २७   | किक्रण            |              | 1         | कृतज्ञ                       | ३०९            | 35        |
| कलकूणिका    | 335           | 18   | कि <b>ट्टिम</b>   | २६३          | ६         | कृत्तिकाभव                   |                | 2         |
| कलशीमुख     | 68            | 4    | किणालात           | 40           | <b>23</b> | <b>कृ</b> पीट                | २६३            | 3         |
| कलशीसुत     | परि० १        | ą    | किण्विन्          | 300          | 4         | ः<br>कृत्या (                | वरि० १<br>२५६  | S         |
| क्लाधिक     | 296           | 29   | किशारी            | 60           | 28        | कृष्णत <b>्र</b>             |                | 8         |
| कलापूर      | 64            | 99   | किरात             | 334          | 1         | कृष्णपद्म                    | 904            | Ę         |
| कलुप        | 390           | 8    | किरात <u>ी</u>    | 48           | 38        | कृष्णपिङ्गला<br>कृष्णपिङ्गला |                | 99        |
| कांस्य      | २५६           |      | किरिकि ज्ञि       | 27           | 3         |                              |                |           |
| काकजात      | 396           | 9    | किल<br>किल        | गटर<br>१३९   | १०<br>२३  | कृष्णा<br>केलिनी             | पह<br>२३३      | १५<br>१२  |
| কাকু        | 385           | 90   | कीकसमुख           |              |           | केशी                         | ५८             | <b>26</b> |
| काचिम       | २६३           | ų    | काकसमुख<br>कीटमणि |              | Ę         | कसारिन्<br>वेसरिन्           |                |           |
| काण्डवीणा   | 60            | રષ્ટ | काटमाण<br>कीलाल   | <b>२९४</b>   | 23        | कसारन्<br>कैटभी              | <b>\$00</b>    | Ę         |
| कादम्ब      | 398           | 90   |                   | 348          | 35        |                              | 49             | ۹         |
| कान्तारवारि |               | 16   | कुटर              | 300<br>300   | Ly .      | कोट                          | 984            | <b>२४</b> |
|             |               | 10 { | कुष्टन्ती (१      | १९४<br>१८९ ) | 30        | कोटिश्री                     | 46             | २८        |
|             |               |      | •                 | -            |           |                              |                |           |

[ चृताण्डी

| श०             | go         | фo          | श०                       | Z0            | पं०        | <b>ছা</b> ০      | <u> র</u> ৽    | पं०      |
|----------------|------------|-------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|----------------|----------|
| कोष्ट्रपति     | 996        | २१          | खण्डास्य                 | ६२            | 98         | गुणाधिष्ठान      | ह १ <b>५</b> ० | <b>Q</b> |
| कोणवादिन       | <b>प</b> ६ | "           | खतमाल                    | 86            | 93         | गुणाब्धि         | ĘĘ             | 38       |
| कोला .         | 909        | 3           | बतिलक                    | 26            | ų          | गुप्तचर          | ६४             | 99       |
| कोशफल          | 949        | 93          | खदिर                     | ५०            | 29         | गुश्रगुरु        | પદ્            | 30       |
| कोशशायि        | का१९४      | 94          | खपराग                    | 88            | 17         | गृढभोजन          | 300            | इ        |
| कौन्तेय        | 304        | 6           | खरकोमल                   | 88            | 10         | गृहजालिका        | 6              | 23       |
| कौमुद          | 88         | 99          | खरू                      | पह            | 30         | गृहाम्बु         | 306            | 8        |
| कौशिकी         | ય દ્       | que         | 15                       | 386           | 8          | गोकुलो द्रव      | ५९             | 9        |
| ऋतुधामन्       | ६२         | 20          | संसापुत्र                | 48            | 19         | गोत्रकीला        | ?33            | 23       |
| क्रमण          | 300        | 8           | स्रसिन्धु                | 30            | 8          | गोनर्द           | 219            | २०       |
| क्रात्मन्      | 38         | 8           | खिलविश्व                 | 390           | 22         | गोपाल            | प६             | 99       |
| कोधिन          | ३०९        | 99          | खुङ्खणी                  | 60            | રૂપ        | गोपाली           | 939            | 4        |
| <b>छ</b> पुष   | 949        | 6           | स्युरोपम                 | 994           | 99         | गोला             | પુષ            | 35       |
| बलेंद्र        | ३०         | 14          | खेट                      | 930           | २२         | गोसर्ग           | 80             | 96       |
| क्रोम          | 549        | 6           | ग                        |               |            | गौनमी            | 46             | 94       |
| काथि           | परि०१      | 3           | गडयित्नु                 | 974           | 92         | गौर              | 33             | 19       |
|                | 9          | 93          | गडायत्तु<br>गणनायिक      | 28<br>24 I    | 7 <b>7</b> | गौरव             | 150            | 3        |
| चान्ता         | २३३        | 30          | ं गणना।यक<br>' गणिका     | । २८<br>२९६   | <b>२</b> ० | ं गौरावस्क-      |                |          |
| क्षिपणु        | २७१        | <b>\$</b> ₹ | गाणका<br>ग <b>णे</b> रका | 938           |            | न्दिन्           | 40             | ÞΫ       |
| चीराञ्चि-      |            |             | l .                      | -             | 23         | प्रन्थिक         | 9.94           | 9        |
| मानुषी         | ६४         | 96          | गणेश्वर                  | ३३०<br>४८     | 39<br>32   | ं ग्रहनेमि       | 88             | , 4      |
| चीराह्मय       | 350        | 9 €         | गदयिश्नु                 | य<br>५३       | 99         | ग्रहाश्रय        | 28             | 38       |
| चुण्णक         | <b>८२</b>  | 6           | गदान्दक                  | ्र<br>इ.७     | 33         | प्रासकुक्कट      | 316            | ₹४       |
| च्चम           | ९ ६        | 38          | गदित<br>गदिनी            | યહ<br>યહ      | 78<br>28   | प्रामणी          | २३०            | 9        |
| 12             | 300        | 27          | 1                        | 390           | 8          | प्रामसृग         | ३०९            | 88       |
| <b>पु</b> द्रा | 158        | 9.8         | गद्भदस्यर                | -             | રુષ        | ঘ                |                |          |
| चुधा           | 903        | 8           | गन्धदार<br>गंघनालिय      | 346           | 48         | धन               | 383            | 32       |
| <b>ग्र</b> ध्  | "          | ,,          | 1                        | 530           | 30         | 13               | २५६            | 38       |
| चेत्रज्ञ       | ६१         | 90          | गन्धवती<br>गन्धवहा       | 184           | 10         | घनश्रेणी         | २३३            | 99       |
| 93             | 43         | ч           |                          |               |            | घनाअमी           | 46             | २६       |
| चेमङ्करी       | . 49       | 99          | गन्धहृत्<br>गरवत         | \$ <b>3</b> % | ,,<br>२२   | वनोत्तम          | 383            | 92       |
| चेमा           | 46         | 74          | गब्य                     | 904           | 94         | घर्षरी           | 958            | 33       |
| चौरिक          | २३०        | 9           | गात्र                    | 380           | 8          | धर्मा            | 350            | १३       |
| ख              |            |             | गात्र                    | 46            | ء<br>وي    | घसुरि            | २६९            | 38       |
| खगालिक         | 1 358      | 96          | गार्गी                   |               | ·          | <b>घासि</b>      | 99             | 27       |
| खटिका          | 208        | 74<br>73    | गीर्थ                    | ¥3            | 97<br>¶19  | चृत              | २६३            | 9        |
| खण्डनील        |            | -           | गार्थ                    | _             |            | वृता <b>ंड</b> ी | 308            | 38       |
|                | 1147       | 16          | <u> गान्तात</u>          | 23            | 34         | 841001           | ,              | -        |

| घृता <b>र्चिस्</b> ] |            | शेषस्थशब्दसूची     |             |                      |            |          |  |
|----------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------|--|
| হা০ দূত              | ψo         | <b>ञ</b> ा पृ०     | पं०         | হা০                  | द्व        | पं०      |  |
| घृनार्चिस् २६९       | 98         | चित्रयोधिन् १७६    | ч           | जवापुष्प             | 950        | ₹.       |  |
| घृताद्वयं १६०        | D          | चित्रवाज ३१८       | २३          | _                    | २५६        | २०       |  |
| घृतीचणी १०४          | 38         | चित्राद्वस्त्व १७६ | ų           | जाङ्गुळी             | 46         | 98       |  |
| घोर १६०              | ą          | चिपिट ११५          | ષ્ટ         | जानी                 | 180        | 30       |  |
| घोरा ४१              | 33         | चिरायुस् २४        | 94          | जाम्बूल-             |            |          |  |
| घोषयिस्तु ३१८        | ٩          | चिरिका १९५         | <b>₹</b> \$ | मास्रिका             | 131        | 8        |  |
| च                    |            | चीन २५६            | 6           | जारी                 | ५९         | 6        |  |
| च ३६६                | ٩          | चोरह १००           | 96          | जितमन्यु             | €5         | २२       |  |
| चक्र १९५             | 18         | चौर "              | 99          | जीर                  | 300        | 9,       |  |
| चक्रभेदिनी ४१        | 80         | छ                  |             | जीरण                 | 99         | "        |  |
| चञ्चमत् ३१७          | ч          | छात्र परि०१        | 9           | जीवन                 | २५६        | 18       |  |
| चण्डकोला-            |            | छायापथ ४८          | Ę           | जीवनीय               | 904        | 38       |  |
| हला ८२               | 19         | छेकाल ९३           | <b>©</b>    | जुहुराण              | २६९        | ۾ ٻي     |  |
| चण्डमुण्डा ५९        | 30         | छेकिल "            | 11          | जूटक                 | 180        | 98       |  |
| चतुःशाख परि० १       | 35         | च                  |             | जैत्र                | 380        | 6        |  |
| चनुदंद्र १४१         | 36         | जगम्बदः ५७         | ч           | जोटिन्               | 610        | 9        |  |
| चतुर्धा ३६६          | ₹9         | जगहीप २८           | 8           | जोटि <del>ङ</del> ्ग | 92         | И        |  |
| चतुर्व्यृह ६२        | 30         | जगद्रोणि ५७        | В           | ज्येष्ट              | २५६        | 3.8      |  |
| चतुप्कृत्वस् ३६६     | २ <b>३</b> | जगद्वहा २३३        | 99          | उपेष्ठामूलीय         | 1 88       | 90       |  |
| चतुस्ताला १९५        | २०         | जटाधर २१           | 2           | ज्योतिर्मा-          |            |          |  |
| चन ३६६               | 4          | जटिन् २९६          | 19          | लिन्                 | <b>२९४</b> | २३       |  |
| चन्दनगिरि २५३        | 99         | जह ९४              | 94          | ज्योतीरथ             | 38         | 38       |  |
| चन्दिर ३०            | Ę          | जनित्र १४०         | 9           | ् म                  |            |          |  |
| चन्त्रकिन् ३१७       | 58         | जन्तु २७३          | v9          | झझंर                 | ८२         | 80       |  |
| चन्द्रभास १९४        | <b>14</b>  | जय ५०              | 23          | ਼ਟ                   |            |          |  |
| चपला १०९             | ₹ '        | जयत ५७             | 2           | टहरी                 | ८२         | 33       |  |
| चमर परि०१            | 36         | जयन्ती ५९          | فع          | ड                    |            |          |  |
| चर १४१               | 35         | जया ५८             | gu          | डकारी                | 60         | ₹8       |  |
| चर्मचूड ३१८          | ₹0         | जरण १०९            | ٩           | हमर                  | 82         | <b>ዓ</b> |  |
| चर्मण्यती २६६        | 35         | जर्ण ३०            | 2           | हमरूक                | ८२         | Ę        |  |
| चर्मिन् ६०           | 30         | जलकान्सार २७१      | 18          | <b>डि</b> ण्डिम      | 95         | 90       |  |
| चल २७१               | 12         | जलपिष्पक ३२३       | 6           | न                    |            |          |  |
| चामरिन् ३००          | 6          | जस्भूषण २७१        | 33          | तप्रकुरुफर           | ११०९       | ર        |  |
| चारणा ५८             | 34         | जललोहित ५४         | 6           | तथा                  | ३६६        | 30       |  |
| चारुधारा ५१          | 19         | जलबाल ३२३          | 30          |                      | 99         | २०       |  |
| चिक्किद ३०           | પ          | जलाकाङ्क २९६       | 919         | तदा                  | 71         | 36       |  |
| चित् ३६६             | 6          | जलाशय ३२३          | 6           | तदानीम्              | 93         | **       |  |
| चित्रपिङ्गल ३१७      | 23         | जस्पित ६७          | 32          | तमृतल                | 386        | 98       |  |
|                      |            | ( 841 )            | )           |                      |            |          |  |

| तन्तिपालक             | 1           |           | अभिधानी            | चन्ताम     | णि: |                    | [धनदाव     | ास  |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|-----|--------------------|------------|-----|
| হা০                   | <b>पृ</b> ० | tio       | হাত                | ão         | qo  | श०                 | Zo         | पं० |
| ्.<br>तन्तिपालक       | _           | 0         | त्रिधानुक          | 49         | २३  | दीन                | ९६         | 13  |
| तन्त्री               | <b>५५६</b>  | 98        | त्रिधामन्          | ६२         | 92  | दीप्त              | २६७        | 91  |
| _                     | रे० १       | 3         | त्रिपाद            | 77         | 27  | दीर्घजानुक         | 389        | 98  |
| तपस                   | ₹0          | 3         | त्रिलोचना          | 132        | 96  | दीर्घनाद           | 308        | 93  |
| तपस्                  | 77          | 9         | त्रिशिरस           | પષ્ટ       | 90  | **                 | 398        | २०  |
| ,,                    | २०९         | 93        | त्रेधा             | ३६६        | ર્ય | दीर्घपवन           | २९६        | 34  |
| तमि                   | 83          | 32        | त्वस्मल            | १५६        | ય   | <b>दुःश्टङ्ग</b> ी | १३२        | 9 9 |
| तसोघ                  | ६२          | 6         | द                  |            | i   | दुःस्फोट           | 984        | 35  |
| तमोमणि                | 298         | <b>२३</b> | दक्षिणाशा-         |            | 1   | दुन्दुभि           | 48         | 90  |
| तिह                   | ३६६         | 96        | -                  | रि० ३      | 3   | दुरासद             | 368        | ٩   |
| तलेचण                 | 399         | 6         | वध्याह्य           | 960        | 98  | <b>र</b> ग्जल      | ८५         | 8   |
| ताड्य                 | 949         | 99        | दन्तालय            | 181        | 52  | दशान               | २८         | 1   |
| तामनी                 | 83          | 92        | दर्दर              | ८२         | ч   | <b>दशद्व</b> ती    | 46         | ₹(  |
| 99                    | પુદ્        | કુપ્ય     | दर्दुरा            | प९         | Q   | देव                | 308        | •   |
| ,,                    | ୯ହ          | 38        | दशनो च्छि <b>र</b> |            | 11  | देवदीप             | 388        | 7   |
| तारजीवन               | २५७         | ٩         |                    | पद         | 96  | देवदुन्दुभि        | 40         | ą   |
| तारजायन               | ري<br>دع    | -         | दशबाहु             |            | 33  | दहसंचारि           | जी१३६      | 9   |
| तालमदक<br>तिमिकोश     |             | ફ         | दशावतार            | ६२         | 31  | देहिनी             | २३३        | ş   |
| तिमिका<br>तिमिका      | रवर<br>८२   | २६        | दशाब्यय            | તે<br>તે   | 99  | वीन्दुभी           | 358        |     |
| राग्यका<br>तीच्यकर्मन |             | 30        | दस्र               |            |     | <b>1</b>           | 78         |     |
|                       | *           | 9         | दास्रायण           | २५७        | 90  | द्रकट              | <b>4</b> ٩ |     |
| तीचगतण्डु             |             | 3         | दाण्डपाशि          |            | 28  | द्रगढ              |            |     |
| तीचगधार<br>"          | १९४<br>१९५  | 36        | : दायाद            | 936        | 90  | द्वाःस्थिति-       | 29         |     |
| ्र<br>तीच्यपाद        | £5          |           | वारव               | २६३        | રપ  | वर्शक              | 100        | 9   |
|                       |             | 9         | दालु               | 186        | 8   | _                  |            | 9   |
| <u>नु</u>             | ३६६         | ९<br>११   | ं दिगम्बर          | કર         | 92  | द्वादशमुल          | 106        | 4   |
| नुषित                 | २४          | 36        | 500                | Ęo         | 9   | द्वारवृत्त         |            | 9   |
| तेर                   | 383         | 92        | - दिदिवि           | 58         | 4   | द्विखण्डक          |            |     |
| तोयडि <b>म्</b> भ     |             | २४        | दिनकेसर            | 8.5        | 33  | द्वितीय            | 136        | 3   |
|                       | २५६         |           | दिनसल              | 8\$        | 23  | द्विधा             | ३६६        | ₹   |
| त्रपुवन्धक            |             | 4         | ादिनाण्ड <b>्</b>  | 85         | 99  | द्विपद             | <b>६३</b>  | _   |
| त्रस                  | 940         | 8         | दिनात्यय           | 29         | 9   | द्विमुख            | परि०१      |     |
| त्रस्त                | 90          |           | दिव                | २४         | ų   | द्विशरीर           | ५९         | =   |
| त्रस्तु               | **          |           | दिवापुष्ट          | 26         | ₹   | द्विष्कृत्वस्      | ३६६        | =   |
| त्रापुष               | २'४६        | 38        | विवाह्मय           | परि०१      | 8   | ह्रेथा             | "          | -   |
| त्रायस्त्रिश          |             | ₹9        | दिव्य              | २६३        | 9   | द्वेधम्            | 19         |     |
| न्निःकृग्वस <u>्</u>  | ३६६         | 22        |                    | तम ५७      | 8   | घ                  |            |     |
| त्रिककुद्             | ६२          | १२        |                    | 28         | 4   | धनकेलि             | 48         | ą   |
| श्रिधा                | ३६६         | ₹9        |                    | <b>३</b> ३ | -   | <b>धनवा</b> बार    |            | 9   |

| धनाया             | ]           |            | शेषस्थ      | शब्दसूर्च    | ì          |                          | <b>[</b> पर                | ाविद्ध     |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| <b>श</b> ०        | Бo          | φo         | হাত         | Бo           | ψo         | হাত                      | Πo                         | ri.        |
| धनीया             | 333         | 3          | नन्दिवर्धन  |              | 38         | नृपलदमन्                 | पुरु                       | Чo         |
| धन्विन्           | ६२          | २७         | 1           | 396          | 22         |                          |                            | 90         |
| 21                | 300         | Ę          |             | परि०१        | 33         | . नृसिहवपुष्             | ५६<br>६२                   | <b>₹</b> ३ |
| धरण               | 340         | 35         |             | 28           | ų          | े ट्राप्टन उन्<br>  नेमि | ્ <del>વર</del><br>ું ફેંo | 86         |
| <b>धर्</b> णीप्लः | व २६३       | રૂપ        | नभःक्रान्त  | ३१०          | 93         | नेरिन्                   | -                          | Ę          |
| धर्मनाम           | ६२          | રેષ્ઠ      | नभोध्वज     | 86           | "          | नेश्चिन्त्य              | <b>પ</b> ૦<br>૨૧           | 23         |
| धर्मनेमि          | **          | 34         | नरविष्वण    | ५४           | 9          | न्यायद्रष्ट              |                            | \$0        |
| धर्मपाल           | १९४         | 9          | नराधार      | પ ફ          | २४         | न्युब्ज                  | 300                        | 99         |
| धर्मप्रचार        |             | 8          | निलन        | २६३          | 2          | -3-01                    | ११६                        | 99         |
| धर्मवाहन          | ५६          | २२         | नवस्यृह     | ६२           | 90         | q                        |                            |            |
| धर्षणी            | १३२         | 30         | 1           | 4६           | २०         | पश्चिसिंह                | ६६                         | u,         |
| धार               | ६२          | ₹9         | 55          | ६२           | 90         | पञ्जनीडनव                | हद्वेश                     | 6          |
| धारा              | 283         | **         | नस्या       | 184          | 4          | पङ्क                     | રૂષ્ઠ                      | ą          |
| घाराङ्ग           | 198         | 8          | नस्या       | 71           | 33         | पङ्गुल                   | 334                        | 99         |
| धाराधर            | 37          | "          | नाचिकेत     | २६९          | 15         | पञ्चकृत्वस्              | ३६६                        | २२         |
| धारासंपा          | 38 F        | 90         | ् नाडीचरण   |              | 9          | पट्ट                     | २५६                        | 4          |
| धीदा              | <b>१३</b> ६ | ٩५         | नामवर्जिन   | ९५           | 90         | पहिस                     | § Q'4                      | 30         |
| धीन               | <b>३५</b> ५ | \$ 6       | नारायणी     | <b>પ</b> ૃષ્ | 2          | पणव                      | <b>८२</b>                  | Ę          |
| घीवर              | 39          | ,,         | नासस्य      | पर           | 19         | पत्र                     | 368                        | 84         |
| धूमल              | ८२          | 6          | नासिक्य     | 184          | ц          | पत्रफला                  | 99                         | 90         |
| ध्म               | ويه         | 9          | निधनाच      | dB           | <b>२</b> २ | पदग                      | १२६                        | G          |
| धेनुका            | 998         | 94         | निमित्त     | १९२          | 92         | <b>्र</b> पदत्वरा        | २२८                        | n          |
| ध्वजप्रहरू        | ग २७१       | 33         | निमेषद्युत् | २९४          | રિષ્ઠ      | ्पदायता                  | 95                         | 6          |
| ध्वान्तचित्र      | ११४         | 28         | निरक्षना    | ४९           | Ę          | पद्म                     | ४५                         | 38         |
| न                 |             |            | निलिम्प     | २४           | 94         | पद्मगर्भ                 | ६२                         | २५         |
| नकुल              | 300         | U          | निवसन       | 944          | 9          | पद्महास                  | 77                         | -          |
| नकुला             | 49          | ч          | निशात्यय    | 80           | 96         | पद्मिन्                  | २९६                        | 9°         |
| नका               | 83          | 33         | निशावर्मन्  | 85           | 92         | पपी                      | 26                         | ર          |
| नशत्रवस्मन        | •           | ч          | निशाह्नय    | परि० १       | 28         | परमद                     | 146                        | રષ્ઠ       |
| नखायुध            | ३१८         | 20         | निशीश्या    | 83           | 99         | परमङ्गहा-                |                            | ,,,        |
| नसार              | १५६         | <b>9</b> Ę | निश्        | "            | 23         | चारिणी                   | 46                         | 90         |
| नगावास            | इ १७        | २४         | निषद्वरी    | **           | 99         | परमरस परि                |                            | 9          |
| नदीष्ण            | ९३          | ч          | निष्ण       | ९३           | ų          | परवाणि                   |                            | ų          |
| नन्दपुत्री        | 46          | २२         | नीका        | २६७          | હ્         |                          | "<br>वेद्द                 | 18         |
| नन्दयन्ती         | પુર         | Ę          | नीच         | ९६           | 33         | पराक्रम्                 | , <b>६</b> २               |            |
| नन्दा             | 11          | 10         | नीलपङ्क     | ४२           | 33         |                          | , ५ र<br>३ <b>६ ६</b>      | २४         |
| नन्दिघोष          | 904         |            | नीछवस्ना    | પુષ્         | 3          |                          | रपष<br>२९४                 | 38         |
| नस्दिनी           | ५९          | ,,         | _           | इ१७          | 22         | पराविद्ध                 |                            | २४         |
|                   |             | 1          |             | / en         | ** }       | 17114 <b>9</b>           | ६२                         | 13         |

( 868 )

| परास ]                       |                 |         | अभिधार्ना            | चन्तार्मा             | जे:    |                    | [ प्रम | र्द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                 | 1       |                      | पृ०                   | qo     | হা০                | దేం    | प२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| হা০                          | Ã٥              | Чо      | हा०<br>जन्मीर्थाः    | 3 <i>6</i> 8          | 90     | <b>यु</b> ष्पसाधार | म ४५   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परास                         | <b>२</b> ५६     | 3.8     | पादशीली              |                       |        | <b>बुष्पहा</b> स   | ६२     | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परिज्वन्                     | Şо              | ٤       | पादाङ्कुली-          |                       | 96     | पूजित              | २४     | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चरिगाह                       | પ ફ             | 36      | यक<br>पादात          | "<br>9 <b>२</b> ६     | · ·    | पूतार्चिस्         | 83     | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परित्राण                     | <b>१५६</b>      | Ę       | पादात<br>पारिकर्मिक  |                       | ₹0     | पूर्वेतरा          | ४९     | Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| परिपूर्णसह<br>चन्द्रवती      | स्र-<br>५१      | 6       | पारिमित              | 920                   | २३     | पूर्वेश्वस्        | ३६६    | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चिर्द्रवस्य चिर्वारक         | 308             | 23      | पारिशोल              | 308                   | 3      | पृथु               | २६९    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परिवादक<br><b>प</b> रिविद्ध  | પષ્ઠ            | રુષ્ટ   | पालक                 | 300                   | ч      | पृदाकु ्           | 13     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पारावछ<br>परिस्पन्द          | 989             | 914     |                      | रिट १                 | 30     | पृश्निगर्भ         | પ્યુવ  | २४<br>१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 386             | 98      | पावन                 | २६३                   | 3      | "                  | ६२     | 93<br>93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| परुत्                        | ३००             | · '4    | विकबान्ध             | # 8'4                 | Q,     | पृश्निश्क          | પવ     | ***<br>\$  \text{\$   \text{\$  \text{\$  \text{\$  \text{\$    \text{\$    \text{\$   \qta} \qt\etx{\$   \qta} \qt    \qt |
| परुल<br>परेद्यवि             | 344             | 98      | पिङ्ग                | 330                   | 8      | <b>वृ</b> ष्ट      | २६९    | કવ<br>જુલ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परद्याव<br><del>प</del> र्पट | 908             | 98      | वितृगणा              | 46                    | २६     | पेचकिन्            | २९६    | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पपट<br><del>पर्</del> परीक   | २६९             | ,,      | पिप्परू              | şųo                   | 20     | पेचिल              | 37     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पप्पराक<br>पर्वरि            | 30              |         | 1                    | २६३                   | ?      | ेपेड़ी             | २२८    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                            | 210             | 90      | "<br>पीठमर्पिन्      |                       | 99     | ं वैशाची           | 81     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पळङ्कप                       | ५१७             | •       | पीडन                 | ०३१                   | Q      | <u>षोषयित्</u> नु  | 386    | ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| परुप्रिय                     |                 | 39      | ः पाडन<br>: पीतकावेर |                       | 2      | पौत्री             | પવ     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पललज्बर                      |                 |         |                      | 26                    | 3      | पौर                | €8     | \$ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पलाग्नि<br>पस्त्रूर          | ?<br>२६३        | "<br>13 | पीनु                 | 30                    | ų      | ं पौरिक            | 906    | ₹1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पवनवाह                       |                 | 90      | "<br>पीथ             | 26                    | 6      | प्रकर              | 946    | 왕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पवि                          | २६०             | 98      | ,                    | २६९                   | 916    | प्रकर्षक           | ξų     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पाव<br>पवित्र                | २५६             | 8       | . 37                 | 949                   | 93     | ्र प्रकीणंक        | 300    | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पश्चिमोत्त                   |                 |         | पुटक<br>पुण्यश्लो    |                       | V.     | The same           | ही ५९  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पश्चिमा रा<br>दिवपति         |                 | 92      |                      |                       | 98     |                    | ही ५८  | 5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यांशुजारि                    |                 | Q       | 301114.40            | 49                    | 31     |                    | 900    | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                 | şq      | 371                  | ३६६                   | •      | । प्रस्यस          | ३३     | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पांसुचन्र                    | કુ હુપ્ય        | 9       | 34.                  | च् <b>प</b> प         | ,      | प्रगत्भा           | 46     | ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पाण्डव                       |                 |         | 36001                |                       | ₹:     |                    | इ३     | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पाण्डवा                      |                 | 21      | 3/1                  | ,                     |        | प्रजनक             | परि॰ १ | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पाण्डवेय                     |                 | ,       | 1 3                  |                       | :<br>9 | 1777727            | १९३    | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पाताल                        | ₹<br>₹          |         | 364                  | <b>କ୍</b> ଞ<br>କ୍ଟ    | 3      |                    | 3 6 9  | વૃષ્ય                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | <b>डेका</b> १६४ | 94      |                      |                       |        | ८ प्रतीची          |        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पादजङ्क                      |                 | ,       |                      | क्ष २२।<br>प्रेन् ३०९ |        | ३ प्रत्यक्         | ३६६    | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | लेका १६४        | 3,      | 1                    | मण् २५५<br>२८         |        | ४ प्रत्युषा        |        | પ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पादपारि                      | डका "           | 3 4     | पुष्कर               | عب<br>عود ،           |        | ५ जवातिः           | . રંપર | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[ प्रमर्दन

( 888 )

८ पुष्करिन् २९६

७ पुष्टिवर्धन ३१८

८ पुष्परजस् १६०

पावपीठी २२८

पाद्रथी

पादवीथी

१५ प्रपातिन्

२२ प्रभा

२ प्रमर्दन

२५३

પ્યુષ

६३

99

9

| >0-      | 1   |
|----------|-----|
| प्रमास्त | - 1 |
|          | ы   |

## शेषस्थशब्दसूची

[ मधुरा

|                    |            |     |             |         | `        |                  | •            | •   |
|--------------------|------------|-----|-------------|---------|----------|------------------|--------------|-----|
| হা০                | Ão         | पं० | হাত         | Ão      | पं०      | <b>३</b> १०      | पृ०श         | ٠,  |
| प्रमोदित           | dB         | २२  | बहुरूप      | 26      | 8        | भव्य             | २३           | 94  |
| प्रलापिन्          | ફ્ષ્ક      | 38  | >>          | ५६      | 3 €      | भाटक             | 294          | ٩   |
| प्रकोभ्य           | 183        | 3   | D           | ६२      | 90       | माटि             | ९७           | S   |
| प्रवर              | 146        | २३  | बहुलग्रीव   | ₹80     | 58       | <b>भाग्डिक</b>   | २३०          | 17  |
| प्रवरवाहन          | 45         | 88  | बहुश्दक्र   | ६२      | २३       | भानुकेसर         | २८           | 9   |
| प्रवाहिक           | 48         | ٩   | वाभवी       | ५६      | 94       | भानेमि           | 32           | ,,  |
| प्रसङ्ग            | इ०५        | 3   | वालचर्य     | ξo      | 0        | भासुर            | 68           | Ŷ,  |
| प्रस्तव            | परि० १     | 6   | बालसात्रय   | 1904    | 3.8      | भिज्ञणा          | १०२          | 9   |
| प्रस्ताव           | **         | 11  | बाहुचाप     | 386     | 3 €      | भिच्चणी          | 158          | 92  |
| प्राक्             | ३६६        | 35  | बाहुपबाहुर  | संधि१४७ | 90       | भीम              | 304          | 6   |
| **                 | "          | २३  | बीजदर्शक    | ९०      | 9        | भीमा             | 46           | २४  |
| সাল                | २७१        | 33  | बीजोदक¦     | .86     | , २४     | भीरु             | २५६          | २०  |
| प्राप्त्रम्        | ३६६        | 6   | <b>बु</b> ध | ३०      | 3        | भीरुक            | "            | 39  |
| प्रारिनक           | 538        | Ę   | \$P'99      | ६६ 🍱    | <u> </u> | भुजदस            | 380          | २३  |
| प्रियङ्ग           | 350        | ₹   | बोधि        | "       | 93       | भुजि             | २६९          | 90  |
| <b>प्रियदर्शन</b>  | ३२१        | 92  | 25          | इ३८ .   | ١, २२    | भूतनाशन          | 309          | 92  |
| प्रियवादिक         |            | 6   | वस्चारिर्ण  | ी ५८    | ₹9~      | भूरि             | ५ ६          | २४  |
| प्रोधिन्           | ₹00        | 8   | ब्रह्मण्य   | इंड     | 8        | <del>श</del> ृगु | ३३           | 28  |
| फ                  |            | į   | व्यानाभ     | ६२      | २६       | भामरी            | 46           | ૧૬  |
| फलकिन्             | 349        | પકુ | बहान्       | 26      | 8        | म                |              |     |
| फलोदय              | ₹४         | ક   | भ           | R I     |          | मङ्गलस्नान       | 1 93 9       | 6   |
| फरगुनाल            | 88         | ,,  | भगनेत्रान्त | क ५६    | 90.      | मङ्गलाह्निक      |              | ی   |
| <b>'फा</b> ल       | ÉB         | 99  | भगवत्       | ६६      | 92       | मङ्गरुय          | १०६          | ą   |
| <b>फाल्गुनानुः</b> |            | ষ্  | भट्ट        | परि०१   | · S      | मद्दु            | <b>८२</b>    | 90  |
| <b>कुलक</b>        | CA         | 35  | भणित        | ६७      | 35       | मणिकण्डक         |              | २३  |
| ्व                 |            |     | भण्डिवाह    | २३०     | 9        | मण्डल            | ३०९          | 18  |
| बद्रीवासा          | 46         | 19  | भद्रकपिल    | ६२      | 36       | मस्योदरी         | 230          | 90  |
| बन्धुदा            | १३२        | 3.6 | भद्रकाली    | 46      | २३∶      | मथन              | ६५           | ų   |
| बर्बरी             | 382        | 53  | भद्रचलन     | ફ્સ     | 35       | मद्नना कि        | क १३२        | 30  |
| बर्हिध्वजा         | ५६         | 38  | भद्ररेणु    | 123     | २०       | मदशौण्डक         | 149          | १२  |
| बलदेवस्वस्         |            | 33  | भद्रश्री    | 349     | 43       | मदास्बर          | 43           | २०  |
| षिल                | ८२         | 4   | भद्राङ्ग    | ६४      | 33       | मदोह्यापिन्      | 396          | v   |
| बलित               | 308        | २०  | भरटक        | परि० ३  | 10       | मधुक             | २५६          | 88  |
| बलिन्              | ६४         | 83  | भरथ         | २६९     | 30       |                  | <b>રે</b> ૧૯ | 6   |
| बलिन्द्रम          | <b>ξ ?</b> | 9   | भरुज        | 308     | २३       | मधुघोष           | 2)           | ,,  |
| बहुपुत्री          | પુષ        | 6   | भभंरी       | ६४      | 36       | मधुज्येष्ठ       | 904          | 94  |
| बहुभुजा            | 46         | 25  | भन्नह       | ३०९     | 35       | मधुरा            | 308          | ષ્ઠ |
|                    |            |     | ( )         | 194 )   |          |                  |              |     |

| मध्यकोका ]       |            | अभिधानचिन्तामणिः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             | [ यम भीळ    |        |
|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| হাত              | ٩o         | q0               | হাত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ão         | <b>प</b> 0 ] | হাত         | â٥          | ٩o     |
| मध्यलोका         | २३३        | 99               | महामनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३३         | 3 £          | मुद्रभुज्   | ão o        | Ę      |
| मध्यस्थ          | 536        | Ę                | महामद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २९६        | ,,           | मुनय        | 394         | 203    |
| भनुज्येष्ठ       | 168        | 7                | महामाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२         | २६           | मुनि प      | ररि०१       | 3      |
| मनोदाहिन्        | ह्प        | ч                | महामाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46         | 98           | मुरन्दला    | 255         | 39     |
| मनोहारी          | 335        | 96               | महाम्बक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48         | २०           | मुरला       | 1)          | 39     |
| मन्दरमणि         | ५६         | २०               | महायोगिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 396        | २३           | मुषुण्ढी    | 994         | 25     |
| मन्दरावासा       | 46         | २८               | महारौद्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५९         | 90           | मूक         | इ२३         | 6      |
| मन्दीर           | 3 28       | 30               | महाविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46         | २१           | मृदुपाठक    | ,,          | 92     |
| मयुक             | 330        | २४               | महावेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६६         | 8            | मृदुल       | 946         | २३     |
| भयूरचटक          | इ३८        | २१               | महाशय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६३        | २६           | मेघकफ       | 88          | 77     |
| भराल             | 336        | 3                | महाशिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 994        | 79           | मेघनादान्   | j-          |        |
| मरीच             | 205        | ₹0               | महासत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ષક્        | 77           | लासक        | ३१७         | २४     |
| मरुद्र्थ         | ३००        | 9                | महासस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ષષ્ઠ       | 22           | मेघारि      | २१७         | 93     |
| सरूक             | ३१७        | 73               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६६         | 35           | मेघास्थिर   | न-          |        |
| मर्क             | २७१        | 13               | महासारथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>२</b> ९ | 9            | <b>अ</b> का | 85          | २इ     |
| मर्श्यमहित       | 58         | 34               | महास्थाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 12           | मेचक        | 940         | 30     |
| <b>म</b> र्मचर   | 940        | ٩                | महाहंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२         | <b>३</b> ५   | मेधानिधि    | ३२१         | १२     |
| मर्मभेदन         | १९२        | 919              | महीप्रावार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २६३        | <b>२</b> ६   | मेरुपृष्ठ   | २४          | 8      |
| मर्मराक          | 308        | 38               | सहेन्द्राणी<br>सहेन्द्राणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49         | 6            | मेर्वद्रिक- |             |        |
| मलयवासि          | नीपट       | 24               | महम्द्राजा<br>महोस्स <u>व</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Er.        | ર            | र्णिका      | २३३         | 30     |
| मलुक             | 343        | 9                | महात्तव<br>मांमनियरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ۲<br>بو      | मधुनिन्     | <b>३</b> १९ | २०     |
| महिकाच           | 215        | 9                | मानामयार<br>माद्रेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | मोदक        | 308         | 94     |
| महस्             | ३६६        | 33               | मात्रय<br>माधवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 994        | 3            | मोह         | 68          | 12     |
| महाकच्छ          | २६३        | ३५               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२७        | 86           | मोहनिक      | 88          | Ę      |
| महाकान्त         | ৸ঀ         | २३               | माधब्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 94           | मौिल        | 380         | 99     |
| महाकान्ता        |            | 30               | मानक्षर<br>मानस्तोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२         | 98           | 22          | २३३         | 35     |
| महाकाय           | २९६        | 94               | ं मारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>₹</b> 4   | य           |             |        |
| महाकाली          | 46         | २३               | माराणा<br>साराणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49         | <b>२२</b>    |             | 3.          |        |
| महाक्रम          | ६२         | ₹0               | मार्जारकण्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508        | 33           | यजन         | ३०          | 2      |
| महा <b>प्रह</b>  | <i>38</i>  | ą.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | २३           | यज्ञधर      | ६२          | 34     |
| <b>महाचण्डी</b>  | 49         | 90               | माषाशिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | Ą            | यज्ञनेसि    | ६३          | २      |
| महाजया           | 9,8        | 77               | मासम् प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 4            | यज्ञराज्    | 30          | ₹      |
| महातपस्          | ६२         | 73               | मास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₹</b> 0 | 3            | यज्ञवह      | ५२          | 38     |
| महानाद           | પક્        | 48               | माहाराजि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ₹0           | यथा         | ३६६         | 30     |
| महानिशा          | <b>५</b> ९ | 30               | मिहिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40         | 58           | 29          | 77          | २०     |
| महापच            | ६६         | 8                | मिहिराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पह         | 3 €          | बदा         | **          | 96     |
| महाफ्ला<br>महाबल | १९५<br>२५६ | 38               | मुखखुर<br>मुखभूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386        | 8            | यम<br>यमकील | 38          | ય<br>સ |
|                  |            | 4                | and the second s |            | 38           | 1 40 W-14-  | ६३          |        |

| यमस्बस् ]     |             |                | शे             | ſ                | [ वनराज    |            |                |           |
|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| श०            | ã.          | , ,            | ত হাত          |                  |            |            |                |           |
| यमस्ब         |             |                | 1 "            | - <del></del> 50 |            | पं०   श०   | Ão             | पं०       |
| यझना          |             |                |                | विन ३०९<br>०-    |            | ११ ललन     |                | 90        |
| यहि           | ३६६         | ,              | 1 (110)        |                  |            | ९ छांगू    |                | ξ         |
| यचना          |             | •              | 414400         | •                |            | ু তাহ্ন    | हुनी १३२       | 30        |
| यागमः         | •           |                | रमास.          |                  |            | १५ लाल     |                |           |
| यादवी         | 46          | 9              | 4+41           | 185              |            | ा छालि     | • • • •        | 3 34      |
| यामने         |             | Þ;             | राज्य          | - •              | 5          | ३ िलप्स    |                | 9         |
| यास्या        | 83          |                |                |                  |            | ४ छेपन     |                | 30        |
| युगपत्        | ३६६         | 3:             | 4141444        | १३९              | ₹          | ३ होक      |                | 33        |
|               | परि० ३      | 34             | सन             | 30               |            | 9 लोकर     |                | २४        |
| युधिष्टिः     | 304         | ч              | र । अप । ज     |                  |            | २ छोका     | काशन २८        | Ę         |
| युवन          | 193         | 4              | राष्ट्रिय      |                  | 9          | ८ लोकब     | न्धु "         | 9         |
| योग निह       | ालु ६२      | 5              | मात्रमा        |                  |            | २ लोत      | ८५             | Ę         |
| योगिनी        | 79 Em       | 3 €            | रशा अचल        |                  | 9          |            |                | ę,        |
| योगिन         | 49          | २३             | राञ्चरा        | ⊺ ४२             | 9          | , लोमवि    | न् ३१५         | ξ         |
| 91            | ६६          | 8 <del>5</del> | 1 1 2 2 2 2 2  | 379              | 91         | , लोल      | 990            | 99        |
| **            | 3.94        | Ę              | ं≭चित          | 939              | į          | 1 -2       | वट २७९         | 92        |
| योग्य         | 904         | 7<br>38        | 2.2            | २४               | ₹.         | 1 200-     | <sup>पटक</sup> |           |
| यौवनोद्धे     |             | ą              | रुडननप         | १९५              | `          | -0         |                | २०        |
| ₹             | • •         | ~              | रुक्           | 300              | 9 9        | लोहद       |                | 96        |
| रक्तग्रीव     | પુરુ        |                | रूपग्रह        | 948              | *          | -          |                | 9         |
| रक्तजिह्न     | <b>330</b>  | ९<br>१२        | रुप्र          | २५६              | <b>3</b> 2 | -          |                | <b>२३</b> |
| रकदन्ती       | 46          |                | रेनोधस         | 888              | 8          | ं को क्रिक | का ६३          | · ` ` ` ` |
| रक्तमस्तक     |             | <b>₹3</b>      | वेविहाम        | ધ્યુક            | a          |            |                | •         |
| रक्तवर्ण      | 240         | २०             | रेवती          | 46               | 70         | ्र व       |                |           |
| रजस           | <b>२</b> ५६ | 30             | रोमलनाः        |                  | 3          | वंश        | ६३             | 8         |
| रजोबल         | ४२          | 33             | रौद्गी         | પ્ષ્             | 30         | वंशा       | ३२७            | 93        |
| रणेच्छु       | वर<br>३१८   | 30             |                | • •              | 10         | वस्त्रदल   | १४६            | 32        |
| रतातुक        | १५३         | 53             | ल              |                  |            | वकदंष्ट्र  | 399            | ć         |
| रनोद्वह       | देश्ट       | २०             | लकहन्          | १९२              | 30         | वङ्ग       | २५६            | 99        |
| रत्नार्भ      | <i>५३</i> ८ | 9              | लचमीपुत्र      | ₹00              | Ø          | वज्रद्धि   | ग ५०           | 28        |
| रस्नबाह       | ₹ <b>२</b>  | ₹₹             | लघु            | 346              | २३         | वञ्चति     | २६९            | 98        |
| रस्विष्टष्ठक  |             | 33             | लङ्गम          | 345              | Ę          | वटिका      | 308            | १३        |
| रन्तिदंव      | 280         | 38             | ल्डबुक         | 808              | 34         | वडवा       | 338            | २०        |
| रन्तिनदी<br>- | 62          | 35             | लनापर्ण        | ६२               | 9          | वन         | ३६६            | 90        |
| रमनारद        | २६६         | - 1            | रुपित          | <b>६७</b>        | 33         | वत्स       | परि०१          | به        |
| रसमातृका      | इ १५        | - 1            | रुम्पर         | 330              | 36         | वदाल       | ३२३            | 30        |
| रसमावका       | •           |                | <b>लम्बा</b>   | <b>પુ</b> ષ્     | 4          | वनन्तप     | ३०९            | 35        |
|               | >>          | 99             | <b>छम्बिका</b> | ८२               | 33         | वनराज      | 330            | 99        |
| ३२ अ          | ॰ चि०       |                | ( 8            | १९७ )            |            |            |                |           |

| वन्दीक ]             |              |         | अभिधान                      | चिन्ताम    | [ ब्याधिस्थान   |                  |              |
|----------------------|--------------|---------|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
|                      | 77.0         | पं०     | হাত                         | पृ०        | पं०             | হাত দূত          | ųο           |
| <b>हा</b> ०          | पृ०<br>५०    | 22      | <b>वायुभ</b>                | २४         | 36              | विलक्का ५९       | Ę            |
| बन्दीक<br>चप्य       | 380          | 3       | वायुवाह <b>न</b>            | <b>६२</b>  | 919             | विलोमजिह्न २९६   | 98           |
| विम                  | २६ <i>९</i>  | 33      | वार                         | 192        |                 | विशसन १९४        | Ę            |
| षयुन                 | u,o          | પષ્ટ    | वारङ्ग                      | 3,94       | 9               | विशालक ६६        | ß            |
| चर                   | 950          | 2       | वारवाणि                     | 138        | 95              | বিয়াভাষ প্ৰ     | ₹ 9          |
| वरक                  | परि० १       | 98      | वारिवाहन                    | 88         | 92              | विशालाची ५९      | 8            |
| वरदा                 | 48           | 90      |                             | रे0 १      | <b>a</b> :      | विशोक ३१८        | २४           |
| वरदुम                | 346          | 28      | वारुणी                      | 43         | 28              | विश्वभुज् ६२     | २७           |
| वस्यात्रा            |              | 8       | वार्तिक                     | 133        | 90              | विश्वेदेव २४     | 919          |
| वरवृद्ध              | પક           | 90      | वार्मिस                     | 88         | 32              | विष २६३          | 2            |
| वरा                  | 46           | 98      | वालपुत्रक                   | १५६        | પુ              |                  | 3            |
| वराण                 | 40           | २२      | वासनीयक                     | 980        | 9               | विषाणान्त ५९     | ર૪           |
| वरारोह               | ६२           | 9.9     | वासरकस्य                    |            | 93 '            | वियापह ६६        | 3            |
| वराहक                |              | ₹8 .    | वासवावास                    |            | Я               | विष्किर ३१८      | <del>-</del> |
| वर्धमान              | <b>Ę</b> ?   | 96      | वासिना                      | २९६        | २०              | विष्णुशक्ति ६४   | 94           |
| वर्षकोश              |              | 20      | वासुदेव                     | 300        | ن               | वीच्य ८४         | 13           |
| वर्षांशक             |              | 97      | वासुभद्र                    | ६२         | २०              |                  | 10           |
| वर्षाबीज             |              | રેષ્ઠ   | वासुरा                      | 88         | 33              |                  |              |
| वलयप्रा              |              | 99      | विक् <b>चा</b>              | પુર        | ય               | र्वारसङ्कु १९२   | 20           |
| वह्नकी               | 60           | २३      | विकरा <b>ला</b><br>विकराला  |            | ·<br>•          | ्वृकोद्दर ६२     | 25           |
| वश                   | ९६           | 8       |                             | "<br>६६    | 28              | ं वृज्ञिन परि०५  | 13           |
| वसु                  | <b>२</b> ४   | 90      | े विगतहर <b>ह</b>           |            |                 | बुत्र ४२         | 80           |
|                      | २५६          | 99      | विजय                        | ૧૯૫<br>૧૧૨ | સ્ક             | ∙ तृदाङ्क ६२     | ঽ৽           |
| "<br>वसुप्रभा        |              | 3       | "<br>विजया                  | 46         | રૂપ્            | ्यृषणश्च ५१      | 33           |
|                      |              |         | विजया<br>विजयिन             | 190        | 6               | शृपास ६२         | 53           |
| वसुमार<br>वस्त्रपेशी |              | 27<br>% | , विज्ञायम्<br>, विज्ञानदेश |            | 98              | वृषोत्माह "      | ५३           |
|                      |              | 5       | _                           |            |                 | वेणुनटीभव २५७    | \$ 8         |
| वस्न                 | 99<br>7: 5 6 |         | विधुर                       | વક         | 8.0             | वेदोद्य २८       | ч            |
| षह<br>चह्चिनेत्र     | २७१          | 35      | विद्या                      | 168        | 38              | वेष्या ८२        | 33           |
| वाह्यगत्र<br>चक्रिभू |              | २३      | विद्यामणि                   | **         | 33              | वेक्किताम परि०१  | 35           |
|                      | २७३          | 9       | विधातृ                      | ६२         | 33              | वें ३६६          | 9            |
| वा                   | ३६६          | 33      | विनोद                       | 939        | २३              | बेंकुण्ठ २४      | 23           |
| "                    | 2)<br>E 1300 | 23      | विन्ध्यकृट                  | पार० ३     | 3               | वेजयन्त ६०       | بق           |
| वाग्दल<br>वाग्मिन    | , ५८<br>१८५  | 910     | विन्ध्यनि-                  | la e       | 0.0             | बेणब २५७         | 83           |
|                      | •            | 30      | ल्या                        | ا<br>20 ت  | 96<br>9         | व्यञ्चन १४५      | ,            |
| "<br>वाच्            | 22           | **      | विपुलस्कन                   |            | ય<br><b>૧</b> ૨ | ब्यवहार ५९३      | २६           |
|                      | "            | 39      | वियस्ति                     | ४२         |                 | 2 2              | 82           |
| वाजिन्               | -            | 1       | वियाम                       | 386        | 16              |                  |              |
| वायु                 | २४           | ₹0      | विरजस्                      | 48         | 6               | ब्याधिस्थान परि० | 1 17         |
| ( ४९४ )              |              |         |                             |            |                 |                  |              |

| • यो मध         | [ <b>#</b> ] |                  |        | शेष                | स्थशुह       | रसूर्च | ì          |                      | [ सन्                                   | धबम्धन         |
|-----------------|--------------|------------------|--------|--------------------|--------------|--------|------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| श०              | δo           |                  | प०     | श०                 | Ž.           | ٥      | <b>T</b> o | য়া০                 |                                         | _              |
| <b>ब्बो</b> मध् |              |                  | 39     | शिङ्घान            | _            |        | 77         | स्येनाच              | ११६                                     | •              |
| ब्योमोर         | मुक परि      | 0 3              | 33     | चिरः प             |              |        | 39         | श्रवण                |                                         | •              |
| वाज             | <b>₹</b> 36  | :                | २४     | शिलान              |              |        | -          | श्रविष्टार           | ६२                                      | _              |
| হ্              | r            |                  | ,      | शिलोद              |              |        | 4          | श्रीकर               |                                         | •              |
| शकुनि           | <b>३२</b> 9  | ì                | 6      | शिवकी              |              |        | 30         | श्रीगर्भ             | ६२                                      | 30             |
| वाकाणी          | ويا          | _                | 10     | शिवक्का<br>शिवक्का |              |        | 3          | , आस्प्रस्<br>!      | १९३                                     | 38             |
| शङ्क            | 48           |                  | 4      | शिवदृत             |              |        | 2          | श्रीघन               | 308                                     | २६             |
| 21              | યુહ          |                  | ą      | शिवारि             |              | -      | 8          | श्रीमत्              | 329                                     | Ę.             |
| 21              | इषर          |                  | Ę      | गरायाार<br>जीतल    |              |        | 39         | श्रीमःकुत            | भ २५७                                   | 32             |
| श्चार           | २५६          | 5                | įξ     |                    | 203          |        | 38         | श्रीवराह             | F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | . 30           |
| शतक             | ६२           |                  | 9      | शीतीभा<br>शीर्षक   |              |        | 80 '       | श्रीवेष्ट            | -                                       | 8              |
| शनध्नी          | 36,4         |                  |        |                    | 308          | ;      | २३ ¦       | श्रुतकर्मन           | 960                                     | 98             |
| गतमृत्वी        | yo,          |                  | ıC.    | गीलक               | 383          | :      | 99         | श्रुतश्रवो           | (३४<br>ऽज्ञ                             | 3              |
| शतवीर           | \$ 2         | ą:               | 5<br>5 | रुक                | २५७          |        | 9          | <u>श्रम्</u>         |                                         | 8              |
| शताची           | 83           | 9:               |        |                    | परि० १       |        | 8          | भेत                  | इइ६                                     | 38             |
| श्चनानन्द       | £3           |                  |        | गुचि               | 5.88         | 9      | ₹⊹         | चेतरूप्य             | २९३                                     | ६              |
| शताबरी          | 49           |                  | ,      | गण्डाल             | <b>३</b> ९६  | 9      | 6          | यतरूप्य<br>श्वेतवाहन | २५६                                     | १३             |
| शद्रु           | ६३           |                  | ة<br>د | गुभांश             | 30           |        | 9 1        |                      | ₹ o                                     | 9              |
| शपीवि           | 40           | 28               | , ₹    | <b>Ja</b>          | इंपड़        | ą      | 0          | <u>ष</u>             | •                                       |                |
| शबर             | ५६           | 55               | , 7    | लिध्रा             | ₩8           | 9      | , '        | षडङ्गक               | परि०१                                   | 35             |
| शमान्तक         | इप           | 8                | . ~    | रगाली              | 9 <b>9 Q</b> |        |            | पडङ्गाजित्           |                                         | 30             |
| शयत             | ફે૦          | ą                | 25     | ग                  | 848          | ₹;     | . !        | पड्स                 | २६३                                     | 3              |
| शराभ्यास        | 396          | 9                | 28     | गमुख               | 65           |        | - 1        | <b>प</b> ष्टिहायन    |                                         | 30             |
| शरु             | ६३           |                  | 27     | गवास               | "            | ,      | - 11 €     | ग्ही                 | 46                                      | 36             |
| शिकक            | <b>ξ</b> ?   | 99<br>9 <b>Q</b> | 97     | गोणीव              | 390          | 35     | - 1        | . स                  |                                         |                |
| शब्कुली         | 308          | 93               | ्ञे    |                    | 845          | Ę      | - i Z      | वित्                 | परि०१                                   | 4              |
| शस्त्र          | 999          | - 14             | क्रा   | कस                 | 19           | 59     | ₹          | <b>बृ</b> त          | ષષ્ઠ                                    | 94             |
| शाकस्भरी        | 49           | ÷                | बी:    |                    | ३२३          | 6      | स          | त्यवती               | 210                                     | 80             |
| शान्ति          | 29           | 30               | शेष    | गहिनाम             | •            | _      | स          | त्यसङ्गर             | પ્ <sub>યુ</sub>                        | २३             |
| शान्तियात्रा    | 333          | 4                |        | त                  | ६४           | 32     |            |                      | परि०१                                   | 3              |
| शाग्द परि       | 0 9          | ų,<br>Lą         | शैल    | धन्यन्             | ५६           | 23     | स          |                      | 954                                     | 9              |
| शार्वरी         | 83           | ۶ą ,             | शल     | ग                  | 49           | \$     | स          | दागति                | 26                                      | 3              |
| शालिहोत्र       | <br>}00      | . بر<br>ان       | ,,,    |                    | ३२७          | 98     | 1          | इादान                | 49                                      | <del>२</del> 0 |
|                 | रदइ          | 8,               | शैल    |                    | ३१०          | 33     |            | (योगिन्              |                                         | 8              |
|                 | ९३           | - 1              | शोध    |                    | 348          | 35     |            |                      | 844                                     | १६             |
| शिखरवा-         | 14           | ₹६ ;             | 27     |                    | ₹५६          | ₹0     | सन         |                      | Ęş                                      | 80             |
| D               | 140          |                  | मोभ    |                    | २४           | 94     |            | ^                    | ; <b>3 4</b>                            | 96             |
| C-C             | ५९<br>ः      |                  | হাীত   | _                  | 38           | 28     |            | तान                  | 27                                      |                |
|                 | ६५           | ₹ .              | भौक    |                    | १०९          | 2      |            | धवन्धन १             |                                         | "<br>9€        |
|                 |              |                  |        | ( 89               | 9)           |        |            |                      | ,                                       | - 1            |

| सम्बानाटिन् ]    |      | अभिघानचि       | न्तामणिः      |                    | [हरित        | <b>च्छ्</b> य |
|------------------|------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| श॰ पृ•           | Ф    | হাত হ          | io do         | হাত                | Ã٥           | ФÞ            |
| सम्ध्यानाटिन् ५७ | Ę    | सिन्धुवृष ।    | इ२ २२         | सूर्पकर्ण          | २९६          | 90            |
| सन्ध्याबल ५४     | 90   | सिन्धुसङ्गम २१ | ६६ १२         | स्य                | ą٥           | 2             |
| समन्तभुज् २६९    | 33   |                | १० ४          | सृमर               | २७१          | 38            |
| समर्थ १२४        | 96   | सिरामूल परि०   | 9 98          | सेव्य              | २६३          | 3             |
| समर्धुका १३६     | 94   | सीमिक २        | 9३ ६          | संरिक              | २४           | 8             |
| समवञ्जंश १३१     | 90   | सु ३१          | ६६ ९          | सैरिन्             | 88           | 98            |
| समारट १५४        | 99   |                | ३६ इ          | सोम                | ६२           | 35            |
| समितिअय ६२       | 99   | सुलसुप्तिका व  | ε <b>ξ</b> ,, | सौमनस्             | 948          | ,,            |
| समितीपद ५४       | 90   | सुखोत्सव १३    |               | मीम्य              |              |               |
| समिर ५७          | 9    | सुगन्धिक ३१    | io १२         | (नीर्थ)            | २०८          | २०            |
| समोल्रुक २५६     | 6    |                | १९ २५         | सीम्य              | २५६          | 91            |
| सम्भृत २७३       | 33   | ,, <u>३</u> ३  | 83 6          | <b>रकन्त्रमातृ</b> | 46           | २६            |
| सम्भेद २६६       | 85   | ्रमुधन्वन् ध   | १२ २७         | (                  | 390          | بع            |
| सर १०५           | 318  | सुधाकण्ठ ३१    | 6             | स्कन्धिन्          | २७३          | ξ             |
| सरीमृप ६२        | ₹ ₹  | -              | ९९ ५          | स्तब्धसम्भा        | र ५४         | Q,            |
| सर्वधन्वन् ६५    | 8    | सुनन्दिनी २६   | ६ ३३          | स्रीदेहार्घ        | <b>વ</b> ફ   | ₹₹            |
| सर्वर्तु परि०१   | 4    | सुनिश्चित ह    | ६ १३          | स्थिर              | રૂજ          | 8             |
| सल १४७           | २२   | मुप्रसम्ब ५    | १४ २४         |                    | ६२           | २७            |
| सलवण २५६         | 35   | सुप्रमाद ५     | १६ १६         | स्थिरमद            | ३१७          | ६२            |
| सिक्छिप्रिय ३११  | 19   | सुभग ,         | , 96          | स्थेय              | 100          | 33            |
| सहदेव १७५        | >>   | सुभद्र ६       | २ ९           | स्नावन्            | १५६          | 9 Ę           |
| सहस्रजित् १६२    | 38   | सुयामुन ६      | ફ ષ્ટ         | स्नेहु             | ∄ ०          | Ę             |
| सहस्रदंष्ट्र ३२३ | 80   | सुरवेला २६     | ६ ११          | सम                 | ३६६          | ٩             |
| सहस्राङ्क २८     | 7    | सुरालय २७      | 9 ,,          | स्यन्द             | ĝο           | 8             |
| सांवरसरस्य "     | ₹    | सुराकृत २      | 6 4           | स्वजातिद्विष       | ,३० <b>९</b> | 15            |
| साध्य २४         | وبو  |                | २ २५          | स्वनि              | २६९          | 30            |
| सायक १९३         | રૂપ  | सुवाल २        | 8 15          | स्वमुखभू           | 66           | ч             |
| सारण परि०१       | 9    | सुवृष ६        | २ २१          | स्वयम्             | <b>३६</b> ६  | 13            |
| सारिका ८०        | . 43 | सुशर्मन् २     | ૪ ,,          | स्वस्तिक           | 396          | <b>२३</b>     |
| सावित्री ५८      | २७   | सुवेण ६        | ૦ કેઈ         | स्वस्त्ययन         | 131          | ٩             |
| सिहकेसर १०४      | 38   | सुष्दु ३६      | ફ ૧૪          | ह                  |              |               |
| सिंहविक्रम ३००   | 4    | सुप्वाप ८      | <b>६ 9</b> ६  | 8                  | ३६६          | ٩             |
| सित परि०१        | 8    | सूष्मनाभ ६     | २ २४          | हंस                | ३००          | ٤             |
| n 243            | ą    | सूचक ३०        |               | हकारक              | परि०५        | 12            |
| सिताङ्ग ५६       | २२   | सूचिकाधर २९    | ६ १५          |                    | 48           | ٤             |
| सिद्धसेन ६०      | 19   | सूचिन् २१      | <b>९</b> ७    | _                  | 49           | وبع           |
| सिन परि०३        | 35   | सूत्रकोण ८     | २ ६           | हराद्रि            | २५३          | 13            |
| सिनीवाली ५८      | 23   |                | 1             | हरितच्छुद          | 203          | Ę             |
|                  |      | (410           |               |                    |              |               |
|                  |      | *              | •             |                    |              |               |

| हरिमत् ]                                                                   |                                                                     |                                                | शेपस्थ                                                                | शब्दसृ           | ची                                      |                                                                        |                                           | [हस्व               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| श ०<br>हरिमद्<br>हवन<br>हविस्<br>हस्तिमञ्ज<br>हासा<br>हि<br>हि<br>हिमबद्धस | ष्ट । । ९ ८ ६ ६ ३ ५ ५ ६ ६ ३ ५ ८ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ | प्र<br>१ प्र<br>१ प्र<br>१ प्र<br>१ प्र<br>२ ४ | चा०<br>हिसागम<br>हिरण्यकेश<br>हिरण्यनाभ<br>ही<br>हीर<br>हीरी<br>हुडुक | प्ट॰<br>४५<br>६२ | प त र र र र र र र र र र र र र र र र र र | श॰<br>डुलमातृका<br>हत्कर<br>हेरम्ब<br>हेलि<br>हेपिन्<br>हैमवती<br>हस्व | 3 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | To 90 4 77 6 33 9 9 |

## इति शेपस्थशब्दसूची समाप्ता।



## अभिधानचिन्तामणिः विमर्शिटिपण्यादिस्थ-शब्दसूची

| হাত          | पृ०       | 4.8         | হা০            | মূ০         | do         | হা০          | ठ०      | पं० |
|--------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|--------------|---------|-----|
| अ            |           | ì           | अजिता          | 314         | Ę          | अन्न         | इध्रष्ट | 9 € |
| अंपशुपति     | 6         | ९           | अटरूप          | २७८         | વુપ        | अनेकान्त-    |         |     |
| अशुमत्       | 93        | 75          | अटारा          | 346         | 33         | वादिन्       | 35      | 3   |
| 99           | २७        | 35          | अट्या          | 31          | 35         | 91           | २१३     | १३  |
| अंशुमालिन्   | e         | L           | अण्डवृद्धि     | 999         | 90         | अन्तरीच      | 83      | २३  |
| 37           | २७        | 93          | अति            | ३६५         | 18         | अन्ती        | २५१     | 6   |
| अंहि         | २७४       | 18          | अतिमुक्त       | 260         | ą          | अन्द्र       | २९९     | **  |
| अकर्ण        | € 0       | ₹3          | अनीमारकि       | न ५१७       | و          | अन्ध         | २६२     | 96  |
| अक्रुवार     | २६३       | 20          | अम्रि          | ३४          | २२         | अन्धकारि     | प्      | १३  |
| <b>अकृ</b> श | Ŗ         | <i>\$\y</i> | अग्रिनेत्रोत्प | ন্থ         |            | अन्धतमस      | ४२      | 314 |
| अन्नरचुन्चु  | ४२२       | २०          | (ज्योतिः)      | 6           | 49         | अन्धातसम्    | 97      | ٩   |
| अगस्त्यपूत   | T         | ,           | अग्रिनेत्रप्रस |             | 99         | अन्यभृत      | ३१८     | પ   |
| (दिक्)       | 6         | **          | अदितिज         | ે રક        | 92         | अपकार        | इंद१    | ٩   |
| अग्निजन्म    | न् ६०     | ч           | अद्विका        | uЗ          | ε          | अपचायित      | 338     | 6   |
| अग्निसम्ब    | ч         | ₹0 ,        | अदिद्विप       | 49          | ₹ :        | अपराजिन      | २६      | इ   |
| अप्रेगू      | १२व       | <b>Q</b>    | अद्रिकासन      | +4          | <b>a</b> ' | अपशब्द       | इइङ     | 6   |
| अङ्क         | তহ        | 30          | अद्वितीय       | ३४९         | 88         | अपांनाथ      | 48      | १२  |
| अङ्करी       | 314       | 6           | अधिपाङ्ग       | 969         | 96         | अप्पित्त     | २६९     | 33  |
| अङ्कय        | 68        | 98          | अधियाङ्ग       | 99          | 9.9        | अप्रति चका   | 915     | Ę   |
| अङ्गजा       | १३६       | 1ર          | अघोत्रस        | 988         | 90         | अप्सरा       | પરૂ     | 9   |
| अङ्गण        | २४८       | 3           | अध्याय         | <i>چ</i> ي  | ٩          | <b>अ</b> ङ्ज | २९२     | 20  |
| अङ्गराज      | 304       | 18          | अनिन्द्रिय     | <b>३</b> ३० | 9          | अभिपुन       | 306     | 9   |
| अगिरस्       | इंध       | 23          | अनुग           | 354         | 23         | अभीषु        | 26      | ٩   |
| अङ्गुलि      | 388       | 9           | अनुगत          | 69          | 94         | अभ्रपिशाच    | १ ३४    | ξ   |
| अङ्गुलीय     | 858       | 6           | अनुगामिन्      | 388         | 92         | अमरराज       | 90      | ą   |
| अङ्घि        | 343       | 93          | अनुचर          | 99          | **         | अमृतप        | 8       | 98  |
| अङ्घिप       | २७३       | 8           | अनुतर्ष        | २२६         | ?          | असृतपायि     | म् "    | *1  |
| अच्युतदेवी   | 94        | 9           | अनुयोग         | ७३          | २०         | असृतभुज      | 19      | 94  |
| अजगाव        | <b>५७</b> | 30          | अनुराधा        | 39          | કૃષ        | 37           | п       | २३  |

<sup>•</sup> अत्रापि पश्चिमणना 'दोव'स्थदाब्दम्चोवत 'मगिप्रभा' व्याख्यात एव कर्नव्या, न मूलदलोकपश्चिमारभ्येति बोध्यम् ।

| असृतभो जन       | वि         | विमर्शटिप्पण्यादिस्थशब्दसूर्च |              |      | ी ।                    | [ इम्म      | कोच     |
|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|------|------------------------|-------------|---------|
| হাও মূ          | o do       | হাত                           | Ão           | io j | क्षा                   | Ãо          | ψo      |
| अमृतभोजन        | 8 59       | अवमानना                       | <b>३</b> ५३  | 98   | आच्छादन                | १६४         | २०      |
| अमृतिहरू        | 13 BE      | अवरा                          | २९९          | 8    | आव्ह                   | १५२         | 18      |
| अमृतवत          | ા કૃષ્     | अवलेप                         | 20           | 93   | आतपन्न                 | १७६         | २०      |
| अमृतान्धस्      | v #        | अवस्कन्द                      | 998          | 2    | आतायि <b>न्</b>        | 353         | ц       |
| n =             | 8 99       | अवाची                         | ४९           | 99   | आतिष्य                 | 878         | 38      |
| अमृताश          | 8 38       | अवीरा                         | <b>૧</b> ૨૪  | 9    | आत्मज                  | 3           | 34      |
| अमृताशन         | n 30       | अवेक्रण                       | ३६३          | 28   | अस्मजन्मन्             | 31          | **      |
| ***             | " २३       | अगुचि                         | 340          | 92   | आत्मजा                 | १३६         | 35      |
| भग्युद २५       |            | अश्वगोयुग                     | ३४२          | 20   | आत्मभू                 | ર           | فاه     |
| अम्बल ३३        |            | अश्वपङ्गय                     | इध्र         | 8    | 11                     | 1,          | 9 6     |
| अयुक्लुद्       | ۹. ۹       | अष्टश्रवम                     | 3            | 9    | आत्मयोनि               | 33          | 34      |
| अयुक्शक्ति      | ξ          | अद्यापट                       | 390          | 90   | 99<br>19               | <u>وع</u>   | २०<br>९ |
| अयुगच           | 27         | अयतीस् <b>त</b>               | 939          | 96   | आत्महह                 | ą           | 94      |
| अयुगिषु         | <i>"</i> 3 | असम्ब                         | 98           | 3    | भाग्मसृति              | 91          | 9 5     |
| अयुरबाग         | ۵ ;        |                               | <b>३</b> ४९  | 3.8  | आदिकवि                 | 28          | 98      |
| अयुङ्नेत्र      | » ₹        | असहाय<br>अस्पिन               | 9            | 43   | आदिख                   | 3           | 96      |
| अयोति २५        |            |                               |              | 20   | 11                     | २४          | 92      |
| अरघष्ट २६       |            | असुराचार्य                    |              | )    | <b>জাদ্রা</b> ग        | 990         | 2       |
| अर्रे ३१        |            | असृहन                         | 309          | Q    | आनुपूर्व्य             | ३५९         | "       |
|                 | 3 10       | अम्मण                         | 343          | 99   | - आन्तः <u>पु</u> रिक  |             | 36      |
| अर्ह्म २९       |            | अस्ताचल                       | 243<br>-     | 9    | आन्तर्वेशिम            | <b>表 17</b> | **      |
| अर्चनीय १९      |            | अस्थितेज्ञस                   |              | २०   | आपत्ति                 | 929         | १६      |
| अर्धगुरुष्ठक ११ |            | अहक्कारिन                     | 994          | 94   | आपदा                   | 91          | **      |
| अर्धनाराच १९    |            | अहमधिका                       |              | 99   | <b>आ</b> प्ला <b>व</b> | 256         | ٩       |
| अर्धहार १६      |            | अहरप्रथमि                     |              | 22   | आभीरपश्चि              | २४७         | 38      |
| अर्बुद १३       |            | अहिभ्ज                        | 6            | 35   | आमोगिक                 | ८०          | २०      |
|                 | १२ ५       | अहिरिपु                       | <i>y</i> ,   | 33   | आयु                    | 330         | Ę       |
|                 | , h        | अहिलोचन                       | ξo           | ₹8   | आयुर्वेदिक             | 850         | Ę       |
|                 | १९ २३      | आ                             |              |      | भायुपमत्               | 353         | २०      |
|                 | १९ ७       | आकर                           | ३३९          | 13   | आलान                   | ६०          | 96      |
| अछिन् २९        |            | आकाश-                         |              |      | आस्त्रिन्य             | 68          | २०      |
| भलीगर्द ३       |            | स्फटिक                        | २६१          | २०   | आशिर                   | 803         | 6       |
|                 | 39 98      | आक्रमण                        | ३६०          | 6    | आश्विनेय               | ५२          | 30      |
|                 | ३३ १६      | आसारणा                        | 15:3         | 99   | आस्कन्दित              | ३०३         | 90      |
| ~               | : રૂ કર    | आचारित                        | 332          | 8    | आस्तर्ण                | 950         | ₹₹      |
|                 | २ १६       | आखण्डल                        | 9            | 12   | इ                      |             |         |
|                 | 0 90       | आप्रीधी                       | २०१          | ₹0   | इत्वर                  | ३०५         | 8       |
| अवस्य ह         | 8          | आग्रह                         | ३५८          | 6    | इन्द्रकोष              | 586         | 3.8     |
|                 |            | ( '                           | <b>१०३</b> ) |      |                        |             |         |

| इन्द्रलुस ]                |                  |             | अभिधान                       |                 | [कर्क        |                          |            |                |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|----------------|
| श∙                         | Ã0               | पं०         | হা০                          | ٧               | पं०          | হাত                      | पु०        | ψ́ο            |
| इन्द्रलुप्त                | 996              | 21          | उल्कामारि                    | _               | 19           | कक्कोल                   | 950        | ·<br>'9        |
| इन्द्रावरज                 | Ę                | 94          |                              |                 | 23           |                          | 950        | 9              |
| इन्वका                     | ąо               | ₹8          | उहार                         | ३२५             | ş            | कचीकृत                   | इ५५        | 22             |
| इपिका                      | २९८              | 4           | <u> </u>                     |                 |              | कखटी                     | २५५        | 98             |
| इपीका                      | 91               | 9)          | <b>ऊ</b> रुद्ध्न             | <b>389</b>      | ٩            | कङ्गगिय                  | ξo         | 919            |
| इपुधि                      | १९३              | 23          | <u>अरुपनिध</u>               | 942             | ٠<br>٦٩      | कच                       | २८२        | ų              |
| र्म स                      |                  |             | ऊज                           | 396             | 4            | कच्छाटी                  | १६६        | २३             |
| <b>ई</b> खरी े             | 46               | 38          | ऊर्जम्बत्                    | 990             | ,,           | कठोर                     | G19        | ξ              |
| ईषीका                      | २९९              | 9           | <b>ऊ</b> ध्वदिहिक            |                 | 98           | कडिन्दिका                | કર         | 514            |
| ईह                         | 990              | 23          |                              | 46              | Q            | कण्डान <b>क</b>          | ξo         | 213            |
| 3                          |                  |             |                              |                 |              | कण्डुनि                  | 996        | 6              |
|                            | 340              | 9.9         | ऋजुरोहित                     | 45              | 6            | कटू र                    | ९४         | 22             |
| उच्छादन                    |                  | 90          | ऋतुस्थल                      | પર              | 99           | करक                      | २८०        | <del>२</del> १ |
| उच्छास<br>उस्कण्ठ          | ७२<br>८ <b>६</b> | 30          | ए                            |                 |              | कनका                     | ₹50        | २२             |
| उत्कर्ण<br>उ <b>स्</b> क्र | دم<br>(3         | <b>3</b> 19 | एककुण्डल                     | 398             | ২২           | कनकाल                    | 300        | ę              |
| उ <i>ुन</i><br>उदयाचल      | २५३              | ۷٦ .        | arat ar                      | <b>386</b>      | 38           | कनिश                     | २८७        | 11             |
| उद्गापल<br>उद्दिक          | 338              | ء<br>ج      | एका <del>च</del>             | 994             | 19           | किंच                     | ३४३        | 29             |
| उद्द <b>स</b>              | इप४              |             | <u> ए</u> लापन्न             | ३१५             | 98           | कन्तु                    | ६५         | 2              |
|                            | ₹70<br>3,50      | 9<br>14     | एपणिका                       | <del>2</del> 30 | 99           | कन्द                     | २८६        | २०             |
| उद्यात<br>उद्यातन          | २६८              | 3           | <b>एप</b> णी                 | 48              | **           | कन्या                    | ३३         | ą              |
|                            | २२०<br>२९५       | -           | Fr.                          |                 |              | *1                       | 200        | २२             |
| उद्दालक                    | 588              | 80          | गेडविल                       | 48              | 50           | कपालिन्                  | ₹          | 3              |
| उद्गम<br>उ <b>द्ग</b> हा   | १३६              | 35          | प्लोज                        | ξo              | 39           | "<br>कपिल                | ६०<br>३१५  | <b>₹</b> 0     |
|                            | રવય<br>રેજર      | 93          | 31)                          | •               | * 1          | कापल<br>कपिला            | इं०६       | 4.0<br>4.5     |
| उन्दर<br>उन्मज्जन          | स्य<br>६०        | 5.0         | अोदुम्ब <b>र</b>             | २५६             | ₹.           | कपाणि<br>कफाणि           |            | şų             |
| उन्मादिन्<br>उन्मादिन्     | 330              | 93          | अनुस्थर<br>औ                 | 424             | ۱ ۳          |                          | 380        |                |
| उपकर्या<br>उपकर्या         | २४५              | 92          | ाः<br>भौत्तानपाद             | 38              | 6.30         | क <b>मन</b>              | 333        | 96             |
| उपधा                       | 300              | 3           | भीत्तानपाद<br>भीत्तानपारि    |                 | \$ <b>3</b>  |                          | <b>३१९</b> | ;)<br>o        |
| उपमिति                     | ३५०              | 16          | आपगव<br><b>औपग</b> व         | ਕ "<br>3        | 97           |                          | •          | ٩              |
| उपामतः।<br>उपयन्तृ         | 330              | 98          | औपवस्त                       | २<br>२०९        | 99           | कमलास <b>न</b><br>कमलिनी | ॥<br>२८२   | 98             |
| उपव <b>स्त्र</b>           | २०९              | 8           | आपवस्त<br>औपवा <b>द्य</b>    | 79.s            | -            | करन्धम                   | τοτ<br>ξο  |                |
| उपश्रुति<br>उपश्रुति       | ডঽ               | 8           | आपवास<br>औध्वदिहिक           |                 |              |                          | •          | २०             |
| उपावर्त <b>न</b>           | <b>२३</b> ५      | 38          | जान्त्रदाहक<br>औ <b>पघीश</b> | 28              | 3.5          |                          | २२९        | <b>4</b>       |
| उपायतम<br><b>उपासना</b>    | 44E              | 36          |                              | 73              | 77 ]         | करहह                     | 388        | 28             |
| उपालना<br>उरस्रिज          | इ५०<br>इ५०       | 3 4         | <u>क</u>                     |                 |              | करवीर                    | २९१        | B              |
| उरासग<br>सर्वशी            | 45               | i           | <b>क</b>                     | २६२             | 96           | करात्ती<br>—             | 150        | 2              |
| उवीमृत्<br>उवीमृत्         | વ<br>વ           | 13          | कंसजिस्                      | £3              | 99           | कर्क                     | 38         | æ              |
| <b>उवाश्व</b>              | 4                | ₹4 }        | ककुंत्                       | ३०६             | <b>130</b> ; | 27                       | इ२४        | २०             |
|                            |                  |             | ( 4                          | ( ¥0            |              |                          |            |                |

| कर्कन्ध् ]     |                | वि   | मर्शिटिप्पण्य | गदिस्थश | ब्दसूर | <b>बी</b>          | ĺ          | केलि |
|----------------|----------------|------|---------------|---------|--------|--------------------|------------|------|
| হাত            | ãо             | ψo   | হাত           | प्र२    | φo     | হাত                | पृ०        | पं०  |
| कर्कन्धू       | 200            | ą    | कालकण्ड       | क ३२०   | 96     | कुमुद्धतीश         | _          | 93   |
| कर्कराट्डे     | ३२१            | 99   | कालनेमिह      |         | 90     | कुरभ               | 33         | , S  |
| कर्णपुरी       | 285            | Lg.  | कालानुसा      |         | ٩      |                    |            |      |
| कर्णान्यू      | १६२            | 86   | कालिका        | 36      | 38     | कुम्भज<br>स्टब्स्  | 38         | 98   |
| कर्णारि        | 3.68           | ષ્ટ  | कालिन्दीव     |         |        | कुर0हक             | २७७        | 30   |
| कर्बुटिक       | २४१            | 9    | कालिंदीभे     |         | 6      | कुरह               | ३१५        | 11   |
| कर्मसहाय       | 31910          | 6    |               |         | 99     | कुरुण्टक           | 99         | 3 €  |
| कर्मेन्द्रिय   | 233            | 3    | कालिन्दीस्    | ् २७    | 3      | कुर्पर             | 380        | 808  |
| कर्वट          | 283            |      | कालिंदीसो     |         | २२     | कुलक               | १२३        | 8    |
| कलन्दिका       | 443            | 8    | कालिय         |         | ₹9     | कुलपालिक           | 1330       | 93   |
| कलाधर          | <del>ર</del> વ | 94   | कालियदम       | न ७     | २३     | कुलिङ्ग            | ३२०        | 90   |
| कलावर<br>कलानक |                | 30   | n             | 39      | २५     | <b>कुल्माप</b>     | 306        | 9    |
|                | ξo             | २५   | 99            | ६३      | 35     | 19                 | 264        | 96   |
| कलानिधि        | 56             | 9 &  |               |         | २३     | कुशाण्डिन्         | ξo         | 30   |
| कलापच्छन       |                | 20   | कालियशाः      | पैन ग   | *1     | कुशीद              | 286        | 36   |
| कलिदननग        | गिरहप          | 30   | कालियारि      | 70      | **     | कुश्ल              | २४९        | २३   |
| कल्मप          | ३४५            | 86   | कान्त्रीय     | 350     | Q      | कुष्माव्ही         | 34         | 90   |
| करमाप-         |                | [    | कारमर्थ       | 2:59    | 9      | कुमुमधन्वन         | <b>6</b> 4 | 9    |
| पक्तिन्        | २९             | Ę    | किकिदीवि      |         | 9      | <b>कुसुमदा</b> ण   | 97         | 13   |
| कयस्वित        | 968            | 90   | किकी          | 21      | 2      | <b>कुमुमा</b> ञ्चन | २५९        | ,    |
| कवाट           | २४८            | 99 1 | किङ्किणी      | 368     | - 1    | <b>इसुमायु</b> ध   |            | ٤    |
| <b>正</b> 新体    | Clate          | 23   | 5-71 B-711    | 440     | 33     | 2334               | ٠,         | 9    |

कशिपु १६९ ? किन्नरेश 82 काकल 180 B किर्मीरारि 803 काकिछ ३३९ किशोरक २९ काकलिका ५३ ч कीचकारि 808 ₹0 | कांड Øģ 30 **कु**कंदुर 949 कारत 130 919 कत ३७३ कामध्वंसिन् ५६ 98 कुटक 245 काममित्र 4

२५

१३ 🚶

<del>१२</del>

किञ्चुलुक

किदिभ

२९२

२९३

कामला પરૂ 4 कुंडिनापुर कामसुहद् 4 २५ कुतापक कारेणव 299 97 कुत्हल कुध

कार्तवीर्घ 303 २० कार्तिकेय Ę٥ ₹ कार्वट 583 9 38

कास्त ५५ कालकण्ठ ş

कशारु

कशारुक

344

कुमार ९२ **कुमुदसुहद्** २९ कुमुद् २८३ कुमुदिनी

कुदुम्बिनी ३४१

२४२

२९

376

રપર્

Ę 90 **E** 

कृषक क्रव्णा केलि

कुहक

कृणकुरख

कृष्साण्ड

**कृतकृ**त्य

कृतान्त

कृतार्थ

कृतालक

<u>कृति</u>

कृतिन्

कृपाणी

कुशेतर

कृमिजग्ध

₹• |

7

9

6

94

Ę

રૂપ

ч

क्रपीस

३४ कृचिका

२० क्टतच

२३०

904

२२९

ξo

988

366

93

90

९३

οβ

340

९३

198

346

9

29

२४

ş

२४

96

38

ş

98

₹

98

90

?

88

२०

94

O

२२२ ₹०५

90 176 ₹4

( 404 )

| केलीवि          | কে ]          |               | अभिषा                    | नचिन्त    | ामणि:  |                         | (           | ग्रहणी           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|------------------|
| হা০             | वृ०           | पं०           | হাত                      | पृ०       | पं०    | হা০                     | ور<br>و     | पं०              |
| <b>के</b> ली कि |               | Ę             | खटकिका                   |           | 38     | गरुडर्थ                 | हरू<br>हरू  |                  |
| केशिहर          | र् ६३         | 33            | खद्दिक                   | २३१       | ₹0     | गरुडवाह                 |             | 36               |
| कैटभावि         | <b>t</b> "    | 21            | खद्रपिधा                 |           | 9      | 31                      | · 63        | ह<br>१६          |
| केंरव           | २५६           | 96            | खण्डल                    | 384       | و<br>پ | गरुडाङ्क                | ६१          | 98               |
| कैरवबन          | भु २९         | 90            | खर                       | 40°       | 19     | गरुल                    | Ęų          | <b>२३</b>        |
| कोकिल           | १ ३१८         | ξ             | 1 119                    | २८३       | 14     | गर्जा                   | ३३८         | 4                |
| कोटीश           | २२३           | . २           | खरद्वारिक                | २९        | 8      | गर्दभ                   | २८३         | ·<br>vs          |
| कोपन            | 902           | 36            | खररशिम                   | २इ        | રુષ્ટ  | गर्हा                   | હત્         | 94               |
| कोपना           | 329           | 92            | खराण्डक                  | ξo        | ₹0     | गवीधुका                 | २८६         | 30               |
| कोल             | 360           | ξ             | खलत                      | 994       | 13     | गवेडु                   | 19          | 33               |
| कोश             | ३३७           | <b>કુ</b> પ્ય | खात                      | २६८       | Q      | गवेश्वर                 | 553         | 28<br>28         |
| कोष             | २४५           | 28            | स्वारीक                  | २४०       | 90     | गाङ्गेय                 | Ęo          | 3                |
| कोषबृद्धि       |               | 59            | म्बोल                    | 969       | 20     | गाधिनन्दः               |             | 19               |
| कोष्ठकोरि       | Ę0            | 28            | ग                        | ,         | . ,    | गार्गक                  | <b>3</b> 80 | 7 E              |
| कोष्ण           | ३३३           | 29            | गगन                      | २५८       | 38     | गाग्यांयण               | 3           | <b>२</b> ५<br>१८ |
| क्रोटिस्य       | 233           | 93            | गङ्गाधर                  | 8         | 9      | गिरिक                   | 188         |                  |
| कौमारी          | 410           | 3 રૂ          | गजनगर                    | २४२       | 90     | गिरीयक                  | 14.2        | 9 <b>9</b>       |
| क्नोपन          | 308           | v             | गजपुर                    | 11        | 99     | गुदकील                  | 978         |                  |
| <b>ब</b> तु     | ३४            | 25            | गजरिष                    | પદ        | 18     | गुलुन्धु                | २७५         | jo<br>Do         |
| कव्याद          | 48            | 8.            | गजवदन                    | 49        | ₹0     | गुह्यक्श                | '48         | २१<br>२०         |
| क्रिमि          | २९४           | 6             | गजपङ्गव                  | 383       | 8      | गुधजम्बृक               | ξo          | ęu               |
| क्ञा            | ३१९           |               | गजानन                    | ug        | Po !   | गेहिनी                  | 130         | 8                |
| क्रीब्रदारण     | <b>δ</b>      | 9 1           | गंजान्तक                 | 48        | 93 ;   | गांकर्ण                 | ३१४         | રે               |
| चान्ति          | 305           | 1             | <b>ाजान्तकृत</b>         | 99        | 45     | गोकिगटी                 | 323         | 18               |
| चान्तिमत्       | 25            |               | गजारि                    | **        |        | गोपास                   | €0          | ₹0               |
| शीरप            | ९२            | 4             | <b>ाजाम्बरहे</b> विस     | T 10      |        | गोपित्त                 | २६०         | 9                |
| चीरस्फटिव       | ह <b>२६</b> २ | 1             | ग्यदेवना                 | 3 y       | , ~    | गोस                     | 80          | -                |
| <b>छ</b> धा     | ३३०           |               | णिका <b>पनि</b>          |           | **     |                         | २६६         | 90               |
| <b>छ</b> रिका   | १९४           |               | विद्यास्त्र ।<br>विद्यास | 13 Y<br>8 |        | गौरीपनि                 |             | 4                |
| षेत्राजीव       | <b>\$</b> 22  |               | दाधर                     | e<br>82   |        | गुरापात<br>गौरीप्रणयिन् | 4           | <sup>६</sup> २   |
| चैमक            | Ęo            | , '           |                          | दर<br>हर  | 8      | ારાત્રળાવન્<br>ૌરીમર્મૃ |             | ۹.               |
| चेमा            | ષર્વ          |               |                          | 10        | 20 3   | ाराममृ<br>ौरीरमण        | 97          | 13               |
| चौद             | રેલ્પ         | - 1           | सन्तर्भाका ह             | 10        | 8 1    | !! <b>१!१सण</b>         | 21          | ۹,               |

गभ-ख स्तिपाणि २७ ख 24% १४ गरुड १९३ सक्तर इड्ड २२ गरुडगामिन् ६३ खञ्च 995 १ गहरूच्यज ६३

१७ शम्भवाह

२९५

चौद

८ ं गौरीवर २७१ 97 27 99 94 ५ गौरीवल्लभ \$8 99 ८ गौरीश 77 g १६ प्रहक्खोल ₹8 Ę " प्रहणी 999 २४

( 408 )

| प्रहेश ]               |            | विग   | मर्शिटिप्पण्या    | A          | [ जीव |                 |              |            |
|------------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|------------|
| হা০                    | Ã٥         | qo    | হাত               | δο         | do    | হা০             | <b>यु</b> ०  | <b>q</b> o |
| प्रहेश                 | २७         | 9     | चरणग्रन्थि        | १५३        | 33    | छात्रक          | २९५          | 36         |
| प्रामणीमालु            | Ę0         | २०    | चरणप              | २७३        | 8     | छादित           | <b>ब्</b> ष् | 93         |
| प्राम्यश्कर            | ३०९        | 86    | चरण्टी            | १२९        | 78    | *1              | ३५३          | Ę          |
| ग्राहक                 | E, o       | २३    | चरिण्टी           | 33         | ,,    | छाया <b>द्व</b> | २९           | 98         |
| ग्रीष्म                | 88         | 21    | चर्च              | ३३०        | २०    | ज               |              |            |
| घ                      |            |       | चर्मग्रीव         | ξo         | २६    | जकुट            | 385          | 96         |
| घण्टाकर्ण<br>चण्टाकर्ण | ξo         | ₹0    | चलदल              | २७६        | 99    | जङ्घाकर         | १२५          | ٩          |
| घात                    | २९९        | 99    | चलक               | 989        | 9     | जन्म            | ३२९          | 13         |
| घृताची                 | ષર્        | ٩     | चाणाक्य           | 233        | 93    | जम्भद्विष्      | 43           | ą          |
| घृष्गि                 | 26         | 99    | चाण्रसद्न         | 4 5 3      | 9     | जयन्त           | २६           | Ę          |
| च                      |            |       | चाण्डाल           | २३२        | 6     | जरढ             | ३३३          | २३         |
| च<br>चिकत              | 126        | રૂપ્ય | :<br>चान्द्रभागा  |            | 3     | जल              | २८५          | ч          |
| चक्र                   | २६६        |       |                   |            | 90    | जलज             | २९२          | २०         |
| ভাৰত<br>গ              | रपद<br>३२० | ₹0    | चामुण्डा          | લ્છ        | 93    | п               | ३१९          | 96         |
| चक्रपाणि               | 440<br>42  | Ę     | चारक              | 700        | 6     | <b>जलद</b>      | ٩            | २२         |
| चक्रपाण<br>चक्रमर्द    | २८२        | 8     | चित्रोकि          | ७३         | 28    | 91              | २८९          | 94         |
| चक्रमद्<br>चक्रवर्तिन् |            | 6     | चित्रक            | 989        | 99    | जलधर            | ٩            | २३         |
|                        |            | २०    | 77                | 394        | ঽঀ    | "               | २८९          | 94         |
| चकत्राकवर              |            | Ę     | चित्रकर           | २२९        | 23    | ं जलिं          | ٩            | २०         |
| चच्चःश्रवस्            |            | 8     | चित्रकार          | 91         | 99    | , जलपिण्डि      |              | 16         |
| च्रह्मल                | 820        | २४    | चित्रकृत          | 3          | 90    | अलेशय           | ६१           | 38         |
| चण्ड                   | ξo         | 9 &   | चित्रलेखा         | 43         | ų     | ् जलोन्माद      |              | २६         |
| चतुर्मुग्व             | 2          | ٩     | चिरण्टी           | 129        | २६    | : जवन           | 308          | 38         |
| चतुर्क्त्र-            |            |       | े चिरायुस्        | 323        | 28    | जवनिका          | १६८          | 2          |
| शजातक                  |            | ₹9    | चिरिका            | 994        | 38    | जवा             | ₹60          | 8          |
| चन्द्र                 | २५६        | 96    | चि <b>लिची</b> म  |            | ₹0    | : जहुकन्या      | २६५          | 9          |
| चन्द्रम नस्            | २९         | २२    | ्रिट्टर<br>सिट्टर | यरय<br>१५३ | ę     | जागरितृ         | 913          | 6          |

चनद्रमीलि

Ę

960 २३ च्डारत्न B £ जानि 149 चोट 986 90 चन्द्रशिरस 89 99 जानिकोष चोदित ३५४ 98 चन्द्रशेखर 25 ч जातीकोश चीर 900 94 चन्द्रात्मज Ę 94 जातीकोष " ३० Q छ जातीफल चम्द्राभरण 8 33 छन्दो विचिति ६९ ११ जातृकार २९ चन्द्रिमा जानुद्दन 30 \*\* | ξo 30

चिहुर

20

90 खाग 188 चपल २५८ छागमेष जानुद्वयस 77 35 33 96 चमस २१ । ?) 808 99 छागी जानुमात्र 72 306 चरण ४७५ 99 द्यात 3 जीव ३२९ ٩ ३५६

985

९ जात

8

99

90

91

99

73

Ę

363

17

99

( 400 )

| जोबातु           | ]           |                | अभिधा                         | नचिन्त              | मणिः           |                   | [ f         | देन <b>ब</b> न्धु |
|------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| হাত              | go          | एं०            | হাত                           | Дo                  | पं             |                   |             |                   |
| जीवातु           | <b>३</b> २९ | 3 5            |                               | ع<br>ع              |                |                   | ã۰          | पं०               |
| <b>जुगु</b> प्सा | wy          | 91             |                               | ₹ <i>७</i> ९        | <b>ર</b> પ     |                   | 28          | 4                 |
| जम्भक            | ξo          | 79             | 1                             | ξo                  | 23             |                   |             | ঙ                 |
| जेन              | २१३         | 93             |                               | 188                 | ર્ષ            | -                 |             | **                |
| ज्ञानेन्द्रि     |             | 79             | 1                             |                     | ų              | 41.00.41          | ?           | २४                |
| ज्योत्स्नेः      |             | 13             | 1                             | र, ५७<br>२७         | 8              | 41.036            |             | હ                 |
| জ্বান্তারি       |             | 22             |                               | \$ <del>2</del> 3   | 91             | 13.               | 330         | 8                 |
| ज्वालाव          |             | २६             |                               | ३ <del>५ ५</del>    | 2              | यु । य कण         |             | Þο                |
| भेत              |             | • • •          | तिळ <b>न्तुद</b>              | "<br>२२८            | 11             | द्धिपूरण          | 19          | 99                |
| झषध्वज           |             | \$ ?           | ् तिलोत्तमा<br>- तिलोत्तमा    |                     | 95             | दिधमुख            | 11          |                   |
| ट                |             |                | ् तीचगगन्ध                    | . ३.०<br>- २.०      | Ę              | द्ध्याज्य         | २०६         | 9.5               |
| टङ्गन            | २३७         | २३             | ्रा प्यापन्थ<br>नुष्डिकेरी    |                     | 9              | ः दनुजद्विष्      | ९४          | 93                |
| टक्कपति          | 906         | ą              | गुण्डकरा<br>नु <b>ल्दिभ</b>   | २८८<br>११४          | 2              | दम्नस्            | <b>२६</b> ९ | ૪                 |
| टीटिभ            | ३२०         | Ġ              | नुन्दिल<br>नुन्दिल            | 318                 | २३             | ं वस्भो कि        | २६१         | ٩                 |
| न                |             |                | तुम्बुरू<br>नुम्बुरू          |                     | २२             |                   | 120         | 90                |
| तटस्थ            | 300         | २०             | उ.उ.<br>नुला                  | યફ<br>રૂરૂ          | 23             | दशकण्ड            | 303         | 38                |
| तटाक             | २६८         | 90             | नुषार                         |                     | 3              | दशसीव             | 7           | ٠٠<br>و           |
| तनया             | ૧૩્લ        | 93             | नुरू<br>नुरू                  | ३००<br>२ <i>७</i> ८ | 99             | दशन               | 369         | 35                |
| तनुज             | **          | 6              | तृःया                         |                     | 35             |                   | 102         | 3.4               |
| तनुजा            | 99          | 58             | नेलस्फटिक                     | ३४१                 | 43             | ्दशपार-<br>मिताधर |             |                   |
| तनुत्राण         | 369         | 27             | नाथरकाटक<br>नोमर              | २६१                 | 2              |                   | ६६          | źź                |
| तनूज             | १३६         | 6              | नोयद                          | 39.0                | 4              | - दश <b>क्</b> ल  | 99          | "                 |
| तन्जा            | 59          | 92             | नायद<br>नोयधर                 | ٩                   | २२             |                   | - 11        | 53                |
| तन्तुवाय         | २२७         | 94             | _                             | 9*                  | २३             | दशरथ              | 30          | <b>9 Q</b>        |
| तन्द्रि          | ८६          | 35             |                               | ***                 | २०             | _                 | १७३         | 35                |
| तन्द्री          | 81          | - 4.5.<br>- 91 | त्रिकटुक<br><del>चिक्रक</del> | १०९                 | ٩              |                   | <b>₹9</b>   | 30                |
| तप               | ξo          | 19             | त्रिघनस <u>्</u>              | २९                  | 48             | -                 | १७३         | १२                |
| नपन              | 386         | રૂપ્યું        | त्रिदिवा <b>धीश</b>           |                     |                | दाचायणी           | 46          | 49                |
| तपस्विन्         | २०३         | 3              | त्रि <b>नेत्र</b>             | 9                   | ?              |                   | 18          | इ३                |
| तपोधन            | 23          | 343            | त्रिपुरान्तक                  | ५६                  | 85             |                   | 233         | 8                 |
| तम               | રે ૪        | 1              |                               | २६५                 | Ę              | दात्योह           | ३२०         | 90                |
| तरणी             | 230         | <b>§</b>       | त्रिलोचन                      | ?                   | 4              | दानव              | €19         | ₹                 |
| तरवालिक          |             | २३             | <b>ध्यम्</b>                  | 9                   | 19             | दाय               | 153         | 95                |
| तरी              | 239         |                |                               | ८९                  | 38             | दारिका            | १३६         | 93                |
| तर्पिन           | १०इ         |                |                               | 63                  | Ę              |                   | २९५         | 9.0               |
| तल               | 10२<br>३२८  |                | िवपामीश                       | २७                  | 90             |                   | १३२         | 29                |
| नला              | २२६<br>१९१  | 8              | द                             |                     | and the second | दिनकृत्           | २७          | 6                 |
| तञ्च             |             |                | दचाम्बर-                      |                     | 1              | दिनप्रणी          | "           | 29                |
| √1 <b>(</b> M    | २६८         | 38             |                               | <del>५</del> ६      | \$\$           | दिनबन्धु          | 99          | Ę                 |
|                  |             |                | ( ye.                         | ( ۱                 |                | -                 |             | •                 |

| হাত                           | पृ           | प०                       | त्रमशंटिप्प <b>ः</b><br>- |            |     | ,                               | -     | दीपति |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----|---------------------------------|-------|-------|
| विनमणि<br>विनमणि              | ₹<br>₹       | 40<br>2.9                | হাত                       | पृ०        | प्० | श०                              | Ão    | प     |
| दिनरस                         | T G          | २७<br><b>२</b> ६         | दौष्मन्ति                 | १७३        | 33  | धन्                             | 999   | 99    |
| दिनान्त                       | 80           | <b>र</b> २<br><b>२</b> २ | चमणि                      | २६         | ₹६  | धन्विन्                         | 990   | 9 3   |
| दिनेश                         | રે ૭         | 90                       | युवसनि                    | <b>v</b>   | 3   | धमधम                            | ξo    | २३    |
| दिवः पृथिः                    | -            | 38                       | चुवासिन्                  | >3         | 19  | धरणीसुत                         | 3,3   | U     |
| दिवा                          | या रहर<br>४० | 35                       | धुशय                      | 92         | 37  | धर्मीपदेशव                      | ह २१  | 20    |
| विवाश्रय                      | 9            | 3                        | चुसर्                     | 11         | 55  | <b>घव</b> ला                    | ३०५   | 919   |
| दिवि                          | 370          | 2                        | धुमदन                     | 13         | 11  | घातृ                            | ?     | ų     |
| दिवीकस                        | 9            | 3                        | <u>च</u> सग्रन्           | 79         | 1)  | <b>भातृपु</b> ष्पि <del>य</del> | १२८०  | 196   |
| दिस्य।                        | 43           | ξ                        | 39<br>39                  | "          | Ę   | धात्तूर                         | **    | ₹0    |
| दीपक                          | १६९          | 90                       | चोत                       | <b>₹</b> 8 | *** | धारण                            | ३०३   | =     |
| टुःसंज् <u>ञ</u> ा            | २९३          | 9                        | ्र दक्ष<br>इक्ष           | 35         | 10  | धाराकद्रम्ब                     | २७८   | ų     |
| दुन्दुभ                       | 338          | 13                       | 三 E 图 .                   | %<br>%     | ર   | धावक                            | २२८   | 9     |
| ७ ७ °<br>दुर्मुख              | ३१५          | 58                       | द्रप्स्य                  | १०६        | 33  | धिकार                           | હપ્ય  | 94    |
| दूरदर्शिन्                    | 9ફ           | 92                       | व्रविण                    | 196        | 3   | धिपाङ्ग                         | 969   | 96    |
| इ.ए.स.<br>दृष्टिपात           | ६८           | 35                       | द्राडिका                  | 184        |     | धियाङ्ग                         | 93    | 94    |
| ाट गाः।<br>देवकीन <i>न्</i> द |              | -                        | <b>डु</b> णि              | 236        | २५  | <b>धीन्द्रिय</b>                | ३३२   | 29    |
| ययकामम्ब<br>देवगणिका          |              | 9                        |                           |            | 2   | धीमत्                           | ९२    | 90    |
| -                             |              | 2                        | द्भुत                     | २९४        | 33  | धीराज                           | ξo    | 3 8   |
| देवगुरु                       | 44           | १२                       | द्रोण                     | 396        | 38  | धीरुण्ड                         | n     | 23    |
| देवस्य<br><del>२२</del>       | २०९          | ?                        | द्रोणमुख                  | 588        | 3   | धुन्धुमार                       | ३७३   | 90    |
| देवभोज्य                      | २५           | ٧                        | द्रोणी                    | 296        | 7   | धूममहिषी                        | २६३   | 94    |
| देवयान                        | ३३           | 92                       | द्रौणिक                   | 580        | 33  | धूमरी                           | 99    |       |
| देवराज<br>                    | 50           | 2                        | द्वाःस्थ                  | 100        | 34  | धूमिका                          | 29    | *;    |
| देवर्षि                       | 230          | 30                       | द्वाःस्थित                | 49         | 93  | ध्रया                           | 388   | Ę     |
| विवार्भन्                     | 86           | 2                        | द्वारपाल                  | 99         | 3 ई | <b>भू</b> लि                    | ₹४०   | şų    |
| वसायुज्य                      | २०९          | **                       | द्विजेश                   | २९         | 38  | धूलिकदम्ब                       | 200   | Ę     |
| वान्धस्                       | २५           | ৰ্                       | द्विविदारि                | ६२         | 35  | <b>ध</b> िण                     | 35    | 99    |
| वास                           | 99           | <b>S</b>                 | ध                         |            |     | धेनुकष्वंसि                     | न् ६३ | ٩     |
| वाहार                         | 83 e         | "                        | धनअय                      | ३१६        | 96  | धैयं                            | 64    | 99    |
| हज<br>इ.स.                    | १३६          | ٩                        | धनद                       | 2          | २६  | न                               | -     | • •   |
| (हजा                          | "            | 12                       | धनवत्                     | 353        | 90  | नक्तम्                          | 83    | 9     |
| हभाज्                         | ३२९          | 33                       | धनिक                      | ९६         | ٤   | नज्ञवर्मन्                      | 86    | ₹     |
| तेय                           | ६७           | 3                        | "                         | 353        | i   | नचत्रेश                         | २९    | 93    |
| ख                             | D.           | 95                       | धनिन्                     | ?          | २४  | नखारि                           | ξo    | २४    |
| वप्रभ                         | ७३           | २४                       | धनु                       | 163        | 90  | नमिका                           | १३४   | ₹9    |
| <b>ब्य</b>                    | ą            | 96                       | धनुर्धर                   | 190        | 33  | _                               | ३२३   | २०    |
| <b>ीकृ</b> ल                  | 166          | 38                       | धनुष्मत्                  | 39         | 29  |                                 | 348   | 30    |
| गि्छ                          | **           | 21                       | धनुस                      | ३३         | 8   |                                 | २६३   | 28    |

| नन्दमा ]     |                 |              | अभिधान          | चिन्ता | मणि:           |             | [ પ  | रेणाम        |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|----------------|-------------|------|--------------|
| হা০          | Ã٥              | ψo           | হা০             | Ão     | qo             | श०          | Ãο   | पं०          |
| नन्दना       | १३६             | ૧૨ '         | निरीक्ण         | ३६१    | २४             | नैसर्प      | ujuş | 13           |
| मन्द्यावर्त  | ३२४             | 4            | निरुक्त         | ६९     | 12             | नौका        | २१७  | 33           |
| नभःके न      | २७              | 33           | निर्गुण्टी      | 260    | 3              | न्युब्ज     | 994  | 9.9          |
| नभःपान्थ     | 27              | n            | निर्जन          | 963    | 96             | प           |      |              |
| नमस्करण      | 346             | २२           | निर्धन          | ९६     | 3२             | पत्तिन्     | 83   | 25           |
| नमस्कार      | 93              | 19           | निर्रुयनी       | ३१६    | २०             | पञ्चज्ञान   | ६६   | 58           |
| नमस्कृति     | **              | n.           | निर्वापण        | 303    | 98             | पञ्जन्नाण   | ६५   | 38           |
| नमुचिद्विप्  | 43              | ₹            | निवेश           | 583    | ષ્ટ            | पश्चयज्ञ-   |      |              |
| नर           | २९              | २३           | नि वेशन         | **     | <b>ą</b> !     | परिश्रष्ट   | २१३  | \$           |
| नरकारि       | ६३              | <b>গ</b> ই ় | निशाटनी         | 353    | 3.2            | पञ्चेषु     | Q.   | Ę            |
| नरपाल        | 900             | ₹ ;          | निशामणि         | २९     | 36             | पटचोर       | 100  | 9 &          |
| नरवाहन       | Ē               | 6            | निशेश           | 77     | 18             | पटाका       | 388  | 80           |
| नवशक्ति      | ٩               | •            | निषङ्गिन्       | 990    | કરૂ            | पट्टन       | 580  | 22           |
| नश्न         | ६९९             | 17           | निषि-           |        |                | पट्टिश      | १९५  | 9 7          |
| नाकेश        | 40              | 99           | द्धैकरुचि       | २१३    | 8              | पण्डु       | 883  | 99           |
| नाग          | ३१५             | २२ ,         | नीति            | 908    | २२ ,           | पण्यवीथि    | २४४  | કર           |
| नाटेय        | १३७             | 9 6          | नीर             | २८२    | 4              | पतन्त्रि    | ३१७  | 3            |
| नाटबधर्मी    | 99              | 16           | नीरज            | 99     | 20             | पतद्ग्राह   | ६६८  | \$ <b>ફ</b>  |
| नाडी         | 80              | ٩            | नीरद            | ٩      | २२ ,           | पताकाधर     | 169  | 8            |
| नानाविध      | ફ્પા            | 22           | , 13<br>!       | २८९    | 34             | पत्तन       | २४१  | ₹.           |
| नाभिजन्म     | •               | ٩,           | र्नारध <b>र</b> | ď      | <b>23</b>      | पत्रमञ्जरी  | १६२  | ષ            |
| नारकिक       | ३२७             | ₹            | " "             | २८९    | 34             | पन्नरथ      | Ę    | <b>&amp;</b> |
| नार्कीय      | "               | 23           | नीर्धि          | 9      | २०             | पत्रवल्लरं। | १६२  | · · ·        |
| नार्यङ्ग     | २७९             |              | नीरोग           | 320    | 99             | पद्         | १५३  | 33           |
| निःशेष       | ই৪৪             | 36           | नीलकण्ड         | ?      | ч,             | पद्मपाणि    | ₹'9  | 8            |
| निःश्वास     | ७२              | 30           | नीलाम्बर        | €8     | 30             | पद्मश्रन्धु | 12   | દ્           |
| निःसम्पात    |                 | 3            | <u>नृ</u> पासन  | 306    | 30             | पद्मालया    | इ४   | 3 8          |
| निःसार       | 3,80            | 12           | नेमि            | २६७    | ₹0             | पद्मासन     | ६१   | 9            |
| निःसारित     | 335             | 99           | नेमिन्          | 85     | 3.8            | पद्मिनीश    | 5.0  | 90           |
| निकषात्मज    |                 | 3            |                 | *9     | 9 %            | पयोधर       | ٩    | २३           |
| निगम         | 583             | , i          | नेकम्प          | ३५१    | <del>2</del> 2 | परःसङ्ख     | ३४३  | 9            |
| <b>मि</b> गल | २९९             | 4            | नैकपेय          | 48     | 8              | परपुष्ट     | 396  | ų            |
| निचुलक       | <sup>१</sup> ६७ | Ę            | नैकसेय          | 77     | ₹ ¦            | परशुराम     | 530  | 15           |
| निधानेश      | .48             | २०           | नैचिकिन्        | ३०६    |                | परिमाह      | 130  | 90           |
| निमि         | 32              | 90           | नैपाली          | २६०    | ક              | परिच्छेद    | ७२   | 90           |
| निर्माश्वर   | 3 €             | 4            | नैमित्त         | 355    | <b>૧</b> ૨     | परिजन       | 105  | 98           |
| नियुत        | 530             | 3            | नैमित्तिक       | 99     | 79             | परिणति      | ३६२  | ą            |
| निरर्गछ      | રૂપઙ            | •            | नैरयिक          | इ२७    | ₹              | परिणाम      | इक्ष | 33           |
|              |                 |              | (               | 490)   |                |             |      |              |

,

| परिणेत्          | [ ]           | İ              | विमर्शिटप               | ण्यादिस    | थशब्द | सूची          | [          | पूर्वेशुस्       |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|-------|---------------|------------|------------------|
| হাত              | ã۰            | पं             | ্ হাত                   | पृ०        | पं    | হাত           | क्र        |                  |
| परिणेतृ          | <b>\$</b> \$0 | 99             | पारिभद्र                | २७८        | 20    |               |            | <b>प</b> ०<br>१७ |
| परिवर्ह          |               | <b>ទ</b> ុ     |                         | ५७         | 38    |               |            |                  |
| परिवेश           |               | 23             | 1 -                     | 310        |       |               | 91         | 3 rd<br>3 F      |
| परिवाज           | २००           | २२             | पार्वनिज                | <b>383</b> | q     | 0.00          |            | 17               |
| परिहार्य         | 3 € 8         | ų              | पार्वनी-                |            |       | पुरदुह        | 34<br>3.5' | 38               |
| परीवाद           | ७५            | 94             |                         | ξo         | ,     | ~~~           | 99         | 35               |
| परोलक्           | ३४३           | ٩              | ्र पार्श्वनाथ           | 92         | 99    | 1             | [ 99       | 18               |
| पर्गिनी          | ધરે           | 6              | पाशपाणि                 | । ५४       | 93    |               |            | १६               |
| पर्यनुयोग        | ा ७३          | ₹0             | ं पाशयन्त्र             | २३२        | , L   |               | ,          | 98               |
| पयंपणा           | <b>१२६</b>    | ş              | पिङ्गगज                 | २९         | ণ্ড   |               | 99         | 94               |
| पर्शुधर          | ٩٥            | 98             | 1                       | **         | પ્    |               | 45         | 38               |
| पलिघ             | 380           | 8              | ,,                      | de         | 18    | /             | 19         | 90               |
| परुयङ्क          | 380           | <del>१</del> ९ | · पि <del>चु</del> मर्द | २७८        | ९     |               | **         | "                |
| पवनी             | २५०           | 39             | पिञ्छ                   | 379        | 90    |               | **         | 98               |
| पवित्र           | ३०८           | <b>Q</b>       | पिटक                    | 543        | ч     |               | 11         | 90               |
| पशुधर्म          | १३५           | 99             | पिनाकधर                 | 3          | २९    | ुरान्तकारि    | रेन् "     | şų               |
| पश्चिमरात्र      |               | Ę              | ्पिनाकपा                | में भ      | २६    | पुरारि        | +1         | 88               |
| पश्यनोहर         | १ २२६         | 43             | े पिनाकभर्न्            | 49         | २७    | पुरूरवस       | 303        | 19               |
| पष्ठवाह          | ३०५           | ,,,            | . "                     | 8          | Ę     | पुरु          | ξo         | २२               |
| पाकद्विप्        | ખુકુ          | 2              | ं पिनाकमा               |            | 91    | पुलस्त्य      | 38         | **               |
| पाकशाला          | २४६           | કપ             | पिनाकशा <sup>(</sup>    |            | २८    | पुलह          | 11         | 15               |
| पाकशासन          | •             | <b>a</b> ,     | पिपासित                 | 303        | ?     | ु पुलोमद्विष् | 49         | ą                |
| पाटला            | ३०५           | 3.9            | पिष्पली <b>म्</b>       | ह १०९      | 8     | पुष्कस        | २३२        | 30               |
| पाटली            | २७९           | 33             | पित्रि-                 |            |       | पुरपचाप       | ६५         | 9                |
| पाणिमाह          | 130           | 99             | नाशिन्                  | ξo         | २३    | पुष्पद्नत     | ३१५        | 38               |
| पाणिज            | 386           | 38             | पिशुन                   | १५९        | 90    | पुष्पध्वज     | Ęų         | Þ                |
| पार्ड            | ξο            |                | पीतसार                  | २७९        | 30    | पुरपन्धय      | २९४        | २०               |
| पाण्डुक          | યુપ<br>પુપ    | <b>98</b>      | पीतसारक                 | 39         | 33    | पुष्पछिह्     | 19         | **               |
| पाद्             | 948           | 35             | पीतसालक                 | "          | કર    | पुष्पशकटी     | ωą         | 58               |
| पाद<br>पाद       | २७४           | 1              | पीयूष                   | 904        | 36    | पुल्पास्त     | ६५         | <i>'</i>         |
| पादत्राग         | २२८           | 39             | पुक्तस                  | २३२        | 90    | पुष्पिता      | १३५        | 3                |
| पादमूल<br>पादमूल | १५८<br>१५३    | 8              | पुश्चि-                 |            | ì     | पुष्पेषु      | Ęų         | ی                |
| पानगोष्ठी        |               | 38             | कास्थला                 | પરૂ        | 4     |               | 338        | Ę                |
| पामर<br>पामर     | २२६           |                | पुटभेदन                 | 583        | 2     | पूज्य         | 22         | લ<br>પ્યુ        |
|                  | 390           |                | पुण्डरीका               | પર્        | 9     | पूतनादूषण     | ६३         | 9                |
| पामा             | 396           | i              |                         | १३६        | 35    | पुतिगन्धिः    | ३३४        | <b>२</b> 0       |
| गयतिथ्या         | १६२           |                | पुरकेतु                 | 19         | 910   | पर्धितारिका   | 40         | 96               |
| पारावत           | ३२२           | 8              | पुरधातिन्<br>(          | 31         | 35    | पूर्वेश्वस्   | 80         | 98               |

| पूचदन्तह             | ₹]              |              | अभिधानचिन्तामणिः     |            |           |                              |            | भूच्छाय    |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| হাত                  | ą٥              | पं०          | হা০                  | Ã٥         | ۲io       | <b>श</b> ०                   | ğο         | ψo         |
| पूपदन्तहर            | , ५६            | 97           | प्रवेणी              | 380        | २३        | बहुरूप                       | રૂપ૧       | २२         |
| पृथग्रूप             | રૂપ૧            | <b>२</b> २   | प्रवज्या             | २२         | <b>१२</b> | वहुरूपा                      | 200        | २३         |
| पृथ्वीधर             | २५३             | Ę            | प्रशस्त              | २३         | 94        | बाग                          | <b>६</b> २ | 28         |
| पृथ्वीसृत्           | 33              | પ્           | प्रष्टवाह्           | ₹०५        | 18        | बागजित्                      | ६३         | 97         |
| ष्ट्रिच              | २८              | 33           | प्रसिद्ध             | ३५६        | 30        | बागधि                        | १९३        | 23         |
| पेटक                 | २५०             | 38           | प्रस्तर              | 386        | 6         | ৰাঘ                          | 330        | 88         |
| पेयूष                | २५              | ч            | प्रस्मृत             | इंप्रक     | ч         | वार्हस्परम                   | ą          | 36         |
| पेलक                 | 345             | 3.8          | प्राचीश              | do         | 96        | बाल                          | 303        | ų          |
| पेशी                 | 390             | 34           | प्राजापस्य           |            |           | बालक                         | 65         | 8          |
| पोस्ती               | 308             | 2            | (तीर्थ)              | २०८        | 52        | बाहुलेय                      | Ę٥         | २          |
| पौसिक                | २९५             | 30           | प्राणसम              | 130        | 919       | विभिवका                      | 200        | 9          |
| पौलोमीश              | do              | 98           | प्राणिन्             | ३२९        | 39        | बुक                          | 143        | 20         |
| प्रगहभ               | 223             | 33           | प्राणेश              | 930        | 50        | बुक्ता                       | 77         | 37         |
| प्रग                 | 80              | 98           | प्रातर्              | 80         | 95        | बुद्धिमत्                    | ९२         | 89         |
| प्रणसन               | ३५८             | 22           | प्रादुष्कृत          | ३५३        | 85        |                              | 300        | ६          |
| प्रगयिन्             | 350             | 36           | प्रादेशन             | 909        | 914       | वाधद                         | 18         | ß          |
| प्रणाम               | 3,40            | २२           | प्रापणिक             | २१५        | ş         |                              | २१३        | 38         |
| प्रतिग्रह            | 986             | 98           | प्राह्न              | 80         | 98,       | वसाण ी                       | 43         | १२         |
| प्रतिचर              | ९६              | 90           | प्रिय                | 130        | 90        |                              |            |            |
| प्रतिशब्द            | ३३९             | 33           | प्रियाल              | २७९        | 2         | भद                           | 98         | \$8        |
| प्रतिसूर्य-          |                 | ]            | प्रेयम्              | 130        | 15        | भद्रपर्णिका                  | २७९        | \$         |
| शयानक                | ३१३             | 33           | प्रेष्ठ              | 99         | 96        | भन्द                         | २३         | <b>૧</b> ૫ |
| प्रती-               |                 |              | দ্য                  |            | 1         | भ <b>र</b> त<br>भ <b>र</b> ल | १७३<br>१९३ | २०<br>८    |
| पदर्शिनी             | १२८             | <b>&amp;</b> | फणिलता               | २८१        | 94        | भवक<br>अवक                   | ३०९        |            |
| प्रत्या-             | T 60            | 9            | फरक                  | 368        | 90        | भसल<br>भसल                   | 398        | **<br>ዓ ቒ  |
| ख्यानप्रवा           | -               | i            | দ্বন্ত               | 149        | 23        | भागीव                        | 3          | -          |
| <u> प्रपुद्धाह</u>   | <b>२</b> ८२     | 22           | फरुगुनीभव            | <b>23</b>  | 94        | मापित<br>भाषित               | ب<br>ق     | 9 B        |
| प्रभव                | १३              | 23           | ब                    |            | 1         | भिद्                         | ३५५        | ₹0         |
| प्रभविष्णु           | 158             | 3.4          | बकारि                | १७३        | ₹0        | भीमसेन<br>भीमसेन             | 202        | 98         |
| प्रभावती             | <b>५३</b><br>•। | <b>3</b>     | वकेरका               | 320        | 28        | भीषक                         | ξo         | २२         |
| प्रमथाधिप            | ખુલ             | 39           | वर्हिन्              |            | 99        | <b>भुक्तरोप</b>              | २०७        | 3          |
| प्रसर्दन             | Ęo.             | 22           | वर्हिस्              | ३१७<br>२१० |           |                              | _          | 4          |
| म्माता <b>म</b> ह    | 880             | · ·          | वलद्विष्<br>वलद्विष् | २६९<br>५१  | 9         | ञुजाराजर<br>भुण्डि           | 183        |            |
| त्रसावासर<br>प्रयाण  | १९६             | 1            | बलवत्<br>बलवत्       |            | 3         | _                            | <b>€</b> 0 | રહ         |
| प्रयाण<br>प्रसम्बद्ध | इप्र            | 93           | बिह्युप्ट            | 118        | 30        | भुवः<br>सम्बद्धी             | 88         | ક<br>૧૯    |
| अल्प्यम<br>प्रवहण    | २१७<br>२१७      | 96           | वालपुष्ट<br>बलिबन्धन | ३१८<br>६३  | 92        | सुशुप्रही<br>अक्टबरी         | 83.A       | 35         |
| प्रवहा<br>प्रवह्नी   | ७२              | 20           | बहुप्रस <u>ृ</u>     | १४०<br>१४० | 88        | <b>मुष्</b> रही              | 85         | 4          |
| -1 -4 <b>(</b> Ø1    | -1              | 40 }         |                      | 180<br>33) | 12        | भूच्छाय                      | 4.4        | 4          |
|                      |                 |              | •                    | -          |           |                              |            |            |

| भूषन              | ]               |                   | विमर्शिटिष्पण्यादिस्थशब्दसूची |            |                 |                       |              | [ सिधुन    |  |  |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|
| হাত               | Ã٥              | पं०               | হাত                           |            |                 |                       |              | . ।मञ्जूम  |  |  |
| भूधन              | ົ້ລ             | 99                | सण्डलक                        | Ão         | पं              |                       | वृ           | पं०        |  |  |
|                   | ,,              | <b>₹</b> 9        | मनीमत्                        | ,          | ₹               | 1                     | ६०           | 19         |  |  |
| भूधर              | 20              | 5                 | मत्त्व<br>सत्त्व              | 95         | 99              |                       | ५३           | 4          |  |  |
| 23                | **              | 6                 | सन्स्य विद                    | ३२३        | ч               |                       | ξo           | १९         |  |  |
| भूनेतृ            | <del>2</del>    | 19                |                               |            | ą               | . 3                   | 72           | <b>₹</b> % |  |  |
| भूप               | 'n              | <b>२</b> ६        | मत्स्याण्ड <u>ु</u>           |            | 77              | महानोल                | \$ 34        | 95         |  |  |
| भूपिन             | ,,              | 90                | मद्<br>मङ्ग                   | 17८<br>53९ | 58              | . 6 . 6               | ध्य          | 18         |  |  |
| भृपाल             | ٠,              | '                 | मध्कर                         | २०५<br>२०५ | ?               | !                     | २१७          | ٧          |  |  |
| 19                | *,              | ،"<br>ئ           | मधुप                          | 243        | 18              |                       | 89           | 8          |  |  |
| 25                | 950             | ÷,                | न गुमधन                       |            | 20              |                       | 36.3         | 98         |  |  |
| भूभुज             | 40              |                   |                               | <b>53</b>  | ९               | महाशी <del>र्</del> ष | ६०           | 21         |  |  |
| भुभुत्<br>भुभुत्  | e,              | 99                | मधुलिह                        | 20%        | 30              | ्र महिर<br>——         | २७           | ٩          |  |  |
| 99<br>2 (5) 4     |                 | 20                | मधुवन                         | **         | 59              | महीधर                 | € 9          | 53         |  |  |
| 99                | \$143<br>0      | 9                 | मध्यव                         | 1.35       | 44              | "<br>— ^              | २५३          | ч          |  |  |
|                   |                 | 14                | मध्मिक्ध                      |            | Le <sub>i</sub> | महीध                  | 13           | 12         |  |  |
| भूमन<br>भुरुह     | <b>?</b>        |                   | मनस्प्रकृत                    |            | 9               | महीभृत                | <b>Q</b>     | 24         |  |  |
|                   | 293             |                   | सन्द्यध्य                     | त ५५       | 16              | महीरुह                | २७३          | ş          |  |  |
| भू सुर<br>भौम     | २०३             |                   | मनोगवी                        | 830        | 22              | महेला                 | १२७          | ٩          |  |  |
|                   | 33              |                   | मन्।जब                        | 923        | 25              | मांयभक्त              | 110          | 57         |  |  |
| आनुज              | រខ្ម            |                   | मनोरमा                        | €**        | Ę               | ् मांसाहारिन्         | 15           | **         |  |  |
| <b>अन्जा</b> या   |                 | <b>७</b> ¹ ₹      | मन्दर                         | 153        | Dn.             | माकन्द                | 299          | 4          |  |  |
| श्रीमर            | ခုလုံမှ         | <u> </u>          | मयृख                          | G.2.       | 10              | माज्ञिक               | २९५          | 919        |  |  |
| स                 |                 |                   | मयुरस्थ                       | 180        | ⊅દ્             | माठर                  | ર્વ          | 4          |  |  |
| सङ्ग              | និង             |                   | <b>मरा</b> ल                  | Ding       | 94              |                       | uų           | 3.8        |  |  |
| सक्र (केलन        |                 |                   | मरीचि                         | 38         | ąs .            | माणवक                 | 9 ६ ३        | 20         |  |  |
| मकरध्वज           | n               |                   | रगेचिम=ि                      | का ५३      | 14              |                       | <b>२</b> ६०  | 9.9        |  |  |
| सकरानन            | ξo              |                   | <b>क्तर्व</b> ी               | 18         | 93              | मानुलिङ्गः ः          | 980          | 18         |  |  |
| मकरालय            | ₹3              |                   | र्जिना                        | \$013      | 6               | मानसीकम्              | <b>ે</b> પ્ર | 96         |  |  |
| मकुट              | 163             |                   | <b>ग्लपू</b>                  | واو ڌ      | 3               | मानिन्                | 7            | 24         |  |  |
| मकुर              | 156             | 3 =               | ालिनी                         | 300        | 20              |                       | 358          | ٩          |  |  |
| सङ्घर             | 11              | 19 म              | ाचि                           | ९३३        | 3               |                       | કે હ         | 19         |  |  |
| मङ्गल <b>श</b> सन |                 |                   | ाची                           | 72         | 99              | मायाविन्              | 99           | #A         |  |  |
| <b>म</b> जन       |                 | <sup>२०</sup> म   | स्तक                          | २७४        | 78              | मायिक                 | 99           | >1         |  |  |
| मजा               | ફડ<br>કુપ્યુપ્ય | <sup>३७</sup> ं म | हाकपाल                        | ξo         | 96              | मारजित्               | ६६           | २२         |  |  |
| मञ्जूक            | इ.स.च<br>इ.स.च  | ें ; म            | हाकपोल                        | 23         | 79              | मारिष                 | ९०           | <b>3</b> 8 |  |  |
| सञ्ज्ञक<br>सञ्जरी | ⇒ हुए<br>∓ ऽप्प |                   | हाकाल                         | <b>E</b> 4 | 38              | मार्ग                 | ४३           | २२         |  |  |
| मणि               | म अप<br>वै १५   | 1                 | n                             | ξo         | 94              | माहेय                 | <b>३</b> ३   | 9          |  |  |
| मण्डु <b>म्</b>   | સ્લલ<br>૧       |                   | हाकुरह                        | \$1        | २३              | भाटेखरी               | dia          | 12         |  |  |
|                   | •               | १२ म              | हाधम                          | 99         | 36              | मिथुन                 | ३३           | <b>3</b>   |  |  |
|                   |                 |                   | ( )                           | 181        |                 |                       |              |            |  |  |

( 828 )

| मिष्या ]                 |            |         | अभिधान          |       | [ लिख <del>त</del> ा |                       |              |                |
|--------------------------|------------|---------|-----------------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| হা০                      | <u>ब</u> ० | go      | ¶o              | पृ०   | To !                 | হাত                   | ão.          | ψo             |
| मिथ्या                   | <b>68</b>  | 3       | य               |       | ;                    | रमणीय                 | इप्तड        | 4              |
| मिहर                     | २७         | 4       | यजुष्           | २९    | 22                   | रम्भा                 | पत्          | ખ              |
| मीन्                     | ३३         | 8       | यज्ञासन         | 5.8   | 33                   | रविसारथि              | 26           | <b>२२</b>      |
| मीनकेतन                  | ६५         | 12      | यथोद्गत         | ९५    | ۷                    | रश्मिकलाप             | ३६३          | ५९             |
| सुनि                     | ६६         | 33      | यन्त्र          | २२६   | २२                   | रस                    | २६०          | 313            |
| मुरारि                   | ६३         | 17      | यमजित्          | ५६    | 97                   | रमा                   | ३२८          | 8              |
| मुचल                     | २५१        | 2       | यमनी            | १६८   | <b>ર</b>             | राच्चमेश              | 3.0€         | 85             |
| मुस्तक                   | २८९        | 36      | यमस्थ           | 330   | 9                    | राजकदम्ब              | २५८          | s              |
| मूर्खभूय                 | २०९        | ?       | यमराज्          | प३    | 99                   | राजराज                | rs &         | २१             |
| मूर्वमायुज्य             | 7 11       | 55      | यमलार्जुनः      | न-    |                      | राजश्रोध              | ₹9,          | Ę              |
| मूच्र्वा                 | 64         | છ       | अन              | ६३    | 90                   | रात्री                | 81           | 8              |
| मूर्धन्                  | २७४        | 18      | यमसृ            | > s   | Ę                    | राचेय                 | 8 0,0        | 18             |
| मूर्घावि <del>यत्त</del> | 190        | 9       | यमस्वस्         | 8     | 28                   | रामचन्ड               | १७३          | ર્ક            |
| मुविकरध                  | uQ.        | 29      | 91              | **    | 5.4                  | रामभङ्                | ч            | 21             |
| मृषिकवाहर                | 7 21       |         | या              | EA    | 34                   | रामा                  | ५३           | Ę              |
| सृगराज                   | ∄्90       | ٩       | यात्रिन्        | 9518  | 33                   | रामानुत               | 8            | २२             |
| सृगरिषु                  | **         | 6       | यादःपनि         | २६३   | 58                   | राव                   | ३३६          | LQ.            |
| सुगलान्छन                | १२९        | 95      | ' यादोनाथ       | 43    | 5२                   | राहु <b>मूर्धहर</b>   |              | ૧ સ્           |
| सृगाङ्क                  | 71         | 59      | ' यामवर्ता      | 88    | હ                    | रिक्त                 | ३४५          | <del>५</del> इ |
| मृत्तिका                 | 5,40       | 38      | यावक            | 950   | ş                    | ं रुगिमदारण           |              |                |
| सृत्या                   | 93         | 18      | यावन            | 160   | 33                   | रपत्य                 | <b>ই</b> ধ্ৰ | 1              |
| मृत्स्रा                 | •;         | **      | ' यान्य         | 389   | 3                    | रेवर्ताम् <b>म</b> ण  |              | •<br>•         |
| सृषा                     | es         | Ę       | यागिन्          | 25    | \$15                 | ्रवत्।रसण<br>्रणुकेष  | 240<br>240   | 93             |
| मेकलक-                   |            |         | योगीय           | 533   | 3                    | ; र गुनःभ<br>'कक्ष    | 20           | 3              |
| स्यका                    | २६५        | 93      | योगिता          | 3 - 5 | 50                   | रोगित<br>सोगित        | •            | **             |
| मेकलकन्य                 | E P        | 12      | योवनिका         | 4,5   | Q,                   |                       | 330          |                |
| मेघ                      | 246        | 98      | र्              |       |                      | रोगिन                 | 71<br>7: 0   | 93<br>8 ta     |
| मेघवर्सन                 | 28         | ą.      | रक्तकृष्णा      | 290   | २२                   | राहिणीश               | କ୍ୟ<br>ବ୍ୟ   | 3.8            |
| मेधाविन्                 | 323        | 99      | रका             | 11    | 73                   | री हिणेय              | ३३्          | 33             |
| मेह                      | 998        | 11      | रक्तीत्पल       | 983   | 25                   | ं ज                   |              |                |
| सैवावर्गा                | 250        | 8       | रजनीवर          | ¥ Q   | 96                   | टन्या                 | પત્રું       | 8              |
| <b>मेन्द्र</b> मर्द्रन   | €3         | 99      | रजनीमुख         | 83    | 5.2                  | त्यद्रमधी             | 316          | <b>२</b> २     |
| मोरक                     | 304        | ٠.<br>ج | रजनाञ्चन        | Ę'Ą   | 33                   | 1                     |              | 38             |
| मोरट                     | 39         | 29      | रानपान<br>रनिवर |       |                      | ्रह्म:नाथ<br>लक्सीपति |              | 10             |
| मोल                      | dla        | 29      | . रागवर         | 11    | \$ 8                 | ् ज्यमा <u>भाग</u>    | 77           |                |

३२० (५१४)

२६३

२३३

226

२३ लङ्कापति

६ लडह

२० | लाबकर्ण

🔏 ं लिपिता

१७३

इ.८.

६०

122

ş٦

₹१

₹'₹

७ रत्नराशि

१२ स्थाङ्ग

रत्नवर्ता

रथकार

२५

36

मोह

मौग्ध्य

मीहुर्न

मी भी बन्धन २०१

64

576

وجو

| िस                 | }            |      | [ f                            | वेषमास         |               |               |      |          |
|--------------------|--------------|------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------|
| হা•                | Ão           | पं   | হাত                            | Дo             | ų             | a ( ===       |      |          |
| िस                 | 163          |      | वसा                            | પુરૂ           | -             | 44-           | Ãο   | पं०      |
| िरुप               | ξo           | 29   | वसिष्ठ                         | 38             | 7             | . idialide    |      | 36       |
| क्रिविः            |              | 30   |                                | ₹\$0           |               |               | પકુ  | २०       |
| स्रीखाः            | वर्ना १२८    | Q    | वसुप्रभा                       | 200            | 3             | ै विद्युखर्गा | •    | Ę        |
| लुब्ध              | 237          | ય    |                                | 43             | 9             | ापना द        | २३३  | ₹        |
| खनबा               | £ 6          | 58   |                                | २६३            | 2             | ু∤বৠ          | ३५६  | Ę        |
| लेपक               | २३०          | ३    | वाक्पति                        | કરૂ            | 91            | ् ।वपद्       | 353  | 3 8      |
| लोकप               | ल १०,        | ٥    | वागा                           | ३०३            | ₹!            | विप्रतिसा     |      | 90       |
| लोमपा              | दपुरी२४२     | ų,   | वार्गाञ                        | 33             |               | ्ावप्रा       | 38   | 34       |
| लोमवेत             |              | ⇒u.  | वाजिन                          | 29             | २३            | !चसद्क        | २ ७९ | 13       |
| लौकाय              | निक>३३       | ₹0   | सन्मरूय                        | ٤٦             | 10            | ा ।वसानया     | न २५ | 3        |
|                    |              | , -  | वात्मायन                       |                | 91            | । वसग्रनक     | п    | **       |
|                    |              |      | वानमन्त्र                      |                |               | ावरुद्ध शंख   | न ७५ | २०       |
| ब इं। ज            | 8100         | 33   | वामन                           | ₹ <b>\$</b> '* | 3.9           | । बलापन       | 8,0  | 96       |
| वज्र               | 783          | 9,   | वायुनार्मन                     |                | 5             | विलप्या       | 303  | 3 ई      |
| वडवाद्रि           | र ९          | २४   | वायुसम्ब                       | ب              | •             | विलाचन        | 348  | 3        |
|                    | 90           | 6    | वाराही                         | وبا            | <b>20</b>     | ্বিবাহ্যক     | 99   | 99       |
| वडवान              | क ९          | 28   | वारिज                          | २८२            | <del>१३</del> | ावश्चा        | 38   | 18       |
| वडवार्वा           | <b>हे</b> "  | 19   | . वारिधि                       |                | ₹0            | विश्वकर       | ą    | •        |
| वतंस               | 389          | २३   | वारिनिधि<br>वारिनिधि           | २६३            | ર૪            | विश्वकर्नृ    | 33   | Ę        |
| वधूटी              | 330          | ٩    | नारिराशि<br>नारिराशि           | 91             | 11            | विश्वकारक     | 51   | ٠        |
| वध्वटी             | <b>५</b> २०  | રૂપ્ | चार् <i>।</i><br>वार् <i>।</i> |                | "             | विश्वकृत्     | **   | Ę        |
| वरवणिन             | रे १२७       | (S)  | वाधि                           | २९९            | 30            | विश्वजनक      | 99   | Š        |
| वरागेहा            | 35%          |      | 27                             | ٩              | २०            | विश्वद्वयङ्   | 1993 | 35       |
| वरासि              | 398          | **   | वाल                            | 30             | 6             | विश्वविभाव    | 3    | 130      |
| वराहकर्ण           | क १९५        | 8    | वावहरू                         | २८२            | ч             | विश्वमू       | "    | "        |
| वर्गपाश            | इन्द         | 94   |                                | १९३            | ۷             | विश्वसुज्     | **   | <b>ξ</b> |
| वर्णपरिस्त         |              | 25   | वाशा                           | २७८            | 34            | 99            | ६१   | 11       |
| वर्ण्य             | <b>\$</b> ५९ | 99   | वासरकृत्                       | ورچ            | 4             | विश्वसद्      | ą    | 74       |
| वर्तुल             | ξo           | 2    | वासवावर <b>ज</b>               |                | 33            | विश्वाची      | ષરૂ  | ٩        |
| वर्द्धन            | <b>३</b> ५८  |      | वाह्निक<br>विकर्णक             | 149            | 38            | विश्वावस्     | 11   | 13       |
| वर्षा              | 83           | 39   | ~                              | ફ o            | २३            | ^             | 940  | 9:3      |
| <b>ब</b> क्भि      | २४९          |      | ^                              | <b>बे</b> इ०   | 6             | विषमञ्जूद     | ९    | ٩        |
| क्ग<br>इस्म        | रहर<br>३०३   |      |                                | ३६२            | 3             |               | २७७  | 6        |
| र<br><b>र</b> ल्लभ | १५०<br>१३०   |      | विकृति<br>                     | 95             | **            | विपमनेत्र     | 9    | ą        |
| रशिष्ठ<br>शिष्ठ    |              |      |                                | 126            | ₹'4           | विषलपलाश      | 11   | ų        |
| रशिकरण<br>शिकरण    | 3/8<br>3/8   |      | विष्तराज                       | ५९             | ૧૧            | विषमबाण       | 91   | 6        |
| सम्त               | ३५७<br>००    |      |                                | २९२            | 30            | विषमशक्ति     | 91   | Ę        |
| 1.4.64             | 88           | २३ ' | वेजय<br>(५६                    | २६             | Ę             | विषमाञ्च      | 13   | •        |

| विषमाश्व ]          |             |          | अभिधान                   | चिन्ता       | मणिः       | णे: शिलकास्त                    |            |             |  |  |
|---------------------|-------------|----------|--------------------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|--|--|
| <b>द्य</b> ः        | Ğο          | qo       | হা০                      | ão           | पं० ,      | হা৹                             | <i>व</i> ० | 40          |  |  |
| विषमाश्व            | २७          | Ę        | वेदियती                  | 43           | 8          | शमभृत्                          | ₹१         | 96          |  |  |
| विषमेषु             | ৎ,          | ३        | वेश                      | 915          | 13         | शम्बुक                          | २९३        | 2           |  |  |
| м                   | ६५          | 15       | वैजयन्त                  | २६           | Ę          | शयानक                           | 926        | 21          |  |  |
| विष्यैच             | <b>९</b> २० | 34       | वेननेय                   | 3,6          | २३         | शरजन्मन्                        | ६०         | uş.         |  |  |
| विसक्रिटका          | <b>হ</b> ই০ | २३ ं     | <b>चमानिक</b>            | 20           | \$         | शरद्                            | 88         | २३          |  |  |
| विसप्रसून           | २८३         | 90       | वराट                     | २६६          | 30         | शरव्य                           | 50,2       | 39          |  |  |
| विस्ऋज्ञ            | २६७         | 92       | वंसाटवा                  | 84           | Q,         | शराशन                           | 383        | 95          |  |  |
| विस्फोट             | 36          | 914      | वणाव                     | 549          | **         | शरीरिन्                         | ३२९        | 1)          |  |  |
| बिहायसा             | 84          | 3        | वेष्णर्या                | U.S          | 13         | গর্ম                            | इंडे०      | ٩           |  |  |
| विहुण्डन            | ξo          | २६       | <b>ब्योमसृग</b>          | ÷ų           | ఫిక్ష      | शक्ला                           | \$ 014     | 38          |  |  |
| वीजन                | १६९         | 48       | ब्योमयान                 | 7,10         | \$         | शशक                             | इन्द       | 93          |  |  |
| वीरपाण              | <b>૧</b> હહ | 10       | ब्यामस्य                 | ~ ব্         | ₩6         | शशधर                            | ૨૦         | 98          |  |  |
| वीरभद्र             | \$0         | 3.8      | व्यतवस्थान               | २७१          | ' حالا     | <b>গ</b> হাস্ক                  | 11         | **          |  |  |
| वीरमानृ             | 180         | 38       | वाड                      | 48           | à.         | शशिभूषग                         | ş          | २७          |  |  |
| वीराशंसनी           | 30,4        | ß        | बांहिक                   | 2            | ¥ 3        | 31                              | 8          | 8           |  |  |
| वीवधिक              | ९७          | 37       |                          |              |            | शशिशोग्यर                       | 3          | 26          |  |  |
| बृत्रद्विप्         | 49          | ₹        | शंवरारि                  | ç, >         | 30         | शाक्य                           | ६६         | 96          |  |  |
| बुत्रशासन           | "           | ž.       | शक्टारि                  | 2.3          | 11         | शाद                             | 388        | 39          |  |  |
| बृष                 | २९          | २२       | হান্ত্ৰল                 | giana        | 17         | बाटक                            | 11         | **          |  |  |
| 27                  | देइ         | 3        | शक्तिपाणि                | 30           | á          | , शातकीम्भ                      | 24.3       | ی           |  |  |
| वृषकेतन             | 8           | 30       | शङ्गमृत                  | इञ्च         | 10         | शान्तीगृह <sup>्</sup>          | इ२४६       | ٩           |  |  |
| वृषगामिन्           | Ę           | ?        | शङ्गमन्                  | \$ 9'4       | 35         | शारद्वता                        | ५३         | •           |  |  |
| वृषणास्त्र          | પર્ફ        | ૧રૂ      | . शह                     | tata         | 18         | शारिफलक                         | 923        | 94          |  |  |
| वृषध्वज             | 3           | ي ۾      | ্ শব্দ<br>হান্ত্রুদ্রন্দ | ŝo           | 33         | शार्क्षिन्                      | ६२         | 8           |  |  |
| **                  | Я           | 9        |                          | <b>ફે</b> ૧૫ | <b>२</b> 9 | शालिका                          | १३९        | 98          |  |  |
| <b>बृषप</b> ति      | C           | ч        | शङ्ककृट<br>शङ्कपाणि      | ६२           | ્ય         | शाष्क्रिक                       | 388        | ٩           |  |  |
| <b>चृषयान</b>       | Ę           | \$       | हार्क्सहर                | 40           | 99         | হাাদক                           | 358        | 9           |  |  |
| बृपलक्मन            | 8           | 39       | •                        |              |            | शिखावल                          | 390        | २०          |  |  |
| <b>बृप</b> लान्छ् न | 6           | Ą        | श्ववट<br>"               | ३४३<br>९९    | २१<br>१२   | शिग्र                           | 260        | 23          |  |  |
| वृषवाहन             | n           | 8        | গ্ৰাণ হ                  | 3,00         | 4.9        | शिक्वागक                        | 340        | 3           |  |  |
| बुषांक              | Ę           | ₹9       | হাণন্ত                   | 383          | 92         | शितिकण्ट                        | 2          | ξ           |  |  |
| 91                  | 8           | 2        | रा उ<br>शतध्नी           | ૧ <b>૧</b> ૫ | 33         | शिरस्                           | २७४        | 28          |  |  |
| <b>ब्</b> याणक      | ξo          | 38       | शतधार                    | પર           | 99         | शिरोरस्न                        | 350        | રેષ્ઠ       |  |  |
| वृषासन              | ą           | 2        |                          | 24           | 11         | विरो वे <b>ष्ट</b> न            |            | 96          |  |  |
| बृदिण               | २८          | 99       | . शतार<br>: शस्त्रस्य    | Tite A       |            | शिला<br>  शिला                  | 24°        | ₹<br>10     |  |  |
| वृश्चिक             | રૂફ         | <b>ā</b> | शबरगृह                   | 5,80         | ३२         | शिलानास                         |            | ۹<br>9      |  |  |
| <b>ब</b> ताल        | ٩o          | २४       | शबरालय                   | 77           | 10         | शिलानाल<br>शिवका <del>न्त</del> |            | ء<br>جو     |  |  |
| वेत्रधर             | 300         | 30       | शब्दघह<br>शमन            | ३७६<br>३४३   | 3 E        | ।श्वका <del>न्त</del>           | ા <b>ઇ</b> | ्रम्<br>स्य |  |  |
| 1071                | 4 2 0       | 4.5      |                          | प१६)         | 4          | 1 27                            | ~~~        | ٦,          |  |  |
|                     |             |          | (                        | 216)         |            |                                 |            |             |  |  |

| शिवङ्कर              | हर ] विमर्शिटिपण्यादिस्थशब्दसूची |               |                          |       |            |                               | [ सहाय        |  |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|------------|-------------------------------|---------------|--|
| হাত                  | Œ٥                               | ų             | ० रा०                    | प्रु० | पं         | ্ হা০                         |               |  |
| शिवद्वर              |                                  | ş             | <sup>ष्ठ</sup> े श्रेणि  | 387   | 98         | ,                             | प्र० पं०      |  |
| शिवप्रग              |                                  |               | ९ श्रेयांस               | 95    | 9          |                               |               |  |
| शिवप्रिय             |                                  | <del>2</del>  | ९ श्वपाक                 | २३२   | ,          | (144)                         | ८ २०          |  |
| शिवप्रिय             | 8 1                              | 3             | ० श्वेतपत्रर             |       | 8          | 71(1) 4                       | २७ इ          |  |
| शिवरमण               | ी •                              |               | " श्वेतपाद               | ξo    | 99         | 4-11-6-41                     | (g) \$ \$     |  |
| शिववध्               | >>                               | Þ             |                          | ३०६   | 19         |                               | ७७ ३          |  |
| शिववस्त्रः           | ना =                             | ₹             | 1                        | 29    | 99         | -                             | .૧૫ ૧૬        |  |
|                      | ц                                |               | 4                        |       | 11         |                               | રૂછ પ્        |  |
| शिवी                 | 46                               | 9:            | . 1                      |       |            | समुद्रकाञ्चि २                | ~ ~           |  |
| शिशिर                | 88                               | <b>&gt;</b> : | . 1                      | २९४   | 96         | समुद्रनव-                     | र्स ८         |  |
| शिशुपाल              | नि-                              |               | षटपद                     | 11    | 30         |                               | 315           |  |
| वृदन                 | ६३                               | 91            |                          | 77    | **         |                               | २५ इ<br>२९ १५ |  |
| शीतांशु              | 79                               | ą             | , षडभिज्ञ                | ६६    | 54         |                               |               |  |
| शीतेनरर              | रेम २६                           | 28            | पग्मुख                   | 2     | ٩          | समुद्रवसना                    |               |  |
| भीर्ष                | २७४                              | 34            | स                        |       |            | 34 (111)                      |               |  |
| शुप्सन               | २६९                              | q             |                          |       |            |                               |               |  |
| रहर                  | २७                               | ą             |                          | 196   | 4          | 1                             | १६ १०         |  |
| शूर्पकारि            | Ęų                               | 30            |                          | 388   | २३         |                               | -             |  |
| श्लभृत्              | 3                                | ২ ৩           | 4614                     | ξo    | <b>२२</b>  | सम्फेट १०                     |               |  |
| ग्रूलकालि            |                                  | 8             | ाक्षाचा                  | १५९   | <b>₹</b> 0 |                               | ۱۶ »          |  |
| श्लायुध              | 99                               | 59            | 110400                   |       | 58         | 1111116 10                    | २ २०          |  |
| श्रुलाख              | 3                                | ٠.<br>۶٤      | मदागति                   | ३६६   | 4          | सरोज                          | ९ २६          |  |
| शृलिन्               | **                               | 26            | , त्रशंगात<br>, सत्रर्म- | २७१   | **         | सरोहह ;                       | 7 19          |  |
| 99                   | 8                                | 40            | चारिणी                   |       |            |                               | २ १०          |  |
| श्वगाल               | ३११                              |               |                          | 130   | 3          | मर्पवस्ती २८                  | ૧ ૧૫          |  |
| श्कार                | 2 <b>5</b> 0                     | 33            | सधवा                     | १३२   | ₹₹         |                               | ० ११          |  |
| श्वज्ञारपि-          | 740                              | 9             | सनत्                     | ३६४   | 36         | सर्वद्मन १७                   | કે ૧૪         |  |
| न्द्रज्ञाराप-<br>एकक | 2.4                              |               | सनात्                    | 91    | 11         | सर्वदा ३६                     | 8 30          |  |
| राणिरत्न             | ३१५                              | २०            | 4                        | २२७   | Ę          | सर्वरत्नक प                   | 4 18          |  |
|                      | २६९                              | 8             | 1                        | ξo    | 36         | सर्वार्थसिद्ध २               | Ę (g          |  |
| शौद्धोदनि<br>शौरि    | ६६                               | २०            | " mind                   | 200   | 29         | सर्वार्थसिद्धि "              | ,             |  |
| सगर                  | 3.8                              | 9             | यसञ्जद                   | ٩     | 9          | सर्वाज्ञभो-                   |               |  |
| शी प्कल              | 330                              | 33            | 10                       | 205   | ٤          | जिन् ३१०                      | 30            |  |
| अमण                  | 838                              | 30            | सप्तदश-                  |       |            | सञ्यष्ठ १८८                   | •             |  |
| श्रवण                | 23                               | 15            | घान्य                    | 968   | 58         | सस्यमअरी २८७                  |               |  |
| श्रीकण्डसस्त्र       | ч                                | २०            | सप्तथातु                 | २९    | 22         |                               | •             |  |
| "                    | **                               | २७            | सप्तपर्ण                 | 9     | 9          |                               |               |  |
| श्रीमत्              | 9.5                              | ફ             | सप्तपकाश                 | 72    | 8          | सहस्रबाहु १७३<br>सहस्रदश्म २६ | 3 €           |  |
| भीवस्माङ्क           | <b>६</b> २                       | 8             | सप्तर्षिज                | ३३    |            |                               |               |  |
|                      |                                  |               | -                        | ( et  | 44         | सहाय १७९                      | 12            |  |

| स्रोक्षिक    | ]           |                | अभिधाः                   | नचिन्त       | है हाका    |                    |                |      |
|--------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------|----------------|------|
| হাৎ          | দূ৹         | पं०            | হা০                      | पृ०          | ųo,        | হা০                | ã٥             | do   |
| सांशयिक      | 993         | 96             | सुरसा                    | પરૂ          | 4          | स्थापक             | 69             | 28   |
| सागर         | 250         | 4              | सुरक्षी                  | 91           | 3          | स्थ्रिन्           | ३०६            | ર    |
| सागरमल       | २६४         | 9 9            | सुरस्त्रीश               | 40           | 99         | स्थूल              | 9              | 9'4  |
| साची         | ३६१         | Ę              | सुरेन्द्र                | 30           | 8          | "                  | <b>&amp; o</b> | 23   |
| सातीन        | 828         | 96             |                          | 99           | ą          | स्थृलशाटक          | 958            | 6    |
| सादिन्       | 966         | •              | "                        | 40           | 98         |                    | 246            | 9.9  |
| सान्त्व      | 169         | 18             | सुलोचना                  | 43           | 8          | म्फुरक             | १९४            | 99   |
| सामुद्धिक-   |             |                | सुवपुम्                  | ५३           | 's '       | स्फोटन             | 233            | 10   |
| शास्त्र      | १४२         | 8              | सुवर्ण                   | 260          | 23         | स्मरवनी            | 186            | 9    |
| सायः         | 80          | <del>?</del> ? | सुवाना                   | ५३           | 6          | स्रष्टु            | સ              | ٤    |
| सायम्        | **          | ₹₹             | <b>मुब</b> ना            |              | 5          | म्बं।तःपनि         | <b>२६३</b>     | ₹9   |
| सालवाह्ब     | 304         | 3.2            | सुपिर                    | ३२८          | <b>E</b> ! | स्वधाशन            | ₹ પ્ર          | 39   |
| साल्वारि     | ६३          | 33             | सुर्धाम                  | ३३३          | 35         | स्वर्गस्त्री       | 45             | 22   |
| साहस्र       | ₹           | २५             | सुक्तिकर्ण               | <b>334</b>   | 96         | स्वर्गिन्          | २४             | ۹.   |
| सिंह         | ३३          | 3              | सूचि                     | 220          |            | स्प्रवासिनी        | 929            | 24   |
| सिंहवाहना    | 46          | 33             | सूत्रामन्                | ५२७          | 38         | स्वस्तिक           | 240            | 99   |
| सित          | २५६         | 34             |                          | १३६          | 13         | स्वस्थ             | 120            | 99   |
| सिता         | <b>પ</b> રૂ | 9              | सूनु<br>सनना             | प्रदे        | 6          | स्वर्भानु          | ३४             | Leg. |
| सितांशु      | २९          | ₹0             | सृनृता                   | રુષ<br>રૂપ્ટ | j          | स्वाहाशन           | 58             | 99   |
| सिनेतर       | Q           | 3.8            | सूर<br>सूर्यवीज्य        |              | 3          | स्वीकृत            | ३५५            | 22   |
| सिद्धार्थ    | 88          | 99             | सूर्यवंशज                | ५७६          |            | ह                  |                |      |
| मिद्धी       | 135         | 3 5            | सूर्यवंश्य               | "            | **         | हंस                | २९             | રફ   |
| सिस्न        | ६०          | २३             | सृक्षित्<br>सृक्षित्     |              | - [        | हंसपादी            | 43             |      |
| <b>4</b>     | ३६'₹        | 3.8            | रशका <u>त्</u><br>सुक्कि | 384          | 33         | हंसवाहन            |                | 6    |
| सुगन्धा      | ષર્         | •              | खाक<br>सृणिका            | *11          | "          |                    | Ęş             | 8    |
| सुम्रीवाम्रज |             | 99             |                          | 360          | 44         | हड्ड               | gyy            | 6    |
| सुता         | १३६         | 33             | स्पाटी<br>ने             | 339          | 6          | ह <b>न्</b> मत्    | १७३            | 9    |
| सुतारा       | gu          | 19             | से <b>लु</b>             | २७९          | 10         | हय<br>हयग्रीवरिष्  | <b>₹</b> ९     | २३   |
| सुधांशु      | २९          | 38             | सोम<br>सौखशाय-           | २५६          | 36         | हरिश्चन्द्र        |                | 10   |
| सुधासू       | "           | 99             | साम्बन्नाय-<br>निक       |              |            | हास्त्र <b>म्ब</b> | १७३            | 36   |
| सुनासीर      | 40          | 34             |                          | <b>९९</b> ७  | 18         |                    | 396            | २५   |
| सुपारर्वक    | १६          | 22             | सौखशाय्य                 |              | 93         | हस्तिकर्ण          | <b>ξ</b> ο     | 44   |
| सुबाहु       | ५३          | 9              | सीवामनी                  | २७१          | 2          | हस्तिगोयुर         |                | 77   |
| सुभद्रापति   |             | 3              | सीर                      | ₹8           | 5          | हस्तिभद्र          | ₹9'4           | 96   |
| सुमहाकपि     | ξo          | २५             | स्रीवर्णी                | ३५०          | २३         | हार                | 183            | 19   |
| सुरपित       | 90          | <b>1</b>       | स्त्नप                   | ९२           | 14         | हारिद्रक           | 384            | 20   |
| सुरराज       | **          | 2              | स्तैन्य                  | 303          | 3          | हालहल              | 268            | 9    |
| 31           | 3.          | 8 :            | स्थानीय                  | <b>480</b>   | રેપ        | हालाहळ             | 37             | "    |
|              |             |                | (                        | 496)         |            |                    |                |      |

| हाहा ]                           |                       | वि             | गमशंटिप्प            | [ हादिनी           |                |                           |                    |                |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| श॰<br>हाहा<br>हाहाहुहु<br>हिडुलु | पुर<br>५३<br>"<br>२६० | पं०<br>१३<br>" | श०<br>हिरण्या<br>हीर | प्ट॰<br>२७०<br>२६१ | पं०<br>२२<br>७ | भः<br>हेमन्त<br>हेमपुष्पी | 88<br>89<br>60     | पं०<br>२२<br>९ |
| हिमवद्दुहि<br>हिरण्मयी           |                       | 88<br>88       | हरू<br>हदय           | ५३<br>६०           | 93<br>25       | हेमा<br>हेरक              | 43<br>40           | 9 8            |
| हिरण्यकशि<br>दारण                | पु-<br>६३             | 12             | हृद्येश<br>हेम       | १३०<br>२५७         | <b>9</b> %     | हैरिक<br>हादिनी           | <b>1</b> 0८<br>२६५ | <b>1</b> 2     |

## इति विमर्श-टिप्पण्यादिस्थशब्दसूची समाप्ता।





## वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय

शीवंक आमित्यानाचीन्तामाणी ४०७ ह